## कबीर-ग्रंथावली

[ प्रयाग-विश्वविद्यालय की डी॰ फ़िल्॰ उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबंध ]

सम्पादक डॉ० पारसनाथ तिवारी एम्० ए०, डी० फ़िल्०

हिन्दी परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय प्रयाग प्रथम संस्करणः ग्रक्टूबर, १६६१

१,०५० प्रतियाँ 🕧

मूल्य बारह रुपये

मुद्रक राधेमोहन अप्रवाल, बांसल प्रेस, १०३ पानदरीबा, इलाहाबाद। मेरा मुझमें किछु नहीं, जो किछु है सो तेरा। तेरा तुझकों सौंपतां, क्या लाग मेरा॥

## प्रस्तावना

साधना तथा साहित्य के क्षेत्र में कबीर का स्थान दिनप्रतिदिन महत्वपूर्ण होता जा रहा है, किन्तु ग्रभी तक उनकी वाणियों का कोई ऐसा पाठ हमारे सामने नहीं ग्रा सका था जिसे निरापद रूप से प्रामाणिक माना जा सके। कबीर का ग्रध्ययन करने वाले सभी विद्वानों को यह ग्रभाव बहुत समय से खटकता रहा है, क्योंकि कृतियों का प्रामाणिक पाठ स्थिर किए बिना हम उनके किसी भी पहलू पर वैज्ञानिक रूप से विचार नहीं कर सकते ग्रौर न तो किसी सर्वमान्य निर्ण्य तक पहुँच ही पाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में इसी ग्रभाव की पूर्ति का प्रयत्न किया गया है।

कुल मिलाकर जितनी रचनाएँ कबीरकृत कही गई हैं, विभिन्न दृष्टियों से उनकी परीक्षा करना श्रौर जो रचनाएँ वास्तविक रूप से कबीरकृत जान पड़ें उनमें भी कितना श्रंश किस रूप में उनका माना जा सकता है, यह देखना था। इन रचनाश्रों की जितनी भी प्रतियाँ हस्तिलिखित श्रथवा मुद्रित रूप में प्राप्त हुई श्रौर जो भी सहायक सामग्री टोका-टिप्पणी श्रादि के रूप में प्राप्त हो सकी उन सबका उपयोग करते हुए कबीर की वाणी का स्वरूप-निर्धारण मेरा श्रभीष्ट था।

यह कार्य कितना श्रमसाध्य था, इसकी कल्पना इसी से की जा सकती है कि विभिन्न हस्तलिखित तथा मुद्रित प्रतियों में कबीर के नाम से कुल भिलाकर हमें लगभग सोलह सौ पद, साढ़े चार हज़ार साखियाँ ग्रौर एक सौ चौंतीस रमैनियाँ मिली हैं। पद, साखी तथा रमैनियों के ग्रितिरक्त भी सौ रचनाएँ (भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के रूप में) ऐसी ग्रौर प्राप्त होती हैं जिन्हें कबीरकृत कहा जाता है। ग्रव तक की खोजों से पिछले प्रकार की रचनाग्रों की संख्या इतनी ही ज्ञात हो सकी है, किन्तु ग्रागे ज्यों-ज्यों खोज की जायगी, इनकी संख्या में वृद्धि की ही सम्भावना ग्रधिक है। कबीरपंथियों का तो विश्वास है कि सद्गुरु की वाणी ग्रनन्त है, ग्रतः इसका पार पाना कठिन है। उसकी संख्या का ग्रनुमान वनस्पति-समुदाय के पत्तों ग्रौर गंगा के बालुका-कणों से लगाया जा सकता है—

जेते पत्र बनसपती, भ्रौ गंगा की रैन। पंडित बिचाराक्या कहै, कबीर कही मुख बैन।।

—बीजक, साखी २६१

## [ ग्रा ]

इतना ही नहीं, वास्तविक किठनाई का पता तब चलता है जब विभिन्न प्रतियों का पाठ-मिलान किया जाता है। प्रस्तुत संपादन में जिन प्रतियों का विस्तृत पाठ-मिलान किया गया है उनमें से पद सात प्रतियों में, साखियाँ नौ में ग्रौर रमैनियाँ पाँच प्रतियों में मिलती हैं (एक परिवार की विभिन्न प्रतियों की गिनती एक ही प्रति के रूप में की गई है)। कितना ग्रंश कितनी प्रतियों में समान रूप से मिलता है, इसका पता नीचे के विवरण से मिल जायगा—

## पदों का विवरण-

| E .                                    | प्रतियों में                                                  | समान रूप से                               | <b>?</b>                                   | पद                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| પૂ                                     | 7,                                                            | ,,,                                       | १७                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,          |
| ጸ                                      | "                                                             | , ,                                       | ६८                                         | 17                                             |
| <b>ર</b>                               | 11                                                            |                                           | १५५                                        |                                                |
| ٦.                                     | "                                                             | ,,                                        | 35 <b>£</b>                                | 11                                             |
| ग्रलग-ग्र                              | लग प्रतियों में                                               |                                           | 333                                        | , <b>11</b>                                    |
| कुल मि                                 | ल्।कर                                                         | gette krye.                               | १५७६                                       | पद                                             |
| रमैनियों                               | ंका विवरएा                                                    |                                           |                                            |                                                |
| 8                                      | प्रतियों में                                                  | समान रूप से                               | 8                                          | चौं र०                                         |
| a a                                    | 77 A                                                          | 71                                        | २०                                         | रमैनी                                          |
| ar o                                   | 77                                                            | 71                                        | २८                                         | ,,                                             |
|                                        |                                                               |                                           |                                            |                                                |
| ऋलग-३                                  | प्रलग प्रतियों र                                              | में                                       | 51                                         | "                                              |
|                                        | प्रलग प्रतियों ग<br><b>मिलाकर</b>                             | <b>ì</b>                                  | 5 t                                        | "<br>रमैनियाँ                                  |
| कुल                                    |                                                               |                                           |                                            |                                                |
| कुल                                    | मिलाकर<br>ों का विवरग                                         |                                           |                                            |                                                |
| कुल<br>साखियो                          | मिलाकर<br>ों का विवरग                                         |                                           | १३४                                        | रमैनियाँ                                       |
| कुल<br>साखियो<br>६                     | मिलाकर<br><b>i का विवर</b> ग्ग<br>प्रतियों में                | समान रूप से                               | १३४                                        | <b>रमैनियाँ</b><br>साखी                        |
| कुल<br>साखियो<br>६<br>८                | मिलाकर<br>ों का विवरण<br>प्रतियों में<br>,,                   | समान रूप से<br>''                         | १३४<br>१<br>१६                             | रमैनियाँ<br>साखी<br>साखियाँ                    |
| कुल<br>साखियो<br>६<br>८<br>७           | मिलाकर<br>ों का विवरगा<br>प्रतियों में<br>,,<br>,,            | समान रूप से<br>''                         | १३४<br>१<br>१६<br>६ <u>६</u>               | रमेनियाँ<br>साखी<br>साखियाँ                    |
| कुल<br>साखियो<br>६<br>८<br>७<br>६      | मिलाकर<br>ों का विवरण<br>प्रतियों में<br>,,<br>,,             | समान रूप से<br>22<br>25                   | १३४<br>१<br>१६<br>६६<br>२५६                | <b>रमैनियाँ</b><br>साखी<br>साखियाँ<br>"        |
| कुल<br>साखियो<br>६<br>५<br>७<br>६      | मिलाकर<br>ों का विवरण<br>प्रतियों में<br>,,<br>,,<br>,,       | समान रूप से<br>,, ,, ,, ,,                | १३४<br>१<br>१६<br>६ <u>६</u><br>२५६<br>३४४ | रमैनियाँ<br>साखी<br>साखियाँ<br>"               |
| कुल<br>साखियो<br>६<br>५<br>७<br>६<br>५ | मिलाकर<br>ों का विवरण<br>प्रतियों में<br>,,<br>,,<br>,,<br>,, | समान रूप से<br>''<br>''<br>''<br>''<br>'' | १३४<br>१६<br>६६<br>२५६<br>३४४<br>४३६       | <b>रमैनियाँ</b><br>साखी<br>साखियाँ<br>,,<br>,, |

ग्रलग-ग्रलग प्रतियों में कुल मिला कर

१४२४ साखियाँ ४३**६५ साखियाँ** 

इनका कम जो विभिन्न प्रतियों में विभिन्न था वह तो था ही।

वह ग्रंश जो समस्त प्रतियों में समान रूप से मिलता हो, सुगमता से मान्य कहा जा सकता है। किन्तु यहाँ हम देखते हैं कि पद ऐसा एक भी नहीं है जो उपर्युक्त सातों प्रतियों में समान रूप से मिलता हो। साखी केवल एक है जो समस्त नवों प्रतियों में मिलती है ग्रीर रमैनी छहों प्रतियों ने समान रूप से एक भी नहीं मिलती — केवल एक रमैनी चार प्रतियों में पाई जाती है। इसके विपरीत पृथक-पृथक् प्रतियों में स्वतन्त्र रूप से प्राप्त रचनाग्रों की संख्या ही सब से ग्रधिक मिलतो है। मैं नहीं जानता कि संसार के ग्रौर किस किव या लेखक की रचनाग्रों की समस्त प्रतियों में समान रूप से प्राप्त ग्रौर पुनः उनमें पृथक्-पृथक् सामृहिक श्रथवा स्वतन्त्र रूप से प्राप्त छंदों की संख्या में इस कोटि की विषमता होगी जितनी कबीर के सम्बन्ध में दिखाई पड़ती है।

प्रश्न यह है कि इन विषम परिस्थितियों के अन्तर्गत उपर्युक्त रचना-समूह में से कबीर की प्रामाग्शिक कृति किस प्रकार पृथक् की जाय ?

गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए हमारे सामने एक ही निरापद मार्ग था, वह यह कि विभिन्न प्रतियों का पाठ-सम्बन्ध स्थिर किया जाय ग्रौर तदनन्तर केवल उन्हीं वाि्एयों को प्रामाि्एक स्वीकृत किया जाय जो किन्हीं भी दो या ग्रधिक ऐसी प्रतियों में मिलती हैं जिनमें किसी प्रकार का संकीर्ग-सम्बन्ध नहीं है-ग्रर्थात् जिनमें पाठ-सम्बन्धी ऐसी विकृतियाँ (जानबूमकर ग्रथवा श्रनजान में की हुई ) समान रूप नहीं पाई जातीं जिनका ग्रविर्माव किव के मूलपाठ के अनन्तर का सिद्ध होता हो-श्रीर इसी स्राधार पर उन वाणियों का पाठ भी निर्धारित किया जाय। जो वाणियाँ केवल ऐसी प्रतियों में प्राप्त होती हैं जो परस्पर संकीर्ण-सम्बन्ध से संबद्ध हैं, उनकी प्रामािशकता में सन्देह होना स्वाभाविक है, क्योंकि जैसा हम कबीर की उपर्युक्त तथाकथित सौ रचनाओं के सम्बन्ध में देखते हैं, उनकी शेष वाणियों में भी प्रक्षेप हुए होंगे-यह बताने के लिए किसी तर्क की स्रावश्यकता नहीं है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि इन संकीर्ण-सम्बन्ध वाले प्रति-समूहों में पृथक रूप से पाए जाने वाले सभी छंद प्रक्षिप्त हैं। सम्भव है कि कुछ न कुछ प्रतिशत इनमें भी प्रामाणिक छंदों का हो; किन्तु उस विशाल मिश्रित राशि में से उस छोटे प्रतिशत को अलग करने का कोई साधन हमारे पास नहीं है।

प्रस्तुत प्रयास में उपर्युक्त साधनों का ही ग्रवलंबन लिया गया है। ग्रत्यन्त सतर्कता से निर्धारित समस्त 'निश्चेष्ट' ग्रौर 'सचेष्ट' पाठ-विकृतियों की सहायता से विभिन्न प्रतियों का पाठ-सम्बन्ध निर्धारित किया गया है ग्रौर तदनन्तर केवल उन्हीं ग्रंशों को कबीर-वाणी के रूप में संकलित किया गया है जो किन्हीं दो या ग्रधिक ऐसी प्रतियों में मिलती हैं जो परस्पर किसो भी प्रकार के संकीर्ण-सम्बन्ध से संबद्ध नहीं हैं ग्रौर उन्हीं का ठीक-ठीक पाठ-निर्धारण भी इसी सिद्धांत पर किया गया है। किसी रचना की विभिन्न प्रतियों का ग्रवलम्ब लेकर काल के स्थूल ग्रावरण को भेद कर उसके मूल रूप तक पहुँचने का यही एक मात्र ग्रमोध साधन है।

संतोष का विषय है कि इस प्रकार भी जो वाणी हमें प्राप्त हुई है वह आकार में कम नहीं है। दो सौ पद (या शब्द), बीस रमैनियाँ, एक चौंतीसी रमैनी तथा सात सौ चौवालीस साखियाँ प्रामाणिक रूप से कबीर को सिद्ध होती हैं। वास्तविक कबीर के अध्ययन के लिए यदि हम किसी छोटी सो छोटी संख्या के सम्बन्ध में भी यह कह सकते हैं कि वह प्रामाणिक है तो उतना भी पर्याप्त होता। किन्तु जब उनकी रचनाओं की इतनी बड़ी संख्या निश्चित रूप से प्रामाणिक मानी जाने योग्य मिल रही है तो हमें और भी अधिक प्रसन्तता होनी चाहिए।

प्रस्तुत प्रबंध में दो खंड हैं। प्रथम खंड में, जो प्रस्तुत पुस्तक में 'भूमिका' के रूप में दिया गया है, सर्वप्रथम नाना संस्थाओं तथा व्यक्तिगत संग्रहों में सुरक्षित हस्तिलिखत प्रतियों तथा विभिन्न रूपांतरों में प्राप्त मुद्रित ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत सामग्री का विश्लेषण कर कबीर की तथाकथित रचनाओं से प्रमुख ग्राधारभूत प्रतियों को पृथक किया गया है तथा टीका-टिप्पणी ग्रादि के रूप में उपलब्ध सहायक सामग्री का भी निर्देश किया गया है जिससे पाठ-निर्ण्य में वास्तिक सहायता मिलती है। इसके पश्चात् संपादन के हेतु प्रमुख रूप से चुनो हुई प्रतियों का विस्तृत विवरण देते हुए पाठ-विकृतियों के ग्राधार पर उनका पारस्परिक संकीर्ण-संबंध स्थिर किया गया है ग्रीर उनकी समस्त विशेषताग्रों को दृष्टि में रखते हुए कबीर-वाणी की पाठ-परंपरा भी निर्धारित की गयी है। ग्रागे संकीर्ण-संबंध के ही सिद्धांतों के ग्राधार पर कबीर की प्रामाणिक रचनाग्रों की संख्या निर्दिष्ट कर उन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है जिनका प्रयोग वाणी के पाठ-निर्धारण में हुग्रा है। साथ ही कई प्रतियों में मिलने वाले एक पद के पाठ-निर्धारण का विवेचन भी दिया गया है जिससे प्रस्तुत संपादन में प्रयुक्त सिद्धांतों की रूपरेखा का कुछ

स्पष्टीकरण हो सके। एक पृथक् श्रध्याय में रचनाश्रों के क्रम के संबंध में विभिन्न प्रतियों के साक्ष्यों को विवेचना करते हुए प्रस्तुत निबंध में श्रपनाये जाने योग्य कम का निर्धारण किया गया है। ग्रंतिम श्रध्याय में कुछ ऐसे स्थलों का निर्देश किया गया है जहाँ पर पाठ-निर्णाय के उपर्युक्त सिद्धांतों द्वारा पाठ-समस्या का समाधान न होते देख विशिष्ट संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।

द्वितीय खंड में मैंने उन पदों (ग्रथवा शब्दों), रमेनियों ग्रौर साखियों को संकलित कर उनका पाठ-निर्धारण किया है जो उपर्युक्त सिद्धांतों के ग्राधार पर निश्चित रूप से प्रामाणिक सिद्ध हुए हैं।

किसी भी निबंध के संबंध में यह बताना ग्रावश्यक होता है कि उसका कितना ग्रंश मौलिक है। कहने को ग्रावश्यकता नहीं कि ग्रंथ से इति तक इस निबंध का समस्त ग्रंश मौलिक है। कबीर-वाणी के पाठ-निर्धारण का यह प्रथम वैज्ञानिक प्रथास है।

यह संपूर्ण कार्य मैंने डॉ॰ माता प्रसाद ग्रुप्त के निर्देशन में किया है ग्रीर ग्राचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से (जो संयोगवश मेरे निर्देशक डॉ॰ ग्रुप्त के साथ इस निवंध के परीक्षक भी नियुक्त थे) समय-समय पर ग्रुप्तेक उपयोगी सुमाव मिलते रहे जिनका यथास्थान समावेश करने से इस प्रबंध की उपयोगिता में निश्चय ही वृद्धि हो गयी है। वास्तव में यह विषय इतना जटिल था कि सामग्री तथा उपयोगी साहित्य के रहते हुए भी उचित निर्देशन के ग्रुभाव में मेरा सीमित ज्ञान कहाँ बहकर लगता, उसकी में ग्राज कल्पना भी नहीं कर सकता। उक्त ग्रुहजनों की कृपा पाकर में ग्रुपने को सचमुच ही बहुत गौरवान्वित ग्रौर सीभाग्यशाली समभ रहा है।

श्रद्धेय श्री परशुराम चतुर्वेदी (बिलया) तथा श्री नरोत्तमदास स्वामी (बीकानेर) से श्रनेक विवादग्रस्त स्थलों के श्रर्थ श्रादि की समस्याएँ सुलकाने में विशेष रूप से सहायता मिलती रही, श्रतः उक्त महानुभावों का मैं हृदय से श्राभारी हूँ। श्राज यह स्मरण करने में मुक्ते बड़ा सुख हो रहा है कि किस प्रकार तिक सी भी कठिनाई उपस्थित होने पर मैं उक्त दोनों सज्जनों में से किसी एक को पत्र द्वारा .सूचित करता श्रीर उसके समाधान के लिए मुक्ते कभी भी श्रिष्ठिक समय तक प्रतीक्षा न करनो पड़ती।

उन सभी लेखकों के प्रति मैं ग्राभारी हूँ जिनकी पुस्तकों का उपयोग प्रस्तुत ग्रंथ में किया गया है, किंतु 'इंडियन टेक्स्टुग्रल क्रिटिसिएम' के लेखक डॉ॰ एस॰ एम॰ कन्ने, 'प्रोलेगोमेना' के लेखक डॉ॰ बी॰ एस॰ सुकथांकर, 'संत सु॰ क॰ ग्रं॰—का २ कबीर' के टीकाकार डॉ॰ रामकुमार वर्मा, 'कबीर-साखी-सुघा' के लेखक प्रो॰ रामचंद्र श्रीवास्तव तथा बीजक के टीकाकार श्री विचारदास शास्त्री का विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ जिनकी उक्त पुस्तकों से पर्याप्त सहायता मिलती रही।

संपादन-सामग्री जिन सूत्रों से प्राप्त हुई है उनके प्रति भी मैं ग्राभारी हूँ। हस्तिलिखित प्रतियों के संबंध में हमें सबसे ग्रधिक सहायता मोतीहूँगरी (जयपूर) के श्री दाइ-महाविद्यालय के प्रधानाचार्य स्वामी मंगलदास जी से प्राप्त हुई। प्रतियों के प्रतिरिक्त वहाँ के वातावरण में मुभे अपूर्व शांति मिली और जितने क्षण उक्त विद्यालय में बीते उन्हें मैं ग्रपने जीवन के श्रेष्ठतम क्षाणों में गिनता हैं। स्नाभार-प्रदर्शन उन महातमा की सादगी को छू तक नहीं जायगा। जयपुर के प्रोहित रामगोपाल शर्मा ने अपने स्व० फ्ता प्रोहित हरिनारायण शर्मा के संग्रह की प्रतियों को देखने की सुविधा प्रदान की, ग्रतः मैं उनका भी ग्राभारी हैं। बीकानेर के श्री अगरचंद नाहटा तथा हिंदी विद्यापीठ, ग्रागरा के श्री उदयशंकर शास्त्री ने अपने-अपने संग्रह की प्रतियों के अतिरिक्त अमुल्य सम्पतियाँ भी प्रदान कीं जिनसे प्रस्तुत पुस्तक की सामग्रियों में श्रधिक विस्तार तथा परिष्कार श्रा सका. यत: मैं उक्त सज्जनों का विशेष रूप से ग्राभारी हूँ। नागरी-प्रचारिणी-सभा, वाराणसी तथा हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग के प्रबंधकों का स्राभारी हैं जिन्होंने उक्त संस्थाम्रों में स्रक्षित कबीर-संबंधी हस्तलिखित प्रतियों का वहाँ बैठकर उप-योग करने की आजा प्रदान की । इंडिया आँफ़िस लायब्रेरी के अध्यक्ष का विशेष रूप से ग्राभारी हैं जिन्होंने वहाँ की दो प्रतियाँ मेरे कार्य के निमित्त प्रयाग-विश्व-विद्यालय के माध्यम से मेरे पास भेज दी थीं।

दुर्लभ मुद्रित ग्रंथों को प्राप्त करने में सीयाबाग, बड़ौदा के ी मोतीदास 'चैतन्य' से तथा जौनपुर जिले की बड़ैया गद्दी के आचार्य प्रकाशपित साहब श्रीर साधु दयालदास साहब से समय-समय पर बड़ी सहायता मिलती रही जिसके लिए मैं उक्त सज्जनों का कृतज्ञ हूँ।

हिंदी-विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय डॉ॰ घीरेंद्र वर्मा तथा प्राध्यापक डॉ॰ उदयनारायण तिवारी के उपकारों को मैं जीवन भर नहीं भुला सकता जिन्होंने समय-समय पर मेरे लिए कार्य दे कर मेरी आधिक कठिनाइयों को दूर करने में सहायता प्रदान की। अपने उक्त गुरुजनों की अनुकंपा का आभार मैं किन शब्दों में प्रकट कर्क ?

शोष प्रबंध (थीसिस) के रूप में इसे अक्टूबर सन् १६५६ में परीक्षणार्थं प्रस्तुत किया गया था और अगले वर्ष इस पर प्रयाग विश्वविद्यालय हुग्रा डी ० फ़िल्

की उपाधि प्रदान की गयी। हिंदी परिषद् में तभी से यह प्रकाशनार्थ पड़ी है, किंतु पहले काग़ज के ग्रभाव तथा बाद में मेरी कुछ निजी उलभ्रनों के कारण इसकी छपाई में ग्रत्यधिक विलंब लगा। फिर भी टाइप ग्रादि की व्यवस्था में इसके मुद्रक श्री राधे मोहन ग्रग्रवाल ने कुछ उठा न रखा इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

प्रफ़-संशोधन में बहुत सार्वधानी बर्तने पर भी कुछ अग्रुद्धियाँ रह गयी है, जिनकी सूची पृथक् दी जा रही है। उसकी सहायता से पाठक कृपया अपनी प्रति सुधार लें.।

प्रस्तुत पुस्तक द्वारा कबीर की वाणी का सच्चा स्वरूप समफ्तने में ग्रौर फिर उसके द्वारा उन महात्मा का सच्चा व्यक्तित्व समफ्तने में यदि थोड़ी भी सहायता मिल सकेगी तो मैं ग्रपने परिश्रम को बहुत कुछ सफल समफ्रूँगा।

प्रयाग ५ ग्रक्टूबर, **१**६६१ ई०

-पारस नाथ तिवारी

जब गुन कों गाहक मिलें, तब गुन लाख बिकाइ। जब गुन कों गाहक नहीं, तब कौड़ी बदलै जाइ।।

| प्रथम खण्ड               | ः भूमिका                              |            |                        |
|--------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------|
| §१ : प्राप्य सामग्री     |                                       | [ Zo       | १-३५ ]                 |
| १. हस्तलिखित प्रतिय      | गाँ :                                 |            |                        |
| -                        | वद्यालय, जयपुर की प्रतियाँ—           |            | पृष्ठ                  |
| दादूपंथी प्र             | तियाँ : पंचवागी, सर्बंगी, गुग्        | गंज        | <i>१-७</i>             |
| नामा निरंज               | जनीपंथी पोथियाँ                       | •••        | 9-5                    |
| स्व० पुरोहित             | हरिनारायरा के संग्रह की प्रति         | तयाँ       | 5                      |
| श्री कबीर-मंदि           | दर, मोतीडूँगरी की प्रतियाँ            | •••        | द=१ <i>१</i>           |
| नागरी-प्रचारि            | गी-सभा, वारागसी की प्रति <sup>र</sup> | र्गं       | ११-१८                  |
| ै हिंदी-साहित्य-         | सम्मेलन, प्रयागं की प्रतियाँ          | •••        | १८                     |
| श्री उदयशंकर             | त्शास्त्री के संग्रह की प्रतियाँ      | •••        | १८-२१                  |
| इंडिया ग्रॉकि            | स लायबेरी की प्रतियाँ                 | •••        | २१                     |
| पंजाब विश्ववि            | वद्यालय के संग्रहालय की प्रति         | याँ        | २२                     |
| श्री ग्रगरचन्द           | नाहटा की प्रतियाँ                     | •••        | २२                     |
| खोज रिपोटों <sup>°</sup> | में उल्लिखित प्रतियाँ                 | •••        | २२-२५                  |
| ग्रन्य फुटकल             | उल्लेख                                | •••        | २ <b>५-२</b> ७         |
| २. मुद्रित प्रतियाँ      |                                       |            |                        |
| बीजक की प्रा             | तियाँ                                 | • • •      | २७ <b>-३</b> १         |
| श्री गुरुग्रन्थसा        | ाहब की प्रतियाँ                       |            | 38                     |
| ना० प्र० स०              | द्वारा प्रकाशित संस्करण               |            | ३१                     |
| शब्दादली की              | प्रतियाँ                              | ***        | ३१-३२                  |
| साखी-ग्रन्थ              | •••                                   |            | ३२ <b>-३</b> ३         |
| फुटकल संकर               | <b>ग</b> न                            | • • •      | ३३                     |
| पर इतीं रचन              |                                       | •••        | ₹ <b>३-</b> ₹ <b>४</b> |
| §२: प्राप्त सामग्री      |                                       |            | ३४-४४ ]                |
| वर्ग १ : कबीर            | के नाम पर प्रचलित अ                   | न्य संप्रद | ायों के ग्रन्थ         |
|                          |                                       |            |                        |

विचारमाल, रतन जोग, काफिरबोध, जैनधर्मबोध, ग्रष्टांग जोग,

| [ २ ]                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| नामदेवको भगड़ौ, ऋजब उपदेस, नाममाला, नसीहतनामा,                    |                       |
| चेतावनी, मीनगीता                                                  | <b>३</b> ६-३ <i>६</i> |
| वर्ग २ : कबीर के नाम पर कबीरपंथ की परवर्ती र                      | 27 7 T                |
| १. गोष्ठी-साहित्य: कबीर-गोरख की गोष्ठी, कबीर-रोकराचार्य           | <u> थगाए</u>          |
| गोष्ठी, कबीर-दत्तात्रेय गोष्ठी, कबीर-देवदूत गोष्ठी, कबीर-         |                       |
| जोगाजीत गोष्ठी, कबीर-सर्वांजीत गोष्ठी, कबीर-विशव्छ गोष्ठी,        |                       |
| कबीर-हनुमान गोष्ठी श्रादि                                         | 20.14                 |
| २. सृष्टि-प्रिक्रया तथा कबीर के जीवन से संबद्घ पौराग्णिक शैली     | 9 <b>8-</b> 36        |
| के ग्रन्थ : श्रनुराग-सागर, ज्ञानसागर, ग्रंबुसागर, स्वसंवेदबोध,    |                       |
| निरंजनबोध, सर्वज्ञसागर, ज्ञानस्थितिबोध, सुक्रितध्यान, कूर्मा-     |                       |
| वली, भवतारन बोध                                                   | ४०-४३                 |
| ३. पंथ के वाह्याचार से संबद्ध ग्रन्थ : सुमिरन बोध, समिरन-         | 00-04                 |
| साठिका, चौका सरोदय, एकोतरा सुमिरन, इकतार की रमैनी.                |                       |
| त्रारती, श्रठपहरा, चौका पर की रमैनी, श्रमरमूल, स्वांसाभेद,        |                       |
| टकसार, विवेकसागर, धर्मबोध                                         | ४३                    |
| ४. नाम-माहात्म्य संबंधी ग्रन्थः ज्ञानबोध, कबीरभेद, मुक्तिबोध,     |                       |
| कबीरवानी, नाममाहात्म्य, ब्रह्मनिरूपण, हंसमुक्तावली, मूल           |                       |
| बाना, मूलज्ञान                                                    | ४३                    |
| ५. योगसाधन संबंधी ग्रन्थ: कायापाँजी, मूलपाँजी, पंचमुद्रा,         |                       |
| व्वासगुंजार, संतोषबोध, कबीरसुरतियोग, सुरतिशब्दसंवाद,              |                       |
| स्वरपाँजी                                                         | ४३-४४                 |
| ६. नीति-ग्रंथ: ज्ञानगृदड़ी, ज्ञानस्तोत्र, तीसाजंत्र, मनुष्यविचार, |                       |
| उग्रज्ञानमूलक सिद्धांत या दशमात्रा, ग्रखरावत, ग्रक्षरखंडकी        |                       |
| रमैनी, श्रलिफनामा                                                 | ४४-४४                 |
| ७. ग्रन्य ग्रंथ : सुहम्मदबोध, सुल्तानबोध, गरुडबोध, ग्रमर्रासह-    |                       |
| बोध, वीर्रासहबोध, जगजीवनबोध, भूपालबोध, कमालबोध,                   |                       |
| गुरुमाहात्म्य, ज्ञानप्रकाश या धर्मदासबोध, श्रर्जनामा, कबीर        | ٠,                    |
| श्रष्टक, पुकार, सतनाम या सतकबीर बंदीछोर, मंत्र, जंजीरा,           |                       |
| उग्रगीता, गुरुगीता, यज्ञसमाघि, विशष्ठबोध या ज्ञान संबोधन          |                       |
| ग्रंथ, निर्णयसार, कबीरपरिचय, तिरजा की साखी, रामसार                |                       |
| या रामसागर, ब्रात्मबोघ तथा रेखते ब्रौर भूलने, ज्ञानतिलक,          |                       |

| रामरक्षा, ग्रन्थबत्तीसी (या कबीरब       |                                    |          |       |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------|-------|
| बत्तीसी) जनम बोध (या जनमपत्रि           | काकी रमैनी, जन                     | मपत्रिका |       |
| प्रकाश की रमैनी), राममंत्र, सबदर        | गेग, ब्रह्म निरूपरा                | r        | ४४-४० |
| वर्ग ३ : प्रमुख आधारभूत साम             | ग्री—विभिन्न ।                     | नरंपराएँ |       |
| १. दादूपंथी शाखा, २. निरंजनपंथी श       | ाखा, ३. गुरु <mark>ग्रं</mark> थ र | पाहब की  |       |
| द्याखा, ४. बीजक की दाखा, <b>'</b>       |                                    |          |       |
| ६. साखी प्रतियों की ज्ञाखा, ७. प्र      | ाचीन संकलनों क                     | ी शाखा,  |       |
| ्र ८. मौखिक परंपरा                      |                                    | • • •    | ५०-५४ |
| श्रन्य सहायक सामग्री                    | •••                                | •••      | ४४-५५ |
| §३ : आधार-प्रतियों का विस्तृ            | त विवरण [पृ                        | ० ५५-१   | ४६]   |
| दा० प्रतियों का विवरण: ग्राकार-प्रका    | र, दा० प्रतियों की                 | सामान्य  |       |
| विशेषताएँ—राजस्थानी प्रभाव, पंज         | ाबी प्रभाव, फ़ारर                  | ती लिपि- |       |
| जिनत विकृतियाँ, नागरी लिपिज             | ानित विकृतियाँ,                    | पुनरा-   |       |
| <b>वृ</b> त्तियाँ                       |                                    | ••••     | ५५-६५ |
| नि॰ प्रति का विवरणः ग्राकार-प्रकार,     |                                    |          |       |
| राजस्थाना प्रभाव, पंजाबी प्रभ           |                                    | विजीनत   |       |
| विकृतियाँ, नागरीजनित विकृतिय            | . •                                | •••      | ६५-७१ |
| गु <b>० का विवरण:</b> परिचय, प्रकाशित र | प <del>़ंस्</del> कररा, कबीर∹      | वाणी का  |       |
| ग्राकार-प्रकार, फ़ारसी लिपिजनित         |                                    |          |       |
| 'गाफ़' के साहश्य से उत्पन्न विकृति      | ,                                  |          |       |
| पेश की भ्रव्यवस्था के कारण उत्प         |                                    |          | +     |
| की म्रव्यवस्था के कारण उत्पन्न          | . , ,                              |          |       |
| के साम्य के कारण उत्पन्न विकृ           |                                    |          |       |
| विकृतियाँ, राजस्थानी प्रभाव के व        |                                    |          |       |
| पंजाबी प्रभाव के कारण श्रायी हुई        |                                    |          |       |
| पुनरावृत्तियाँ, मिश्रित पद, स्थ         | ानातारत पाक्तया                    | , श्रन्य |       |
| विशेषताएँ                               | •                                  | ···      | ७१-८६ |
| बी॰, बीफ॰ तथा बीभ॰ प्रतियों का विव      |                                    |          |       |
| पारचग्र बाफ्र का पारचर्य बा             | . HO का पारचय-                     | ーみりわしくー  |       |

| प्रकार, ग्रन्य बीजकों से क्रम म्रादि का ग्रन्तर, बीभ० की             |
|----------------------------------------------------------------------|
| प्राचीनता, बीजक का प्राचीनतम संकलन भी कबीर के बाद                    |
| का, संत-संप्रदायों में प्रचलित ग्रनुश्रुतियाँ, भगवान साहब:           |
| वीजक के मूल संकलयिता, बीजक में पूर्वी प्रयोगों (बिहारी)              |
| का बाहुल्य, भगवानसाहब का निम्बार्क संप्रदाय से संबंध,                |
| 'विप्रमतीसी' की स्थिति, ग्रनुरागसागर की साक्षी, भगवान                |
| साहब का समय तथा बीजक के सैकलन की प्राचीनता,                          |
| बीजक के प्राचीनतम संकलन का ग्राकार-प्रकार,                           |
| बी॰, बीफ॰ तथा बीभ॰ की सामान्य विशेषताएँ: उर्दू मूल की                |
| विकृतियाँ, नागरी लिपि जनित विकृतियाँ, पुनरावृत्तियाँ, साखियों        |
| में छन्दभिन्नता, ८६-१०६                                              |
| शकः प्रति का विवरणः संक्षिप्त परिचय, ग्राकार-प्रकार, रचनाग्रों       |
| का क्रम, रचयिताभ्रों का विश्लेषण, फ़ारसी लिपिजनित                    |
| विकृतियाँ, नागरी लिपिजनित विकृतियाँ, पंजाबी प्रभाव, पुनरा-           |
| वृत्तियाँ, सांप्रदायिक प्रभाव, ध्रुवक के क्रम में परिवर्त्तन १०६-११३ |
| शबे॰ प्रति का विवरणः परिचय, श्राकार-प्रकार तथा क्रम, पाठ-            |
| संबंधा विशेषताएँ, सांप्रदायिक प्रभाव, नागरी लिपिजनित                 |
| विकृतियाँ, फ़ारसीलिपिजनित विकृतियाँ, पंजाबी प्रभाव, परवर्ती          |
| प्रक्षेप, पुनरावृत्तियाँ, कुछ ग्रन्य विशेषताएँ—पदों में साखियाँ,     |
| मिश्रित पंक्तियाँ ११२-१२३                                            |
| सा॰ प्रति का विवरण: ग्राकार तथा लिपिकाल, पाठ संबंधी विशेष-           |
| ताएँ—राजस्थानी प्रभाव, फ़ारसी लिपिजनित विकृतियाँ                     |
| नागरी लिपिजनित विकृतियाँ, पुनरावृत्तियाँ १२३-१२६                     |
| साबे॰ प्रति का विवरण: परिचय, ग्राकार, पुनरावृत्तियाँ, फारसी          |
| विपिजनित विकृतियाँ नागरी लिपिजनित विकृत्तियाँ, राज-                  |
| स्थानी प्रभाव, सांप्रदायिक प्रभाव १२६-१३४                            |
| सासी । प्रति का विवरण : परिचय तथा फ्राकार, पुनरावृत्तियाँ,           |
| नागरी लिपिजनित विकृतियाँ, ज्ञारसी लिपिजनित विकृतियाँ,                |
| राजस्थानी प्रभाव, सांप्रदायिक प्रभाव, छंदभिन्नता, परवर्ती            |
|                                                                      |

प्रक्षेप

| स <b>ः प्रति का विवरणः</b> परिचय, लिपिकाल, ग्राकार, पाठ संबंधी १४२-१४४                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गुर्गा० प्रति का विवरगः परिचय, लिपि-काल, श्राकार, छंद,<br>संकलित कवियों तथा संतों के नाम, विशेषताएँ — राजस्थानी-<br>प्रभाव, फ़ारसी लिपिजनित विकृतियाँ, नागरी लिपिजनित                                                                      |
| विकृतियाँ, पुनरावृत्तियाँ १४४-१४६                                                                                                                                                                                                          |
| §४ : प्रतियों का संकीर्ण-संबंध [पृ० १४७–२१३]                                                                                                                                                                                               |
| <ol> <li>दा० तथा नि० का संबंघ: फ़ारसी लिपिजनित विकृतियों का<br/>साम्य नगरी लिपिजनित विकृतियों का साम्य, राज-<br/>स्थानीप्रभाव-साम्य, पंजाबी प्रभाव-साम्य, पुनरावृत्तियों में<br/>साम्य, दा इया दा४ तथा नि० का विशेष नैकट्य, दा५</li> </ol> |
| तथा नि० का नैकट्य, अन्य समुच्चयों के साक्ष्य १४७-१५६                                                                                                                                                                                       |
| २. दा॰ तथा गु॰ का संबंध: पुनरावृत्ति-साम्य १५६-५७                                                                                                                                                                                          |
| ३. नि० तथा गु० का संबंध: फ़ारसी लिपिजनित विकृति-साम्य,<br>ग्रन्य समुच्चयों के साक्ष्य १५७-५८                                                                                                                                               |
| ४. दा०, नि० तथा गुरा० का संबंध: फ़ारसी लिपिजनित विकृति-                                                                                                                                                                                    |
| साम्य, नागरी लिपिजनित विकृति-साम्य, पंजाबी प्रभाव-<br>साम्य १५८-१६१                                                                                                                                                                        |
| ५. दा० नि० तथा गुगा० का संबंध: फ़ारसी लिपिजनित विक्वति-<br>साम्य, नागरीजनित विक्वति-साम्य, राजस्थानी प्रभाव-साम्य १६१-६३                                                                                                                   |
| ६. दा० नि० स० गुगा० '' : फ़ारसी जनित विकृति-साम्य,<br>राजस्थानी प्रभाव-साम्य १६३                                                                                                                                                           |
| ७ दा० नि० सा० स० गुरा०'' : नागरोजनित विकृति-साम्य १६३-६४<br>६. नि० गु० सा० सासी० '' : पुनरावृत्ति-साम्य १६४-१६४<br>१०. नि० गु० सा० '' : फ़ारसी लिपिजनित विकृति-साम्य १६४                                                                   |
| ११. नि॰ तथा सा॰ '' : फ़ारसी लिपिजनित विकृति-<br>साम्य पनरावत्ति-साम्य १६५-१६७                                                                                                                                                              |

# [ ६ ]

| १२ <b>. नि० सा० सासी० का संबंध</b> ःफ़ारसी लिपिजनित विकृति-सा           | <b>भ्य</b> ,    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| राजस्थानी प्रभाव-साम्य, पुनरावृत्तिसाम्य,                               | १६७-१६द         |
| १३. सा० तथा सासी० का० : फ़ारसी लिपिजनित विकृति-स                        |                 |
| नागरी लिपिजनित विक्वति-साम्य, पदच्छेद सम्बन्धी विक्व                    |                 |
| साम्य, ग्रन्थ विकृति-साम्य, छंद-भिन्नता का सा                           | •               |
|                                                                         | १६६-१७५         |
| <b>१४. साबे० तथा सासो० का० :</b> पुनरावृत्ति-साम्य, प्रक्षेपसा          |                 |
| ग्रन्य साक्ष्य                                                          | १७५-७७          |
| १ <b>५. सा० तथा साबे० का०</b> ः पुनरावृत्ति-साम्य, ग्रन्य समुच          |                 |
| के साक्ष्य                                                              | 30-00\$         |
| १६ <b>. नि</b> ० <b>साबे० का सम्बन्ध</b> ः पुनरावृत्ति-साम्य, फ़ारसी हि | रपि-            |
| जनित विकृति-साम्य                                                       | १७६-५०          |
| <b>१७. सा० साबे० सासी० का सम्बन्ध</b> ः उर्दू विक्रुतियों का स          | ा∓य,            |
| नागरीजनित विकृति-साम्य, पुनरावृत्ति-साम्य, प्रक्षेप-साम्य               | १८०-८६          |
| १८. साबे० सासी० गुरा० का सम्बन्ध : पुनरावृत्ति-साम्य                    | १८६             |
| <b>१</b> ९ <b>. दा० सा० साबे० सासी० का सम्बन्ध</b> ः प्रचोप-साम्य       | १८६-८७          |
| २०. बी० सा०, बी० साबे० तथा बी० सा० साबे० का सम्बन्ध                     | :               |
| प्रक्षेप-साम्य, पुनरावृत्ति-साम्य, फ़ारसी लिपिजनित विवृ                 |                 |
| साम्य, ग्रन्य साम्य                                                     | १८७-६३          |
| २ <b>१. नि० सा० साबे० का सम्बन्ध</b> ः नागरी लिपिजनित विक्रति-स         | ाम्यः           |
| फ़ारसी लिपिजनित साम्य, राजस्थानी प्रभाव-साम्य, पंज                      | •               |
|                                                                         | १६३-१६७         |
| २२. दा॰ नि॰ सा॰ सासी॰ का सम्बन्ध : पुनरावृत्ति-साम्य, न                 | गज-             |
| • स्थानी, पंजाबी प्रभाव का साम्य, प्रक्षेप-साम्य                        |                 |
| २३. बी॰ साबे॰ का सम्बन्ध: नागरी लिपिजनित विक्रित-स                      |                 |
|                                                                         | ।+4,<br>१६८-२०२ |
| पुनरुक्ति-साम्य, प्रक्षेप-साम्य                                         | ·               |
| २४. शक ० तथा शबे० का सम्बन्धः पुनक्कितसाम्य, पुनराह                     |                 |
| साम्य, प्रक्षेप साम्य                                                   | २०३-२०७         |
| २५. नि० तथा शक० का सम्बन्धः प्रक्षेप-साम्य                              | 30-005          |

## ৩

### संदिग्ध संकीर्ग-संबंध के समुच्चय : (क) दा॰ नि॰ बी॰ का समुच्चय : पुनरावृत्ति साम्य (?) ... २०६-१० (ख) दा॰ नि॰ गु॰ ": राजस्थानी प्रभाव साम्य (?) ... २१०-११ (ग) दा० नि०गु० स० '' : पुनरावृत्ति साम्य (?) (घ) दा० नि० स० शबे० ": पुनरावृत्ति साम्य (?) ... २११-१२ (ङ) नि॰ शबे॰ ": संदिग्ध पदों का साम्य २१२ कबोर-वारगी की पाठ-परम्परा का कोष्ठक २१३ 🖫 : पाठ-निर्णय और प्रस्तुत संकलन [पृ० २१४-२६०] प्रामािशिक रूप से मान्य रचनाग्रों का निर्देश: समुच्चयों के श्रनुसार-पद तथा रमैनियाँ ... २१४-२१६ साखियाँ ... २१६-२२३ सिद्धान्तः १. समस्त प्रतियों के सम्मिलित साक्ष्य की दृष्टि से 555 २. संकीर्गा-सम्बन्ध के सिद्धान्त की हृष्टि से ... २२२-२४ ३. प्रतियों के दश-काल की दृष्टि से ... २२४-२५ ४. लिपि-भ्रम की दृष्टि से ... २२५-२६ ४. पुनरुक्ति-दोष की दृष्टि से ... २२६-३४ ६. प्रसंग की हष्टि से ... २३४-४० ७. शब्दों के क्लिब्टतर रूप की दृष्टि से ... २४०-४३ प. ग्रर्थ की दुर्बोघता की हिष्ट से ... २४४-४५ ६. भाषा की दृष्टि से ... **२४**५-४७ १०. व्याकरण की हष्टि से 38-685 ... ११. प्रयोग-वैषम्य की हृष्टि से 388 १२. प्रतिपादित सिद्धान्त ग्रथवा कवि-समय की दृष्टि से ... 788-40 १३. सांप्रदायिक संशोधनों की दृष्टि से ... २५०-५३ १४. तुक की दृष्टि से

१५. प्रतियों की पाठ-स्थिति की दृष्टि से

पाठ-निर्धारण का एक उदाहरण

... **२**४३-४४

... २४४-५७

... २५७-६०

| દ્ધ : ર   | बानियों का क्रम          | <b>1</b>                | [ <b>पृ</b>         | २६०-७४ ]        |
|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| पुट       | ों का क्रम               | •••                     | •••                 | २६०-६५          |
| रम        | ौनियों का क्रम           | ***                     | •••                 | २६५-७२          |
| स         | खियों का क्रम            | •••                     | •••                 | २७ <b>२</b> -७४ |
| · e       | असाधारण संश              | धिन                     | [ 20                | २७४-२८१ ]       |
|           | संशोधन : कारण तथ         | ग सिद्धांत              | .:.                 | २७४-७५          |
| ٧.        | सुर तैंतीसौं कोटिक       | ग्राए मुनिवर स          | हिस ग्रठासी         | २७५             |
| ₹.        | कहै कबीर संसा नहीं       | ां <b>भुगुति</b> मुकुति | गति पाइरे           | २७४             |
| ₹.        | पठए न जाउं <b>ग्रनवा</b> | नहिं ग्राऊं सह          | ज रहूं दुनिग्राई हो | २७५             |
| ٧.        | मन श्राहर कहं बाद        | न कीजै                  |                     | २७६             |
| ٧.        | चिरकुट फारि चुहाड्       | हालै गयौ तनी            | तागरी छूटी          | २७७             |
| ६.        | ग्रायौ चोर तुरंगहिं      | लै गयौ मोहड़ी           | राखत मुगध फिरै      | २७इ             |
| <b>9.</b> | तरवर एक <b>पींड़</b> बि  | नु ठाढ़ा बिनु फू        | तांफल लागा          | ३७६             |
| ς.        | मैं कातौं <b>हजारी</b> क | सूत चरखुला ि            | जिन जरे             | ,२७६            |
| · 8.      | हरि के खारे बरे प        | काए जिनि <b>जा</b> रं   | तिन खाए             | २८०             |
| 80.       | तलि करि पत्ता ऊप         | रि करि मूल              | • • • •             | २५०             |
| 88"       | राजस्थानी सी प्रत्य      |                         | का-ई ग्रथवा         |                 |
|           | -है प्रत्ययांत रूपों मे  | ां परि <b>वर्त</b> न    |                     | . २८०-८१        |
|           | द्वितीय खंड :            | कबीर-वा                 | णी का निर्धा        | रित पाठ         |
| पद        |                          | e                       | [ पृ                | ১ ३—११७ ]       |
| ₹.        | सतगुरमहिमा               | •••                     | • •                 | <b>.</b> ३-५    |
| ٦.        | प्रेम                    | •/• •                   | • 6                 | . ५-१२          |
| ₹.        | नांउं महिमा              | • • •                   | • •                 | . १२-१७         |
| .ጸ*       | साधु महिमा               | •••                     | • •                 | . १७-२२         |
| ሂ.        | करुनां बीनती             | •••                     | ••                  | . २२-३७         |
| ξ.        | परचा                     | •••                     | • :                 | २८-३३           |
| <b>9.</b> | सूरातन                   | •••                     | •                   | ३३-३४           |
| ۲.        | उपदेस चितावनीं           | •••                     | •                   | ২ুম-মুদ         |
| ٤.        | काल                      | •••                     | •                   | ५८-६१           |

|             |                         |       |   | w   |        |                         |
|-------------|-------------------------|-------|---|-----|--------|-------------------------|
|             |                         | 3 ]   | ] |     |        |                         |
|             |                         | L     | J |     |        |                         |
| १०.         | (भगति) सजेवनि           | •••   |   | . • | ••     | ६२                      |
| ११.         | ग्रनभई ग्रथवा भेदबांनीं | • • • |   | •   | . •    | ६३-८६                   |
| १२.         | निरंजन रांम             | •••   |   | •   | • • .  | <b>८९-६</b> २           |
| १३.         | माया                    | •••   |   | •   | • •    | ७३-६७                   |
| १४.         | निदक साकत               | • • • |   | •   | ••     | ≈3 <b>-</b> 03          |
| १५.         | भेख ग्राडंबर            | •••   |   | •   | ••     | 508-33                  |
| १६.         | भरमबिघूसन               | •••   |   |     | ••     | १०३-११७                 |
| रमैर्न      | Ť                       |       |   | पि  | ० ११७  | -934]                   |
| ₹.          | रमैनी                   |       |   |     |        | ११७-१२६                 |
| ₹.          | चौंतीसी रमैनी           | •••   |   |     |        | १२६-१३५                 |
| सार्ख       | ì                       |       |   | Гчс | , 93X. | -२४२.]                  |
| ₹.          | सतगुरमहिमा कौ ग्रंग     |       |   | L c |        | १३५-४०                  |
| ₹.          | प्रेमिबरह               | •••   |   |     | ••.    | १४०इ४=                  |
| ₹.          | सुभिरन भजन महिमा        | •••   |   |     | ••     | १४६ <b>इ</b> ५ <b>२</b> |
| ٧.          | साधु महिमा              | •••   |   |     | • • •  | १५२-५६                  |
| <b>¥.</b>   | गुरसिखहेरा              | •••   |   |     | •••    | १५६-६०                  |
| Ę.          | दीनता बीनती             | •••   |   |     | • • •  | १६१-६२                  |
| ত্ৰ         | पिउ पहिचानिबे           | •••   |   |     |        | १६२-६४                  |
| 5.          | ं <b>संम्र</b> थाई      | •••   |   |     | • • •  | १६४-६६                  |
| 3           | परचा                    | * ••• |   |     | •••    | १६६-७२                  |
| १०.         | सूखिम मारग              | • • • |   |     | • • •  | १७२-७४                  |
| ११.         | पतिब्रता                | •••   |   |     | • • •  | १७४-७७                  |
| <b>१</b> २. | रस                      | •••   |   |     | • • •  | १७७-७८                  |
| १३.         | बेलि                    | • • • |   |     | •••    | ३७=-७६                  |
| १४.         | सूरातन                  | • • • |   |     | • • •  | १७६-५४                  |
| १५.         | उपदेस चितावनीं          |       |   |     | •••    | १८४-६७                  |
| १६.         | काल                     | •••   |   |     | • • •  | १६८-२०३                 |
| १७.         | सजेवनि                  | ***   |   |     | •••    | २०३-२०४                 |
| १८.         | पःरिख ग्र <b>पारि</b> ख | •••   |   | ,   | •••    | २०४-२०६                 |
| 38.         | जीवनसृत                 | •••   |   |     | •••    | २०६-२०८                 |
|             |                         |       |   |     |        |                         |

## [ % ]

| ! O. | निरपखमधि 🦠        |     |   |      | •••   | २०८-१०          |
|------|-------------------|-----|---|------|-------|-----------------|
| ₹\$. | सांच चांएक        | ••• |   |      | •••   | २१०-१५          |
| ≀ર.  | निगुर्णां नर      | ••• | * |      | •••   | २१५-१७          |
| ₹.   | निदा              | ••• |   |      | •••   | २१७-१८          |
| १४.  | सगति              | ••• |   |      | •••   | २१६-२१          |
| ₹¥.  | भेख ग्राडंबर      | ••• | • |      | •••   | २ <b>२</b> १-२४ |
| २६.  | भरम बिधूसन        | ••• |   |      | •••   | २२४-२६          |
| २७.  | सारग्राही         | ••• |   |      | •••   | २२ ६-२७         |
| १८.  | बिचार             |     |   |      | •••   | २२७-२८          |
| 35.  | मन                | ••• |   |      | •••   | २२८=३ <b>१</b>  |
| ξo,  | बिखै बिकार        | ••• |   |      | •••   | २३ <b>१-</b> ३५ |
| ३१.  | माया को ग्रंग     | ••• |   |      | •••   | २३५-३८          |
| ₹₹.  | बेसास             | ••• |   |      | •••   | २३८-४१          |
| ₹₹.  | करनीं कथनीं       |     |   |      | •••   | २४ <b>१-</b> ४२ |
| ₹४.  | सहज               | ••• |   |      | •••   | २४२             |
| नरि  | शेष्ट             |     |   | [ पृ | ० २४३ | -३५५ ]          |
|      | (क) ग्रनुक्रमिएका |     |   | •••  |       | २४३-२७७         |
|      | (ख) विकृति-सूची   |     |   | •••  |       | २७८-२६२         |
|      | (ग) सहायक-साहित्य |     |   | •••  |       | २६३-३०६         |
|      | (घ) शुद्धि पत्र   |     |   | •••  |       | ३०७-३१०         |

## संकेत-विवृति

उप० = उपदेश (कबीर की वासी का प्रकरण-विशेष) ६० = कहरा (छंद विशेष)

क्र॰ सं॰=क्रम-संख्या

गु॰ ==श्रीगुरुग्रन्थसाहब (सिक्खों का धर्मग्रन्थ, प्रस्तुत प्रबंध में सर्वीहद सिक्ख मिशन द्वारा प्रकाशित संस्करग्ण—सन् १९३७ ई०)

गुग्गः = गुगगंजनामा ( संतसाहित्य का एक संग्रह-ग्रन्थ जिसका संकलन जगन्नाथदास दादूपंथी ने किया था। प्रस्तुत पुस्तक में संवत् १८५३ की लिखी पोथी जो दादू महाविद्यालय, जयपुर में है।)

ग्रंथा० या 'ग्रंथावली' ः कबीर-ग्रंथावली (बाबू झ्यामसुन्दरदास द्वारा संपादित तथा नागरी-प्रचारिग्गी-सभा द्वारा प्रकाशित, सं०१६५४ वि०)

चिता० = चितावनी (प्रकरण विशेष)

चिता० उप० = चितावनी उपदेश (प्रकरण)

तुल० = तुलनीय ग्रथवा तुलना कीजिए

दा० = दादूपंथी (प्रति ग्रथवा शाखा विशेष)

दे० = देखिए

ना०प्र०स० = नागरी-प्रचारिणी-सभा, वाराणसी

नि॰ = निरंजनी-सम्प्रदाय की (प्रति-विशेष)

**पु**० = पुल्लिग

पुन० = पुनरुक्ति ग्रथवा पुनरावृत्ति

**पृ**० = पृष्ठ (संख्या)

फ्रा॰=फ़ारसी (भाषा)

ब = बसन्त (छंद विशेष)

बो० = बीजक (ग्रन्थ या प्रति विशेष)

बी०क० = बीजक का कहरा

वीफ० = बीजक फतुहा, जिला पटना परम्परा का (प्रस्तुत पुस्तक में सं० १९५० वि० की लिखी हुई पोथी जो श्री उदयशंकर शास्त्री के संग्रह में है।)

बी॰ब॰=बीजक का बसंत

बोभ० = बोजक भगवान साहब ग्रथवा भगताही शाखा का (मानर्सर गद्दी, ज़िला छपरा के श्राचार्य महन्त मेथीग्रसाई द्वारा प्रकाशित, सन् १६३७ ई०)

बी०र० = बीजक की रमैनी

बी०सा० = बीजंक की साखी

र०=रमैनी (छंद-विशेष)

र०सा० = रमैनी के अन्त की साखी

राज० = राजस्थानी (भाषा)

राज०प्र०=राजस्थानी भाषा का प्रभाव

राधाः = राधास्वामी मत या संप्रदाय

लि॰कां० = लिपि-काल

विप्र = विप्रमतीसी (रचना विशेष)

शकः = कबीर साहब को शब्दावली, कबीरचौरा की (प्रस्तुत प्रबंध में कबीरचौरा के साधु ग्रमृतदास द्वारा प्रकाशित चौथा संस्करण, सं० २००७)

शबे॰ = कबीर साहब की शब्दावली, बेलवेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित (प्रस्तुत पुस्तक में सन् १९४६ ई॰ का संस्करण)

सं = संवत् अथवा संस्कृत (प्रसंगानुसार)

स॰ = सबँगी (संत-साहित्य का एक ग्रप्रकाशित संग्रह-ग्रन्थ जिसका संकलन दादूपंथी संत रज्जब जी ने किया था। प्रस्तुत पुस्तक में सं० १८३० के लगभग की लिखी हुई हस्तलिखित प्रति जो दादू-विद्यालय, जयपुर में है।)

सभा = काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा, वाराणसी

सा० = साखी (छंद) ग्रथवा साखियों की प्रति विशेष, जो कबीर-मंदिर, मोती डूंगरी, जयपुर में है ग्रौर सं० १८८१ वि० की लिखी हुई है। साबे० = साखी ग्रन्थ, बेलवेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित (प्रस्तुत पुस्तक में

्र सन् १९२६ ई० का संस्करण)।

सासी॰ = सतग्रर कबीर साहब का साखी-ग्रन्थ: सीयाबाग, बड़ौदा से प्रकाशित, सन् १६३५ ई०।

स्त्री० = स्त्रीलिंग

हि०=हिन्दी (भाषा)



भूमिका



# भूमिका

## § 9: प्राप्य सामग्री

कबीर-वाग्गी की प्रतियाँ दो रूपों में मिलती हैं : हस्तलिखित ग्रौर मुद्रित । नीचे इसी क्रम से इनका संक्षिप्त विवरग्ग दिया जायगा ।

## १. हस्तलिखित प्रतियाँ

मुभे कबीर की वाि्एयों के निम्नलिखित हस्तलेख विभिन्न स्थानों पर देखने को मिले हैं।

## श्री दादू-महाविद्यालय, जयपुर की प्रतियाँ

मोतीडूंगरी (जयपुर) के दादू-महाविद्यालय में पंद्रह प्रतियाँ ऐसी हैं जिनमें कबीर की वािएयाँ मिलती हैं। इनमें मुख्यतया दो प्रकार की सामग्रियाँ हैं। तेरह प्रतियाँ तो ऐसी हैं जो दादूपंथी संतों द्वारा लिपिबद्ध हुई हैं ब्रौर दो ऐसी हैं जिनका संग्रह निरंजनीपंथ में हुआ था ब्रौर वे निरंजनीपंथ के साधुओं द्वारा लिखी गयी हैं।

दादूपंथी प्रतियाँ—दादूपंथ में पाँच महातमाग्रों की वािंग्याँ एक ही ग्रन्थ में सुरक्षित रखने की परपंरा बहुत दिनों से चली ग्रा रही है। ऐसे संकलन को पंचवािंगी कहा जाता है। ग्रन्थ में सर्वप्रथम स्थान उक्त संप्रदाय के संस्थापक दादू की वािंग्यों को दिया जाता है, दूसरा स्थान कबीर की वािंग्यों को ग्रीर तीसरा, चौथा तथा पाँचवाँ स्थान कमशः नामदेव, रैदास तथा हरदास को। पंचवािंगा को दादूपंथी लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं ग्रीर ग्रव भी वहाँ इसकी ग्रारती उतारी जाती है। राजस्थान में पंचवािंगी-प्रतियों की भरमार है। ऊपर जिन तेरह प्रतियों की चर्चा हुई है वे प्रायः पंचवािंगी-परंपरा की ही हैं। ग्रागे इनका संक्षित विवरंग दिया जा रहा है।

१. यह हरदास निरंजनी संप्रदाय के हरिदास से भिन्न हैं।

२. महाराष्ट्र में भी 'संत-पंचायतन' की मान्यता है जिसके अंतर्गत क्रमशः ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, समर्थ रामदास तथा तुकाराम की गणना होती है।

पहली प्रति साढ़े छ: सौ पत्रों की है श्रौर श्राकर्षक रेशमी जिल्द में पुस्तका-कार बँधी है । पुष्पिका के श्रनुसार दादूपंथी बाबा बनवारीदास की शिष्य-परंपरा में विष्णुदास के शिष्य मोतीराम के द्वारा सं० १८३१ वि० में राजस्थान के दादरी नामक स्थान में लिपबद्ध हुई।

दूसरी प्रति, जो लगभग सवा-फुट लंबी ग्रौर छ: इंच चौड़ी है, ६६५ पृष्ठों की है। इसमें पंचवागी के ग्रितिरिक्त १३ ग्रन्थ ग्रौर हैं जिनमें राघवदासकृत 'भक्तमाल' ग्रौर रज्जब की 'सर्बेगी' (दोनों ग्रप्रकाशित) भी हैं जो संत-साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण हैं। 'सर्बेगी' में कबीर की भी बानी मिलती है। इस पोथी में लिपि-काल नहीं दिया है, किन्तु ग्रनुमान से यह सम्भवतः विक्रम की १६वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में किसी समय (सं० १८३० के लगभग) लिखी गयी होगी।

तीसरी प्रति, जो ग्रब बहुत जीर्गं हो गयी है, ग्राकार में कुछ छोटी (६ इंच 🗶 १ इंच ) ग्रीर सं० १७६ वि० की लिखी हुई है। यह प्रति ग्रारम्भ व ग्रंत में कुछ खंडित हो गयी है ग्रीर लगभग १००० पत्रों की है। इसमें ग्रन्य प्रतियों की तरह पंचवागी का कम नहीं मिलता। पहले सुन्दरदास के सवैयों से ग्रारम्भ कर फिर क्रमशः दादू की साखियाँ, प्रागदास की साखियाँ, कबीर की साखियाँ, फिर दादू के पद, कबीर के पद, कबीर की रमैग्गी चंदैगी ग्रीर तत्परचात् नामदेव तथा तिलोचन की परचइयाँ मिलती हैं। ग्रंत में 'सुखदेव का लीलाग्रन्थ', ग्रीर सुन्दरदास की 'विवेकचितावग्गीं' दी हुई हैं। इसे लक्ष्मीदास के शिष्य जगन्नाथदास (कथाचित् 'गुग्गंजनामा' के संकलनकर्ता ?) ने डीडवाने में लिखी थी। ग्रागे इन प्रतियों का विस्तृत विवरग्ग दिया जायगा।

चौथा ग्रन्थ भी, जो सं० १८५४ वि० में लिखा जाकर तैयार हुग्रा, ५६४ पत्रों का बड़े ग्राकार का (१ फुट २ इंच ×६ इंच ) संग्रह-ग्रन्थ है। ग्रन्थ ग्रादि से ग्रंत तक एक ही व्यक्ति द्वारा ग्रत्यन्त सुन्दर नागराक्षरों में लिखा हुग्रा है। बीच के चार पत्रों पर ग्राकर्षक रंगों के बेलबूटे बनाये हुए हैं ग्रौर कुछ पृष्ठों के बाद कमल-पुष्प पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के दो छोटे-छोटे चित्र मिलते हैं। पोथी की लिखाई ग्रौर बँघाई की कला दाद्पंथियों की विशिष्टता की परिचायक है। दादू की वागी के पश्चात् जो पुष्पिका दे दी हुई है उससे ज्ञात होता है कि पोथी का उतना ग्रंश नैरागा (राजस्थान) के दादूदारा में लिखा जाकर सं० १८५३ वि० की ग्राश्विन कृष्णा ग्रमावस्या गुक्रवार को समाप्त हुग्रा। पुष्पिका में

२. "समत ॥ १८४२ ॥ शुभ स्थान नराणां दादृद्वारा मध्ये वर्ष मासे आसोज कृष्त पक्षे तिथी अमावस्या सुभवारे शुक्र दिने संदूरश भदेठ । ९ राम जी श्री दादू द्याल जी ॥"

भूमिका: प्राप्य सामग्री

लिपिकर्ता तथा काल ग्रादि का विवरण इस प्रकार दिया गया है--

"मिती फागुरा बदीर संवत् ॥ १८५४ ॥ का पुस्तक संपूरण भवते बार सुकरवार । लिषतं स्थांन षाचरया चकस मध्ये महंत मनसाराम जी के असथित । स्वामी गरीबदास जी की गादो ॥ महंत श्री जागूदास जी की शिष्य दासान्यदास षानाजाद गुलाम भगवानदास पुस्तक लिष्यी॥"

इसमें कबोर को वाणी पोथो के पाना (= पत्रा या पत्रा) १३१ से २१६ तक आती है जिसमें ६१० साखियाँ, ३६४ पद तथा ४ रमैिएयाँ हैं। प्रतिपृष्ठ ३३ पंक्तियाँ और प्रतिपंक्ति १८ अक्षर आये हैं। संकलन की दृष्टि से पोथी के पाँच खंड किये जा सकते हैं—-१. पंचवाणो, २. दाद्पंथो संतों की वाणियाँ, ३. अन्य संत-महात्माओं की फुटकल वाणियाँ, ४. नाथ-योगियों की वाणियाँ, तथा ५. दाद्पंथियों की फुटकल रचनाएँ।

पाँचवाँ ग्रन्थ ग्राकार में ७ इंच 🗶 ५ इंच है । बीच को नत्यी तक पत्र-संख्या २०५ डाली हुई है जिससे ज्ञात होता है कि इसमें कुल ५७० पत्रे हैं । इसमें कबीर की वाणी पाना १४०-२३७ पर्यंत है ग्रौर उसमें उनको ६६० साखियाँ, ३०६ पद तथा ७ रमें िएयाँ ग्रायी हैं । पुष्पिका में साखियों की संख्या ६०० दी हुई है, जो ग़लत है ग्रौर पूर्णता की दृष्टि से दी हुई ज्ञात होती है । जहाँ कबीर की वाणी ग्रायी है वहाँ प्रतिपृष्ठ २७ पंक्तियाँ ग्रौर प्रतिपंक्ति २४ ग्रक्षर ग्राये हैं । पोथी में पंचवाणी के ग्रतिरक्त दादुकृत 'कायावेली', पर टीका, चतुरदासकृत भागवत एकादशस्कंधभाषा, सुन्दरदासकृत 'ज्ञानसमुद्र', सवैये ग्रौर ग्रष्टक, राघवदासकृत 'मक्तमाल सटीक (चतुरदास कृत टीका सहित ), रज्जब के कित्त, भीखजनदास कृत 'भोखबावनी' नामक ग्रन्थ भी मिलते हैं । इसे दाद्पंथी साधु गोविन्ददास ने सं० १८०० वि० के फाल्गुन मास में संपूर्ण किया था।

छठा, जिसे दाद्पंथी बाबा वेग्गीदास ने सं०१ ८४७ वि० में कार्तिक कृष्णा चतुर्थी, सोमवार को राजस्थान के अलेवा नामक स्थान में समाप्त किया, ५४० पत्रों का संग्रहग्रन्थ है और आकार में १ फुट 🗙 ४।। इंच है । इसमें पंचवाग्गी के पश्चात् क्रमश: रज्जब की 'सर्बेगी', गरोबदास (दादू के पुत्रशिष्य) तथा बखना की वाग्गियाँ, बनवारोदास तथा टीला के पद, सुन्दरदासकृत 'ज्ञानसमुद्र' और 'अष्टक' तथा कान्हा जी को वाग्गी और हैं। वेग्गीदास ने पुष्टिंगका में अपनी गुरुपरंपरा दो है, जिससे दाद्पंथियों की एक शाखा के काल-क्रम पर प्रकाश पड़ता है। अंत में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दादू के कई शिष्यों के नाम-ग्राम दिये हुए हैं जिससे दाद्पंथ के इतिहास-निर्माण में सहायता मिल सकती है। इस ग्रन्थ में कबीर की वाग्गी पाना १११ से १८६ तक आती है और इसमें भी अन्य पंच- वाणी-प्रतियों की भाँति कबीर की ८१० साखियाँ, ३८६ पद तथा ७ रमैिशायाँ मिलती हैं।

सातवाँ भी एक संग्रहग्रन्थ है जिसमें कुल ५१२ पत्रे हैं श्रौर जो श्राकार में ऊपर वाले ग्रन्थ के समान ही है। पुष्पिका के श्रंत में लिखा है, ''पोथी लिखी तीने मिलि करि जसराम, सोभाराम, रामधन।'' जिससे ज्ञात होता है कि पोथी तीन विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिपिबद्ध हुई श्रौर लेखन की तीन विभिन्न शैलियाँ स्पष्ट दिखाई भी पड़ती हैं। जसराम ने भी श्रपनी गुरुपरपंरा दी है जो वेग्गीदास की उपर्युक्त तालिका से कुछ भिन्न है।पोथी सं०१ ८४५ वि० में श्रम्बाला शहर में लिख कर तैयार हुई। इसमें पंचवाणी में श्रायी हुई वाग्गी के श्रतिरिक्त कबीर के नाम से दो ग्रन्थ (१-बलक के पातसाह की रमेग्गी, २-कबीर-गोरख-गोष्ठी) श्रौर मिलते हैं; किन्तु वास्तव में यह ग्रन्थ कबीरकृत नहीं। श्रागे इनकी प्रामाणिकता के संबंध में किचित् विस्तार से विचार किया जायगा। कबीर की वाग्गियों के श्रतिरिक्त इसमें कई दादूपंथियों की वाग्गियों के साथ पृथ्वीनाथ (नाथयोगी)-कृत 'भगतिबैकुंठजोग', 'नावमहातम' श्रौर 'गृहबैराग' नामक ग्रन्थ तथा श्रनाथदासकृत 'श्री विचारमाल' (जिसे खोज-रिपोर्टों में भ्रम से कबीरकृत माना गया है) श्रौर सुरदास के कुछ फुटकल पद भी मिलते हैं।

त्राठवाँ ग्रन्थ भी पंचुवाणी-परपंरा का है जिसे दादूपंथी बाबा रामधन के नागौर (राजस्थान) में सं० १८४१ वि० में लिखा था। इसमें कबीर की वाणी पाना ११८ से १९५ तक ग्रायी है जिसमें ८१० साखियाँ, ३८४ पद ग्रीर ७ रमैिं एयाँ हैं। इस ग्रन्थ में रज्जब की 'सर्बगी,' भी मिलती है जिसमें कबोर की भी वाणियाँ हैं।

नवाँ ग्रन्थ खुले पत्रों का है जिसे बोहर (राजस्थान) के साधु कानड़दास ने सं० १८८० वि० में "लिख किर श्रीपाल कांजी सुखदेव जी पुजारी जी नें चढ़ाई ग्रपनी भावना किरके।" यह ग्रन्थ भी पंचवाणी-परपंरा का है, किन्तु इसमें केवल कबीर, नामदेव, रैदास ग्रीर हरदास की वाणियाँ हो हैं, दादू की वाणी नहीं हैं। ज्ञात होता है, खुली पोथी होने के कारण दादू वाला ग्रंश कहीं स्थानांतरित हो गया है। इसमें कबीर की ६१७ साखियाँ (३५ पत्रों में), ४०७ पद (५६ पत्रों में) तथा द रमैनियाँ (१२ पत्रों में) हैं। ग्रन्य पंचवाणी-प्रतियों की अपेक्षा इसमें कबीर के साखी-पदों की संख्या कुछ ग्रधिक हो गयी है, क्योंकि जैसे- जैसे समय बीतता गया वैसे ही वैसे प्रक्षेपों के कारण उसमें चुद्धि होती गयी।

दसवीं प्रति में १ फ़्रुट लम्बे और ५ इंच चौड़े कुल ५१ पत्रे हैं जिसमें केवल

कबीर की ही वाणी है। इसमें 'कबीर-ग्रन्थावली' (ना० प्र० सं०) की 'क' प्रति के समान ८१० साखियाँ, ४०१ पद तथा ८ रमेणियाँ हैं। पुष्पिका से ज्ञात होता है कि यह प्रति बाबा भगवानदास जी के पठनार्थ किसी दादूपंथी ने सं० १८६६ वि० में लिखी थी।

ग्यारहवीं, ६० पत्रों की खुली पोथी है जिसमें दादू व कबीर, नामदेव तथा हरदास की कुछ चुनी हुई वाि्याँ ही टीका सहित दी हुई हैं। इसमें कबीर की ३१ सािखयाँ और १२५ पद सटीक मिलते हैं। रैदास की वाि्या इसमें नहीं ग्रायी है, किंतु नाम 'पंचवाि्यां ही दिया हुआ है। इसमें लिपि-काल नहीं दिया है, किंतु ग्रामन से १६वीं शताब्दी वि० की ज्ञात होती है।

बारहवीं प्रति, जिसमें कबीर की वाणी मिलती है, रज्जब द्वारा संग्रहीत 'सर्बेगी' नामक एक संकलन-ग्रन्थ है। ऊपर दादू-विद्यालय की जिन पोथियों का संक्षित परिचय दिया गया है उनमें क्रमज्ञ: दूसरी, छठी ग्रौर ग्राठवीं पोथियों में यह 'सर्बेगी' मिलती है। ना० प्र० सभा की भी एक पोथी में 'सर्बेगी' है। इसमें ग्रन्य संतों के ग्रतिरिक्त कबीर की भी वाणी संकलित है।

तेरहवीं प्रति 'गुण्गंजनामा' की है । यह भी 'सबँगी' की तरह संकलन-प्रन्य है जिसका चयन दादूपंथी जगन्नाथदास ने किया था। इसमें लगभग साठ कवियों तथा संतों के दोहे झंगों के झनुसार संग्रहीत हुए हैं जिनमें कबीर की भी साखियाँ पर्याप्त संख्या में मिलती हैं । यह पोथी किसी दादूपंथी द्वारा सं० १८५३ वि० में लिखी गयी थी।

निरंजनीपंथी पोथियाँ—दादू-महाविद्यालय में दो पोथियाँ निरंजनीपंथ की भी है । इनमें से पहली सं० १६६१ वि० की लिखी है और दादूपंथी ग्रन्थों के समान ६६६ पत्रों का मोटा संग्रह-ग्रन्थ है। पुष्पिका में कबीर की वाि्गयों का योग इस प्रकार दिया हुन्ना है: साखी १३७७, रमैग्गी १३, रेखता ७ तथा पद ६६२। इसके अतिरिक्त 'जन्मबोध पत्रिका की रमैनी', 'ग्रंथबतीसी', 'राममंत्र' तथा 'प्रचयींचतामंनि' नामक ग्रन्य ग्रन्थ भी कबीर के नाम से मिलते हैं। ग्रागे इस प्रति का विस्तृत विवरण दिया गया है।

दूसरी पोथी ५३६ पत्रों की है ग्रौर ग्राकार में ऊपर वाली पोथी से कुछ छोटी (६ इंच ४ द इंच ) है। इसमें क्रमश: हरिदास, सेवादास, कबीर तथा तुरसीदास निरंजनी की वािएयाँ मिलती हैं। हरिदास की वाािणों के पश्चात् १५२ पाना पर जो पुष्पिका दी हुई है उससे ज्ञात होता है कि प्रति निरंजनी साधु मोहनदास द्वारा साँभर (राजस्थान) नामक स्थान में सं० १८२६ वि०की वैशाख

जुक्ला सप्तमी जुक्रवार को लिख कर पूरी की गयी। इसमें कबीर की वागी पाना ४०६ से ४१८ तक आयी है, जिसका पाठ ऊपर वाली पोथी में आयी हुई वागी से अअरश: मिलता है।

## स्व० पुरोहित हरिनारायण के संग्रह की प्रतियाँ

स्व॰ पुरोहित हरिनारायण शर्मा (तहवीलदारों का रास्ता, जयपुर सिटी) के यहाँ हिन्दी की प्राचीन हस्तिलिखित पोथियों का बड़ा ग्रच्छा संग्रह है। उनके संग्रह में दो पोथियाँ ऐसी हैं जिनमें कबीर की वािरायाँ मिलती हैं। दोनों ही ग्रन्थ दादूपंथियों द्वारा लिखे गये हैं ग्रौर पंचवािणी-परम्परा के ज्ञात होते हैं। इनकी रूपरेखा संक्षेप में निम्नलिखित है।

पहला ग्रन्थ, जो ग्रब ग्रत्यन्त जीर्गा हो गया है, सं० १७१५ वि० का लिखा है। इसकी पुष्पिका में कबीर के क्रमश: ४०० पदों, ७ रमैिंग्यों तथा ५०० साखियों का निर्देश है। इसी पुस्तक में ग्रागे चल कर 'ग्रगाध बोध' नामक एक ग्रन्य रचना भी कबीर के नाम पर ग्रायो है। यह पोथी पुरोहित जी के बस्ता नं० ७ में मिलती है। हमें कबीर की जितनी प्रतियाँ मिली हैं उनमें यह लिपिकाल की हष्टि से सर्वाधिक प्राचीन है।

दूसरा ग्रन्थ, जो उक्त संग्रह के बस्ता नं०२ में है, ३३० पत्रों का है ग्रीर सं० १७४१ वि० का लिखा हुग्रा है । ग्रागे इन दोनों ग्रन्थों का विवरण विस्तार से मिलेगा, ग्रत: यहाँ संक्षेप में निर्देश मात्र कर दिया गया।

## श्री कबीर-मंदिर, मोतीडूँगरी की प्रतियाँ

जयपुर में मोतीहूँगरी महल के नीचे पहाड़ी से लगा हुआ एक छोटा सा कबीर-मंदिर है, जिसमें कबीर और कबीरपंथ के ग्रनेक हस्तलिखित ग्रन्थ रक्खे हुए हैं । वहाँ कबीर के नाम पर जो कुछ मिला है उसका संक्षिप्त विवररण नीचे दिया जा रहा है ।

पहला ग्रन्थ, जिसमें ५७४ पत्रे हैं, सं० १८८१ वि० का कबीरपंथी साधु भगौतीदास का लिखा हुग्रा है। इसमें पहले कबीर की साखियाँ हैं, जिनकी संख्या पोथी में २८८८ दी हुई है ग्रौर जो १०८ ग्रंगों में विभाजित हैं। इसके ग्रितिरक्त २६ रचनाएँ ऐसी ग्रौर मिलती हैं जिन्हें पोथी में कबीरकृत माना गया है किन्तु वास्तव में यह रचनाएँ न तो कबीर की हैं ग्रौर न उनके जीवनकाल की ही। ग्रागे इनके कबीरकृत होने के संबंध में विस्तार से विचार किया गया है, ग्रत: यहाँ केवल तालिका दी जाती है, जो इस प्रकार है—

१. ज्ञानसागर—पाना १४३ से २२४ तक। ३. रतनजोग—पाना २३४ से २४४ तक।

२. विवेकसागर—पाना २२४ से २३४ तक। ४. षटशास्त्र को मत—२४४ से २४४ तक।

### भूमिका: प्राप्य सामग्री

५. कबीर स्वरोदय-पाना २४५ से २५२ तक। ७. जन्मपत्रिका की रमैनी--२५७ से २७० तक। कबीरहनुमानगोस्टी—पत्रसंख्या नहीं। ११. कवीरजोगाजीत-३३ दोहे। १३. गुरमीता—साखी चौपाई छुंद ११९९ । **१५. हंसमुक्तावली या कवीरधमेदाससेवाद** । १०. ब्रह्सोटी ग्रंथ-सोरठा चौपाई में। १९. ग्रागम व्योहार-चौपाई दोहा। २१. ग्रष्टांग जोग—४९ दोहे । २३. ग्रक्षर खंड की रमेना-४६ समै में। २४. धामक्षेत्र । २७. प्राणसंकता--३३ दोह । २९. सुखनिधान-रमैना-समै में कबीर धर्मदास का संवाद ( कुल ११२ समै )।

६. ज्ञान तिलक-पाना-२४२ से २४७ तक। प्रन्य कुरम्भावली—२७० से २८८ तक १०. कवीरगोरखगोस्टी-४१ दोहों में। १२. कबीरगोरखगोस्टी—दूसरी, ७२ दोहे १४. रेखता ग्रंथ--२७० रेखते। १६. कबीर सतग्रंथ। १८. ग्रात्मबोध—४३ साखियाँ। २०. रमेनी सीढ़ीमूल श्राद् । २२. सारवतीसी—३३ रमैनी। २४. ग्रजपा गायत्री--१८ साखी। २६. कबीरकमालगोस्टी---३३ दोहा। २८. बारामासा—४१ छंदु।

दूसरा ग्रन्थ भो मोतीहूँगरो स्थान के कबीरपंथी साधु भगौतीदास का लिखा हुया है और स्राकार में ५ इंच 🗙 ८ इंच है । बीच की नत्थी तक पत्र सं० २७५ डाली गयी है, जिससे पूरा ग्रन्थ २७५ × २ = ५५० पत्रों का ज्ञात होता है । लि० का० सं० १८७७ वि० है। इसमें भो पहले २६५ पाना तक कबीर की साखियाँ ( ग्रंग १०८, संख्या २८७६) देकर ग्रागे क्रमश: 'उग्रगीता', 'सुखनिधान', 'ज्ञान-सागर' तथा 'हंस मुक्त। वली' नामक ग्रन्थ लिखे गये हैं, जिनमें से पिछले तीन ग्रन्थ-पहली पोयी में भा भा चुके हैं । पुष्पिका इस प्रकार है---

''इति श्री…ग्रंथ संपूरण सत सही । सतगुर कवीर की वारूंबार डंडोत । दो० स्वामी शंकरदास जी सोमित पर्म सुजान । पुस्तक लिखि पूरन कियो तेहि अग्या परवान ॥२ ॥...पुस्तग लिष्यो जयपुर मोतीह गरी मधे संमत ॥ १८७७ ॥ मागसीर वदि ॥ १२ ॥ सनीसरवार ॥''

तीसरा गुटका (६ इंच 🗙 ४ इंच ) सं० १८६६ वि० का लिखा हुआ है। इसमें कूल ७८० पत्रे हैं ग्रीर निम्नलिखित चौदह ग्रन्थ हैं—१. कबीर साहेब का साखीग्रन्थ (ग्रंग १०८, साखी २८६४; पाना १—२१५ तक), २ त्रिधावेदांत, ३ भागवतएकादशस्कं भभाषा (चतुरदासकृत), ४ भक्तिविवेक, ५ मोह-मरद की कथा, (जगन्नाथदास कृत), ६ विवेकसागर, ७ रेखता, ६ विचार-माल, ६. संतोषसुरत, १०. नाममंजरी, ११. गुरुमहिमा, १२. मंगल, १३. सुमिररामंत्र, १४ सवइए छीतर जी के । पुष्पिका से ज्ञात होता है कि यह गुटका रामपुर अथवा रामगंज (जयपुर) में कबीरपंथी साधु पूरणदास के द्वारा राघौदास के पठनार्थ लिखा जाकर सं० १८६६ वि० में वैशाख सुदी १२, मंगल-वार को संपूर्ण हुआ।

चौथा गुटका केवल ७० पत्रों का है । इसके ग्रंत में यद्यपि "फूटकर ग्रंग साखी पनरे सम्पूर्ण'' लिखा हुम्रा है, किन्तु इसमें १४. म्रंग ही मिलते हैं जिनमें कूल ३८६ साखियाँ हैं । लिपिकाल नहीं दिया है ।

पाँचवी प्रति, जो १५० पत्रों की है, ग्रत्यन्त भ्रष्ट नागरी लिपि में लिखी हुई है । इसमें निम्नलिखित ग्रन्थ ग्राये हैं—१. गरुड़बोध, २. हनुमानगोष्टी, ३. ज्ञान-प्रकाश, ४. मुहम्मदबोध, ५. ग्रारती, ६. पंचभूतमात्रा, ७. भूलने (४५), ८. चौजुगीलीला, ६. ग्रगाधमंगल, १०. पद (चांचर, बसंत, होरी, काफी, गौड़ी, धनासरी, बिहागरा, बधावा, बनरो, डोरडो, रेखता), ११. गुरुप्रगाली, १२. शब्द प्रभाती, १३. षट्शास्त्र को मत, १४. शब्द (मारफत, धमार, होरी), १५. ग्रुष्प्रगाली साधु संकरदास ने लिखाया था। इसके सारे पदों की मैंने प्रतिलिपि कर ली थी; किन्तु इससे कोई लाभ नहीं हुग्रा, क्योंकि इसमें संगृहीत सारी रचनाएँ परवर्ती हैं ग्रीर ग्रन्य किसी शाखा में नहीं मिलतीं। भाषा भी ग्रत्यन्त ग्राधुनिक है।

छठी पोथी भी, जो ५८८ पत्रों की है, आधुनिक शैली की है जिसमें कबीर के नाम से प्रचलित अनेक साम्प्रदायिक ग्रन्थ हैं। इनमें से कई ग्रन्थों के नाम दूसरी पोथियों तथा खोज-रिपोटों में भी मिलते हैं, किन्तु कई नाम नये भी हैं। नीचे उनकी कमबद्ध सूची दी जा रही है——

१. सिकन्दर की परचई, २. ग्रमरमूल, ३. ग्रगाधरमैनी, ४. सेऊ सम्मन की परचई (ग्रनन्तदासकृत), ५. कबीरगोरखगोष्टी, ६. ग्ररजनामा, ७. भेदसार, ६. विज्ञानसार, ६. ग्यानप्रकास, १०. जंब्रसहर की कथा, ११. ब्रह्म-जग्यास, १२. षटसास्त्र को मत, १३. हेतउपदेश (=हितोपदेश), १४. कबीर की परचई (ग्रनंतदासकृत), १४. ग्रमृतधारा, १६. ग्रष्टांगजोग, १७. प्रिथीखंड की रमैनी, १६. गोरख की बूभनि, १६. कबीरग्रष्टक, २०. शब्दपरष्ट्या, २१. बैत, २२. पंचीकरण, २३. भूलना (११३ भूलने), २४. भोत्यारण, २४. ग्रघरडोरी, २६. मूलग्यान, २७. नसीयतनामा, २६. मूल की सीढ़ी, २६. काफरबोध, ३०. भागवत एकादस भाषा (चतुरदासकृत), ३१. सबदियां (सिद्धों की), २२. वतीसलछनजोग (गोरखकृत), ३३. कंवलबिचार, ३४. सीढ़ी किणिहार की रमैनी, ३४. ततबोध, ३६. तोबग्रन्थ, ३७. काफरबोध, ३६. ब्रह्मग्यान, ३६. चौदह इंद्री का बिचार, ४०. बिसष्ठ की गोष्टी, ४१. ग्ररजनामा।

इसे भी मोतीड्राँगरी के साधु भगवानदास ने लिखा है। पुष्पिका में लिपिकाल ''समत चतुरदस पंचमो साल दोय को जानि'' (ग्रर्थात् सं० १६०२ वि०) दिया हुग्रा है।

सातवाँ, सं० १८६६ वि० का लिखा हुम्रा १८२ पत्रों का, एक छोटा सा

गुटका है जिसमें 'सुखनिधान', 'विवेकसागर' तथा 'अष्टाबक्रगीता' नामक तीन ग्रन्थ दिये हुए हैं । यह तीनों ग्रन्थ ग्रन्थ पोथियों में भी ग्रा चुके हैं ।

ग्राठवाँ ग्रन्थ ६११ पत्रों का है ग्रौर सं० १६०२ वि० का लिखा हुन्ना है। इसमें कबीर का बीजक (२०६ पत्रों में) मिलता है। इस बीजक का ग्रारम्भ "ग्रन्तर जोति शब्द एकनारी।" इत्यादि से हुन्ना है। पुष्पिका में तिथि ग्रादि का ब्यौरा इस प्रकार है—

समत चतुरदस पंचमो साल दोय को जान। तिथि तेरस गुरवार सुभ कृष्ण पिष सावन मानि ॥ जैपुर मोतीहूँ गरी संतन पूज्य सुधान। तहां वैठि गुटकी लिष्यों भगवानदास हित मानि ॥ मंगल भगत बीजक लिष्यों वाकी रही अधूरि । गुटकी संमध्य साव को भगवन कीन्हो पूरि॥ इससे ज्ञात होता है कि यह बीजक किन्हों संमध्यदास के पठनार्थ सं० २६०२ वि० में जयपुर के मोतीहूँ गरी नामक स्थान में सावन बदी तेरस, गुरुवार को पूरा किया गया । इसका ग्रारम्भिक भाग मंगलदास ने ग्रीर शेष भगवानदास ने लिखा। बीजक का क्रम इस प्रकार है—रमेनी ६४, साखी ३१६, शब्द ११३, कहरा, बसंत, बेली, बिरहुली, हिंडोला, चाँचिर, चौतीस, विप्रमतीसी । इसका क्रम तथा पाठ भगताही शाखा के बीजक से मिलता है । बीजक के पश्चात् इस पुस्तक में 'ग्रमृतधारा', 'त्रिधावेदांत', 'विचारमाल', 'गोरख कबीर की गोष्ठी', 'वारहमासा' तथा 'मूलना' नामक ग्रन्थ ग्रन्थ मिलते हैं।

नवाँ पंचवाणी-परम्परा का एक छोटा सा गुटका है, जिसमें लगभग ७ इंच लम्बे तथा १ इंच चौड़े १६४ खुले पत्रे हैं। इसमें साखियों की संख्या ६१०, पदों की ४०४ और रमैिएयों की ७ दी हुई है। गुटका म्रादि से म्रन्त तक सुन्दर नागरी म्रक्षरों में एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, किन्तु म्रंतिम पृष्ठ के म्रभाव से लिपिकाल म्रादि की जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी।

## नागरी-प्रचारिग्गी-सभा, वाराग्गसी की प्रतियाँ

सभा के संग्रह में कबीर की वाणी निम्नलिखित पोथियों में मिलती है— पहली पोथी वही है जिसके ग्राधार पर सभा ने 'कबीर-ग्रन्थावली' का प्रकाशन कराया है। ग्रन्थावली में इसे क प्रति कहा गया है ग्रौर मुख्य रूप से इसे ही ग्रादर्श माना गया है। यह प्रति ग्राधुनिक बेष्ठन में बड़े यत्न से संग्रहालय की क्र॰ सं० १०८ पर सुरक्षित रक्खी हुई है। इसमें कुल ७२ पत्रे हैं जो लगभग ११ इंच लम्बे ग्रौर ६ इंच चौड़े हैं। प्रति ग्रपनी लम्बाई में सुस्पष्ट लिखी हुई है। इसमें प्रतिपृष्ठ १५ पंक्तियाँ ग्रौर प्रतिपंक्ति लगभग ४६ ग्रक्षर ग्राये हैं। इसमें कबीर की ८१० साखियाँ, ४०२ पद तथा ७ रमैिंग्याँ ग्रायों हैं। इसकी पुष्टिपका में सं० १५६१ वि० का उल्लेख हुग्रा है, किन्तु ग्रनेक कारणों से विद्वानों को इसकी पुष्पिका पर सन्देह हो गया है। मेरा तो अनुमान है कि उक्त पुष्पिका में उक्षिषित संवत् कदाचित् शक संवत् है जो विक्रमीय संवत् १६६६ के लगभग पड़ता है। यह तिथि अन्य दृष्टियों से भी असंभव नहीं ज्ञात होती। "बांच (च्चै) बिचा (रै) जासूं श्री रांम रांम छ (च्छै ?)" अर्थात् जो बांचे-बिचारे उससे मेरा राम राम है—इस अंश में आयी हुई राजस्थानी क्रिया 'छै' (चिंह॰ 'है') से यह भी संकेत मिलता है कि प्रति का, अथवा कम से कम पुष्पिका का, लेखक कोई राजस्थानी ही था। तिथि के भगड़े को छोड़ कर इसकी शेष विशेषताएँ पंचवाणी-परिवार की अन्य प्रतियों के समान ही हैं। कबीर-मन्दिर, मोतीहूँगरी की नवीं प्रति (जिसकी चर्चा उपर की गयी है) के समान इसकी भी केवल इतनी ही विशेषता है कि इसमें पंचवाणी के शेष चार संतों की रचनाएँ नहीं मिलतीं, केवल कबीर की ही मिलती हैं। किन्तु परम्परा पंचवाणी-प्रतियों की ही है और पाठ शब्दश: पंचवाणी वाले पाठ से मिलता है।

दूसरी पोथी क० सं० १०६ की है जिसमें ६० खुले लम्बे पत्रे हैं । इसमें पहले के २१ पत्रों में कबीर की ६२१ साखियाँ तथा शेष ३६ में उनके ४०४ पद ग्रौर द रमैनियाँ ('ग्रंथबावनी' को भी लेकर ) हैं । इसमें १३१ साखियाँ तथा ५ पद ऐसे हैं जो ऊपरवाली प्रति में नहीं मिलते । ग्रारम्भ ग्रौर ग्रन्त के पृष्ठों पर बीच में परकाल से फूल काढ़े हुए हैं । यह पोथी भी किसी दार्पंथी द्वारा सं० १८८१ वि० में लिखी गयी, क्योंकि पुष्पिका में लिखा हुग्रा है ''इति श्री कबीर जी को कृत बांसी संपूर्ण । समत १८८१ का दादू रांम ।'' सभा द्वारा प्रकाशित 'कबीर-ग्रन्थावली' की यह ख प्रति ज्ञात होती है ।

तीसरी पोथी, जो संग्रहालय की क० सं० १४०७ पर मिलती है, ४६१ पत्रों की है ग्रीर ग्राकार में ३ इंच × ११ इंच है । यह पोथी पुस्तकबन्ध ग्राकार में ग्रपनी चौड़ाई में लिखी हुई है । इसमें पहले पंचवाग़ी ग्राती है ग्रीर तत्परचात् 'सर्बेगी' तथा ग्रन्य दादूपंथी रचनाएँ मिलती हैं। कबीर की वाग़ी पाना ६० से १६२ तक ग्राती है ग्रीर उसमें ०१२ साखियाँ, ३०४ पद ग्रीर ७ रमैनियाँ मिलती हैं। पुष्पिका में बताया गया है कि यह पोथी रामगढ़ में सुन्दरदास के स्थान पर दादूपंथी साधु ज्ञानदास द्वारा सं० १०७२ वि० में पूस सुदी ११ वृहस्पतिवार को पूरो की गयी।

चौथी पोथी में संग्रहालय की क्र० सं० १४०६ पड़ी है। पुस्तकबंध ग्राकार (६ इंच × १२ इंच) का यह एक दादूपथी संग्रहग्रन्थ है, जिसमें कुल २८३ पत्रे हैं। कागद मटमेंला है जिससे पुरानापन टपकता है। इसमें भी पहले 'पंचवागी'

का संकलन है जिसमें कबीर की रचनाएँ पाना १० में १३४ पर्यंत हैं ग्रीर इसके अन्तर्गत उनकी ५१० साखियाँ, ३६६ पद ग्रीर ७ रमेनियाँ मिलती हैं। पंचवाणी के ग्रितिरक्त इस ग्रन्थ में गरीबदास, साधूदास, बखना, जनगोपाल, सुन्दरदास, खेमदास ग्रादि दादूपंथी संतों की वाणियाँ भी मिलती हैं। इसमें ग्रनाथदासकृत 'विचारमाल' भी मिलता है, जो ग्रन्थत्र कबीर के नाम से प्रचलित किया गया है। पोथी की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि इसे गोपालदास दादूपंथी के शिष्य मनसाराम ने उदयपुर के दीवान जगतिसह की हवेली में सन्त सहजराम पहाड़ीवाला के पास रह कर सं० १७६७ वि० की वैशाख बदी सप्तमी, मंगलवार को लिख कर समात किया।

पाँचवीं पोथी भी, जो संग्रहालय की १७०० संख्या पर मिलती है, दादूपंथी बाबा जगन्नाथदास के शिष्य खुस्यालीराम के द्वारा सं० १०३६ वि० की लिखी हुई है। इसका ग्राकार ११ इंच ×६ इंच है ग्रौर पुस्तक के रूप में बँधी हुई है। लिखावट चौड़ाई में है ग्रौर जुद्ध है। इसकी ४६४ पत्रों की सामग्री निम्नलिखित चार भागों में विभाजित की जा सकती है: प्रथम भाग में 'पंचवार्गी' (पाना १—२२६) मिलती है, द्वितीय भाग में सर्वंगी (पाना २२६—४२७), तृतीय भाग में नाथ-योगियों की रचनाएँ ग्रौर चतुर्थ भाग में रज्जब, खेमदास, ग्यानी, तुरसी (निरंजनी), काजी कादन तथा ग्रन्य संतों की फुटकल रचनाएँ मिलती हैं। लेखक ने इसका संक्षित उल्लेख पुष्पिका में इस प्रकार किया है—

पांची बागी पुनि सरबंग। जोगेसरी कवित ये नंग। घरमकथा पुनि साखी लहिए। वीस सहस सब्द ए कहिए॥ पंच मास लिख्यत लिख्या, पुनि षष्टं दिन एक। सबद् बिलासी संत हैं, रांगीलैंध सु अनेक॥

इसमें कबीर की वाणी दो स्थलों पर मिलती है—एक तो पंचवाणी-प्रकरण में, जिसमें ८१० साखियाँ, ३८४ पद तथा ७ रमेनियाँ हैं ग्रौर दूसरे सर्वेगी-प्रकरण में, जिसमें उनके चुने हुए पदों, रमेनियों ग्रौर साखियों का संकलन है।

छठा ग्रन्थ संख्या १४०६ पर है। यह जोगिया रंग के खद्द में बँधा हुग्रा ७६१ पत्रों (=१४६२ पृष्ठों) का एक विशाल संग्रहग्रन्थ है। यह ११ इंच लम्बा ग्रौर ६ इंच चौड़ा है ग्रौर पुस्तकाकार बँधा हुग्रा है। लिखावट चौड़ाई में है। ग्रक्षर बड़े ही शुद्ध ग्रौर ग्राकर्षक हैं। समस्त पोथी की सामग्री स्थूल रूप से निम्नलिखित छ: भागों में विभाजित की जा सकती है—१. पंचवाएी (कबीर की

राजस्थान का 'रागीला' नामक स्थान।

क्रवर साखियाँ, ३८७ पद तथा ७ रमेनियाँ; पाना १—२१८ तक); २. गरीबदास के ग्रन्थ ( 'ग्रनभैप्रमोध', साखी, चौबोला, कवित्त, पद; पाना २१८—२२६); ३. महात्मात्रों के फुटकल पद, जिसमें रामानन्द, सुखानन्द ग्रादि ५६ सतों के पद हैं (पाना २२६ से २६४ तक); ४. जोगेसरी बानी; जिसमें गोरख से लेकर पृथ्वीनाथ तक समस्त नाथ-योगियों की वािंग्याँ हैं, (पाना २६४ से ३२८ तक); ५. दादूपथियों की रचनाएँ (जनगोपाल, पूर्णदास, दूजरादास, जगजीवनदास, जैमल, मोहनदास म्रादि की रचनाएँ; पाना ३२८ से ६११ तक ); ६. रज्जब की सर्बेगी ( ६११ से ७६० तक ) । पुष्पिका इस प्रकार है---

इति श्री सरब संत बिरचंत सतग्रर प्रसादे च प्रोक्तं भक्तिजोगो नाम तत्वसार मतः॥ ची॰ रामदास सिष लेषत होई । पुस्तक लिल्यो बनाइ के सोई ॥ भक्ति भंडार पुस्तक यह कहिये। पत्र त्राठ से यामें लहिये ॥४॥ सत्रह सै इकहत्र्या सही। संबत पूस सुधि सो लही। विसपतिवार पंचमी होई। ता दिन यो सम्पूरण सोई ॥९॥ नग्र मड़ोठी नाम जु होई। साधू जी को असथल सोई॥ वांचै पड़े सुनै जो कोई। रांम रांम वंचिज्यो सब कोई॥१०॥

संवत् १७७१ पूस सुधि पंचमी ॥

सातवाँ, जो संग्रहालय की सं० १३२६-१३६६ पर है, गुलाबी कपड़े के पुट्ठों में बँघा हुआ एक गुटका है, जो आकार में ६ इंच 🗙 ३ इंच है। इसमें पहले दादू की प साखियाँ देकर फिर कबीर की साखियाँ और तत्पश्चात् उनके पद लिखे हुए हैं । पुष्पिका में यद्यपि कबीर की साखियों की संख्या ६१८ ग्रौर पदों की संख्या ५०८ दी हुई है, किन्तु इनकी वास्तविक संख्याएँ क्रमशः ११५ ग्रौर ४०४ हैं । इस ग्रन्थ को बाबा धीरमदास दादूपंथी के शिष्य किशोरदास ने सं० १८८५ वि॰ में लिख कर समाप्त किया था।

म्राठवीं पोथी, जिसके लिए संग्रहालय की कोई संख्या नहीं डाली गयी है, सं० १८२७ वि० की लिखी हुई है। इसमें भी पहले पंचवाराी है, फिर क्रमश: कुछ दादू-पंथियों की रचनाएँ तथा नाथ-योगियों की सबदियाँ हैं । पोथी में कुल ३३२ पत्रे हैं। लिपिकर्ता रामदास है, जो रतनदास दादूपंथी का शिष्य था।

क्र॰ सं॰ १३६२ पर एक छोटी सी ( ३ इंच 🗙 २ इंच ) गुटिका है, जिसमें दादू, कबीर तथा सुन्दरदास जी की चुनी चुनी रचनाएँ लिखी हुई हैं। ग्रन्त में जनगोपालकृत 'दादूजन्मलीलापरची' है । इसमें कबीर की केवल कुछ साखियाँ मिलती हैं । यह प्रति भी दादूपंथ की पंचवासी-परम्परा की ही है । लिपिकाल का उल्लेख नहीं है।

इसी प्रकार क्र॰ सं॰ ७४४ पर भी एक खंडित दादूपंथी प्रति है, जिसमें कबीर ही केवल 'चितावराी ग्रंग' की साखियाँ लिखी हैं, जिसमें यत्र-तत्र ग्रर्थ भी दिये

हुए हैं। इसके अतिरिक्त रज्जब और हरदास की भी कुछ फुटकल साखियाँ हैं। लिपिकाल इसका भी ज्ञात नहीं है।

ग्यारहवाँ, जिस पर सभा की द७३ संख्या डाली हुई है, ७१७ पत्रों का निरंजनी-सम्प्रदाय का विशाल संग्रह-ग्रन्थ है। यह ६ इंच चौड़ा ग्रीर ११ इंच लम्बा है ग्रीर चौड़ाई में सुस्पष्ट देवनागरी में लिखा हुग्रा है। इसमें कबीर के अतिरिक्त ग्रन्थ ग्रनेक संतों तथा नाथ-योगियों की रचनाएँ ग्रीर पीपा, हरिदास, सेवादास ग्रादि ग्रनेक संतों की परचइयाँ मिलती हैं। इस ग्रन्थ में कबीर की १३७७ साखियाँ चौसठ ग्रंगों में विभक्त मिलती हैं। साखियों के ग्रतिरिक्त उनकी १३ रमैनियाँ, ६५४ पद तथा ७ रेखते मिलते हैं। इस प्रति की एक ग्रीर विशेषता यह है कि इसमें कबीर के ११६ पदों की टीका भी मिलती है।

दो खंडित प्रतियाँ क० सं० २५४६-१४६६ तथा १५०० पर मिलती हैं जो बीजक की ज्ञात होती हैं। पहली केवल ६ पत्रों की है जिसमें ग्रारम्भ में ११ संख्या पड़ी है ग्रीर ग्रंत में २०। ग्रारम्भिक साखी है—

स्रागे सीढ़ी सांकरी पीछे......चूर। परदा तर की सुंदरी रही धका से दूर ॥७८॥ स्रितिम है—वाकी माड़ी जगत में सो न परी पहचान ॥ १६०॥

दूसरी केवल १२ पत्रों की है जिसमें ११ से १४६ तक की साखियाँ मात्र हैं। पत्रे कहीं-कहीं स्याही की गोंद से चिपक गये हैं। सभी साखियाँ बीजक की हैं। दोनों प्रतियाँ कैथी लिपि में लिखी हुई हैं स्रोर दोनों ही वर्षातप के प्रभाव से नष्ट-प्राय हो चली हैं।

चौदहवीं पोथी, जो क़० सं० ७०६ पर है, ग्राधुनिक ढंग की एक कापी है जिसमें ग्रादि-ग्रंत के कुछ पत्रे नहीं हैं। ग्रारम्भ के नौ पत्रों में कबीर के केवल १० फुटकल भजन मिलते हैं। ग्रागे चरनदास, गोविन्ददास ग्रादि के भजन दिये हुए हैं। लिपि कैथी है, किन्तु लिखने का समय ग्रज्ञात है।

इसी प्रकार एक ग्रौर खंडित पोथी ''बालाप्रसाद पटवारी की'' कि॰ सं॰ ६६० पर मिलती है जिसमें २३ से १४० संख्यक पत्रे हैं। इसमें ७३ से १२५ पत्रों तक में कबीर की वाग्गी मिलती है। प्रति भद्दी कैथी लिपि में लिखी है ग्रौर ग्रत्याधृनिक है।

सोलहर्वो प्रति, जो ऋ० सं० ५२६ पर है, ग्राधुनिक है ग्रीरसं० १६१८ वि०

४. कबीर के अतिरिक्त नामदेव, रैदास, पीपा तथा जगजीवन के भी कुछ पदों की टीकाएँ इसमें मिलती हैं।

की लिखी हुई है। ग्रंत के कुछ पत्रे खंडित हो गये है। लिपि सुस्पष्ट देवनागरी है। इसमें 'गरुड़बोध' ग्रौर 'भवतारन' के पश्चात् कबीर की शब्दावली दी हुई है। इसकी प्रतिलिपि हमारे पास है। इसके केवल थोड़े से ही पद ग्रन्यत्र मिलते हैं, शेष सब ग्राधुनिक प्रक्षेप हैं। 'भवतारन' के पश्चात् की पुष्पिका में लिखा है कि इसे संतोषदास कबीरपंथी ने लखनऊ शहर में मखमूलगंज नामक मुहल्ले में छितवापुर नाका के पास बैठकर लिखा था।

क्र० सं० ६२७ तथा ६१६ पर 'ग्रखरावती' की दो प्रतियाँ मिलती हैं। इनमें से पहली ३२ पत्रों की है ग्रौर ''संवत् १६४३ मीती फागुण क्रीश्न पक्ष ६ ग्रष्टम्यां बुधवासरे के तह्यार भइल''। दूसरी प्रति में 'ग्रखरावती' के ग्रतिरिक्त 'सुखसागर द्वादश स्कंघ चौबीसवाँ ग्रध्याय' (गद्य में), भीखासाहब की कुछ रचनाएँ तथा कबीर, पलट् ग्रादि के कुछ भूलने (कबीर के छ: भूलने) भी हैं। यह भी सं० १६४३ वि० की लिखी हुई है। दोनों में 'ग्रखरावती' का पाठ बेलवेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित 'ग्रखरावती' से मिलता है।

उन्नीसवीं पोथी, जो सभा की क्र॰ सं० १५ पर है, १६७ पत्रों की है। इसमें पहले के २६ पत्रों में कबीर की साखियाँ दी हुई हैं, फिर क्रमश: विवेकसागर, रमैनी, फुटकल पद, उग्रगीता, कहरा, बसंत, होरी, मंगल, ग्रारती, मुहम्मदबोध, रामानन्दगोष्ठी, गोरखगोष्ठी ग्रादि रचनाएँ भी उनके नाम पर मिलती हैं।

क० सं० ७६६ पर एक खंडित गुटका मिलता है जिसमें पहले पत्र पर ४ संख्या दी हुई है और ग्रंतिम पर १६६। इसमें पहले रामचरएा की रचनाएँ हैं, और फिर कबीर के नाम से 'रामसागर' (पाना ४६ से ५६ तक) तथा 'ज्ञानबतीसी' (५६ से ६४ तक) नामक ग्रन्थ मिलते हैं। इनके पश्चात् कुछ ग्रन्थ संतों की फुटकल रचनाएँ मिलती हैं।

संख्या ३५२ पर कबीर के नाम से 'रामसागर' की एक प्रति ग्रौर मिलती है जिसमें लिपिकाल नहीं दिया हुग्रा है।

बाइसवीं पोथी में, जो क्रमसंख्या ६१५ पर है, कबीर के नाम से 'निरभैंग्यान' नामक ग्रन्थ मिलता है। यह पोथी गोरखपुर सरकार के धुरियापुर परगने में गोपालपुर तालुके के हनुमान घाट पर महन्त गरीबदास द्वारा सं० १८६३ वि० में लिखी गयी।

कि॰ सं॰ ५३६ पर 'ग्रनुराग-सागर' की एक खंडित प्रति है जो कैंथी में लिखी है ग्रीर जिसे 'सरस्वती'-सम्पादक पं॰ देवीदत्त गुक्ल ने सभा को दी थी।

चौबीसवीं पोथी में, जो क्र॰ सं॰ २६४६-१५६१ पर है, 'तत्व-स्वरोदय'

भूमिका: प्राप्य सामग्री

नामक रचना है। प्रति अपूर्ण है और इसमें केवल ६ पत्रे रह गये हैं।

क्र॰ सं॰ ६१६ पर ३८ पत्रों की एक कैथी प्रति मिलती है जिसका लि॰ का॰ सं॰ १८१२ वि॰ दिया है। इसमें कबीर के नाम से 'सुखसागर' (६ पत्रों में) त्रीर 'संतोषबोध' (१० पत्रों में) नामक रचनाएँ मिलती हैं।

क़ क सं ० ६२४ पर महाभ्रष्ट लिपि में लिखी हुई ६६ पत्रों की एक बही-जैसी पोथी मिलती है जिसमें कबीर के नाम से 'ज्ञानप्रगास या धर्मदासबोध' नामक ग्रन्थ मिलता है।

इनके श्रतिरिक्त सभा के संग्रह में जगन्नाथदास के 'गुएगंजनामा' की भी एक प्रति मिलती है जिसमें, जैसा ऊपर अन्यत्र भी बताया जा चुका है, अन्य संतों तथा किवयों के साथ कबीर को भी साखियाँ संगृहीत हैं। यह जिस पोथी में है उसमें अनाथदासकृत 'विचारमाल' और जगजीवनदासकृत 'हष्टांत की साखियाँ' भी मिलती हैं। यह प्रति नैराएग के दादूद्वारा में लालदास के पौत्र-शिष्य दयाराम दादूपथी द्वारा सं० १८४७ वि० में लिखी गयी थी। प्रस्तुत प्रति में आयी हुई कबीर की वाएग्यों का पाठ दादू-विद्यालय वाली प्रति से श्रक्षरशः मिलता है।

कबीर की रचनाग्रों की कुछ प्रतियाँ स्व० मयाशंकर याज्ञिक के संग्रह ( इस समय ना० प्र० सभा में सुरक्षित ) में भी मिलती हैं। नीचे उनका संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है—

'ग्रन्थ बीजक साखी' में, जो संग्रहालय की क्र० सं० ११८–२४ पर है, कुल ११७ खुले पत्रे हैं जो बड़े यत्न के साथ एक में नत्थी कर दिये गये हैं। प्रति शुद्ध नागराक्षरों लिखी है। पुष्पिका के अनुसार इसमें कबीर की २७४० साखियाँ मिलती हैं जो १०६ अंगों में विभाजित हैं। इसे हरियाना के साथु किशोरदास के शिष्य हीरादास ने सं० १६२३ वि० में लिपबद्ध किया था।

क० सं० ३६३-२४ तथा ३४७-५५ पर कबीर की दो छोटी-छोटी प्रतियाँ मिलती हैं। पहली में केवल ५ लम्बे-लम्बे खुले पत्रे हैं जिनमें कबीर के १० पद राग होरी के मिलते हैं। यह दसों पद और उनके पाठ वेलवेडियर प्रेस की 'शब्दा वली' में मिलते हैं। दूसरी ६६ पत्रों की एक ग्राधुनिक ढंग की कापी है जिसमें अनेक संतों के भजन लिखे हुए हैं। कबीर के भी थोड़े से भजन तथा रेखते मिलते हैं जिनमें से ग्रधिकांश उक्त 'शब्दावली' में मिल जाते हैं। लिपिकाल किसी में भी नहीं दिया है।

याज्ञिक-संग्रह की ४४६-४५ संख्यक पोथी (लि० का० सं० १८२० वि०) में, जो फ़ारसी लिपि में है ग्रीर जिसमें हितहरिवंश तथा हरिदास की रचनाएँ हैं, कबीर के नाम से भी एक पद मिलता है, किन्तु यह अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग की प्रतियाँ

सम्मेलन के संग्रहालय में केवल तीन प्रतियाँ ऐसी हैं जिनमें कबीर की वाि्एयाँ - मिलती हैं। एक बड़ा गुटका पंचवाि्णी-परम्परा का ज्ञात होता है, किन्तु दीमक लग जाने से उसका ग्रधिकांश भाग नष्टप्राय हो गया है। जितना ग्रंश शेष है उसका मिलान करने पर कोई विशिष्टता नहीं जान पड़ती। पुष्पिका के ग्रभाव में लिपिकर्ता तथा काल ग्रादि का ब्यौरा नहीं ज्ञात हो सकता, किन्तु लेख सुन्दर है ग्रौर किसी राजस्थानी का ही ज्ञात होता है।

दूसरा ग्रन्थ, जो चमड़े को जिल्द से बँधा है, बीजक का है । इसमें बुरहानपुर के साधु पूर्णदास साहेब की त्रिज्या टीका भी है । यह टीका सन् १८६२ ई० में लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा ब्रदर्स प्रेस द्वारा ग्रौर १६०५ ई० में इलाहाबाद से बालगोविन्द सिस्त्री द्वारा प्रकाशित हो चुकी है । ग्रतः टीका की दिष्ट से इस प्रति का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता । इसके ग्रतिरिक्त प्रति की लिखावट भी ग्रत्याधुनिक ग्रौर भ्रष्ट है ।

तीसरी प्रति 'ज्ञानितलक' की है, जो खंडित है। श्री उदयशंकर शास्त्री के संग्रह की प्रतियाँ

वाराण्सों के श्री उदय शंकर शास्त्री ( श्राजकल हिंदी विद्यापीठ, श्रागरा में साहित्य-सहायक ) ने बड़े परिश्रम श्रीर व्यय से संत-साहित्य का एक निजी संग्रह बना लिया है जिसमें कबीर-संबंधी कुछ ऐसी ह० लि० प्रतियाँ तथा प्रकाशित पुस्तकों मिलती हैं जो अन्यत्र श्रासानी से उपलब्ध नहीं हो सकतीं। शास्त्री जी के संग्रह में प्रमुखता बीजक की प्रतियों की है, क्योंकि उन्होंने स्वयं बीजक के पाठ की खोज की है श्रीर बाराबंकी से प्रकाशित बीजक के सम्पादन में पर्याप्त सहायता भी की है। शास्त्री जी के संग्रह में बीजक की निम्नलिखित प्रतियाँ हैं—

पहली प्रति, जो ग्राकार में ५ इंच × ३ इंच है, बुरहानपुर के साधु मंगल-दास के द्वारा सं० १६४२ शके १८०७ की ज्येष्ठ गुक्ला ३ को लिख कर समात की गयी है। इसमें कबीर की बानी का क्रम इस प्रकार है: रमैनी ८४ (पाना १ से ५१ तक) शब्द ११५ (पाना ५१ से १२० तक), ज्ञान-चौंतीसा १, विप्रमतीसी १, कहरा १२, बसंत १२, चाँचर २, बेलि १, बिरहुली २, हिंडोला ३, साखी ३५४, ग्रौर तत्पश्चात् फल बीजक ६ साखी। इसके ग्रारम्भ में 'ग्रंतर जोति सब्द एक नारी' वाली रमैनी मिलती है।

दूसरी प्रति, जिसमें लिपिकाल नहीं दिया है, ग्राकार में कुछ छोटी है ग्रीर

एक किनारे पर जली हुई है। यह पहली प्रति से शब्दशः मिलती है। केवल साखियों की संख्या में एक का ग्रन्तर है—ग्रथीत् इसमें ३५३ साखियाँ मिलती हैं। पहली प्रति के समान इसमें भी ग्रन्त में 'फल बीजक' की नौ साखियाँ मिलती हैं।

तीसरी प्रति भी, जो सं० १६१२ वि० की ज्येष्ठ कृष्णा ५ की लिखी हुई है अपर की प्रतियों से मिलती है। केवल साखियों की संख्या में कुछ अन्तर है। इसका आरम्भ भी 'अतर जोति' इत्यादि से होता है।

उक्त तीनों प्रतियों का क्रम ग्रौर पाठ स्यूल रूप से रामनाराण लाल द्वारा प्रकाशित पं० श्रो विचारदास शास्त्रों (वर्तमान हुजूर प्रकाशमिण नाम साहब ) के ग्रथवा बाराबंकी से प्रकाशित बीजक के संस्करणों से मिलते हैं। चारों प्रतियौं नागरी में हैं।

चौथी प्रति ५४ लम्बे पत्रों की (१३ इंच × ३ इंच) एक पुस्तकाकार प्रति है जिसकी लिखावट लम्बाई में है। इसमें वाि्तायों की संख्या तथा क्रम इस प्रकार हैं: रमेनी ५४, शब्द ११३, कहरा १२, विप्रमतीसो १, हिंडोलना ३, बसंत १२, चाँचर १, चाँतोसी १, वेल १, बिरहुली १, साखी ३६४। इसके परचात् 'लिष्यते साखी नवीन' लिख कर ३२५ सािखयाँ ग्रीर दी गयी हैं। इसे भाखनदास ने सं० १६५० वि० के ग्राहिवन मास में विश्वनाथपुरी (काशी) के चेतन-वट में लिख कर पूरा किया।

पाँचवीं प्रति, जो संजीवनदास द्वारा ''सं० १३१७ साल फसली ता० २५ माघ दीन मंगर संभा के बखत तैयार'' हुई ग्राकार में ऊपर की प्रति से छोटी (५ इंच × ३ इंच) है, किन्तु पाठ शब्दशः वहीं प्रस्तुत करती है। ग्रन्तर केवल इतना है कि इसमें ३८४ के स्थान पर ३८५ साखियाँ हैं ग्रीर ग्रंत की जोड़ी हुई नवीन साखियाँ नहीं हैं।

छठो प्रति सं० १६१० वि० की लिखी हुई पोथी में है। इसमें पहले 'ग्रगाधमंगल' ग्रौर 'ग्ररजनामा' नामक दो फुटकल ग्रन्थ भो बीजक के ग्रारभ में दिये हुए हैं। इसको सभो विशेषताएँ ऊपर वाली प्रति से मिलती हैं। ग्रन्तर केशल इतना है कि इसमें ३५४ साखियों के स्थान पर ३२५ साखियाँ हो मिलती हैं। यह विद्दुपुर के मेहरवानदास कवीरपंथी के लिए तैयार हुई थो ग्रौर शास्त्री जी को वहीं से मिली भी थी।

ऊपर की तीनों प्रतियां सभी बातों में फतुहा (जिला पटना ) से प्रकाशित बीजक के संस्करण से मिलती हैं।

साँतवीं प्रति (लि॰ का॰ सं॰ १६१८) में कबीर की वाशियों का क्रम

निम्नलिखित है : रमैनी ८४, शब्द ११२, साखी २६७, कहरा १२, बसंत १२, बेइलि १, बिरहुली १, चाँचरि १, हिंडोला ३, चौंतीसी १, विप्रमतीसी १। इसे द्वारिका भगत ने तिरहुत में मौजा मायल के हरगीविन्द गोसाँई के स्थान पर लिखा। उपर जो क्रम में अन्तर दिया हुआ है उसके अतिरिक्त शब्द, साखी, कहरा, बसंत आदि के क्रम (तथा कहीं-कहीं पाठ भी) अन्य बीजकों से भिन्न हैं।

आठवीं प्रति भी, जो आकार में बहुत छोटी ( २ इंच $\times$  २ इंच ) है, ऊपर की प्रति से बिलकुल मिलती है। इसमें अंत के कुछ पत्रे नहीं हैं जिससे लिपिकाल आदि का पता नहीं चलता, किन्तु देखने से यह भी आधुनिक लगती है।

ऊपर की दोनों प्रतियों से मिलती-जुलती एक प्रति और है जिसके सभी ब्यौरे भगताही शाखा के उपयुक्त बीजकों से मिलते हैं। केवल इतना अन्तर है कि इसमें २६७ साखियों के बजाय २४८ साखियाँ ही हैं। लिपिकाल नहीं दिया है।

ऊपर की तीनों प्रतियों में रमैनी का ग्रारम्भ 'ग्रंतरजोति सब्द एक नारी' से ही होता है, किन्तु, जैसा पहले संकेत किया गया है, ग्रन्थ बीजकों से इसमें कई विशेषताएँ ग्रधिक हैं। भगताही शाखा की मानसर गद्दी के ग्राचार्य मेथी गोसाँई साहब द्वारा प्रकाशित 'बीजक' का संस्करण इन प्रतियों से बिलकुल मिलता है।

'बीजक' की उपर्युक्त प्रतियों के अतिरिक्त शास्त्री जी के संग्रह में कबीर की वाििंग्यों के तीन ग्रन्थ और हैं जिनकी संक्षिप्त रूपरेखा निम्नलिखित है—

एक संग्रह-ग्रन्थ है (६ इंच × ३ इंच) जो सं० १८८६ से ८६ वि० तक लिखा गया था। पहले इसमें 'नामदेव की परिचई' ग्रीर 'वैराग्य प्रकरण' नामक दो फुटकल ग्रन्थों के पश्चात् कबीर की २७५५ साखियाँ १०८ ग्रंगों में दी हुई हैं। साखियों के पश्चात् बसंत राग के ग्रत्गंत १७ पद, होरी में २२ ग्रीर रेखता में १७ पद ग्रीर दिये हैं। कबीर की इन रचनाग्रों के पश्चात् इस पोथी में 'भगवद्गीता' (ग्रपूर्ण) ग्रीर 'म्रनुभव हुलास' नामक ग्रन्थ ग्रीर मिलते हैं। इसे सुखराम-दास कबीरपंथी ने बिद्दूपुर गुरुद्वारा में बैठ कर सं० १८८६ वि० में लिखा था।

दूसरी प्रति में भी कबीर की साखियाँ मिलती हैं। इसमें ग्रंगों की संख्या तो १० द ही है किन्तु साखियों की संख्या बढ़ कर २८६१ हो गयी है। साखियों के ग्रतिरिक्त कबीर के कुछ फुटकल पद भी बिहंगड़ा, परज ग्रादि रागों के अन्तर्गत दिये हुए हैं। ग्रंत में 'जजीरा' (कबीरपंथी मंत्र) 'गुरमिहमा', 'विचारमाल' ग्रादि फुटकल ग्रन्थ तथा 'चौका की रमैनी' ग्रादि नित्य क्रिया संबंधी रचनाएँ भी मिलती हैं। इसे पंजाब के डेरावसी (?) शहर के दादपुरा मुहल्ला

में छत्रधारीदास ने प्रागदास के मकान में बैठ कर लिखा ग्रौर सं० १६२८वि० में समाप्त किया।

तीसरा ग्रन्थ (५२४ पत्रों का) सं० १८६० वि० का लिखा हुग्रा है। इसमें भी कबीर की वाणी मिलती है, किन्तु उसमें व्यतिक्रम बहुत है। बीच-बीच में ग्रन्थ ग्रथवा रचनाएँ ग्रा जाने के कारण उसका कोई निश्चित रूप नहीं मिलता। नीचे की सूची से यह बात स्पष्ट हो जायगी। पोथी में रचनाग्रों का क्रम इस प्रकार है—

(क) सुखनिधान — पाना १ से ४ प्रतक, (ख) पंचमुद्रा ४६ — ५३, (ग) शब्द मंगल ग्रौर छप्पै — पाना ५३ से ५५ तक, (घ) कबीर की १११ साखियाँ ग्रर्थ सहित — पाना ४६ से ५३ तक, (ङ) फुटकल साखियाँ, (च) कबीर के पद ६६ से ५१ तक, (छ) पुन: साखियाँ, गुरुदेव को ग्रंग — ५१ से १०० तक, (ज) ग्ररजनामा — पाना १०२ तक (भ) विवेकसागर — ११४ तक, (ज) पुन: फुटकल पद — पाना १२२ तक, इत्यादि।

### इंडिया-स्राफिस-लायब्रेरी की प्रतियाँ

लंदन की इंडिया-ग्रॉफ़िस-लायब्रेरी में कबीर की बानियों की दो प्रतियाँ हैं जिन्हें वहाँ के ग्रधिकारियों ने मेरे कार्य के लिए प्रयाग-विश्वविद्यालय को कुछ समय के लिए उधार भेज दिया था।

पहली, बीजक की एक खंडित प्रति है, जो कैथी लिपि में लिखी हुई है। इसमें पहले साखियाँ ग्राती हैं फिर क्रमश: शब्द, ज्ञानचौतीसा, विप्रमतीसी ग्रीर रमेनी ग्रादि ग्राती हैं। ग्रन्त के कुछ पत्रे नहीं हैं जिससे लिपिकाल का ठीक-ठीक पता नहीं चलता। किन्तु स्याही, कागज, ग्रादि से प्रति ग्रत्यधुनिक लगती है।

दूसरी पोथी, जो पूर्ण है और सुन्दर देवनागरी में लिखी हुई है, निरंजनीपंथ की है। इसमें कुल ५७१ पत्रे हैं जो लम्बाई में ७ इंच और चौड़ाई में ४ इंच हैं। बीच के दो-चार पत्रों में नत्थी के पास, कदाचित् समुन्दर पार पहुँचने के पूर्व ही, कुछ भाग दीमक खा गये हैं, किन्तु उससे ग्रक्षरों को कोई क्षति नहीं पहुँची है। पोथी के ग्रारम्भ में इंडिया-ग्रॉफिस-लायब्रेरी की मुहर लगी है जिस पर ५ फ़रवरी १६०६ की तारीख़ पड़ी है। इससे ज्ञात होता है कि यह पोथी उक्त तारीख़ के ग्रास-पास किसी समय वहाँ पहुँची होगी। पुस्तकालय की संख्या 'हिन्दी-ए-११' है। कबीर की वागी इसमें ग्रारम्भ के ३४६ पत्रों में मिलती है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है—

# पंजाब विश्वविद्यालय के संग्रहालय की प्रतियाँ

पंजाब-यूनिवर्सिटी-लायब्रेरी में दो पोथियाँ ऐसी हैं जिनमें कबीर की रचनाएँ मिलती हैं। क० सं० २१६ पर 'ज्ञानितलक' नामक ग्रन्थ कबीर के नाम से मिलता हैं। इसकी चर्चा ऊपर भी ग्रा चुकी है। दूसरी पोथी 'ग्रनभै संग्रह' नाम से १६६० संख्या पर मिलती है। इसमें क्रमश: दादू, कबीर, नामदेव, रैदास ग्रौर हरदास (पंचवाणी) तथा सुन्दरदास की रचनाएँ लिखी हैं। कबीर की साखियों की संख्या ८०६ दी हुई है। लिपिकाल नहीं दिया है, किन्तु पोथी प्राचीन है। इन प्रतियों की स्चना मुभे ग्रपने निर्देशक डाँ० माता प्रसाद गुप्त से मिली थी, जिन्होंने ग्रपने खोज-कार्य के सिलसिले में इन्हें वहाँ पर देखा था। 'ज्ञानितलक' हमें जयपुर में मिल चुका हैं, ग्रत: उसकी परीक्षा के लिए ग्रन्य प्रति की विशेष ग्रावश्यकता नहीं है। दूसरी प्रति के विवरण से स्पष्ट है कि यह पंचवाणी परम्परा की ही कोई प्रति है जिसकी कई प्रतियाँ हमें विभिन्न स्थानों पर मिल चुकी हैं। ग्रत: इसमें भी कोई विशेषता नहीं रह जाती।

## श्री ग्रगरचन्द नाहटा की प्रतियाँ

बीकानेर के श्री ग्रगरचन्द नाहटा ने कबीरवाणी की दो प्रतियाँ भेजी थीं, किन्तु दोनों खंडित हैं । पहली प्रति जो ग्रब ग्रत्यन्त जीणं हो गयी है, केवल ११ पत्रों की है। मूल लेखक के हाथ से डाली हुई पृष्ट-संख्याएँ ग्रब उड़ गयी हैं, उनके स्थान पर नयी संख्याएँ डाली हुई हैं। ग्रारम्भ में 'रामगिरी' राग के पूर्व ६० संख्या पड़ी है, जिससे ज्ञात होता है कि इसके पूर्व के ६० पद लुप्त हो चुके हैं। किन्तु ग्रभी ६० पद शेष हैं जिनमें से सभी 'कबीर-ग्रन्थावली' (ना० प्र० स०) में मिल जाते हैं। पोथी के पत्रे एक फुट लम्बे ग्रौर ४ इंच चौड़े हैं। प्रतिपृष्ठ १४ पंक्तियाँ ग्रौर प्रतिपंक्ति लगभग ४० ग्रक्षर ग्राये हैं। इसकी सारी विशेषताएँ दादूपंथी प्रतियों के समान हैं। केवल दो बातें विशेष रूप मे उल्लेखनीय हैं, जो निम्नलिखत हैं—

- र इसमें 'ऐ' के स्थान पर 'ग्रइ', 'ग्रौ' के स्थान पर 'ग्रउ' तथा 'या' के स्थान पर 'इग्रा' मिलते हैं; जैसे 'दैहूँ' का 'दइहूँ', 'तौ' का 'तउ', 'मया' का 'मइग्रा' इत्यादि ।
- २, कहीं-कहीं 'ए' और 'भ्रो' की मात्राएँ बँगला लिपि के समान मिलती हैं; जैसे 'मेरो' के लिए 'रुमर रा'।

प्रति प्राचीन ग्रवश्य है किन्तु लिपिकाल कहीं से भी ज्ञात नहीं होता है। दूसरी प्रति में केवल दो पत्रे हैं जो किसी बड़ी प्रति के ग्रंश ज्ञात होते हैं।

# खोज-रिपोर्टी में उल्लिखित प्रतियाँ

काशी-नागरी-प्रचारिगी सभा की पहली खोज-रिपोर्ट सन् १६०१ ई० में बाबू क्यामसुन्दर दास की ग्रध्यक्षता में प्रकाशित हुई। ग्रागे चल कर यह रिपोर्ट नैवार्षिक हो गयी ग्रौर वह भी केवल १६२५ ई० तक प्रकाशित हो पायी, फिर इसका प्रकाशन बन्द कर दिया गया। किन्तु खोज का कार्य ग्रब भी चल रहा है ग्रौर उनकी नैवार्षिक रिपोर्ट हस्तिलिखित रूप में सुरक्षित हैं। मैंने सन् १६४६ तक की ह० लि० रिपोर्टों का उपयोग किया है। सन् १६०१ से लेकर १६४६ तक की रिपोर्टों के ग्रनुसार कबीर के निम्नलिखित १४० ग्रन्थ ज्ञात होते हैं—

िनीचे की संख्यास्रों में पहली रिपोर्ट के वर्ष को सूचित करती है स्रौर

```
दूसरी उसकी क्र॰ सं॰ को।
   १. ग्रक्षरखंड की रमैनी---९-१४३ सी।
   २. ग्रक्षरभेद् की रमेनी--९-१४३ वी।
   ३. ग्रखरावत--२३-११८ ए, २६-२१४ ए,
     २९-१७९ ए, बी, सी, ३२-१०३
     बी, सी, ४१-२१, ४७-९।
   ४. ग्रगाधबोध---३४-४९ वी।
   ५. ग्रगाधमंगल---९-१४३ ए।
   ६. अजब उपदेश---३२-१०३ ए।
   ७. ग्रठपहरा---६-१७० टी।
   च. ग्रमुरागसागर—६-११७ के ।
   ९, ग्रमरमूल--६-१०० जे।
      ९-१४३ एक, २३-१९= बी।
  १०. ग्ररजनामा---९-१४३ जी।
   ११. ग्रलिफनामा (१)—९-१४३ ही।
   १२. त्रलिफनामा (२)---१४३ ई।
   १३. अवधू की बारहखड़ी---३४-४९ ए।
   १४. ग्रप्टपदी रमैनी---३४-४९ डी।
   १५. ऋष्टांग जोग---३४-४९ सी।
   १६. ग्रारती---९-१४३ एज।
   १७. इकतार की रमैनी---३४-४९ एन।
   १८. उग्रगीता—६-१७७ एच, २३-१९८ पी,
      क्यू, २६-२१४ ई ४१-४०७ ख ।
   १९. उग्रज्ञान मूल सिद्धान्त दस मात्रा-
       ६-१७७ एल ।
   २०. उपदेस चितावनी--३२-१०३ सी २।
   २१. एकोतरा सुमिरन—१९८ सी।
   २२. कबीर अष्टक--९-१४३ डब्लू।
    २३. कबीर धर्मदास गोष्ठी---६-१७७ आई।
    २४. कबीर शंकराचार्य गोष्टी—४१-२१ ह ।
    २४. कबीर के बचन---२९-१७१ टी (भूलने)।
    २६. कबीर गोरख गोष्ठी—९-१४३ यू, पी,
```

२९-१७७ ग्राई।

२७. कबीर जी के पद---२-४२, २-१८४, २९-१७९ एन, ३२-१०३ एन। २८. कवीर देवदूत गोष्टी--२३-१९८ एच, 20-21 २९. कबीर निरंजन गोष्ठी-- ४४-३२ख। ३०. कबीर परिचय की साखी---६-११७ स्रो। ३१. कबीर बत्तीसी--२२-४१ए। ३२. कवीर भेद---३४-४९ पी। ३३. कबीर मंगल--५-४९ क्यू। ३४, कबीर सागर--४४-३२ क। ३४. कबीर की चेतावनी-3२-१०३ जी, एच, ४४-३२ घ। ३६. कबीर सुरति जोग---२९-१७९ एस। ३७. कबीर सरोदय-३२-१०३ सी। ३८. करमखंड की रमैनी---१-१४३ एक्स, २९-१७९ छो। ३९. कायापाँजी---१७-९२ बी। ४०. कुजाला कथा-४०-१। ४१. कूर्मावली-२३-१९८ के। ४२. खंडित ग्रन्थ (रेखता)—३८-७० ए, बी, २९-१७९ यू, ४७-३। ४३. गरुड बोध—२३-१९८ ई, ४१-१७७ च। ४४. गुरु महिमा—३४-४९ एत । ४४. चाँचर--३४-४९ सी। ४६. चौका रमैनी---९-१४३ एन। ४**०. चौंतीसा---९-१**४३ स्रो । ४८. छुप्पै—९-१४३ एम । ४९. जंजीरा---३२-१०३ जे । ४०. जन्म पत्रिका रमैनी---३४-४९ ग्रो। ४१. जनम बोध---९-१४७ एत । ५२. ज्ञान गुद्ड़ी--९-१४३ झार, ३२-१०३ एफ। ४३ ज्ञानचौतीसी--९-१४३ क्यू, २०-७४ बी।

४४. ज्ञान तिलक--३२-१०३ एल, ४४. ज्ञानप्रगास या धर्मदास बोध-४१-२१६(दे० बोध सागर—वेंकटेश्वर प्रेस)। ४६. ज्ञान बत्तीसी--३२-१०३ए। ४७. ज्ञान संबोध--९-१४३ आर, २३-१४= एफ । ४=- ज्ञान सागर---९-१४३ एस, ४४-३२ ग (लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस से मकाशित )। ४९. ज्ञानस्तोत्र-६-१७७ सी। ६०. ज्ञानस्थिति ग्रन्थ---२९-१७९ एल, एम । ६१. ज्ञान सरोद्य---९-१४३ टी, २६-२१४ बी ६२. भूखना---२९-१७९ जे. के। ६३. तत्वसरोदय-३२-१०३ बी। ६४. तिरजा की साखी—२३-१९८ श्रो। ६४. तीसा जन्त्र-९-१४३ के। ६६. दत्तात्रेय की गोष्ठी---२९-१७९ जी। ६७. दोहे—२-४४, ३२-१०३ ब्राई। ६न. द्वादश शब्द---२३-१९न ही ( १२ पद )। ६९. नौपदी रमैनी--३४-४९ आर। ००. नसीहतनामा—३२-१०३ आर। ७१. नामदेव की लीला--४१-२१ ल। ७२. नाम महातम की साखी--९-१४३ ए। ७३. नाम माला-४९-कबीर। ७४. नाम माहात्म्य--२९-१४३ बी। ७५. निर्शायसार--४७-कबीर। ७६. निर्भय ज्ञान—६-१७७ **ब्रार**। ९-१४३ छो। ७७. पंचसुद्रा---३४-४९ एस। ण्न. पिय पहिचानिबे को अंग—९-१४३ सी २। ७९. पुकार—९-४३ ही। ब्रह्म निरूपग्र—६-१७७ एम । बलख की पैज—९-१४३ आई। **८२. बसंत--३४-**४९ एक्स। परे. बानी—६-१७० ए, बी, ९-१४३ एम, ३२-१०३ एन =४. बार ग्रंथ—३४-४९ ई । **८४. बारहमासी--९-१**४३ जे, ३२-१०३, ही०, ई०, ४०६। < बावनी रमैनी— ३४-४९ एफ । =७. बिरहुर्त्ती—३४-४९ जे। <-- बीजक---९-१४३ एल, २०-७४ए। २३-१९= ब्राई, जे २९-१७९ ही०, ४७-७। बीजक चितावसी—३४-४९ एच ।

९०. बेइ्ल---३४-४९ जी। ९१. भवतारसा ग्रन्थ--११-२१ सु, ४७-= ९२. भक्ति को अंग--९-१४३ के। ९३. मंगल शब्द---९-१४३ वाई। ९४. मंत्र--३२-१०३ क्यू। ९४. मखौना खंड चौंतीसी—९-१४३ एन। ९६. मनुष्य विचार--२३-१९८ एल। ९७. सहम्मद बोध--९-१४३ जेड, ४१-२१ज ९८ मूलज्ञान-४४-३२ च, ४०-९। ९९. मूलबानी--- ४४-३२छ । १००. यज्ञ समाधि---२३-१९८ ग्रार । १०१. रमैनी--६-१७० ई, २-१८५. २३-१९= एन, २९-१७९ छो। १०२. रागोड़ा ग्रन्थ—२२-५१ बी । १०३ रामरक्षा-६-१७७ एस. ३२-१०३ एस। १०४. रामसार--१-१०=। १०४. रेखता---२९-१७९ पी, ९-१४३ पी. इ-१७७ हो। **१०६. ब**शिष्ठ बोघ---४४-३२ हा १०७. विचारमाल--१७-९२ ए ( वस्तुतः अनाथदास कृत )। १०८ विप्रमतीसी - ३४-४९ आई। १०९. शब्द---३४-४९ टी (बीजक के शब्द)। ११०. शब्द श्रलहतुक--९-१४३ ई२। १११. शब्द कहरा---३२-१०३ यू। ११२. शब्द काफी और फगुवा-- ९-१४३ जी। ११३. शब्द प्रथम मंगलादि ३२-१०३ (बीजक का मंगल)। ११४. शब्द रमैनी--३२-१०३ एक्स। ११४. शब्द राखरी—३२-१०३ डब्लू। ११६. शब्द राग गौरी और मैरी। ९-१४३ एफ्र० २। ११७. शब्द बंशावली—६-११७ जी २। ११८. शब्दावली—६।१७७ पी०, क्यु। ११९. षट्दर्शन सार---३४-४९ वी। १२०. संतों की गाली---२६--२१४ ही। (राग गाली के ४ पद)। १२१. संतोषवोध---४१-२१ च । १२२. सतनाम या सतकवीर---९-१४३ क्यू। १२३. सतकबीर बंदी छोर—६-१७७ एक। १२८. सतसंग को अंग---९-१४३ आई २। १२४. सतपदी रमैनी--३४-४९ डी, यू । १२६. सांस गुंजार—१४३ जे, २९-१७९ वी । **१२**७. साखी—१-३४, २-४३, ६-१७७ श्रो,

#### भूमिका: प्राप्य सामग्री

११-४२ वी, २२-४१ जी, ३२-१४३ओ,
आई, जेह, ११-१७० ही।
१२-. साध को अंग—९-१४२ एच २।
१२०. साद भेद—४०-कवीर।
१३०. साधु माहातम्य—२९-१७९ क्यू
(कई अंगों की साखियाँ)।
१३१. सुकृत ध्यान—४४-३२ ज।
१३२. सुख निघान—४१-२१ ज।

१३%. सुमिरन साठिका—२३-१९=न। १३%. सुरति सन्द संवाद—२९-१७९। श्रारु २-७४ सी १३६. सोहल कला (तिथि)—३४-४९डब्लू। १३०. सरोदय—४१-२१ १३८. हंस सुक्तावली—६-१७७ एन। ९-१४३ पी ३४-४९ यन १३९. हंसुनत बोघ—४४-३२क।

इनमें से अधिकांश रचनाएँ हमें अन्यत्र भी मिल चुकी हैं। कई कारणों से खोज-रिपोटों की यह संख्या बहुत बड़ी हो गयी है । अनेक परवर्ती रचनाएँ, जो निश्चित रूप से अन्य संतों की कृतियाँ हैं, कबीर के नाम से सम्मिलित कर लेने के अतिरिक्त हमें कुछ नाम स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में ऐसे भी मिलते हैं जिनकी वास्तव में कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं होनी चाहिए । उदाहरए के लिए सन् १६०६-११ की रिपोर्ट में १४३ संख्या के ई २, एफ २, जी २ पर क्रमश: 'शब्द ग्रलहतूक', 'शब्द राग गौड़ी' श्रौर 'राग भैरो' तथा 'शब्द राग काफी' श्रौर 'राग फगूवा' नामक ग्रन्थों का उल्लेख है ग्रौर इसी में संख्या के, सी २, एच २ तथा ग्राई २ पर क्रमशः 'भक्ति को ग्रंग', 'पिय पहिचानबे को ग्रंग' 'साधु को ग्रंग' ग्रौर सतसंग को श्रंग' शीर्षक ग्रन्थों के नाम दिये गये हैं । वास्तव में पहले वर्ग में रचनात्रों के नाम कबीर के पदों की विभिन्न रागों के नाम हैं, श्रौर दूसरे वर्ग में साखियों के विभिन्न ग्रंगों के । इन्हें क्रमश: 'पद' ग्रौर 'साखी' शीर्षक के ग्रंतर्गत सरलता से दिखाया जा सकता है। सन् १६३२-३४ की रिपोर्ट में १०३ यू, वी, डब्लू, एक्स पर क्रमश: 'शब्द कहरा', 'शब्द प्रथम मंगलादि', 'शब्द राछरो', 'शब्द रमैनी' नाम से दिये हुए स्वतन्त्र ग्रन्थों के नाम सैनपुरा के बालाप्रसाद की एक प्रति में मिलने वाले पदों की विभिन्न रागों के नाम हैं। कहीं-कहीं एक ही ग्रन्थ का नाम भूल से दो या श्रधिक बार दे दिया गया है । 'कबीर सरोदय', 'ज्ञान-सरोदय', 'तत्वसरोदय' ग्रौर 'सरोदय' वास्तव में एक ही ग्रन्थ के विभिन्न नाम हैं। इसो प्रकार 'चौंतीसा', 'ज्ञान-चौंतीसी' ग्रथवा 'कबीर-चौंतीसी' तथा 'कबीर-बतीसी' ग्रौर 'ज्ञान-बतीसी' में कोई ग्रंतर नहीं । सारांश यह कि रिपोर्टी में ग्रधिक से ग्रधिक संख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। कारण जो भी हो, किन्तु इस ग्रव्यवस्था से खोज-रिपोर्टों की सूची ग्रत्यधिक भ्रामक हो गयी है। ग्रन्य फ़टकल उल्लेख

श्री अगरचन्द नाहटा ने 'संतवागी' (वर्ष २, ग्रंक ११) के 'राजस्थान में संत-साहित्य की खोज की ग्रावश्यकता' शीर्षक निबंध में श्री नरोत्तमदास जी

(अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, हूंगर कालेज, बीकानेर) के संग्रह की तीन-चार प्रतियां का उल्लेख किया है जिनमें संत-साहित्य मिलता है। उन्होंने एक बड़े गुटके का संक्षित परिचय भी दिया है जो ६०६ पत्रों का है और साधु सुखरामदास द्वारा संवत् १६५६ वि० में लिखा गया था। परिचय देखने से ज्ञात होता है कि यह निरंजनीपंथ का संग्रह-ग्रन्थ है। इसमें पहले गोरखनाथ की सबदियाँ देकर हरिदास तथा ग्रन्य निरंजिनियों की वािषायाँ लिखी गयी हैं, तत्परचात् कबीर स हिब की वािषा मिलती है जिसमें ७० ग्रंग की सािखयाँ, १५ रमेिषायाँ, ६ भूलने तथा ६०२ पद हैं। कबीर के ग्रतिरिक्त नामदेव, रैदास, पीपा तथा तुरसीदास निरंजिन की वािषायाँ भी मिलती हैं, तत्परचात् गोरख, चरपट, भरथरी ग्रादि चौंतीस नाथ-योिगयों की रचनाएँ मिलती हैं। ग्रंतिम ग्रंश में रामानन्द ग्रादि १२० संतों के २६२ पद तथा 'हरिदास की परिचई' ग्रादि कुछ फुटकल ग्रन्थ भी लिखे गये हैं। ऊपर दाद-विद्यालय तथा ना० प्र० सभा की प्रतियों के प्रसंग में इस प्रकार के कई निरंजिनी गुटकों का विवरगा दिया गया है।

श्री परज़ुराम चतुर्वेदी ने 'कबीर साहित्य की परख' (भारती भंडार, प्रयाग सं० २०११) के परिशिष्ट में निरंजनी-संप्रदाय के पाँच ग्रीर दादूपंथी पंचवाग्री के तीन गुटकों का उल्लेख किया है जिनका विवरण देखने से ज्ञात होता है कि इनकी सारी विशेषताएँ लगभग वही हैं जो ऊपर उल्लिखित दादूपंथी तथा निरंजनी गुटकों की हैं।

सरस्वती-भंडार, जोधपुर द्वारा प्रकाशित सूचीपत्र में भी कबीरवाणी की कुछ ऐसी प्रतियों का उल्लेख है जिनमें उनके साखी-पदों का संग्रह है। किन्तु कोई ग्रसाधारण सामग्री वहाँ भी नहीं है।

कबीर पर कार्य करने वाले कुछ ग्रन्य लेखकों ने भी ग्रपने ग्रन्थों में कबीर की रचनाग्रों का उल्लेख किया है। श्री रामदास गौड़ ने 'हिन्दुस्व' नामक ग्रपने ग्रन्थ में कबीरदास के ७३ ग्रन्थ गिनाये हैं। उक्त तालिका का ग्राधार ना० प्र० सभा से प्रकाशित खोज-रिपोर्ट ही ज्ञात होती हैं, क्योंकि उनकी सूची के सभी नाम रिपोर्टी में मिल जाते हैं।

श्री वेस्टकट साहब ने 'कबीर एंड दी कबीरपंथ' नामक ग्रन्थ में कबीरपंथ के ५४ ग्रन्थों का उल्लेख किया है जिनमें भ्रम से कई ऐसे ग्रन्थों के नाम भी ग्रा गये हैं जो ग्रत्यन्त ही ग्राधुनिक हैं।

प्रोफ़ेसर एच० एच० विलसन ने ग्रपने 'रिलिजन ग्रॉफ़ दी हिंदूज़' (पृ० ७३-७७) नामक ग्रन्थ में कबीर साहब के निम्नलिखित ग्रन्थों के नाम गिनाये हैं— भूमिका: प्राप्य सामग्री

१. म्रानन्दराम सागर, २. बलक की रमैनी, ३. चाँचर, ४. हिंडोला, ४. भूलना, ६. कबीरपाँजी, ७. कहरा, ८. शब्दावली।

पं० ग्रयोध्यासिह उपाध्याय ने 'कबीर-बचनावली' (पृ० २६-२८) में कबीर चौरा के 'ख़ास ग्रन्थों' के रूप में २१ रचनाग्रों का विवरण दिया है जिनके नाम निम्नलिखित हैं—१. सुखनिधान, २. गोरखनाथ की गोष्ठी, ३. कबीरपाँजी, ४. बलख की रमैनी, ५. ग्रानन्द राम, ६. रामानंद की गोष्ठी, ७. शब्दावली, ६. मंगल, ६. बंसत, १०. होली, ११. रेखता, १२. भूलना, १३. कहरा, १४. हिंडोला १५. बारहमासा, १६. चाँचर, १७. चौंतीसा, १८. ग्रलिफनामा, १६. रमैनी, २०. साखी, २१. बीजक।

डा० के ने (कबीर एन्ड हिज फ़ालवर्स, पृ० १६५) ग्रौर फिर उन्हीं के ग्राधार पर डा० बड़थ्वाल ने (दि निर्मुण स्कूल ग्रॉफ़ हिंदी पोइट्री, पृ० ३०७) लिखा है कि गरीबदास के 'ग्रन्थ साहिब' में कबीर की ७००० साखियाँ संकलित हैं—यद्यपि उन्होंने इस ग्रन्थ को देखा नहीं था, यह दोनों विद्वानों के उल्लेखों से प्रकट हैं। उक्त ग्रन्थ सन् १६२४ ई० में ग्रार्थ सुधारक प्रेस, बड़ौदा से मुद्रित होकर श्री स्वामी ग्रजरानंद गरीबदासी 'रमताराम' द्वारा प्रकाशित हो चुका था। मुभ्ते यह ग्रन्थ बड़ैया गद्दी (जि० जौनपुर) के दयालदास कबीरपंथी से देखने को मिला था। ग्रन्थ बड़ा ग्रवश्य है, किन्तु कबीर की केवल ४२५ साखियाँ (१८ ग्रंगों में) ही ग्रन्थ के ग्रंतिम २० पृष्ठों में मिलती हैं, जिनमें से सभी सीयाबाग, बड़ौदा से प्रकाशित साखी-ग्रन्थ में मिल जाती हैं।

# २. मुद्रित प्रतियाँ

### बीजक की प्रतियाँ

जहाँ तक पता है, कबीर की वाि्एयों में सर्वप्रथम 'वीजक' ही छापा गया। इसका सबसे पहला संस्करण ''विश्वनाथ सिंह जू देव बांधवेश स्वर्गवासी कृत पाखंडखंडिनी टीका सिंहत बनारस लाइट प्रेस में गोपीनाथ पाठक ने छापा।'' यह संस्करण लीथों में है ग्रीर सं० १६२४ वि० (सन् १८६८ ई०) में छपा। इस बीजक में साखी वाला प्रकरण नहीं है। यह संस्करण ग्रब उपलब्ध नहीं है। इसकी एक प्रति श्री उदयशंकर शास्त्री के संग्रह में है। इसके पश्चात् बीजक के ग्रनेक सटीक तथा ग्रटीक संस्करण निकले जिनकी सूची नीचे दी जा रही है—

२. बीजक कबीरदास—रीवाँ-नरेश श्री विश्वनाथ सिंह जी की टीका ग्रीर छन्तू लाल द्विवेदी के प्राक्कथन सहित (६५६ पृष्ठ), प्रकाशक: नवलिकशोर

- प्रेस, लखनऊ । इसके छठी बार के रिप्रिट पर सं० १६२६ वि० (१८७२ ई०) की तिथि मुद्रित है।
- ३. बीजक कबीर साहब रीवाँ नरेश विश्वनाथ सिंह जू देव की पाखंड खंडिनी टीका सहित; प्रकाशक : वंकटेश्वर प्रेस, बंबई सं० १६६१ वि० ।
- ४. बीजक ग्रॉफ कबीर—पादरी प्रेमचन्द द्वारा संपादित तथा उन्हीं के द्वारा मैल्कियड स्ट्रीट, कलकत्ता से प्रकाशित, सन् १८६० ई० । इसकी कोई प्रति हमें देखने को नहीं मिली।
- ५. बीजक श्री कबीर साहब—बुरहानपुर, नागिक्तरी स्थान वाले पूर्णादास की त्रिज्या टीका सहित; प्रकाशक : गंगा प्रसाद वर्मा ब्रदर्स प्रेस, लखनऊ, सितम्बर, १८६२ ई० ।
- ६. बीजक श्री कबीर साहब का—पूर्णंदास की त्रिज्या सहित जिसे कटरा, इलाहाबाद के मिस्त्री बालगोविन्द ने अपने प्रबन्ध से प्रकाशित किया; मुद्रक: इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, सन् १६०५ ई०।
- ७. बीजक श्री कबीर साहब का-पूर्णदास की त्रिज्या सहित; प्रकाशक: वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, सन् १६२१ ई०।
- न. बीजक आँफ़ कबीर सम्पादक पादरी अहमद शाह; प्रकाशक : बैप्टिस्ट मिशन, कानपुर, सन् १९११ ई० । महर्षि शिवब्रत लाल की उर्दू टीका (सं० १९७१ वि०) इसी पाठ पर आधारित है ।
- ६. बीजक आँफ़ कबीर—सन् १९११ के हिन्दी पाठ पर अंग्रेजी अनुवाद, जिसे अनुवादक (अहमदशाह) ने हमीरपुर, उ० प्र० से सन् १९१७ में प्रकाशित किया । इसमें मूल पाठ नहीं है ।
- १०. संत कबीर का बीजक (३ भाग)—महर्षि शिवव्रत लाल एम० ए० की टीका सहित; प्रकाशक: नन्दू सिंह, सेक्रटरी, राधास्वामी धाम, गोपीगंज, वाराणसी, सन् १६१४ ई०।
- ११. कबीर साहब का बीजक मूल-बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९२६ई०।
- १२. कबीर साहब का बीजक—विचारदास की टीका सहित, जिसे गोंडा जिला-निवासी श्री नागेश्वर बख्श सिंह जी, ताल्लुकेदार ने सत्यनाम प्रेस, मैदागिन, बनारस में मुद्रित करा कर अमूल्य वितरित किया (सं० १६-३ वि०)। इसकी एक प्रति हमें इलाहाबाद के गुदड़ी-बाजार में मिल गयी थी।
- १३. बीजक सम्पादक तथा टीकाकार श्री विचारदास शास्त्री; प्रकाशक : राम

- नारायण लाल, कटरा, इलाहाबाद, सन् १६२८। विचारदास द्वारा सम्पादित बीजक का पाठ कबीरचौरा में सुरक्षित पाँच प्रतियों पर आधारित है।
- १४. बीजक सम्पादक : साधु लखनदास ( कबीरचौरा ); प्रकाशक : महाबीर प्रसाद, नेशनल प्रेस, बनारस केंट।
- १५. बीजक मूल ( शब्द-शतक सहित )—''जिसे भक्त जितलाल मुन्शी ने प्रकाशित किया श्रीर जो सत सुधाकर प्रेस में मुद्रित हुश्रा।'' मिलने का पता : श्री साधुशरणदास जी, मुहल्ला दरजी टोला, पो० मुरादपुर, पटना।
- १६. बीजक हनुमानदासकृत शिशुबोधिनी टीका सिहत (३ भाग), सन् १६२६ ई०। मिलने के पते : १. शिवधर दास जी, मु० पो० फतुहा, कबीर साहब के संगत, जिला पटना; २. साधु शरगादास जी, पो० मुरादपुर, दरजी टोला, पटना।
- १७. संस्कृत बीजक ग्रन्थ स्वामी हनुमानदासकृत स्वानुभूति संस्कृत व्याख्या सिहत; प्रकाशक : कबीर प्रेस, सीयाबाग, बड़ौदा सन् १६३६ ई०। इसका संशोधित तथा परिवर्धित संस्करण दो भागों में 'बीजक-सुरहस्य' नाम से लम्बी भूमिका के साथ वहीं से सन् १६५० ई० में प्रकाशित हुआ है।
- १८. मूल बीजक—स्वामी हनुमानदास जी द्वारा सम्पादित तथा महन्त श्री हरि-नन्दन जी, फत्हा, पटना द्वारा प्रकाशित, सन् १६५० ई०।
- १६. कबीर साहब नुं बीजक (२ भाग)—प्रकाशक : प्राण्लाल प्रभाशंकर बख्शी, हनुमान पोल, बैजवाड़ा, बड़ौदा, सन् १६३३ ई०।
- २०. कबीर साहब नुं बीजक, श्री पूरनसाहब नी त्रिज्या सहित-प्रकाशक: मिर्गालाल तुलसीदास मेहता, रावपुर कोठी, बड़ौदा, सन् १९३७ ई०।
- २१. मूल बीजक: गोसाई श्री भगवान साहब का पाठ—भगताही शाखा का बीजक, प्रकाशक: महन्त मेथी गोसाँई साहब, ग्राचार्य, मानसर गद्दी पो० दाऊदपुर, जिला छपरा (सारन); मुद्रक: कबीर-प्रेस, सीया-बाग, बडौदा, सन् १९३७ ई०।
- २२. मूल बीजक: भगवान गोस्वामी साहब का पाठ, भगताही की गुरुप्रगाली सहित; संशोधक तथा प्रकाशक: पं० रामखेलावन गोस्वामी, ब्रायु-वेंदाचार्य, सन् १९३० ई०। मिलने का पता: अधिकारी जीयुत

- गोस्वामी, घनौती बड़ा मठ, पो० भाटा पोखर, जि० सारन, बिहार। २३. कबीर बीजक: पं० महराज राघवदासकृत भाषा-टीका सहित—प्रकाशक: बैजनाथ प्रसाद, बुकसेलर, राजा दरवाजा, बनारस सिटी (सन् १६३६ ई०)।
- २४. बीजक मूल संशोधक तथा प्रकाशक : महराज राघवदास जी, कबीरमठ, काशी, सन् १६४६ ई०।
- २५. बीजक मूल : पं० राघवदास जी विरचित सर्वांगपदप्रकाशिक टीका सिहत प्रकाशक : वही, सन् १६४८ ई०।
- २६, बीजक मूल ( गुटकाकार )—प्रकाशक : स्वसंवेद कार्यालय, सीयाबाग बडौदा, सन् १६४१ ई०।
- २७. बीजक मूल-प्रकाशक : भार्गव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस ।
- २८. कबीर साहब का बीजक सम्पादक : हंसदास शास्त्री, महाबीर प्रसाद (श्री उदय शंकर शास्त्री काभी सहयोग इसमें प्राप्त था); प्रकाशक : कबीर-ग्रन्थ-प्रकाशन-समिति, मुकाम-पोस्ट हरक, जिला बाराबंकी, सं० २००७ वि०।
- २१. बीजक कबीर साहब प्रकाशक : सरस्वती-विलास प्रेस, नरसिंहपुर (म॰ प्र०) सन् १३०७ ई०।
- कबीर साहब का बीजक मूल—आगरा से रंग-बिरंगी जिल्द में अख़बारी कागुज पर छपा हुआ, जो आजकल मेलों में बहुत दिखाई देता है।
- ३१. इनके ग्रितिरिक्त एक बीजक मिहींदास की टीका के साथ पहले कभी प्रकाि शित हुग्रा था, किन्तू कहीं मेरे देखने में नहीं ग्राया। श्री परजुराम चतुर्वेदी ने 'कबीर साहित्य की परख' (पृ० ५६) में कबीरचौरा से प्रकाशित एक मिहींदासकृत टीका (सं० १९७२ वि०) का उल्लेख किया है। संभव है, यह वहीं ग्रन्थ हो।
- ३२. रीवाँ-तरेश विश्वनाथ सिंह संपादित एक अन्य बीजक का उल्लेख वेस्टकट साहब ने भी 'कबीर एंड दि कबीरपंथ' (पृ० ४८) में किया है। उक्त लेखक के अनुसार इसका प्रकाशन गया से हुआ था और इसमें टीका का अंश नहीं था।

सम्भव है, उक्त ३२ संस्करणों के ग्रितिरक्त बीजक के ग्रन्य संस्करण भी कहीं से छपे हों जो मेरे देखने में न ग्रा सके हो, क्योंकि ग्राजकल मेले वाले दूकान-दार ग्रथवा कबीरपंथी गिंद्द्यों के महंथ व्यापार की दृष्टि से भी बीजक छाप-छाप प्रकार प्राप्य सामग्री

िवेच रहे हैं ८ उंके हैं ही ठीक-ठीक लेखा-जोखा कौन लगा सकता है ? अस्त्रिक्शहस्त्रहर्भ की प्रतियाँ

सिक्ला के धर्मग्रन्थ 'श्री गुरुग्रन्थ साहब' में भी कबीर की वाणी मिलती है। इसके पाँच मुद्रित संस्करण मेरे देखने में श्राये हैं। पाँचों संस्करण 'गुरुग्रन्थ साहब' की मूल प्रति (लि० का० सं० १६६१ वि०,) पर श्राधारित हैं जो श्राजकल करतारपुर में सुरक्षित बतायी जाती है। पाँचों के नाम-धाम ये हैं:

- श्रादि श्री गुरुग्रन्थ साहेब जी (गुरुमुखी संस्करएा)—प्रकाशक: भाई मोहन सिंह वैद्य, तरन तारन, ग्रमृतसर।
- २. म्रादि श्री गुरुग्रन्थ साहब जी (नागरी संस्करएा)-—प्रकाशक : वही, सन् १६२७ ई०।
- ३. श्री गुरुग्रन्थ साहब ( गुरुमुखी )—प्रकाशक: भाई गुरुदियाल सिंह, श्रमृतसर।
- ४. श्री गुरु ग्रन्थ साहब (नागरी संस्करण)—प्रकाशक : सर्व-हिन्द-सिक्ख-मिशन, ग्रमृतसर, सन् १६३७ ई०।
- ५. श्री गुरुग्रंथ साहब (गुरुमुखी)—प्रकाशक: शिरोमिण गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रमृतसर।

गुरुग्रन्थ साहब के मुद्रित संस्करए। भी श्रासनी से नहीं मिलते।

'गुरुग्रन्थ साहव' के पाठ को ही ले कर बाबा किशनदास उदासी निरंजनी ने सन् १८७६ ई० में निर्णय सागर प्रेस, बम्बई से 'कबीर-पद-संग्रह' नाम से श्रौर ग्रागे चल कर प्रयाग-विश्वविद्यालय के डॉ० राम कुमार वर्मा ने सन् १९४३ ई० में साहित्य-भवन लि०, इलाहाबाद से 'संत कबीर' नाम से भूमिका, शब्द-कोश तथा टीका-टिप्पिएयों के साथ प्रकाशित करवाया। 'कबीर-पदसंग्रह' ग्रब नहीं मिलता। इसकी एक फटी-पुरानी प्रति ग्रहियापुर, इलाहाबाद के भारती-भवन पुस्तकालय में पड़ी है।

## ना० प्र० स० द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

- कबीर-प्रन्थावली— सम्पादक:बाबू क्याम सुन्दर दास, सन् १६२८ ई०।
- २. कबीर-वचनावली सम्पादक: ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय, यह बेलवेडियर प्रेस की 'शब्दावली' पर ग्रथिक ग्राधारित है; नवाँ संस्करण, सं० २००३ वि० ।

### शब्दावली की प्रतियाँ

कबीर की शब्दावली (पदसंग्रह) के निम्नलिखित छपे संस्करण मिले हैं। कबीर-चौरा से सम्बन्धित संस्करण—

१. कबीर साहेब की शब्दावली - संपादक : बड़े बिशुनदास, कबीरचौरा, काशी।

२. कबीर साहेब की बड़ी श्रौर छोटी शब्दावली साधु लखनदास, कबीर-चौरा।
३. सत्यकबीर-शब्दावली श्रथीत् कबीर-भजनावली प्रकाशक: साधु श्रमृतदास,
कबीरचौरा स्थान, बनारस, सन् १६५० ई०। श्रन्य प्राप्ति स्थान:
साधु श्रमृतदास, घी कांटा, कबीर मंदिर, श्रहमदाबाद।

#### ग्रन्य संस्करण---

- ४. कबीर साहेब की शब्दावली (४ भाग)—बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १६०७ ई० से।
- ५. कबीर ( ४ भाग )--- स्राचार्य श्री क्षिति मोहन सेन द्वारा सम्पादित ।
- ६. ग्रन्थ शब्दावली--रा० रा० श्री गोविन्दराम दुर्लभराम, ज्ञानसागर प्रेस, बम्बई।
- ७. सत्य कबीर की शब्दावली (२ भाग) सम्पादक: महर्षि शिवन्नत लाल, 'संतर्ण पत्रिका, जिल्द १, नं० ५, ६; राधास्वामी धाम, गोपीगंज, वाराएगसी।

#### साखी-ग्रन्थ

- १. सत्य कबीर की साखी—सम्पादकः स्वामी युगलानन्द कबीरपंथी; प्रकाशकः वंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, सन् १६०० ई० (इसके परशिष्ट में 'कबीर-परिचय की साखी, भी दी हुई हैं।)।
- २. कबीर साहेब का साखी-संग्रह (२ भाग)—बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित: सन् १६२६ ई०।
- ३. सत कबीर की साखी—सम्पादक: महर्षि शिवव्रत लाल, 'संत' पत्रिका, जिल्द १ नं० १, २, ३; पता, वही ।
- ४. सत कबीर की साखी सम्पादक श्री हुजूर साहब, राधास्वामी धाम, स्वामी बाग, श्रागरा।
- ५. सद्गुरु कबीर साहब का साखी-ग्रन्थ—महन्त श्री विचारदास शास्त्री (वर्तमान पं० श्री हुजूर प्रकाशमिए।नाम साहेब) कृत विरल टीका-सिहत, प्रकाशक: महत श्री बालकदास जी, कबीर-धर्म-वर्धक-कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा।
- ६. सद्गुरु कबीर साहेब का सटीक साखी-प्रन्थ—टीकाकार : महराज राघवदास जी, लहरतारा घाम; प्रकाशक : बाबू बैजनाथ प्रसाद, बुकसेलर, राजा दरवाजा, वारागासी । इसका पाठ सीयाबाग से प्रकाशित 'साखी-प्रन्थ' से मिलता है ।
- ७. कबीर-साखी-सुधा--टीकाकार : प्रोफ़ेसर रामचन श्रीवास्तव 'सुधांशु';

प्रकाशक : श्रीराम मेहरा, ग्रागरा । इसमें 'कबीर-प्रन्थावली' का पाठ स्वीकृत हुआ है।

 इनके ग्रतिरिक्त २५०० साखियों के एक ग्रन्य संस्करण का उल्लेख वेस्टकट ने किया है। उक्त लेखक के अनुसार यह एडवोकेट प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित हुआ था, किन्तु प्रकाशन-समय की सूचना लेखक ने नहीं दी है।

## फुटकल संकलन

- १. उपदेश-रत्नावली-वीजक की २२५ साखियों का पतला संग्रह, जिसे 'भारत-बन्धु' के सम्पादक श्री तोताराम वर्मा, वकील, हाईकोट ने संग्रहीत किया और मोतीलाल कापीनवीस ने लिखा तथा भारत-बन्धु-यंत्रालय, ग्रलीगढ़ से लीथों में छप कर सं० १८८२ वि० में प्रकाशित हुन्रा। इसकी एक प्रति ना० प्र० सभा में है।
- २. कबीर-पदावली-डाँ० रामक्रमार वर्मा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ।
- ३. कबीर---नरोत्तमदास स्वामी, हिन्दीभवन, लाहौर, सं० १९९७ वि०।
- ४. शब्द-विलास—प्रकाशक: गुरुशररणपति साहेब, स्राचार्य गद्दी बड़ैया, पो० श्रभिया वाया सुरियावाँ, वाराणसी ।
- ५. कवीर-भजनावली-प्रकाशक : बैजनाथ प्रसाद, बुकसेलर, वाराएासी ।
- ६. कबीर-भजनावली-पटना के एक ग्रज्ञात प्रेस से प्रकाशित ।
- ७. कवीर-संगीत-रत्नमाला-भल्ला साहब, वरदा प्रेस, बम्बई १९६३ वि०।
- महात्मा कबीर—श्री हरिहर्रिनवास द्विवेदी, सूरी ब्रदर्स, लाहौर, सं० १६६३।
- ६. वन् हंड्रेड पोएम्स आँफ् कबीर--रवीन्द्रनाथ टैगोर, मैकमिलन एंड को, १६२३ ई०।
- १०. कबीर ( परशिष्ट के १०० पद )—पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी, प्रकाशक क्ष ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १९४२ ई०।
- ११. संत-काव्य—श्री परगुराम चतुर्वेदी, किताब महल, प्रयाग, सं० २००६ वि० । उपर्युक्त पुस्तकों में कबीर की वाि्एयों के संकलनमात्र हैं।

## परवर्ती रचनाएँ

श्री वेंकटेश्वर प्रेस तथा लक्ष्मी वेंकटेश्वर, बम्बई ग्रौर कुछ कबीरपंथी प्रकाशकों की स्रोर से कई ऐसे ग्रन्थ प्रकाशित किये गये हैं जो वास्तव में कबीर के तो नहीं हैं किन्तु उनमें यत्र-तत्र कबीर का नाम आ जाने से अथवा कवीर-पंथियों की सम्प्रदाय-गत श्रद्धा के कारए। पंथ के प्रधान प्रेरक कबीर के ही माने क० गं० मू०-फा० ३

जाते हैं। ऐसे ग्रन्थों की संख्या बहुत बड़ी है। जो हमें मिल सके हैं उनकी सूची नीचे दी जा रही है।

कबीर-सागर—जिल्द १ में (१) ज्ञानसागर, जिल्द २ में (२) अनुरागसागर, जिल्द ३ में (३) अम्बुसागर, (४) सर्वज्ञसागर, (५) विवेकसागर। बोधसागर—जिल्द ४ में (६) ज्ञानप्रकाञ्चा, (७) अमर्रासहबोध, ( $\varsigma$ ) वीर्रासहबोध।

बोधसागर—जिल्द ४ में (६) ज्ञानप्रकाश, (७) ग्रमरिसहबोध, (५) वीरिसहबोध; जिल्द ५ में (६) हनुमानबोध, (१०) लक्ष्मण्राबोध, (११) गरुड़बोध, (१२) भूपालबोध; जिल्द ६ में (१३) मुहम्मदबोध, (१४) कािफरबोध, (१५) सुल्तानबोध; जिल्द ७ में (१६) निरंजनबोध, (१७) चौका सरोदय, (१८) ग्रमरमूल, (१६) कर्मबोध, (२०) ज्ञानबोध, (२१) भवतारण्राबोध, (२२) मुक्तिबोध, (२३) कबीरबानी, (२४) ग्रालिफनामा; जिल्द ६ में (२५) ज्ञानिस्थिति-बोध, (२६) कायापाँजी, (२७) पंचमुद्रा, (२८) संतोषबोध, (२६) उग्रगीता; जिल्द ६ में (३०) ग्रात्मबोध, (३१) ज्ञानिध्यति कोध, (३३) धर्मबोध; जिल्द १० में (३४) कमालबोध, (३५) सुमिरण्राबोध, (३६) स्वासागुंजार, (३७) ग्रागमिनगम-बोध; जिल्द ११ में (३८) कबीरचिर बोध, (३६) ग्रुष्माहात्म्य, (४०) जीवधर्मबोध; इनके ग्रतिरक्त, (४१) 'कबीरपंथी बालोपदेश' नामक पुस्तक में 'ककहरा' (बोजक की 'ज्ञान चोंतीसी'), विप्रमतीसी, कहरा ग्रादि भी छपे हैं; (४२) मीनगीता (लक्ष्मी बेंकटेश्वर)।

उक्त ग्रन्थों में से 'ग्रनुराग-सागर', 'कायापाँजी', 'सुमिरएाबोध' ( 'सुमिरएा-स्वरपांजी' के नाम से ) स्वसंवेद कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा से भी प्रकाशित हो चुके हैं । सीयाबाग से 'श्री गुरु-मिहमा' ग्रौर 'तीसा-जन्त्र' नाम की दो रचनाएँ तथा कई ग्रन्य छोटी-छोटी रचनाएँ भी प्रकाशित हुई हैं।

सरस्वती विलास प्रेस, नर्रासहपुर के स्वामी श्री नन्हेलाल मुरलीधर ने निम्निलिखित ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं—

(१) ग्रंबुसागर—तुल० कवीर-सागर, वेंकटेश्वर प्रेस, जि० २, (२) ग्रनंता-नंद की गोष्ठी, (३) ग्रनुरागसागर, १६३० ई०, (४) ग्रमरमूल, १६२६ ई०, (४) कबीरकृष्णगीता, (६) कबीरिनरंजनगोष्ठी, १६२८ ई०, (७) कबीरभजनावली, (८) धर्मदासबोध या ज्ञानप्रकाश—तुल० वेंक० प्रेस, बोध-सागर, जि० ४, (६) निर्भयज्ञान—तुल० कबीरचौरा संस्करण, (१०) बीजक सुखनिधान, (११) वीर्रासहबोध—तुल० वेंक० प्रेस, (१२) भवतारण, १६०७ ई० — तुल० 'बोधसागर' जि० ४, (१३) भोपालबोध, (१४) मुक्तिमाला, (१५) संतोषबोध, (१६) हनुमानबोध, (१७) ज्ञान-उपदेश, (१८) ज्ञान-सागर — तुल० बेंक० प्रेस, कबीर-सागर ।

पाँचवें तथा सातवें को छोड़कर शेष सब में रचयिता ग्रथवा संग्रहकर्ता के रूप में धर्मदास का ही नाम दिया हुम्रा है।

कबीरचौरा से 'निर्भय ज्ञान', 'भेदसार', 'ग्रादि टकसार', 'गोरखगोष्ठी', 'रामानंदगोष्ठी', 'कबीरसर्वाजीतगोष्ठी' ग्रादि फुटकल ग्रन्थ भी छापे गये हैं।

ऊपर जिन रचनाम्रों के नाम म्राये हैं, उनमें से म्रधिकांश का उल्लेख सभा की खोज-रिपोर्ट में भी कबार की रचनाम्रों के रूप में हुम्रा है। जिसकी चर्चा पीछे हो चुकी है।

# §२. प्राप्त सामग्री का विश्लेषण

इसके पूर्व हमने कबीर के नाम से प्रचलित साहित्य का परिचय दिया। उक्त सूची में जितनी रचनाएँ मिलती हैं उन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ ग्रन्थ तो ऐसे हैं जो न कबीर के हैं, न कबीरपंथ के; किंतु कबीर के नाम पर चल रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी रचना कबीर के पश्चात उनके पंथ के संत-महात्माओं द्वारा हुई ज्ञात होती है। उनमें भाषा तथा भाव स्पष्ट रूप से न कबीर के हैं ग्रौर न उनके जीवन-काल के ही, केवल कहीं-कहीं कथन की पृष्टि के लिए प्रमाग्य-वाक्य की तरह कबीर की साखियों ग्रयवा पदों का दृष्टान्त दिया गया है। इनके ग्रतिरिक्त जो रचनाएँ मिलती हैं, उन्हीं में कबीर की कृतियाँ हैं, यद्यपि सम्पूर्ण रूप से किसी भी एक ग्रन्थ को कबीर का नहीं कहा जा सकता; क्योंकि कोई भी ग्रन्थ ऐसा नहीं है जिसमें स्पष्ट रूप से ग्रगुद्ध ग्रयवा प्रक्षित पाठ न मिलते हों। जो भी हो, इसी तीसरे वर्ग की रचनाग्रों को ही प्रस्तुत पुस्तक में ग्रध्ययन का मुख्य विषय बनाया गया है। नोचे उक्त तीनों वर्गों की रचनाग्रों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

वर्ग १: कबीर के नाम पर प्रचलित अन्य संप्रदायों के ग्रन्थ इस वर्ग की रचनाग्रों में विचारमाल, रतनजोग, काफिरबोध, जैन-धर्म-बोध, ग्रष्टांग जोग, नामदेव को भगड़ी, ग्रजब उपदेस, नाममाला, नसीहतनामा, चेतावनी, मीनगीता नामक ग्रन्थ लिये जा सकते हैं—

१. विचारमाल - खोज-रिपोर्ट सन् १६१७-१६ की संख्या ६२ ए पर यह कबीरकृत बताया गया है। हमें यह ग्रन्थ ग्रन्यत्र भी कई स्थलों पर मिला है। 'विचारमाल' की एक प्रतिलिपि दाद-महाविद्यालय की एक पोथी में है, जिसका विवरए। उक्त विद्यालय की नवीं प्रति के रूप में पहले ही दिया गया है। विद्यालय की सूची में भी भ्रम से इसे भगवानदास निरंजनी की रचनात्रों में सम्मिलित कर लिया गया है। प्रोहित जी के संग्रह में भी 'विचारमाल' की एक प्रति है, जिसकी चर्चा उन्होंने 'सुन्दर-ग्रंथावली' में पृ० १०४ पर की है। मयाशंकर याज्ञिक के संग्रह में इसकी कई प्रतियाँ हैं। संख्या ६२६-५३ पर वहाँ इसकी एक लीथो प्रति भी है। ग्रावरण पृष्ठ न होने से पता नहीं चलता कि यह कब ग्रीर कहाँ छपी थी । इन सभी प्रतियों के पाठ रिपोर्ट वाली प्रति से मिलते हैं । वस्तुत: इसके रचयिता अनाथदास हैं, जिसका संकेत रचना के अन्तर्गत कई दोहों में मिलता है। <sup>१</sup> ग्रंत के एक सोरठे<sup>२</sup> में इसका रचनाकाल सं० १७२६ वि० दिया हम्रा है, जब कि कबीर वर्तमान ही नहीं थे। म्रतः यह रचना किसी भी प्रकार से कबीर की नहीं मानी जा सकती। वर्ण्य विषयों की दृष्टि से यह कबीरपंथी रचना भी नहीं हो सकती। वास्तव में सभा की ग्रोर से खोज करने वाले कर्मचारी को 'विचारमाल' की जो प्रति मिली थी उसके ग्रंत में कबीर का एक 'कहरा' लिखा हम्रा था। कदाचित् यही देख कर निश्चय कर लिया गया कि सम्पूर्ण रचना कबीर की ही है।

२. काफिरबोध—वेंकटेश्वर प्रेस के 'कबीर-सागर' में इसे कबीर की रचना माना गया है, किंतु वस्तुत: यह योगी रतननाथकृत है। 'काफिरबोध'

१. तात मात श्राता सुहृद्द, इष्ट्रदेव नृप प्रारा।
श्रानाथ सुगुरु सब ते अधिक, दान ज्ञान विज्ञान॥—१-५ ।
श्रानाथ श्रवन बहुते कियो, कहा जु बहुत प्रकार।
श्राव सु विचार विचार पुनि, कर्गा न परै विचार ॥—७-३६ :
हाँ श्रानाथ केतक सुमति, बरगों माल विचार।
राम मया सतगुरु दया, साधु संग निरवार॥—७-३८ ।
२. सत्रह सै छ्व्वीस, संबत् माथवमास श्रुम।
मों मति जितक हुतीस, तेतक बरगा प्रगट करी॥—द-४१ ।

संत-साहित्य की कुछ पोथियों में बाबा गोरखनाथ के नाम से भी मिलता है, किन्तु यह न तो कबीरकृत है ग्रीर न गोरखनाथकृत। उसमें रचिता के रूप में स्पष्ट ही रतननाथ का नाम ग्राता है; यथा—

बैठी रहौ मामा हौवा। कुफ वले ग्रयनी रावा।

इतना सवाल रतन हाजी ने कहाौ।—कबीर-सागर, जिल्द ६, पृ० २६ ॥ किंतु प्रकाशित संस्करएा में रचना के ग्रंत में "कहैं कबीर पीर को जानी, काफिरबोध संपूरन बानी।" भी मिलता है जो स्पष्ट ही किसी कबीरपंथी द्वारा बाद में जोड़ा हुग्रा जान पड़ता है।

- ३. रतनजोग अथवा अष्टांगजोग—यह भी किसी नाथपंथी की रचना प्रतीत होती है, न कि कबीर अथवा कबीरपंथी की । 'रतनजोग अष्टांग' नाम की एक रचना ओरिएटंल कॉलेज, लाहौर की पत्रिका (मई, १६३५ ई०) में छापी गयी थी और उसमें यह सिद्ध किया गया है कि यह रचना रतननाथ की नहीं प्रत्युत अठारहवी शताब्दी के किसी नाथ-योगी की है।
- ४. जैनधर्म-बोध—-यह वेंकेटेश्वर प्रेस के 'कबीर-सागर' की नवीं जिल्द में छपा है, ग्रीर कहीं से भी कबीरपंथी ग्रन्थ नहीं ज्ञात होता । ग्रादिमध्यावसानेषु जैनी धमं-ग्रन्थ लगता है । इसमें ग्रारंभ के ही एक दोहे में घोषगा कर दी गयी है कि—

जगत ग्रनादि निधन ग्रहै, तासु न कबहूं नास । बीज ते रचना सकल हो, यह जग स्वयंप्रकास ।। याको कर्ता नाहिं कोइ, यह जग ग्रापै ग्राप । कर्म प्रेरि करवाव सब, कर्मीहं रचना थाप ।। कर्म जनित भोगें फल सारे । ग्रातम सब के न्यारे न्यारे ।।

उत्पत्ति-कथा में यह बताया गया है कि पहले दिन-रात, चन्द्र-सूर्य, राव-रंक का विभाजन नहीं था। कल्पबृक्ष की ग्राभा सर्वत्र विद्यमान थी, सर्वत्र ग्रानंद ही ग्रानंद था। फिर जब चौथा काल लगा तब रात-दिन ग्रलग हो गये, कल्प बृक्ष लुप्त हो गया ग्रौर उसके स्थान पर ईख का पेड़ हो गया। ईख की खेती से ही इक्ष्वाकु कुल सर्वप्रथम चला, फिर गुग्र-दोष के ग्रनुसार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र—ये तीन वर्ण हुए। तदनतंर पंचम काल में जब बड़ा ग्रनाचार फैला तब तीर्थं कर देव पृथ्वी पर ग्राये। ग्रूषभनाथ ग्रादि-तीर्थं कर हुए। उनके पुत्र राजा भरत ने दयावंत लोगों को छाँट कर एक चौथा वर्ण ब्राह्मग्र नाम से चलाया। तब से चार वर्णों की छाप चली, किन्तु पंचम काल में ब्राह्मग्र प्रवल हो गये श्रौर जैन-विरुद्ध कार्य करने लगे। वेद बना कर उसमें ब्राह्मणों की प्रशंसा की। श्रश्नमेध, नरमेध, गोमेध (?) श्रादि यज्ञ चलाये। किन्तु उक्त रचना के अनुसार चौथा काल जब फिर श्रायेगा तो ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा कम हो जायगी। इसके बाद इसमें चौबीस तीर्थंकरों, बारह चक्रवर्तियों, नौ नारायणों, नौ प्रतिनारायणों, तिरसठ सलाका पुरुषों, श्रष्टकर्म विधान, नाना प्रकृतियों, गोत्र-कर्म, श्रन्तराय-कर्म, सागर-प्रमाण, जैन यित के श्रट्ठाईस मूल गुणों, उसकी बाईस परीक्षाश्रों, स्वर्ग-नर्क तथा प्रलय इत्यादि का जैनागमों के श्रनुसार वर्णन है। कहीं भी कबीर श्रथवा कबीरपंथ का नामोल्लेख तक नहीं किया गया है, केवल श्रारम्भ में ''चार पुरुष श्रौर बयालिस वंश की दया' मनायी गयी है। ज्ञात होता है कि ब्राह्मण-विरोधी तथा श्रहिसा-परक ग्रन्थ होने के कारण ही इसे कबीरपंथी ग्रन्थों में समा-विष्ट कर लिया गया।

५. नामदेव को भगड़ो—इसमें संत नामदेव की कथा दी हुई है। सभा की खोज-रिपोर्ट (सन् १६४१-४३-२१ ख) के अनुसार इसकी कोई प्रति नौनेरा, भरतपुर के दीपचन्द्र जी के यहाँ मिली थी, जिसका अंतिम अंश है—

पातसाह तब पकड़े पाय । बकसौ नामदेव तुम्हारी गाय ।।
नामदेव पातसाह भगड़ौ पड़ौ । हित कर दास कबीर कहाौ ।।
यही ग्रंतिम पंक्ति, जो संभवतः बाद की जोड़ी हुई है, इस रचना को कबीरकृत
कहलाने की जिम्मेदार हुई।

- ६. श्रजब उपवेस सन् १६३२-३४ की खोज-रिपोर्ट में इसका उल्लेख कबीर की रचना के रूप में हुग्रा है, किंतु कबीर का नाम इसमें कहीं भी नहीं मिलता।
- ७. नाममाला यह कोश के ढंग की रचना है जिसमें भ्राध्यात्मिक प्रतीकों के विभिन्न म्रथं दिये हुए हैं। यह दादूपंथ म्रथवा निरंजनीपंथ के किसी संत की रचना ज्ञात होती है, भ्रौर संभवतः कबीरपंथी संग्रह-ग्रन्थ में लिखी होने के कारण ही कबीर की मान ली गयी है।
- **द. नसीहतनामा** सन् १६३२-३४ की १०३ ग्रार संख्यक रिपोर्ट के अनुसार इसमें काफ़िर की व्याख्या है, किंतु कबीर का नाम कहीं नहीं मिलता है। इसका ग्रंतिम ग्रंश है—

ए मोमन हजरत कहै, हरीदास का प्यार । एही तालिब ग्रलह के, एही ग्रलह के यार ।।

६. चेतावनी सन् १६३२-३४ की १०३ एच संख्यक रिपोर्ट में इसका उल्लेख है, किंतु यह स्पष्ट ही हरिसिंहराम की रचना प्रतीत होती है। केवल ग्रंतिम

पंक्ति में "स्नि सौ बात की एक बात, कबीरा सुमिर त्रिभुवन तात।" आ जाने के कारए। इसे कबीरकृत मान लिया गया है।

१०. मीनगीता-प्रकाशक (लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस) द्वारा यह 'कबीर साहब-कृत' बतायी गयी है, किन्तु उसमें एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है जिससे वह कबीर की ग्रथवा किसी कबीरपंथी की रचना ज्ञात हो। श्रर्जुन ने कृष्ण से मछली की उत्पत्ति के बारे में पूछा । कृष्ण ने बताया कि एक बार मनू ने जब बड़ी तपस्या की तो इन्द्र ने डर कर यम को भेजा। यम ने ब्राह्मण का रूप धारण कर मन् से महामांस-भोजन पाने की इच्छा प्रकट की। मनू ने एक महीने की मृहलत लेकर चौरासी लाख जीवों का रुधिर मँगा कर स्फटिक की कोठरी में बंद कर दिया । जब एक महीने के बाद यम स्राये स्रौर कोठरी खोली गयी तो नाना खानियों के मीन दिखलाई पड़े। हाथी से रोह, गिरगिट से सिघी, उल्लू से टेंगरा, चील से चल्हवा-ग्रथीत "चौरासी लख जीव हैंते तो मीन हैं खान। निह मानो तो देख लो गीता है परमान ।''यम ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और यह वचन दिया कि जो मछली खायेंगे उन्हें नर्क होगा और जो न खायेंगे उन्हें हरिभक्ति मिलेगी।

# वर्ग: २ कबीर के नाम पर कबीरपंथ की परवर्ती रचनाएँ

दूसरे वर्ग में जो रचनाएँ स्राती हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है। इनमें से कुछ तो प्राचीन हैं, किंतु अधिकांश बिलकुल आधुनिक हैं। प्रायः ऐसा होता है कि विभिन्न सम्प्रदायों तथा परम्पराम्रों की सामयिक म्रावश्यकता के मनुसार लोग ग्रन्थ-रचना करते जाते हैं और उसे प्रभावशाली बनाने के लिए रचयिता के रूप में परम्परा के ग्रादि प्रवर्तक का नाम दे दिया करते हैं। कर्मकांड ग्रीर धर्म के वाह्याचार में ऐसा करना बहुत ग्रावश्यक हो जाता है, ग्रन्यथा लोग उसका सम्मान ही न करें। तुलसीदास को भी 'मानस' में वेद की दुहाई देनी पड़ी थी। इसी प्रकार कबीरपंथ में भी हुमा । ज्यों-ज्यों परिस्थितियाँ बदलती गयीं, संप्रदाय की ग्रावश्यकताएँ भी बढ़ती गयीं, ग्रीर उसका संगठन हढ़ करने के लिए ग्राचार ग्रथवा धर्म-संबंधी ग्रनेक रचनाएँ भी तैयार करनी पड़ीं। उन्हें सम्मान-योग्य बनाने के लिए सभी के ग्रादि-ग्रंत में कबीर साहब का नाम दे दिया गया। कुछ ग्रन्थों में तो स्वयं कबीर का ही माहात्य ग्रंकित है।

१. गोष्ठी-साहित्य कबीर-गोरख-गोष्ठी, कबीर-शंकराचार्य-गोष्ठी, कबीर-दत्तात्रेय-गोष्ठी

इ. 'कबीर गोरख गुष्टि' तथा 'कबीर साहब और सर्वाजीत की गोष्टी' कबीरचौरा के साह लखनदास द्वारा क्रमशः सं०१९=३ तथा १९=७ वि० में प्रकाशित हो चुके हैं

कबीर-देवदूत-गोब्ठी, कबीर-जोगाजीत-गोब्ठी, कबीर-सर्वाजीत (शास्त्रज्ञ पंडित) गोब्ठी , कबीर-बिशब्द-गोब्ठी, कबीर-हनुमान-गोब्ठी ग्रादि ग्रन्थों में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार कबीर ने ग्रपने प्रतिपक्षियों को (जिनके नाम विभिन्न ग्रन्थों में ग्राये हैं) शास्त्रार्थ में हराया ग्रौर उनके ज्ञान को थोथा सिद्ध करते हुए उन्हें ग्रपना शिष्य बनाया। वास्तव में हारने वाले लोग ऐसे संप्रदायों के प्रतीक हैं जिनसे कबीरपंथ को कालांतर में मोर्चा लेना पड़ा। इन ग्रन्थों की भाषा बहुत ही तीक्ष्ण ग्रौर प्रभावशालिनी है। किसी को शास्त्रार्थ में किस प्रकार नीचे गिराना चाहिए, इन ग्रन्थों में इसे पूर्ण रूप से दिखाया गया है। कबीरपंथ को गोरखपंथी जोगियों से सर्वाधिक टक्कर लेनी पड़ी थी, ग्रतः गोरखनाथ की कई गोष्ठियाँ प्रचलित हैं। बानगी के लिए कबीर ग्रौर गोरखनाथ की एक छोटी सी गोष्ठी का कुछ ग्रंश यहाँ उद्धृत किया जा रहा है—

प्रक्त गोरखनाथ : सिद्धा कौने दीनां डंड कमंडल, किन दीनीं मृगछाला ।

कौने तुमको हरिनाम सुनाया, किन दीनीं जपमाला ॥

उत्तर कबीर : ब्रह्मां दीनां डंड कमंडल, शिव दीनीं मृगछाला ।

गुरू हमारे हरि नांम सुनाया, विष्नु दीनीं जपमाला ॥

प्रश्न गोरखनाथ : ग्रंडाएा मंडाएा चारि खुरी दो कान ।

जांनें तौ जांन नहीं भोली माला ग्रागे ग्रांन ।।

उत्तर कबीर: ग्रंडान धरती मंडान श्राकास, चार खूंट चार खुरी चन्द सूर दो कान।। नहीं श्रांनौं भोली नहीं श्रांनौं माला, मोहि गुरु रामानंद जी की श्रांन। सींगी भोली श्रौर चरपटी। फिर बोलै तो मारौं कनपटी।।

-- संवत् १८४५ की एक ह० लि० पोथी से।

इस प्रकार का वाद-विवाद प्रायः श्रव भी श्रखाड़ों में चल पड़ता है। किसी ने 'रैदास-रामायएं' में रैदास की महिमा गायी तो सीयवाग, बड़ौदा से ''मिथ्या-प्रलाप-मर्दन श्र्यात् रैदास-रामायएं का मुंह तोड़ उत्तर'' छापना पड़ा। 'धर्मदास-गोष्ठीं' श्रौर 'कबीर-कमाल गोष्ठीं' में क्रमशः धर्मदास श्रौर कमाल को शिष्य बनाने श्रौर उनको उपदेश देने का वर्णन है। 'कबीर-रामानंद-गोष्ठीं' में कबीर के प्रति रामानंद के उपदेश हैं। साधारएं कबीरपंथी जनता पर ऐसे ग्रन्थों का बहुत प्रभाव है।

२. सृष्टि-प्रित्रया तथा कबीर के जीवन से संबद्ध पौराणिक शैली के ग्रन्थ कई ग्रन्थ ऐसे हैं जिनमें पौराणिक शैली में कबीरपंथी मृष्टि-प्रिक्रया का ग्रौर कबीर के जन्म तथा जीवन-लीलाओं का ग्रितरंजित चित्रण मिलता है। ग्रनुराग्र-सागर, ज्ञान-सागर, ग्रम्बुसागर, स्वसंवेद-बोध, निरंजन-बोध, सर्वज्ञ-सागर, ज्ञान-स्थिति-बोध तथा सुक्रित-ध्यान ग्रादि ऐसे ही ग्रन्थ हैं। जिस प्रकार हिन्दुग्रों के ग्रठारह पुराग्गों में कुछ हेर-फेर के साथ मृष्टि की उत्पत्ति, माया, ब्रह्म, जगत् तथा इस प्रपंच से मुक्ति के वर्णन मिलते हैं उसी प्रकार इन ग्रन्थों में भी समभना चाहिए। 'कूर्मावली' में धर्मराय (निरंजन) ग्रीर कूर्म की लड़ाई तथा कूर्म से मृष्टि-जाल छीने जाने का वर्णन है।

पहले म्राकाश-पाताल, कूर्म-वाराह-शेष, गौरी-गरोश, ब्रह्मा-विष्णु-महेश, शास्त्र-वेद-पुराए। ग्रादि कुछ नहीं थे, केवल एक सत्यपुरुष था ग्रौर मृष्टि का सब प्रपंच उसी में समाया हम्रा था--जैसे वट-बृक्ष में छाँह । फिर पुरुष ने ग्रपनी इच्छा से अट्ठासी सहस्र द्वीपों की रचना की और अपने अंश के रूप में कर्म, ज्ञान, विवेक, काल, निरंजन म्रादि सोलह पुत्रों को जन्म दिया। सारी रचना शब्द के द्वारा हुई। शब्द ही से उसने लोक-द्वीप बनाये श्रीर शब्द ही से पुत्रों को आकार दिया। फिर घरमराय अथवा निरंजन ने सत्तर यूग और तपस्या कर सत्यपूरुष से मानस-सरोवर ग्रौर शून्य-देश प्राप्त कर लिया। ग्रंत में सृष्टि रचने की ब्राज्ञा मिली। किन्तू निरंजन को सृष्टि-रचना का साज मालूम ही नहीं था। मृष्टि-जाल प्राप्त करने के लिए उसने अपने बड़े भाई कूर्म का पेट काट डाला। जब निरंजन ने मृष्टि-रचना के लिए खेत, बीज म्रादि देने की प्रार्थना की तो सत्यपूरुष ने म्राद्या नामक म्रष्टांगी कुमारी को जन्म दिया भ्रौर सृष्टि-रचना के लिए निरंजन के पास भेजा। निरंजन ने स्राद्या से ब्रह्मा, विष्णु, महेश नामक तीन पुत्रों को जन्म देकर स्वयं गुप्तवास किया। तीनों लड़के जब सयाने हुए तो उन्होंने समुद्र का मंथन कर चौदह रत्न प्राप्त किये। ब्रह्मा को वेद मिला जिसे निरंजन ने अपने श्वास से बना कर समृद्र में छिपा दिया था। वेद पढ़ कर ब्रह्मा को निराकार का ज्ञान हो गया, जो गृप्त था। उसने आद्या से ग्रपने उस पिता का पता पूछा। ग्राद्या ने निरंजन का भेद नहीं बताया, किन्तू बहुत हठ करने पर ब्रह्मा को ऊपर की स्रोर स्रौर विष्णु को नीचे की स्रोर भेजा। विष्णु तो लौट ग्राया किन्तू ब्रह्मा न लौटा, तो ग्राद्या को बडी चिन्ता हुई ग्रौर उसने गायत्री की सृष्टि की ग्रौर उसे ब्रह्मा को मनाने के लिए भेजा। ब्रह्मा उस पर मुख हो गया और उसके साथ भोग किया। फिर सावित्री हुई ग्रीर भूठी साखी दिलाने के लिए उससे भी संभोग किया। जब तीनों माता के पास ग्रा गये तो उसने निरंजन का ध्यान कर सब जान लिया ग्रौर तीनों को शापभ्रष्ट

कर दिया । विष्णु ग्रौर शिव के ऊपर प्रसन्न होकर माता ने बरदान दिये जिससे द्वापर में विष्णु का कृष्णावतार हुआ और शंकर को चार यूगों तक का अमरत्व प्राप्त हुआ। फिर आद्या ने पुत्रों की सहायता से चार खान सृष्टि और चौदह लाख (?) योनियों की रचना की । ऊष्मज में दो तत्व, ग्रंब्ज में तीन, पिंडज में चार और मनुष्य में पाँच तत्व दिये। ब्रह्मा ने अपनी रचना से जीवों को बहुत भटकाया । वेद, स्मृति, शास्त्र-पुराण बनाकर उसने यावत् जीवों को उलभा दिया । उसने ग्रड़सठ तीर्थ, बारह राशि, सत्ताईस नक्षत्र, सात वार, पन्द्रह तिथि, देव-देवल अदि प्रपंचों की सृष्टि की, जिसमें प्राणी भटका खाते रहते हैं । इस प्रकार दुख भोगते-भोगते जब सारे संसार में हाहाकर मचा तब सत्यपुरुष ने कबीर को अपने अंश के रूप में उनके रक्षार्थ भेजा। सतयुग में सत्यसुकृत नाम से अवतार लेकर घोंघल राजा और मथुरा की खेमसरी मालिन को उपदेश-दिया । त्रेता में मुनींद्र नाम से ग्रांकर लंका के विचित्र भाट, विचित्र विनता श्रौर मन्दोदरी को पान-परवाना देकर सत्यलोक का दर्शन कराया तथा रावरा को उसकी मूर्खता पर राम के द्वारा मारे जाने का श्राप दिया । इसके पश्चात् अवधपुर के मधुकर विप्र को उपदेश दिया । द्वापर में करुगामय नाम से उनका अवतार हुआ। गिरिनार की रानी इन्द्रमती को और काशी के इवपच सुदर्शन को उपदेश दिया जिसके मोजन करने पर युधिष्ठिर का घंटा बजा था। -यह स्वपच ग्रौर उसकी स्त्री कई जन्म से कबीर के भक्त थे, ग्रौर यही ग्रागे चल कर कलियुग में नीरू-नीमा हुए जिन्हें लहरतारा में कबीर कमल-पुष्प पर मिले ग्रौर जिनके यहाँ कबीर का लालन-पालन हुग्रा । कबीर स्वयं सत्यपुरुष हैं श्रीर जीवों को निरंजन के जाल से बचाने के लिए श्राये थे। यहाँ श्राकर उन्होंने धर्मदास को चौका-ग्रारती कर दीक्षित किया और ग्रपने ग्रंश से चार गुरुग्रों (बंके जी, सहते जी, चतुर्भुजदास जी ग्रौर धर्मदास जो ) को मुख्य कड़िहार (=कर्णाधार, मुक्तिदाता ) थापा ग्रौर धर्मदास से बयालिस वंश की स्थापना की जो श्रपने-श्रपने समय में जीवों का उद्धार करेंगे । मृत्यु-लोक में श्राने के पूर्व ही काल-निरंजन ने कबीर से यह वरदान ले लिया था कि साथ ही साथ उसका कर्म-व्यापार भी न रुकने पायेगा ग्रौर वह कबीर के नाम पर नाना पंथ चला कर जीवों को ठगता रहेगा । फलतः कबीर के नाम से ही काल-निरंजन द्वारा बारह अन्य पंथ भी चलाये गये । धर्मदास के पुत्र नारायरादास ने जब पिता से विमुख हो म्रलग पंथ चला लिया तो कवीर की कृपा से उन्हें चूड़ामिए। नाम के द्वितीय पुत्र हुए, जिनसे उनकी गद्दी चली । श्रव तक जो प्राग्गी इस वंश के किसी

भी ग्रधिकारी से पान-परवाना पा जाते हैं उन्हें काल-निरंजन कुछ नहीं बोलता ग्रौर वे यमजाल से मुक्त होकर साहब के सत्यलोक में विहार करते हैं। कुछ हेर-फेर के साथ यही संक्षेप में इन ग्रन्थों का वर्ण्य विषय है।

प्रत्थ भवतारणबोध—में कबीर के चारों ग्रवतारों, उनके क्रिया-कलाणों तथा धार्मिक उपदेशों का साम्प्रदायिक वर्णन है। यह ग्रन्थ धर्मदास के नाम से सरस्वती-विलास प्रेस, नर्रासह पुर (मध्य प्रदेश) से सन् १६०५ ई० में प्रकाित भी हो चुका है।

## ३. पंथ के बाह्याचार से संबद्ध ग्रन्थ

सुमिरन-बोध, सुमिरएा-साठिका, चौका-सरोदय, एकोतरा सुमिरएा, इकतार की रमैनी, आरती, अठपहरा, चौका पर की रमैनी, अमरमूल, स्वासाभेद, टकसार आदि ग्रन्थों में कबीरपन्थी कृत्यों का ग्रथवा भिन्न-भिन्न अवसरों पर चौका-आरती सजाने तथा पान-परवाना देने ग्रादि का विवरएा है। इसके ग्रतिरिक्त विभिन्न अवसरों पर गायी जाने वाली रमैनियाँ तथा मंत्र भी इनमें दिये हुए हैं।

विवेक-सागर तथा घर्मबोध में गृहस्थ ग्रौर बैरागी की रहनी का ब्यौरा है। ४. नाम-माहात्म्य संबंधी ग्रन्थ

ज्ञान-बोध, कबीर-भेद, मुक्तिबोध, कबीरबानी (वेंकटेश्वर प्रेस, जिल्द म), नाममाहात्म्य, ब्रह्म-निरूपएग, हंस-मुक्तावली, मूलवानी, मूल-ज्ञान में नाम-महात्म्य श्रीर कबीर का नाम-यश गाने से मुक्तिलाभ का वर्णन है।

# ४. योग-साधन संबंधी ग्रन्थ

कायापाँजी, मूलपाँजी, पंचमुद्रा, श्वासगुंजार, संतोषबोध, कबीर-सुरित-योग, सुरित-शब्द-संवाद में कबीरपंथी साधन-साधिनका का वर्णन है। 'कायापाँजी' तथा 'मूलपाँजी' में बताया गया है कि त्रिकुटी के ग्रागे सुमेर है जिसकी बाँई ग्रीर धर्मराय का स्थान है ग्रीर दाहिनी ग्रीर सुरित-द्वार है। सुमेर के ग्रागे सुरित-कँवल है जिसके एक योजन ग्रागे ग्रक्षय वृक्ष है। उसका वर्ण श्वेत है ग्रीर उसमें मोतियों की भालर लगी है। यही कबीर का स्थान है—

तहां उमगे जोति लाल ग्ररु हीरा। ताहां बैठे हर्माह कबीरा।। ग्रंत में इस उपदेश को गुप्त रखने का ग्रादेश दिया गया है जिसका पालन करने के लिए धर्मदास वचनबद्ध होते हैं।

> म्राप सरीला राखिहों समस्य दुहाई । प्रगट न भाखिहों । धर्मदास किरिया करै, छुम्रै लसम के पांव । साहिब तुमसूं बीछर्लं, तो मूल बस्त बाहर जाव ।।

इन पंक्तियों के रहते हुए उक्त रचनाम्रों को कबीर की प्रामाणिक रचनाम्रों में सम्मिलित करना ग्रसंगत लगता है।

'संतोष-बोध' ज्ञान-सागर प्रेस, बम्बई से श्रौर 'सुरित-शब्द-संवाद' जिला जौनपुर की बड़ैया गद्दी से छप चुके हैं। दोनों की भाषा श्रत्यन्त श्राधुनिक है।

स्वरपाँजी—में धर्मदास के प्रति कबीर का उपदेश है जिसके द्वारा इडा, पिंगला, सुषुम्ना का रहस्य बताते हुए जल, थल, म्राकाश, म्राग्नि तथा वायु के गुगा, परिमागा भ्रीर इष्ट देवताम्रों का वर्णन किया गया है। म्रंत में मूल शब्द की उपासना करने का म्रादेश दिया गया है—

सुरित सरूपी मकरी, तार सरूपी सांस । मन पवना कर एकता, अरध तें चढ़ै अकास ॥ अहो धरमदास जीव लै उठो जीव लै बैठो, जीव आज्ञा लै सोवो । जीवां जीव करो मिलावा, तबै अगम गुरु पावो ॥

इसमें प्रतिपादित विचार कबीर के सिद्धान्तों से मेल श्रवश्य खाते हैं, किन्तु रचना की ग्रंतिम पंक्तियाँ कुछ संदेहास्पद हैं। इनका पाठ है—

> कबीर साहिब दया करि दीनी । धर्मदास सरधा सुनि लीनी ॥ सुरपांजी परसिद्ध गोसांई जीवन मुक्त सो कही ॥

इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि उक्त रचना कबीर के अतिरिक्त किसी अन्य संत की (संभवतः प्रसिद्ध गोसांई की?) है, जो कबीर से प्रभावित था। रचना के अंत में केवल एक साखी ऐसी है जो वास्तव में कबीर की है। उसका पाठ है—

वाणी मेरी पलटिया, या तन याही देस । खारी सूंमीठी भई, सतगुरु के उपदेस ॥

संभवत: इसी को देख कर खोज-रिपोर्ट में इसे कबीरकृत मान लिया गया। स्वरोदय में नासिका के दवास-संचालन के ग्रधार पर भविष्य जानने का वर्णन है। इसमें भी कबीर ग्रौर धर्मदास का संवाद है। यह कई स्थानों से मुद्रित भी हो चुका है।

## ६. नीति-ग्रन्थ

ज्ञान-गूदड़ी, ज्ञानस्तोत्र, तीसाजन्त्र, मनुष्य-विचार, उग्रज्ञान-मूल-सिद्धान्त या दशमात्रा कबीरपंथ के परवर्ती नीति-ग्रन्थ हैं, जिनमें कहीं-कहीं कबीर की भी दो-एक साखियाँ मिल जाती हैं। इनमें से कुछ तो ग्रत्यन्त श्राधुनिक हैं। म्राखरावत, म्रक्षरखंड की रमैनी तथा म्रालिकनामा में देवनागरी तथा फ़ारसी म्रक्षरों पर नीति कही गयी है।

७. अन्य ग्रन्थ

मुहम्मदबोध, सुल्तानबोध, गरुड्बोध, ग्रमरींसहबोध, वीरींसहबोध, जगजीवन-बोध, भूपालबोध, कमालबोध, गुरु-माहात्म्य में विभिन्न व्यक्तियों के प्रति कबीर के द्वारा ज्ञानोपदेश दिये जाने का वर्णन है। 'मुहम्मदबोध' में इस्लाम के प्रवर्त्तक मुहम्मद साहब को उपदेश दिलाया गया है, 'सुल्तान बोध' में बलख़ के बादशाह इब्राहिम ग्रधम को, 'गरुड्बोध' में विष्णु के वाहन गरुड़ को, 'ग्रमरबोध' में लंका के राजा ग्रमरींसह को, 'बीरींसहबोध' में बनारस के राजा वीरींसह को ग्रौर 'जगजीवनबोध' में राजा जगजीवन को, 'भूपालबोध' में जलन्धर के राजा भूपाल को, 'कमालबोध' में दिल्ली के सिकन्दर शाह तथा ग्रहमदाबाद के दिरया ख़ां को तथा 'गुरु-महात्म्य' में श्रीनगर (गढ़वाल) के राजा रायमोहन को उपदेश देकर कबीरपंथ की दीक्षा देने का वर्णन है। उक्त सभी कबीर के जीवन-काल के कई वर्ष पश्चात् की रचनाएँ ज्ञात होती हैं। 'ज्ञान-प्रकाश' या 'धर्मदासबोध' में धर्मदास के शिष्य बनने का ग्राख्यान वर्गित है। ये सभी ग्रन्थ वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित हो चुके हैं। सभी एक ही शैली में दोहा-चौपाई में लिखे गये हैं, जिनमें यत्र-तत्र ही कबीर की साखियाँ मिलती हैं।

ग्रर्जनामा, कबीर ग्रष्टक, पुकार, सतनाम या सतकबीर बन्दी छोर में कबीरपन्थी संतों द्वारा कबीर की ही स्तुति या उनका माहात्म्य वींगृत है।

मन्त्र, जंजीरा में साँप, विच्छू ग्रादि के विष उतारने के कवीरपंथी मन्त्र हैं। उग्रगीता श्रथवा गुरुगीता की रचना श्रीमद्भगवद्गीता के ग्रनुकरण पर हुई ज्ञात होती है। इसमें भी ग्रठारह ग्रध्याय हैं जिनमें मृष्टि-उत्पत्ति, वर्णव्यवस्था, गुरु-शिष्य-महिमा, भक्तियोग ग्रादि विषयों की कबीरपन्थी व्याख्या है। 'गुरुगीता' 'स्वसंवेद पत्रिका' में श्री सुकृतदास बरारी की टीका के साथ छप चुकी है।

यज्ञ-समाधि में कवीर-धर्मदास के संवाद रूप में कृष्ण-चरित्र का निर्गुरण वर्णन है । विशिष्ठबोध या ज्ञान-सम्बोधन-ग्रन्थ में विशिष्ठ ग्रौर राम के संवाद में सतसंगति की महिमा बतायी गयी है ।

निर्मायसार, जो सन् १६४७-४६ की रिपोर्ट में उल्लिखित है, कबीरपंथी साधु पूरगादासकृत है। यह ग्रन्थ बंसूदास जी की टीका के साथ स्वसंवेद-कार्या-लय, सीयाबाग, बड़ौदा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। रिपोर्ट में इसे भूल से कबीर के ग्रन्थों में सम्मिलित किया गया है। कबीर-परिचय, या तिरजा की साखी में द ३३ साखियाँ मिलती हैं, श्रीर, यद्यपि श्रिधकांश में कबीर का नाम है, किन्तु ये कबीर की रचनाएँ नहीं ज्ञात होतीं। इसमें परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी (वाणी के चार प्रकार), नाम-रूप, देहात्मवाद, वाम-मार्ग, सगुरा-निर्गुरा, माया-सम्प्रदाय श्रादि का दार्शनिक विवेचन हैं श्रीर कहीं-कहीं बड़ी श्रश्लील भाषा का प्रयोग हुश्रा है जो कबीर जैसे महात्मा के लिए श्रत्यन्त श्रशोभनीय लगता है। ज्ञात होता है कि उनकी रचना बीसवीं शताब्दी के किसी कबीरपंथी साधु ने की है। यह ग्रन्थ वेंकटेश्वर प्रस से प्रकाशित ग्रुगलानंद की 'सतकबीर की साखी' श्रीर रामरहस्यदास की 'पंचग्रन्थी' में छप चुका है।

रामसार या रामसागर, जो सन् १६०१ की खोज-रिपोर्ट में कबीर के नाम से दिया हुआ है, ज्ञानी जी का अथवा किसी अन्य कबीरपंथी का ज्ञात होता है। बाबा राघवदासकृत 'भक्तमाल' (अप्रकाशित) में ज्ञानी को कबीर का शिष्य बयाया गया है और आगे से उनका पृथक् वर्णन करते हुए कहा गया है कि उन्होंने पश्चिम दिशा में कबीर का प्रचार किया। 'रामसार' ग्रन्थ में बताया गया है कि नीमसार (नैमिषारण्य) तीर्थ में सब ऋषि स्नान कर यह विचार कर रहे थे कि बिना दान-पुण्य अथवा तप-साधन के संसार से उद्धार कैसे हो सकता है, उसी समय नारद जी वहाँ पधारे और उन्होंने राम नाम की महिमा बतायी ( 'श्री सत्यनारोयण-त्रत-कथा' से तुलनीय)। इसकी अंतिम पंक्तियाँ, जो रिपोर्ट में उद्भुत हैं, इस प्रकार हैं—

श्री गुरु रामानंद प्रताप । हिर जी प्रगटे श्रंत श्रापु ॥
कहत कबीर श्रभेद श्रगाध । ज्ञानी बिरला समभे साध ॥
पूर्ण ज्ञान का है निज सार । जीव सीव की बाणी निरधार ॥
सीखै सुनै बिचारै कोई । ताकूं मोख परमपद होई ॥
रामसार मन राखो धीर । ज्ञानी का गुरु कहै कबीर ॥
बटक बीज की मांभ में, देखि भया मन धीर ।
जन ज्ञानी का संसा मिटा, सतगुरु मिले कबीर ॥

१. ज्यूं नाराइन नव निर्मए, त्यूं कबीर िकये सिष नव। प्रथम दास कमाल, दुती है दास कमाली। पदमनाभ पुनि त्रितिय, चतुर्थय राम कृपाली॥ पंचम षष्ठम नीर लीर, सप्तम पुनि ग्यानी। अध्यम है घरमदास, नवम हरदास प्रमानी॥१००॥

<sup>—</sup>राचवदास कृत अप्रकाशित 'भक्तमाल' बे 🧎

ज्ञानी जी की कुछ सबदियाँ संत-साहित्य के हस्तिलिखित गुटकों में मिलती हैं श्रीर उनमें ऊपर उद्धृत साखी भी है। बहुत सम्भव है कि यह पूरी रचना ज्ञानी जी की ही हो।

ग्रन्थ ग्रात्मबोध ( वेंकटेश्वर प्रेस, नवीं जिल्द ) के रेख़ते तथा ग्रन्य रेख़ते ग्रीर भूलने जो हस्तिलिखित प्रतियों में पाये जाते हैं, किन्हीं मनोहरदास के ज्ञात होते हैं, क्योंकि यद्यपि कबीर का नाम प्राय: प्रत्येक रेख़ता या भूलता में ग्राया है, किन्तु यत्र-तत्र मनोहरदास का नाम भी ग्रा जाता है; उदाहररणतया—

मनोहरदास नहीं एक रंग रहत है, करै किरकंट ज्यौं रंग केता।
गहै बैराग ग्ररु चढ़े ग्राकास को, गिरै घरनि फिर नाहि चेता।।
—ग्रात्मबोध, वेंकटेश्वर प्रेस, पृ० १३१७।

हाथ के मांहि तो सुमिरनी फिरत है, जीभहू फिरत है मुक्ख मांहीं। दास मनोहर तो चहुँ दिसि फिरत है, मन ग्ररु पवन की गम्म नांहीं॥
—वहीं, पृ० १३१६।

कबीर-मंदिर, मोतीहूँगरी की प्रति में भी इसी प्रकार मनोहरदास का नाम कई सूलनों में मिलता है। उसी प्रति में ६६, ६७, ६८—७३, ८४, ११० संख्यक सूलनों में वली का नाम श्रीर १०३ से १०६ तक में धरमदास का तथा ७४, ६० में सत्तराम का नाम भी मिलता है। वेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित 'शब्दावली' में भी कुछ सूलने मिलते हैं, जिनके चौथे ग्रीर छठे सूलने में दया (-राम या-दास) का नाम रचियता के रूप में मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि उक्त रेख़तों ग्रीर सूलनों के मूल रचियता मनोहरदास थे ग्रीर वाद में ग्रन्य कबीरपंथी भी ग्रपनी रचनाएँ उनमें जोड़ते गये। ग्रन्यथा रेख़ते उच्च-कोटि की ग्राध्यात्मक रचनाएँ हैं जिनकी भाषा भी बड़ी प्रभावशालिनी है, किन्तु वह कबीर की कदाप नहीं कही जा सकती। उसमें गूँगा तर्गी (वेंकटेश्वर प्रेस, पृ० १३०५), 'चौथा तर्गी' (पृ० १३०७ व १३२४) कूंड़ियां, कंथियां (पृ० १३२३), 'बाकड़ो धेनु' (पृ० १३११) ग्रादि कुछ प्रयोग ऐसे मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उनका रचियता या तो राजस्थानी प्रदेश का था या उसकी प्रतियाँ ही राजस्थान में लिखी गयीं।

ज्ञान-तिलक, जो पंजाब-विश्वविद्यालय के पुस्तकालय तथा अन्य संग्रहों में है, प्राचीन रचना है, किन्तु उसके रचियता कबीर नहीं ज्ञात होते। इसकी प्रति-

४. दे॰ स्तवागी, वर्ष ३ अंक ३ में 'संत ज्ञानी और उनकी सबद्याँ' शीर्षक लेख।

लिपि स्वामी मंगलदास जी ने एक निरंजनीपंथी पोथी से कराकर मेरे लिए भेजा था। इसमें पहले 'ग्रादि जुगाद पवन ग्रह पानी, ब्रह्मा बिस्नु महादेव जानी।' से प्रारम्भ होने वाली एक रमैनी है जिसकी पूरक साखी का पाठ है: ''रामानंद के बदन पर सदके करूं सरीर। ग्रबकी बेर उबारिही मैं कमधज दास कबीर।।'' किन्तु इसके बाद छन्द बदल गया है ग्रीर इसमें 'गोरखवानी' के समान सबदियाँ मिलने लगती हैं। इन सबदियों में कबीर-रामानंद का संवाद है—'गुह जी' का संबोधन कर कबीर कुछ ग्राध्यात्मिक-साधना सम्बन्धी प्रश्न पूछते हैं ग्रीर रामानंद 'सुनो कबीर जी' कह कर उत्तर देते हैं। बीच में केवल तीन सबदियाँ ऐसी हैं जो ग्रन्यत्र कबीर की साखियों के रूप में मिलती हैं। किसी-किसी पोथी में यह रचना रामानंद के नाम से भी मिलती है। किन्तु इसके वास्तविक रचयिता न तो रामानंद हैं ग्रीर न कबीर, प्रत्युत दोनों महात्माग्रों के जीवन-काल के पश्चात् का कोई संत ज्ञात होता है। यह गोष्ठी-ग्रन्थों की कोटि का एक ग्रन्थ है।

रामरक्षा दुर्गा के कवच-स्तोत्र की तरह का एक छोटा सा ग्रन्थ है जिसमें शरीर के भिन्न-भिन्न श्रंगों की रक्षा के लिए भिन्न-भिन्न देवताश्रों का श्राह्वान किया गया है, यथा—'रोम की रक्षा रोम रिष करें। चाम की रक्षा राम जी करें। माल की रक्षा महादेव करें। हाड़ की रक्षा राजा धुज करें।' इत्यादि। अन्त में 'चौकी फिरती रहें बिल बावन बीर की। सत्य राम रक्षा करें भनें दास कबीर' लिख कर कबीर की छाप दे दी गयी है। ठीक इसी से मिलता-जुलता एक 'रामरक्षास्तोत्र' रामानंद के नाम से और दूसरा गोरखनाथ के नाम से भी प्रचलित है। रामानंद के नाम से मिलने वाले स्तोत्र में निरंजन-निराकार की दुहाई दी गयी है। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि यह रचनाएँ गोरखनाथ, रामानंद श्रीर कबीर से बहत बाद की हैं।

ग्रन्थ बत्तीसी, कबीर - बत्तीसी, ज्ञान-बत्तीसी, सार-बत्तीसी एक ही रचना के विभिन्न नाम हैं। इसमें दो पद मिलते हैं। कुल मिला कर बत्तीस ग्रक्षरों में कड़ियाँ या द्विपदियाँ होने के कारण ही कदाचित् इसका ऐसा नामकरण किया गया है। 'बत्तीसी' में कबीर ने ग्रवधू को संबोधन कर योग, शास्त्र ग्रादि को व्यर्थ बताते हुए राम-नाम की महिमा इस प्रकार बतायी है—

सहस बात की एक बात है, म्रादि र म्रंत बिचारी। भज रमतीत राम भै पारा, कहा पुरुष कहा नारी।।

६. अनहद गरजै नीभर भरे उपजै ब्रह्म निवान । ताका जल कोई हंसा अंचवै...... । आकासै उद्धे मुख कुंआं पाताले पनिहार । ताका जल कोई हंसा अचवै आपू सुरति विचार । वन गरजै हीरा निपजै वटा परे टकसार । जहां कबीर से पारखू कोई अनभौ उतरे पार ॥

किन्तु 'बत्तीसी' के दोनों पद ग्रन्यत्र कहीं भी नहीं मिलते । ग्रत: इन्हें कबीर-कृत मानने में कठिनाई है।

जन्मबोध, जन्मपत्रिका की रमैनी ग्रथवा जन्मपत्रिका प्रकाश की रमैनी सब एक ही ग्रन्थ के विभिन्न नाम हैं। इसमें पाँच साखियों की रमैनियाँ हैं जिनमें कुल मिला कर ३७० पंक्तियाँ हैं। कबीर ने ग्रपने मुख से पुरुष-पिता ग्रौर शिक्तिमाता से ग्रयनी उत्पत्ति बता कर सगुगा ग्रौर निर्णुगा दो साधन-धाराग्रों का विवेचन किया है ग्रौर निर्णुग-साधना को श्रेयस्कर बताया है। नानक के नाम से भी एक 'जनमसाखी' नामक ग्रन्थ मिलता है, जिसमें उनके जन्म का रहस्योद्घाटन उन्हों के मुख से कराया गया है। इस प्रकार का साहित्य प्राचीन-ग्रवांचीन सभी धर्मों में पाया जाता है। बौद्ध-धर्म के जातकों में बुद्ध की ग्रौर ईसाई-धर्म के गास्पेल्स में पीटर, जेम्स, टॉमस ग्रादि देवदूतों की ग्रात्मकथाएँ उनके सिद्धान्तों के विवेचन सहित वर्गित हैं। 'ग्रगाधबोध ग्रंथ' भी, जिसमें केवल एक पद हैं ग्रौर जिसमें निर्णुग ज्ञान की प्रशंसा ह, इसी कोटि में रक्खा जा सकता है।

राम मंत्र में बीस रमैनियाँ तथा दो साखियाँ हैं। इसमें भी राम-नाम की महिमा गायी गयी है। इसकी ग्रंतिम पंक्ति है—'रामानंद कबीर की मैं बिलहारी जाउँ।' जिससे स्पष्ट है कि यह रचना रामानंद ग्रौर कबीर के ग्रतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति की है जिसने उक्त दोनों महापुरुषों की वन्दना की है।

सबदभोग ग्रन्थ में, जो निरंजनी पंथ की पोथियों में मिलता है, 'प्रान पुरुष के भोग' लगाने की रमैनी है। ऊपर चौका-विधान सम्बन्धी कई प्रतियों का उल्लेख हुग्रा है। यह रचना भी उसी कोटि में रक्खी जा सकती है।

ब्रह्म-निरूपए। में संस्कृत क्लोकों में ब्रह्वैत-सिद्धान्त का निरूपए। है। 'मसि-कागद' न छूने वाले कबीर के नाम से इस रचना का सम्बन्ध जोड़ना नितान्त हास्यास्पद है।

ऊपर जिन ग्रन्थों का संक्षित प्रिन्त में या गया है उनकी कोई सीमित संख्या नहीं है। पंथ की जितनी ही कि नियान कि विवास से यह स्पष्ट है कि उक्त सभी रचनाएँ कवीर के जीवन-काल के पश्चात पंथ के ग्रन्य संतों द्वारा रची गयीं। विवेचन से यह स्पष्ट है कि उक्त सभी रचनाएँ कवीर के जीवन-काल के पश्चात पंथ के ग्रन्य संतों द्वारा रची गयीं। विवेच्य विषयों के ग्रतिरिक्त इन ग्रन्थों की भाषा भी ग्रत्यन्त ग्रवीचीन है। यहाँ तक कि कुछ में यत्र-तत्र गद्य का भी समावेश हुग्रा है। इनमें से जो पुरानी से पुरानी रचनाएँ हैं, वे भी सत्रहीं शताब्दी के पूर्व की नहीं हो सकतीं। इनसे ग्रथवा इस प्रकार के ग्रन्य ग्रवीचीन ग्रन्थों से कवीर की रचनाग्रों के

सम्पादन में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती। इनसे पंथ के श्राचार-विचार श्रीर दार्शनिक श्रथवा सृष्टि-प्रक्रिया श्रादि के सिद्धान्तों का क्रमिक विकास समभा जा सकता है, जिसका प्रस्तुत श्रध्ययन से कोई सम्बन्ध नहीं। इनके श्रिति-रिक्त जो प्रतियाँ शेष रह जाती हैं उन्हीं के श्राधार पर कबीर की प्रामाणिक वाणी का पता लगाया जा सकता है, श्रत: उन्हीं प्रतियों को श्रध्ययन का प्रमुख विषय बनाया गया है।

सामग्रियों का मिलान करने पर ज्ञात होता है कि विभिन्न प्रतियों के पाठ तथा कम ग्रादि में कुछ ऐसी समानताएँ तथा विषमताएँ मिलती हैं जो स्वत: उन्हें विभिन्न वर्गों ग्रथवा समुदायों में विभाजित कर देती हैं। ग्रध्ययन की सुविधा ग्रौर परिश्रम के बचाव की दृष्टि से इन प्रतियों को स्थूल रूप से विभिन्न वर्गों में रक्खा जाय। जिससे किसी भी विशेष प्रकार की प्रतियों की स्थूल विशेषताएँ विभाजित कर लिया गया है। विभाजन करते समय इस बात का ध्यान रक्खा गया है कि उन्हें यथासंभव ग्रधिक मे ग्रधिक वर्गों में हमारे सामने ग्राने से वंचित न रह जायँ ग्रौर उनका पारस्परिक मूल्य ग्राँका जा सके।

वर्ग ३ : प्रमुख आधारभूत सामग्री : विभिन्न परपराएँ

१. दा० ग्रथवा दादूपंथी शाखा—ऊपर हमने देखा कि राजस्थान के दादू-पंथ में कबीर की वािरायाँ मिलती हैं, जिनमें पंचवार्गी-परम्परा की प्रतियों का ग्राधिक्य है। इन सभी प्रतियों के पाठ स्थूल रूप से एक ही प्रकार के हैं, किन्तु कम ग्रादि में ग्रन्तर ग्रवश्य मिलता है। इनमें ग्राये हुए पाठ का मिलान करने के लिए उक्त प्रतियों में से केवल पाँच प्रतियाँ चुनी गयी हैं, क्योंकि सभी का मिलान करने से प्राय: पिष्टपेषगा के ग्रातिरक्त कुछ न रह जाता। कबीर के प्रसंग में पंचवार्गी-प्रतियों का रूपान्तर केवल दादूपंथ में ही मिलता है ग्रतः इस वर्ग की प्रतियों का संकेताक्षर दा० (दादूपंथी शाखा) रखा गया है। मिलान की हुई पाँच प्रतियों में प्रथम तीन दादूपान कि हैं ग्रीर शेष दो पुरोहित जी के संग्रह की। विद्यालय की प्रथम दो के तिया सिभा द्वारा प्रकाशित 'कबीर-ग्रन्थावली' से ग्रत्यधिक मिलती हैं। तीसरी प्रति, जैसा कि ग्रागे विदित होगा, साखी तथा पदों की संख्या, कम ग्रीर पाठ में कुछ भिन्न पड़ती है ग्रीर तिथि में भी ग्रपेक्षाकृत ग्रिधक प्राचीन है; ग्रतः पाठ-मिलान के लिए उसे भी चुना गया है। पुरोहित जी की प्रतियाँ प्राचीनता की हिष्ट से सम्मिलत की गयी हैं।

२. नि॰ या निरंजनीपंथी शाखा—राजस्थान के निरंजिनीपंथ में भी जो रचनाएँ मिलती हैं, अधिकांश रूप से दादूपंथी रूपान्तर के ही समान हैं, किन्तु कुछ स्वतंत्र विशेषताएँ ऐसी भी मिलती हैं जो दा॰ प्रतियों में नहीं हैं। इस शाखा की जितनी प्रतियाँ मिलती हैं, सब का पाठ शब्दशः समान है। केवल दो-एक पदों का ग्रंतर मिलता है, जो इतने बड़े ग्राकार की दृष्टि से नगण्य है। इस शाखा की प्रतियों के लिए नि॰ ( = निरंजनपंथी ) संकेताक्षर रक्खा गया है ग्रीर इसके प्रतिनिधि रूप में दादू-विद्यालय की प्रति का मिलान किया गया है। पाठ-पाठान्तर भी उसी से लिये गये हैं।

- ३. गु॰ या 'गुरु ग्रंथ साहव' की शाखा—'गुरु ग्रंथ साहव' के विभिन्न संस्करएों में पाठ-भेद प्राय: नहीं मिलता। प्रस्तुत प्रबंध में सर्व-हिन्द-सिक्ख-मिशन द्वारा संस्करएा का उपयोग हुग्रा है ग्रौर विवेचना तथा पाठ-मिलान में उसके लिए गु॰ (=गुरु ग्रन्थ साहव) का संकेत दिया गया है।
- ४. बी॰ या 'बीजक' की शाखा-पाठ की दृष्टि से 'बीजक' के तीन मुख्य रूपांतर माने जा सकते हैं: एक सामान्य बीजक की परम्परा, जिसके अन्तर्गत शास्त्री जी के संग्रह की प्रथम तीन प्रतियाँ तथा ग्रधिकांश प्रकाशित 'बीजक' ग्राते हैं, दूसरी फत्हा वाली परम्परा जिसके अन्तर्गत शास्त्री जी के संग्रह की चौथी, पाँचवीं तथा छठी प्रतियाँ और स्वामी हनुमानदास जी द्वारा संपादित 'बीजक' के प्रकाशित संस्करए। त्राते हैं त्रौर तोसरी भगताही शाखा वाली परम्परा, जिसके अन्तर्गत शास्त्री जी के संग्रह की सातवीं, ग्राठवीं तथा नवीं प्रतियाँ, कबीर-मंदिर, मोती हुँगरी की ग्राठवीं प्रति ग्रौर मानसर मठ के मेथी भगत तथा धनौती मठ के राम खेलावन गोस्वामी द्वारा प्रकाशित संस्करण स्राते हैं। विस्तृत मिलान के लिए तीनों के प्रतिनिधि स्वरूप प्रथम दो के लिए शास्त्री जी के संग्रह की क्रमश: पहली तथा पाँचवीं प्रतियाँ और तीसरी परम्परा के लिए मेथी गोसाँई द्वारा प्रकाशित संस्क-रण लिया गया है। भगताही शाखा के धनौती मठ की स्रोर से श्री राम खेलावन गोसाँई द्वारा संपादित एक ग्रन्य 'बीजक' मेथी भगत के उक्त संस्करण के एक वर्ष बाद निकला, किन्तू इसमें सम्पादक की स्रोर से स्रत्यधिक संशोधन किये गये हैं। इसके विपरीत मानसर गद्दी का बीजक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें मूल प्रति के पाठ में लेश-मात्र भी संशोधन-परिवर्धन नहीं किया गया है। इसीलिए भगताही शाखा के प्रतिनिधि-रूप में धनौती मठ का 'बीजक' न ले कर मानसर गद्दी वाला 'बीजक' ही लिया गया है । तीनों शाखास्रों के लिए क्रमशः बी० (=बीजक, सामान्य), बीफ० (=बीजक, फतुहा परम्परा का) तथा बीभ० (=बीजक, भगताही शाखा का ) के संकेत चुने गये हैं।
  - ४. स्फुट पदों की शाखा-yटकल पदों के संग्रहों के लिए कबीरचौरा ग्रौर

बेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित शब्दाविलयाँ ली गयी हैं ग्रौर उनके लिए क्रमश: शक् ( = शब्दावली, कबीरचौरा की ) ग्रौर शबे ( = शब्दावली, बेलवेडियर प्रेस की ) के संकेत दिये गये हैं। जैसा पहले कहा गया है, कबीरचौरा से 'शब्दावली' के तीन संस्करण निकले हैं; किन्तु तीनों में विशेष ग्रन्तर नहीं है। ग्रतः साधु ग्रमृतदास का संस्करण ही प्रतिनिधि रूप में स्वीकार किया गया है ग्रौर शेष छोड़ दिये गये हैं। बेलवेडियर प्रेस के चार विभिन्न भागों के लिए संकेत में क्रमश: शबे (१) (=शब्दावली, बेलवेडियर प्रेस, प्रथम भाग ), शबे (२) (=शब्दावली बेलवेडियर प्रेस, द्वितीय भाग) ग्रादि दिये गये हैं।

 ६. साखी-प्रतियों को शाखा—निम्नलिखित प्रतियाँ ऐसी हैं जिनमें कबीर की केवल साखियाँ मिलती हैं।

साखियों के लिए सर्वप्रथम प्रति, जिसका मिलान किया गया है, कबीर-मंदिर, मोतीडूँगरी की पहली प्रति है। यह बम्बई से प्रकाशित 'सत्य कबीर की साखीं' नामक ग्रन्थ से मिलती है ग्रत: सुविधा के लिए इस प्रति में ग्रायी हुई साखियों का स्थल-निर्देश बम्बई के उक्त संस्करण के ग्रनुसार ही किया गया है। इसके लिए संकेत सा० (=साखी-प्रति) दिया गया है।

स्वतंत्र साखी-प्रतियों की ग्रधिक से ग्रधिक छान-बीन हो सके, इस मन्तव्य से बेलवेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित 'कबीर साहब का साखी संग्रह' तथा कबीर-धर्म-वर्धक-कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा से प्रकाशित 'सतगुरु कबीर साहब का साखी-ग्रन्थ' का भी पाठ-मिलान किया गया है ग्रौर उनके लिए क्रमश: साबै० ( साखी-ग्रन्थ, बेलवेडियर प्रेस का ) तथा सासी० (—साखी-ग्रन्थ, सीयाबाग का ) के संकेत दिये गये हैं।

७. प्रचीन संकलनों की शाखा—कबीर की कृतियों के दो प्राचीन हस्तलिखित संकलन मिलते हैं: पहला रज्जब का सर्वंगी नामक ग्रन्थ ग्रौर दूसरा जगन्नाथ का गुणगंजनामा। पहले में कबीर की साखी, पद तथा रमैनी—तीनों का संकलन मिलता है ग्रौर दूसरे में केवल साखियों का संकलन मिलता है। 'सर्वगी' के पाठ-मिलान के लिए दादू-विद्यालय की प्रति ली गयी है जिसमें लिपिकाल नहीं है ग्रौर 'गुणगंजनामा' के लिए भी उक्त विद्यालय की ही प्रति ली गयी है जिसकी पुष्पका में लिपिकाल सं० १८५३ वि० दिया हुम्रा है। पहली प्रति का संकेत स० ( = सर्वंगी ) ग्रौर दूसरी गुण० ( = गुणगंजनामा ) निश्चित किया गया है।

डॉ॰ मोहन सिंह ने अपने 'गोरखनाथ एंड दि मेडिईवल मिस्टिसिज्म'

अंग्रेज़ी ग्रन्थ (पृ० ६६) में सबद-सलोक नामक एक संकलन-ग्रन्थ की चर्चा की है जिसमें गोरखनाथ से लेकर गरीबदास तक की रचनाओं का संग्रह है और जिसे किसी सिधी ने सं० १६०० वि० से लगभग प्रस्तुत किया था। उक्त लेखक के अनुसार यह ग्रन्थ गुरुमुखी अक्षरों में लाहौर से सन् १६०१ ई० में प्रकाशित भी हो चुका है; किन्तु बहुत प्रयत्न करने पर भी उसकी कोई प्रति अथवा यह संस्करण प्राप्त नहीं हो सका।

द. मौखिक परम्परा—कबीर की साखियाँ और पद गेय होने के कारण साधारण जनता में अत्यधिक प्रचलित हैं। इस परम्परा में कबीर की रचनाग्रों का क्या स्वरूप रहा, इसका भी अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए आचार्य क्षिति मोहन सेन की 'कबीर' नामक पुस्तक का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त अपनी निजी खोज के सिलसिले में साधु-संतों के सत्संग में कबीर के नाम से नयी रचनाएँ जहाँ कहीं भी मिलती गयीं संग्रहीत की गयी हैं, किंतु अन्ततोगत्वा उनसे पाठसंपादन में विशेष सहायता नहीं मिल सकी।

इस प्रकार कबीर के नाम से प्रचलित प्रतियों की बड़ी संख्या में से पाँच प्रतियाँ दाद्रपंथी शाखा की, एक प्रति निरंजनी शाखा की, एक गुरुग्रन्थ की, दो बीजक की, दो शब्दाविलयों की, तीन साखियों की, एक 'सर्वेगी' की, एक 'गुग्गंजनामा' की ग्रौर एक ग्राचार्य सेन की (ग्रांशिक रूप में ) ग्रर्थात् ६ शाखाओं की कूल सत्रह प्रतियाँ ही ऐसी हैं जिनका विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और इन्हीं के स्राधार पर प्रस्तुत ग्रन्थ में कबीर की वािगयों का यथासम्भव प्राचीनतम तथा प्रामाणिकतम पाठ निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया है। ये प्रतियाँ कबीर के नाम पर उपलब्ध प्रतियों के विपुल समुदाय का पूर्ण प्रतिनिधित्व कर देती हैं, अर्थात् कबीर की वासी कापाठ जिन विभिन्न रूपों से होकर गुज़रा है, उनके सम्बन्ध में जितना उक्त प्रतियाँ बता देती हैं उसके बाहर जानने को प्राय: कुछ नहीं ( ग्रथवा बहुत कम ) रह जाता है। उदाहरण के लिए दा॰ परिवार की पाँच प्रतियाँ ग्रलग कर लेने पर विद्यालय की शेष पंचवाणी प्रतियाँ, सम्मेलन की एक प्रति, पंजाब-विश्वविद्यालय की एक प्रति ग्रौर सभा की दस पंचवाणी-प्रतियाँ, जिनके परिचय पहले दिये गये हैं, मिलाने की श्रावश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि इनमें से कुछ दा१, दा२ के समान, कुछ दा३, दा४ के समान ग्रौर कुछ दा५ के समान ही पाठ प्रस्तुत करती हैं। निरंजनीपंथ की सारी प्रतियाँ प्रायः एक ही पाठ प्रस्तुत करती हैं, म्रतः एक प्रति का पाठ ग्रहण कर लेने पर इस शाखा की शेष ४ प्रतियों का, जो दादू-विद्यालय, ना० प्र० सभा श्रौर इंडिया श्रॉफ़िस लायब्रेरी तथा नरोत्तमदास जी के संग्रहों में हैं, शब्दश: मिलान कर पाँच गुना श्रतिरिक्त समय लगाना व्यर्थ था । यही बात 'साखी', 'बीजक' श्रौर 'शब्दावली' की फुटकल प्रतियों के संबंध में भी लागू होती है ।

एक ही पाठ की अनेक प्रतियाँ मिलने से केवल इतना निश्चित रूप से प्रमाणित हो जाता है कि उस पाठ की एक विशिष्ट परम्परा प्रचलित हो गयी थी जिसे एक विशिष्ट वर्ग के लोग प्रामाणिक मानते आ रहे हैं। किन्तु, वास्तव में, किसी भी एक शाखा का पाठ समग्र रूप से प्रामािएक नहीं; क्योंकि कोई भी शाखा ऐसी नहीं है जिसमें अ्रुद्ध अथवा प्रक्षिप्त पाठ न मिलते हों। इतना अवस्य है कि ये सब एक ही मूल से उद्भूत वृक्ष की विभिन्न शाखाएँ ग्रौर टहिनयाँ हैं। हम इन्हीं को पकड़ कर जड़ तक पहुँच सकते हैं। जड़ हमारी ग्राँखों से ग्रोफल है, किन्तु किसी एक टहनी को पकड़ कर उसे ही मूल मान लेना नितात भ्रम होगा। पहले कभी एक प्रासाद बना था, उसके ग्रधिवासियों ने ग्रपनी-ग्रपनी रुचि के ब्रनुसार उसे बाँट लिया स्रौर फिर श्रपने-ग्रपने हिस्से को बढ़ाया-घटाया; किसी-किसी ने गिरा कर उसे एकदम नये सिरे से बना लिया । स्राज उस भवन की रूपरेखा बिगड़ गयी है, किन्तु उसकी ईंटें ग्रभी मौजूद हैं। उन्हें एकत्र कर उनको परखना है, ग्रौर उनकी मौलिक काट-छाँट के ग्रनुसार, जहाँ तक सम्भव हो सके, उन्हें अपने मौलिक स्थान तक पहुँचाना है और हो सके तो मूल भवन का पुन-र्निर्माए। करना है; क्योंकि म्राज हम उसे पुनः प्राप्त करने के लिए म्रातुर हैं। इस ग्रन्थ में कबीर की वाणी के पाठ का इसी प्रकार पुर्नीनर्माण किया गया है। यह किन युक्तियों के आधार पर किया गया है, इसकी जानकारी आगे की विवेचना से प्राप्त होगी।

श्रन्य सहायक सामग्री—पाठ-निर्घारण में प्रतिलिपिकारों श्रथवा संपादकों की मनोवृत्तियों का श्रध्ययन करने में प्राचीन टीका-टिप्पिएयाँ भी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इन टीकाश्रों से जटिल स्थलों का ग्रथं समभने में भी सहायता मिलती है, श्रतः कबीर की रचनाश्रों की प्राचीन टीकाश्रों की भी (जो उपलब्ध हो सकीं) पूरी सहायता ली गयी है। इस प्रकार की मुख्य टीकाएँ निम्नलिखित हैं—

पहली १२१ पदों की एक अप्रकाशित टीका है, जिसका परिचय ऊपर दादू-विद्यालय की निरंजिनी-सम्प्रदाय की पहली पोथी और सभा की आठवीं पोथी के विवरगों में प्रस्तुत किया गया है। मेरे पास इसकी जो प्रतिलिपि है वह दादू-विद्यालय की प्रति से उतारी गयी है। किन्तु सभा की प्रति का भी मिलान कर लिया गया है और उसके पाठान्तरों का यथास्थान निर्देश भी किया गया है। प्राचीन टीकाग्रों में मुभे यह सर्वोत्तम समभ पड़ी, श्रौर इसीलिए कबीर के पढ़ों का श्रर्थ समभने में इसका स्वभावतः सब से श्रधिक उपयोग भी हुश्रा है। संयोग-वश यह सब से श्रधिक प्राचीन भी है।

दूसरी टीका साधु पूररणदास की है जो इंडियन प्रेस, इलाहाबाद से छपी है। तीसरी रीवाँ नरेश की 'पाखंड-खंडिनी-टीका' है। चौथी विचारदास की 'बीजक'-टीका है।

इन टीकाओं के अतिरिक्त इतःपूर्व कबीर पर जितनी भी टीकाओं तथा विवेचनाओं का पता लग सका है, सब का यथोचित उपयोग किया गया है। इनमें क्रमशः डॉ॰ राम कुमार वर्मा की 'संत कबीर' की टीका, नरोत्तमदास स्वामी को टीका (जिसका कुछ अंश 'संतवाणी' में प्रकाशित हुआ है), श्री राम चन्द्र 'सुधांशु' की 'साखी-सुधा' तथा 'संतकाव्य' में श्री परशुराम चतुर्वेदों की टिप्पिणयाँ और वाराबंकी से प्रकाशित बीजक-कोष की सामग्री अधिक उपयोगी सिद्ध हुई हैं।

कशीर को कुछ रचनाएँ ऐसी हैं जो ग्रन्य संतों ग्रथवा कवियों के नाम से भी मिलती हैं। ऐसा पंक्तियों की खोज के लिए संत-साहित्य की ग्रनेक हस्तलिखित पोथियाँ ग्रौर ग्रन्य प्रकाशित ग्रन्य भी देखने पड़े हैं। उनका उल्लेख निर्धारित पाठ में यथास्थान किया गया है।

# §३. स्राधार-प्रतियों का विस्तृत विवरण

नीचे उन प्रतियों का विवरण किचित् विस्तार के साथ दिया जा रहा है जिन्हें विस्तृत पाठ-मिलान के लिए चुना गया है।

### दा॰ प्रतियों का विवरण

दा श्रति - यह प्रति, जैसा पहले निर्देश किया गया है, जयपुर नगर में मोती-हुँगरी मुहल्ले के श्री दादू-विद्यालय में है। विद्यालय की क्र० सं० कुछ नहीं पड़ी है। कुल पत्र-संख्या ६५०; प्रति पृष्ठ लगभग ५१ पंक्तियाँ श्रौर प्रति पंक्ति लगभग २६ श्रक्षर । काग्रज सफ़ेद, पुराना, चिकना । पुस्तकाकार सुन्दर रेशमी जिल्द में बँधी हुई । स्पष्ट श्रौर श्राकर्षक देवनागरी में श्रादि से श्रन्त तक एक ही व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध ; लिपिकाल पुष्पिका के श्रनुसार सं० १८३१ वि० । पोथी के श्रारम्भ में 'ततकारा का ब्यौरा' लिख कर विस्तृत सूची-पत्र दिया हुश्रा है । इसमें कबीर के श्रतिरिक्त श्रन्य संतों की रचनाएँ भी संगृहीत हैं । लगभग ४४,००० श्रनुष्टुप-प्रमाण का यह ग्रन्थ बाबा बनवारीदास की शिष्य-परम्परा के मोतीराम दाद्पंथी द्वारा सं० १५३१ वि० में लिखा गया । पुस्तक के श्रंत में बाँयें पृष्ठ पर पोथी बेचने के श्रवसर की गवाही-साखी है जिससे ज्ञात होता है कि सं० १६१३ वि० में पं० श्री निश्चलदास ('वृत्ति-प्रभाकर' के रचिता प्रसिद्ध दाद्पंथी विद्वान् ) ने इसे हंसदास नामक किसी साधु से चौवालिस रूपयों में ख़रीदा था ।

कबीर की वाणी का जो रूपान्तर इसमें है, स्थूल रूप से सभा द्वारा प्रकाशित किबीर-प्रन्थावली की प्रति से मिलता है । ग्रन्य पाठांतरों के ग्रतिरिक्त साखी तथा पदों की संख्या में 'क' प्रति से केवल निम्नलिखित ग्रन्तर हैं—

१—'क' प्रति का १५ वाँ अंग दा१ में नहीं है, उसकी सब साखियाँ इसके १४ वें अंग अर्थात् 'सूखिम मारग' में ही मिल जाती हैं।

२—'क' प्रति की साखी २०-२०, ३१-३ तथा ४४-२४ दा१ में नहीं मिलतीं।

३—'क' प्रति की साखी ५४-७ के पूर्व दा? में एक साखी ग्रौर मिलती है: ''ग्रापनपौ न सराहिए'' इत्यादि।

४—दा१ में 'क' प्रति के पद १०४, १४८, १८६, २०१, २०८, २३६, २३७, २४८, २३६, २४२, २८७, २६६, ३३६, ३७२, ३७३, ३७६, ३८८, ३६४—ग्रर्थात् कुल १८ पद नहीं हैं।

इस प्रकार दा१ में साखियों की संख्या ८०७ है जब कि 'क' प्रति की संख्या ८०६ है। पदों की संख्या दा१ में ३८५ है ग्रीर 'क' प्रति में ४०३; रमैनियों की संख्या में कोई ग्रंतर नहीं। दा१ की पुष्पिका में साखियों की तथा पदों की संख्याएँ क्रमशः ८११ तथा ३८४ दी हुई हैं, जो ग्रगुद्ध हैं। वाएगी का क्रम 'क' प्रति से बिल्कुल मिलता है।

श्रन्य विशेषताएँ—यह विशेषताएँ प्रायः उसके प्रतिलिपिकार की प्रवृत्तियों से संबंधित हैं, जो निम्नलिखित हैं— १—साखियों ग्रथवा पदों की संख्या लिखने में ग्रनेक स्थलों पर भ्रम हो गया है। उदाहरणा के लिए 'जीवन मृतक ग्रंग' में ११ वीं साखी पर भूल से १२ संख्या डाल दी गयी है, जिसे ग्रागे चलकर १४ दो बार लिखकर सुधारा गया है। संख्याग्रों के बड़े योग में भी ग्रगुद्धियाँ हैं जिन्हें सुधारने का प्रयत्न किया गया है—कहीं हरताल लगा कर ग्रौर कहीं स्याही से ही।

२—कुछ साखियाँ ( उदाहरणतया ग्रन्था०साखी १२-११, १३-१६, २०-५ ग्रादि ) ऐसी हैं जो लेखक के ही द्वारा पोथी के हाशिये में लिखी मिलती हैं। इसी प्रकार के संशोधन पदों में भी यत्र-तत्र मिलते हैं। किन्तु पाठ में संशोधन प्रायः नहीं मिलते जिससे स्पष्ट है कि इसका मिलान एक से ग्रधिक प्रतियों से नहीं हुआ है।

दार प्रति — यह प्रति भी जयपुर के उक्त महाविद्यालय में है और श्राकार में लगभग सवा फ़ुट लम्बी श्रौर ६ इंच चौड़ी है। इसमें कुल ६६५ पत्रे हैं जिनमें प्रति पृष्ठ लगभग ४२ पंक्तियाँ श्रौर प्रति पंक्ति ३० श्रक्षर श्राये हैं। इसमें पुष्टिका नहीं है। श्रन्त के कुछ पत्रे श्रभी सादे पड़े हैं जिससे श्रनुमान होता है कि कदाचित् कुछ श्रौर लिखने को शेष रह गया था, जो किसी कारणवश न लिखा जा सका। कागज मटमैला श्रौर पुराना है। श्रनुमान से यह प्रति सं० १५३० वि० के लगभग की लिखी हुई ज्ञात होती है। पोथी एक ही व्यक्ति द्वारा नागरी में लिखी हुई है। इसमें भी कबीर की वाग्णी के साथ श्रन्य श्रनेक संतों की रचनाएँ मिलती हैं।

कबीर को वागों के अन्त में यद्यपि ''रमैगी ७ राग १५ पद ३८४ साखी ८१०'' दिया हुआ है, किन्तु मिलान करने पर ज्ञात होता है कि साखियों की संख्या में पर्याप्त अन्तर है और पुष्पिका में दी हुई संख्या अशुद्ध है। इसके साखी-प्रकरण में निम्नलिखित विशेषताएँ हैं जो ग्रन्थावली (ना० प्र० स०) की तुलना से अधिक स्पष्ट हो जावेंगी—

१—इसमें ग्रन्या० 'क' प्रति की साखी १-३४, १-३४, २-३, २-१४, २-१६, ३-३६, ३-४४, ३-४४, १२-२३, १२-३४, १६-१४, ३२-४, ३५-१२, ४१-१२,  $\chi$ -१२,  $\chi$ -१२,

२—प्रन्था० 'ख' प्रति की ग्रधिकांश साखियाँ इसमें मिल जाती हैं, किन्तु कुछ साखियाँ ऐसी भी हैं जो नहीं मिलतीं। 'ख' प्रति की न मिलने वाली साखियाँ हैं : ११-११, ११-१२, ५-१०, ३-४६, १-२६, १२-७६, ६०, ६३, ६५,

१३-२७, २८, ३४, १४-३, ४, १६-२, २४, २६, १७-१४, १४, १६, १७-२१, २४, २८, २०-४, ६, ३२-२३, ४, ५, २४-६, ३२-२, ५, ६, ३४-३, ३५-१५, २०, ३६-५, ३८-५, ४१-१, ४३-१५, १६, ४६-५, २८-३१, ४०-४६, ५३-१०, ५६-३, ५८-७—प्रथित् कुल ५० साखियाँ नहीं मिलतीं, शेष ६० मिलती हैं।

३—सोलह साखियाँ दा२ में ऐसी हैं जो न 'क' प्रति में मिलती हैं श्रीर न 'ख' में।

४.—ग्रंथा० के ४० वें ग्रंग को 'सार सबद' नाम दिया गया है ग्रौर इसके पूर्व 'सुसबद' नामक एक नया ग्रंग ज़ोड़ा हुग्रा है जिसकी ६ साखियाँ ऊपर ४०- वें ग्रंग में दी हुई हैं। इस प्रकार दार में ७६० 'क' प्रति की, ५० 'ख' की ग्रौर १६ निजी साखियाँ मिला कर कुल ५६६ साखियाँ मिलती हैं। कहीं-कहीं क्रम में उलट-फेर है, किन्तु वह नाममात्र का है। साखी ३१-६ की प्रथम पंक्ति तथा २४-१३ का द्वितीय चरगा लिखने से छूट गये हैं।

दा३ प्रति—यह प्रति भी उक्त विद्यालय में है। ग्रन्य प्रतियों की ग्रंपेक्षा यह श्राकार में में कुछ छोटी है ग्रौर लगभग ७ इंच लम्बी तथा ५६ इंच चौड़ी है। इसमें प्रति पृष्ठ १८ पंक्तियाँ ग्रौर प्रति पंक्ति लगभग २४ ग्रक्षर ग्राये हैं। इसकी स्याही ग्रसाधारए रूप से चमकीली है। पूर्वाई तक पत्र-संख्या डाली हुई है जिससे पूरी पोथी ४१६ पत्रों की ज्ञात होती है, किन्तु ग्रारम्भ तथा ग्रंत के कुछ पत्रे खंडित हैं। काग्रज मटमैला है ग्रौर इतना जीर्गा हो गया है कि मुड़ने पर टूट जाता है। पुष्पिका में लिपिकाल सं० १७६८ वि० दिया हुग्रा है। गुटके के ऊपर ''डीडवाने की चैनसुखदास को भेजी सं० १७६८ की ग्राषाढ़ बदि ११ सं० १८७६ वि०' लिख कर किसी ने इसका सूचीपत्र भी बना दिया है। इस पोथी में भी कबीर के ग्रतिरिक्त कुछ दारूपंथियों की रचनाएँ लिखी हैं। इसकी पुष्पिका इस प्रकार है—

"इति...संपूर्णं। संवत्१७६८। का मिती सांवर्ण विद् । १४। बार मंगलवार स्वामी प्रागदास जी। माघो दास जी। लिषमी दास जी। तत्र सिष जगन्नाथ दास शहर डीडपुर मधे। पोथी लिषतं जगन्नाथदास स्वामी प्रागदास जी के असतिल (= स्थल) लिखतं जगन्नाथदास दादूर्णथी।"

यह ठीक नहीं कहा जा सकता कि इसके लेखक स्रौर 'गुएगंजनामा' के संकलयिता जगन्नाथदास एक ही व्यक्ति हैं स्रथवा भिन्न-भिन्न ।

इस प्रति में जो कबीर की वागी मिलती है उसके संबंध में कुछ विशेष ज्ञातव्य बातें हैं। पहली विशेषता यह है कि इसमें पंचवागी-परम्परा का कोई अवलम्बन नहीं ज्ञात होता। इसमें पहले सुन्दरदास की रचनाएँ देकर तब दादू और प्रागदास की रचनाएँ ग्राती हैं, तत्पश्चात् कबीर की । ग्रन्य प्रतियों की तुलना में साखी-पदों की संख्या में कुछ ग्रन्तर तो है ही, क्रम में ग्रत्यधिक ग्रंतर मिलता है।

इसमें 'ग्रन्थावली' के १८ वें, १६ वें ग्रंग नहीं हैं किन्तु उनमें ग्रायी हुई साखियाँ ग्रन्थत्र मिलती हैं। इस प्रकार 'ग्रन्थावली' के ५६ ग्रंगों के स्थान पर दा३ में केवल ५७ ग्रंग मिलते हैं।

इसमें ग्रन्थावली के ६, १६, ४२, ४८, ६४, ६६, ६६, ७८, ६२, ६८, १०१, १०३, ११४, १२२, १२६, १३४, १३८, १४८, १४८, १६०, १६१, १६७, १८०, १८६, १८६, १८६, २०१, २०६, २०५ २०६, २०६, २१२, २१७, २२२, २२४, २२७, २२६, २३१, २३७, २३८, २३६, २४१, २४१, २४२, २४६, २६०, २६६, २७४, २७६, २८४, २८७, २६४, २८६, ३०४, ३३१, ३३३, ३३६, ३४७, ३४७, ३४६, ३६०, ३६१, ३७३, ३७६, ३६२, ३६४, ३६०, ३६२, ३६४, ३६७, ३६२, ३०४, ३१६ विलते हैं। इसके अतिरिक्त ११ पद नथे मिलते हैं जो 'ग्रन्थावली' में नहीं हैं। इस प्रकार पदों को संख्या ३४३ होती है। पोथी में यह संख्या ४०० दी हुई है जो अगुद्ध है।

रमैनियों के क्रम में भी, जैसा सूची से ज्ञात होगा, ग्रन्य प्रतियों से ग्रन्तर है। 'बावनी रमैनी' जो दा१ तथा दा२ में नहीं मिलती, किन्तु 'ग्रन्यावली' की 'ख' प्रति में मिलती है, इसमें भी है।

दा३ में तीन पद ( ग्रन्थावली पद ३६, ५६ तथा १३४) ऐसे हैं जो दो बार ग्राये हैं। इससे ज्ञात होता है कि इसके ग्रथवा इसकी ग्राधारभूत प्रति के लिपिकर्ता के सामने एक से ग्रधिक ग्रादर्श थे। प्रति में कहीं-कहीं कोई-कोई पंक्ति ( उदाहरणस्त्ररूप ग्रन्थावला साखी ५-४४-१ ग्रथवा बड़ी ग्रष्टपदी ८-१३ तथा १४-१) लिखने से छूट गयी है। हाशिये के संशोधन प्रायः नहीं के बराबर हैं।

दा४ प्रति—यह पोथी स्वर्गीय पुरोहित हरि नारायण जी के संग्रह में बस्ता नं ७ ७ की कि० सं० ४८५-५३६ पर है। यह लगभग द इंच लम्बी ग्रीर इतनी ही चौड़ी है। पत्र-संख्या ५८२, प्रति पृष्ठ २२ पंक्तियाँ ग्रीर प्रति-पंक्ति २६ ग्रक्षर। काग़ज मटमैला ग्रीर ग्रत्यन्त ही जीर्ग। बीच के कुछ पत्रे नत्थी से ग्रलग हो गये हैं, किन्तु प्रति ग्रभी खंडित नहीं है ग्रीर बड़ी सावधानी से सुरक्षित है। यह भी एक बड़ा संग्रह-ग्रन्थ है जिसमें कबीर के ग्रतिरिक्त ग्रन्य कई संतों की वािंग्याँ ग्रायो हैं। इसकी पुष्पिका इस प्रकार है—

परचई संपूरण समाप्तः ॥ श्री श्री श्री ॥ सं०१७१५ वर्षे साके १४८० महा मांगलीक फाल्गुन मासे सुक्ल पक्षे त्रयोदश्याम १३ तिथी गुरु वासरे डिडपुर मधे स्वामी पिरागदास जी शिष्य स्वामी माधोदास जी तित्शिष्य विन्द्रावनेनालेखि ब्रात्मार्थौ ॥ शुभम्भवत्ः॥ श्री रामो जयति ॥"

पोथी की यह पुष्पिका मूल लेखक की लिखी हुई नहीं ज्ञात होती। इसकी स्याही, लेखनी, लेखन-शैली, सभी स्पष्ट रूप से भिन्न हो गयी हैं। किन्तु जो लिपिकाल इसमें दिया हुआ है वह असम्भव नहीं ज्ञात होता।

इस प्रति में कबीर की जितनी वागी है, दा३ से ग्रक्षरशः मिलती है। इसका मिलान साखी-प्रकरण के 'बिरह ग्रंग' तक ग्रौर पदों में राग गौड़ी तक किया गया है ग्रौर जब दा३ से इसकी एकरूपता सिद्ध हो गयी तो पाठ-मिलान बंद कर दिया गया। एकरूपता का ग्रनुमान एक बात से ग्रौर भी हढ़ हो गया कि जहाँ दा३ में लिखना छूट गया है वहाँ दा४ में भी वैसा ही हुग्रा है ग्रौर पुनरा-वृत्तियाँ भी ज्यों की त्यों दोनों में मिलती हैं। दोनों प्रतियाँ डीडवाने में प्रागदास के थाँभे में तैयार हुई, इसलिए दोनों का ग्रमिन्न होना स्वाभाविक भी है।

दा प्रति - यह पोथी भी उक्त पुरोहित जी के संग्रह में बस्ता नं० ३, क्रम-संख्या २३६-२३७ में है। इसमें कुल ३३० पत्रे हैं जो लगभग द इंच चौड़े श्रौर ६ इंच लम्बे हैं। प्रति पुस्तकाकार बँधी है श्रौर प्राचीन है। लिपिकाल सं० १७४१ वि० दिया हुश्रा है। यह पीले रंग की जिल्द में बँधी हुई है जिसे कदाचित् पुरोहित जी ने बाद में पोथी की सुरक्षा के निमित्त बनवाया था। यह भी एक संग्रह-ग्रन्थ है जिसमें कबीर के श्रतिरिक्त श्रन्य संतों की भी वागियाँ संग्रहीत हैं।

पोथी के पाना २६० पर लिपिकाल के रूप में सं० १७४१ वि० का उल्लेख है। पोथी के अन्त में पुष्पिका नहीं है जिससे अन्य ब्योरे ठीक-ठीक नहीं ज्ञात हो सके।

इसमें 'ग्रन्थावली' की साखियों के १८, १८, २२, ३२, ४०, ४२, ४६ तथा १७, अर्थात् द ग्रंगों के नाम नहीं मिलते । उन्नीसवाँ 'साह का ग्रंग' नया है । इस प्रकार इसमें ग्रंगों की संख्या १२ होती है । साखियों की संख्या में भी इसी प्रकार के कुछ अन्तर हैं । इसमें 'ग्रन्थावली' की 'क' प्रति की ८०६ साखियों में से ६३८ साखियाँ मिलती हैं, शेष १७१ नहीं । 'ख' प्रति की १६ साखियाँ मिलती हैं ग्रौर ८ साखियाँ ग्रतिरिक्त मिलती हैं । इस प्रकार साखियों की कुल संख्या ७०२ होती है ।

पदों में 'ग्रन्थावली' 'क' प्रति के पद १४८ तथा १७६ नहीं मिलते, किन्तु २२ पद ग्रधिक मिलते हैं। इस प्रकार पदों की संख्या ४२३ हो जाती है। रमैनियों में कोई उल्लेखनीय ग्रंतर नहीं । साखियों के क्रम में बहुत ग्रंतर मिलता है । दा॰ प्रतियों की सामान्य विशेषताएँ

कुछ विशेषाताएँ ऐसी हैं जो दा॰ प्रतियों में समान रूप से मिलती हैं, ब्रतः उनका उल्लेख पृथक्-पृथक् न कर एक ही स्थान पर किया जा रहा है-

(क) राजस्थानी प्रभाव—यह सभी प्रतियाँ राजस्थान में प्रायः राजस्थानियों द्वारा ही लिपिबद्ध हुईं। हमें जो दा॰ प्रतियाँ मिली हैं उनको एक लम्बी परम्परा है और जब पहले-पहल कबीर की बानी वहाँ पहुँची तब से लेकर उस समय तक उसको अनेक प्रतिलिपियाँ हो चुकी थीं तथा प्रतिलिपिकारों के माध्यम से, जिनके ऊपर समय की परिस्थितियाँ और भाषा सदैव जोर मारा करती हैं, अनेक प्रांतीय तथा साम्प्रदायिक विशेषताएँ उनमें जुड़ती गयीं। आज हमें उसका यही परिवर्धित रूप मिलता है। राजस्थानी प्रभाव बहुत व्यापक है जो साखियों में सब से अधिक है, और पदों तथा रमैनियों में कुछ कम। इस प्रवृत्ति के यहाँ केवल थोड़े से उदाहरण दिये जा रहे हैं। स्थल-निर्देश 'ग्रन्थावली' के भ्रृनुसार किया जा रहा है।

साखियों के उदाहरण—साखी ३-६: ग्रंदेसड़ी, भाजिसी; १२-१२: मारिसी; १२-५२: बूड़िसी, पड़िसी; २०-१७: वकससी; २७-२: चपेटसी; २८-२: गंवाइसी, देसी; ३१-६: रहिस्यू; ३४-७: जुड़िसी; १२-४८: होसी; १६-३१: त्यांह; १६-२६ पिंगा।

पदों के उदाहररा — ग्रन्था० ३६० : दाम छै (=हिन्दी 'है') पंरिष (=हिन्दी 'पर') काम नाँहीं ज्ञान छै पंरिष ग्रंघ रे। श्रवरा छै पंशिष सुरित नाहीं नैन छै पंरिष ग्रंघ रे॥

रमैि एयों के उदाहरण-'बावनी' दोहा ४ : थारी।

'कबीर-प्रन्थावली' के संपादकों ने जिसे भूमिका में पंजाबी-प्रभाव कहा है ग्रौर जिसका कारण उनकी समभ में नहीं ग्रा रहा था वह ग्रधिकांशतः राजस्थानी-प्रभाव है, ग्रौर उसका कारण स्पष्ट रूप से यही है कि जिस प्रति के ग्राधार पर 'कबीर-प्रन्थावली' छापी गयी थी वह पंचवाणी-परिवार की ही एक प्रति थी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, पंचवाणी-प्रतियों का निर्माण तथा लेखन प्रायः राजस्थान के दाद्पंथ में ही होता रहा।

(ख) पंजाबी-प्रभाव भी मिलता है, किन्तु उसकी मात्रा राजस्थानी-प्रभाव से कम है। नीचे पंजाबी-प्रयोगों के भी कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं—

साखी १२-११-१: चाम पलेटे हड; १२-६०-२: रुई पलेटी श्रागि: ४४-

३७-१ : चित धरि एक **बमेक** ( =िहिन्दी 'विवेक' ); १-२-१ : बिलहारी गुरु **ग्रापली** (= श्रापकी ); पद ६२ : कीता, उसदा ।

दा३ तथा दा५ में ऊपर उल्लिखित उदाहरणों के म्रतिरिक्त कुछ म्रन्य प्रयोग भी मिल जाते हैं जिनसे उन पर पंजाबी-प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है; उदाहरणतया साखी २६-१८-२ का पाठ सभी दा॰ प्रतियों में ''भाग तिन्हीं का हे सखी'' है; किन्तु दा३ में उसका पाठ है: भाग तहंदा हे सखी''। 'दा' प्रत्यय स्पष्ट रूप से पंजाबी का है।

दा५ में रांमकली पद ५७ : मियाद मेरे तूही मिलनां नहीं बिछोहा । कूं जड़ियां कुरलाइयां सारस कुरली ताल वे । एक बिछोहा भी मरए। तिसदा कूंग हवाल वे ।

(ग) फ़ारसी-लिपि-जितत विकृतियाँ—(१) 'ग्रन्थ बावनी' पंक्ति ३ का दा० प्रतियों में पाठ है: ''तुरक सुरोकत जानिए, हिंदू बेद पुरांगा।'' नि० तथा गु० में 'मुरीकत' के स्थान पर 'तरीकत' पाठ मिलता है। हिन्दुओं के वेद-पुरागा की तुलना में तुर्कों का 'तरीकत' ही सार्थक है, 'मुरीकत' नहीं। ग्रतः 'मुरीकत' पाठ विकृत ज्ञात होता है। लिपिजिनित संभावनाओं पर विचार करने से ज्ञात होता है कि नागरी या नागरी से विकसित ग्रन्य लिपियों में 'तरीकत' से 'मुरीकत' होना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं, क्योंकि नागरी के 'त' ग्रौर 'म' में बहुत ग्रन्तर होता है। केवल फ़ारसी लिपि से इस विकृत का समाधान हो सकता है।

२—'बावनी' में ही आगे की साखी में दूसरी पंक्ति का पाठ दा० में है— ''नाहीं देखि न भाजिए प्रेम सयानप एह ।'' नि०, गु० ('बावनश्रखरी' पंक्ति १६) तथा बी० ('ज्ञानचींतीसा' पंक्ति २२) में 'प्रेम' के स्थान पर 'परम' पाठ मिलता है। दा० में यह विकृति भी उर्दू मूल के कारएा ही ज्ञात होती है।

३—'दुपदो रमैनी' की ७२ वीं पंक्ति में ''बाजै संख सबद धुनि बेनां, तन मन चित हरि गोबिंद लीनां ।'' का 'बेना' शब्द वस्तुतः उर्दू मूल 'बीना' (=एक बाजा) का विकृत रूप ज्ञात होता है। तुक की दृष्टि से भी 'लीनां' की संगति में 'बीनां' पाठ ही संगत लगता है।

४—दा० गौड़ी ४५ ३ का पाठ है: ''जामैं मरै न संकुट म्रावै''। गु० गउड़ी ७०-५ में 'संकुट' के स्थान पर 'संकिट' (—संकट में ) पाठ मिलता है जो सुसंगत है। दा० में यह विकृति उर्दू के जबर, जोर, पेश की म्रव्यवस्था के कारण म्रायी ज्ञात होती है।

५-इसी प्रकार दा० बिलावल १ (ग्रन्था० पद ३६२) की प्रथम पंक्ति के

द्वितीय चरण का पाठ है: ''गुरु गिम भेद सहर का पावै।'' इसमें 'सहर' शब्द निरर्थक है स्रौर 'सु हरि' का विकृत रूप ज्ञात होता है। तुलनीय गु० गौड़ी ७७-१: गुर गिम भेदु सु हरि का पावउ। यह विकृति भी फ़ारसी-लिपि के ही कारण हुई जान पड़ती है।

६—दा० केदारौ द-४ (ग्रन्था० पद ३०७-४) का पाठ है: 'ग्रांन न भावै नींद न ग्रावै.....।'' शबे० (१) विरह-प्रेम ४ में 'ग्रांन' के स्थान पर 'ग्रन्न' पाठ मिलता है जो सार्थक ग्रौर प्रसंगसम्मत है। 'ग्रन्न' का 'ग्रांन' होना उर्दू में ही संभव है।

इस प्रकार की विकृति के अनेक उदाहरए। मिलते हैं। आगे इसकी चर्चा पग-पग पर मिलेगी और अन्य प्रतियों के साथ दा० के भी उदाहरए। अनेक मिलेंगे। नौचे केवल दा० प्रतियों में मिलने वाली कुछ ऐसी विकृतियों का स्थल-निर्देश किया जा रहा है जो फ़ारसी-लिपि-जनित ज्ञात होती हैं।

७—दा० गौड़ी ३१-४: भगति [ तुल० नि० गौड़ी ३१-४: भगत ]

- दा२ म्रासावरी ५६-६ ( ग्रन्था० २५७-६ ) **हाजिरां सूर** [ तुल० गु० तिलंग : हाजिर हजूर ]

 $\varepsilon$ —दा॰ साखी ३७-१०-१: **मंदिल** [ तुल॰ गु॰ ११३-१: मादलु ] १०—दा॰ १३-१६-२: **गलका** [ तुल॰ दा३, नि॰ सा॰ साखी २ $\varepsilon$ - ४-२: गटका ]

कई विकृतियाँ ऐसी मिलती है (जैसे : इब, निजरि, रिन) जो ग्रन्थथा प्रातीय प्रभाव के कारए। भी मानी जा सकती हैं, ग्रतः सन्देहास्पद होने के कारए। उन्हें यहाँ नहीं सम्मिलत किया गया।

(घ) नागरी-लिपि-जिनत विकृतियाँ—नागरी लिपि के कारण मिलने वाली विकृतियों की संख्या उर्दू की तुलना में बहुत कम है। प्राप्त उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं—

१—दा० गोड़ो ७५-१ का पाठ है: "विनती एक रांम सुनि थोरी। ग्रब न बचाइ राखि पित मोरी।।" नि० गौड़ी ५१ में 'बचाइ'—जो यहाँ निरर्थंक है— के स्थान पर 'नचाइ' पाठ मिलता है जो प्रसंगसम्मत लगता है। जान पड़ता है, नागरी के 'न' ग्रौर 'ब' की समानता के कारण ही दा० के पाठ में यह विकृति हुई है।

२—दा० गौड़ी ८८-५ में दा३ का पाठ है : ''कहै कबीर सुनि सुनि उपदेसा।'' अन्य प्रतियों में ''सुर मुनि रुपदेसा'' पाठ मिलता है। कैथी में 'न' और 'र' एक-से होते हैं, इसी के कारण दा३ में यह विकृत पाठ आया हुआ जात होता है।

३, ४—इसी प्रकार दा० ग्रासावरी २५-१ (ग्रंथावली २२६-१) का पाठ दा३ में "मैं सासने पिय गौहिन ग्राई" है जब कि ग्रन्य प्रतियों में 'सासने' के स्थान पर 'सासरे' पाठ मिलता है जो सार्थक ग्रौर प्रसंगसम्मत है। इसी प्रकार दा० बिलावल ४-५ (ग्रंथा० ३६५-५): तीन बेर पतियानां लीन्हां। 'पतियानां यहाँ निर्थंक है; तुलना ग्रन्य पाठ: 'पतियारा'।

(इ) पुनरावृत्तियाँ—दा० में कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं जो एक से अधिक स्थलों पर मिलती हैं। कहीं-कहीं ये पंक्तियाँ ज्यों की त्यों दुहरायी हुई हैं और कहीं कुछ शब्दांतर के साथ मिलती हैं। उदाहरण निम्नलिखित हैं—

१—-दा० साखी १-७ : सतगुरु सांचा सूरिवां, सबद जुबाहा एक । लागत ही भैं मिलि गया, पड़चा कलेजै छेक ।।

यही साखी शब्दशः इसी प्रकार ग्रागे दा० ४०-४ पर भी मिल जाती है। २—तूल० दा० १२-१२ तथा ४६-१६—

> कबीर कहा गरिबियौं, काल गहे कर केस । न जांगोों कहां मारिसी, कै घर कै परदेस ॥

३ - तुल ० दा० १३-२०: मैंमंता मन मारि रे; नांन्हां करि करि पीसि । तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म भलके सीसि ।।

तथा ५२-४ : इस मन को मैदा करौ, नांन्हां करि करि पीसि । तब सुख पावै सुंदरी, ब्रह्म फलकै सीसि ॥

[ ग्रंतर केवल प्रथम चरगा के पाठ में है ।]

कुछ साखियाँ ऐसी भी हैं जिनकी केवल एक पंक्ति में समानता मिलती है; उदाहररातया—

तुल० दा० ४-४: भल उठी भोली जली, खपरा फूटिम फूटि। जोगी था सो रिम गया, ग्रासन रही बिभूति॥

तथा दा॰ ४१-७ : मन मारचा ममता मुई, ग्रहं गई सब छूटि । जोगी था सो रिम गया, श्रासिए रही बिभूति ।।

इसी प्रकार--- तुल० दा० ४-४ तथा ४-६; ४०-६ तथा ४०-७।

पदों में भी कुछ पंक्तियों की पुनरावृत्ति मिलती है, किन्तु उनकी ब्रावृत्ति में विशेष ब्रस्वाभाविकता नहीं खटकती; उदाहरुएतया— १—तुल० दा० गौड़ी २-१: बहुत दिनन थें में प्रीतम पाए। भाग बड़े घर बैठें ग्राए।। तथा दा० गौड़ी ३-३: बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए। भाग बड़े घर बैठे ग्राए॥ २—तुल० दा० गौड़ी ६२-१०: कहैं कबीर भिसति छिटकाई दोजग ही मन मांनां। तथा ग्रासावरी ५४-१०: कहैं कबीर भिसति छिटकाई दोजग ही मन मांनां।

३—तुल० दा० ब्रासावरी ४०-३, ४ (ग्रंथा० २४१-३,४)— जौ जारै तो होइ भसम तन रहत कृम है जाई।

कांचे कुंभ उदक भरि राख्यो ताकी कौंन बडाई ॥

तथा केदारौ १६-३, ४ ( ग्रंथा० ३११ )---

जे जारै तौ होइ भसम तन रहित किरम जल खाई। सूकर स्वांन काग कौ भिखन तामें कहा भलाई।। रमैनियों के उदाहरण—

१—तुल० दा० सतपदी १-२-१ : सत रज तम थें कीन्हीं माया। श्रापरा मंभै श्राप छिपाया।।

तथा बड़ी ग्रष्टपदी १-२-१: सत रज तम थें कीन्हीं माया। चारि खानि बिस्तारि उपाया।।

२-- तुल० दा० सतपदी ४-४ : जिन जांन्या ते निरमल ग्रंगा ।

नहीं जांन्या ते भए भुजंगा।।

तथा बारहपदी ५-५ : जिन चीन्हां ते निरमल भ्रंगा।

जे अचीन्ह ते भए पतंगा।।

३—इसी प्रकार तुल० सतपदी ७-४ तथा बड़ी म्रष्टपदी ८-१५; (४) सतपदी साखी ७ तथा बड़ी म्रष्टपदी ८; (५) बड़ी म्रष्टपदी ५-१ तथा ७-४; (६) बड़ी म्रष्टपदी ५-११, तथा दुपदी २-२६-१; (७) बड़ी म्रष्टपदी ५-१४ तथा दुपदी २-१४; (८) बड़ी म्रष्टपदी ५-१४ तथा दुपदी २-१४; (८) बड़ी म्रष्टपदी ५-११ तथा दुपदी २-१४; (८) वड़ी म्रष्टपदी ५-११ तथा दुपदी २-४८-१ तथा वही ५६-१।

#### नि॰ प्रति का विवरण

यह प्रति जयपुर के दाइन्हर् विद्यालय में है और कुछ समय के लिए हमें अध्ययन-कार्य के हेतु उधार जिल गयों थी। यह भी लगभग १३ इंच लम्बी और ७ इंच चैड़ी ३६६ पत्रों को मोटी पोथी है। इसमें प्रति पृष्ठ ३६ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति २६ अक्षर आये हैं। कबीर की वाग्गी इसके १६४ वें पत्रे से आरम्भ होकर २७० पत्रे तक मिलती है। सम्पूर्ण पुस्तक एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी हुई है—केवल कहीं-कहीं कलम बदल जाने से अक्षर कुछ मोटे-पतले हो गये हैं। पूष्पका इस प्रकार है—

इति श्रो सरब पुस्तक संपूर्ण॥ पुस्तक की बाणी श्रायी सवा सैतीस हजार॥ २०००।॥
निरगुण सरगुण सोवि के लिखी बस्तु तत्सार॥ समत ॥ १-६१ ॥ की मिती फागुण मासै
कृष्ण पन्ने तिथ्यौ नाम एकाद्शी ॥ ११ ॥ बार मंगलवार के दिन लिपतं च श्राम टेहरी मध्ये
लिपतं च साव हरिशामदास स्वामी श्रो श्रो १०० श्रमरदास जी को पोता शिष बाबा जी
श्री श्री १०० दरसणदास जी को शिष हरिशामदास ॥"

इससे ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ संवत् १८६१ में ग्रमरदास निरंजनी के प्रपौत्र शिष्य साधु हरिरामदास द्वारा टेहरी ग्राम में लिखा गया। इसमें कबीर के ग्रातिरिक्त सेवादास, हरिदास, तुरसीदास ग्रादि निरंजिनी संतों, नाथ-योगियों तथा रामानंद ग्रादि ग्रन्य संतों की वािरायाँ मिलती हैं। इस ग्रंथ में कबीर, नामदेव तथा गोरखनाथ के सटीक पद भी दिये गये हैं।

नि॰ प्रति में साखी, पद, रमैनी के ग्रांतिरिक्त कबीर के सात रेख़ते भी ग्राते हैं। नि॰ में ग्राने वाले ग्राधे से ग्रधिक साखी-पद दा॰ प्रतियों में मिलते हैं, किन्तु क्रम ग्रौर संख्या में यह उनसे नितात भिन्न हैं। 'ग्रन्थावली' की 'क' प्रति की द०६ साखियों में से दु४ साखियाँ नि॰ में नहीं मिलतीं, शेष ७२५ साखियाँ मिल जाती हैं। 'ख' प्रति की ग्रांतिरिक्त साखियों में से, जो मुद्रित संस्करण में नीचे दी गयी हैं, ६२ साखियाँ मिलती हैं। इसके ग्रांतिरिक्त ५६६ साखियाँ नि॰ प्रति में ऐसी मिलती हैं जो न 'क' प्रति में हैं ग्रोर न 'ख' में। इस प्रकार नि॰ में कुल मिला कर ७२५ + ६१ + ५६६ ग्रंथीत १३८५ साखियाँ हैं। पुष्पिका में दी हुई १३७६ संख्या ग्रायुद्ध ज्ञात होती है।

पोथी में कबीर के पदों की संख्या ६६२ दी गयी है, किन्तु वास्तव में वह ६६१ ही है। 'ग्रन्यावली' की 'क' प्रति के ४०३ पदों में केवल २ (पद १४५ तथा ३६२) नि० में नहीं मिलते, शेष सब मिल जाते हैं। इनके ग्रतिरिक्त २६० पद नि० में ग्रीर हैं।

रमैनियों के लिए भी पुष्पिका में १३ संख्या दी हुई है, किन्तु वास्तविक संख्या १२ ही है; शीर्षक क्रमशः इस प्रकार हैं : १. सकल गहगरा, २. सतपदी, ३. बड़ी ग्रष्टपदी, ४. दुपदी, ५. लहुरी ग्रष्टपदी, ६. बारहपदी, ७. चौपदी, ६. बातनी, ६. दुपदी दूसरी, १०. ग्रगाधबोध / १० श्रीपा जोग, १२. सबदभोग जोग। पहले ग्राठ के नाम दा० में भी मिलते हैं, किन्तु शेष चार न दा०

## में मिलते हैं और न किसी अन्य शाखा में।

निरंजनीपथ की जितनी पोथियाँ मिली हैं सब के पाठ प्रायः समान हैं। विद्यालय की दूसरी प्रति पहली से ग्रक्षरशः मिलती है, केवल सभा की प्रति में दो एक अन्तर हैं, जो नगण्य हैं। सभा की प्रति में राग बिहंगड़ौ का इक्कीसवाँ पद ठीक उस स्थान पर नहीं मिलता, कुछ ग्रागे चल कर पत्रा १७६ की २४ वीं संख्या पर मिलता है। इसके अतिरिक्त उसमें ऊपर की नि० प्रति के सात पद नहीं हैं, शेष सब विशेषताएँ वही हैं।

#### श्रन्य विशेषताएँ

नि० द्वाराकबीर की वाणी का जो पाठ प्रस्तुत होता है उसकी ग्रन्य विशेष-ताएँ दा० के समान ही हैं। इसमें भी राजस्थानी तथा पंजाबी के प्रभाव ग्रौर लिपि-संबंधी विकृतियाँ तथा पुनरावृत्तियाँ मिलती हैं। नीचे क्रमशः इनके उदाहरण दिये जा रहे हैं।

राजस्थानी-प्रभाव—दा० के प्रसंग में राजस्थानी प्रभाव के जितने उदाहरए। दिये गये हैं, वे सब प्रायः नि० में भो मिलते हैं। नीचे कुछ ऐसे प्रयोगों का स्थल-निर्देश किया जा रहा है जो नि० में स्वतंत्र रूप से मिलते हैं—

- १—नि० १६-६३-२: एक बिहाड़े सोइवौ [ तुल० दा० २-११-२: एक दिनां है सोवनां, तथा गु० १२८-२: एक दिन सोवन होइगो ]।
- २--- नि० ४-६-२: यहु तन जासी छूट [ तुल० दा० २-२४-२: यहु तन जैहै छूट, तथा गु० ४१-२: प्रान जाहिगे छूट ) ।
- ३—नि॰ ७-२४-२ : इक दिन रांम पधारिसी [ तुल॰ सासी॰ १४-३६-२ : अयायेंगे ]।
- ४—नि० ५१-२४-२ : इस फल को सोई भखै, **जीवतड़ा** मरि जाइ [ तुल० सासी० ४२-२०-२ : जो जीवत मरि जाइ ] ।
- ४-—नि॰ ४०-१८-२ : क्यूं हमहीं तागां वसेख [ 'तागां' राजस्थानी प्रत्यय == हिं० का, को ]।
- ६—नि० ५०-१७-२ : मारएाहारा **जािएसो** [ तुल० दा० ४४-११५-२ : बाहन<mark>-</mark> हारा जांनिहै ]।
- ७---नि॰ १-३६-१ : जो दीसै सो बिनससी [ तुल॰ सा॰ १-६५ : बिनसिहै ]।
- ५—नि॰ २१-१४-१ : पर नारी के राचर्णें, अवगुरा छै गुरा नाहिं [ तुल॰ दा॰ २०-५ : श्रौगुन है गुन नाहिं; राज॰ 'छैं'=हिन्दी 'हैं' ]।

कबीर-वाग्गी की जितनी प्रतियाँ मिलती हैं, राजस्थानी-प्रभाव नि० में सब से ग्रधिक है ।

पंजाबी-प्रभाव—नि० में पंजाबी के वे सभी उदाहरए। मिलते हैं जो ऊपर दा० प्रतियों के विवरए। में दिये गये हैं। उनके अतिरिक्त भी एकाध स्थल ऐसे मिलते हैं जिनमें पंजाबी-प्रभाव परिलक्षित होता है; यथा—

१—नि० साखी७-२४-१: बिचार बमेक [ तुल० सासी० १४-३६: बिबेक ]। २—नि० गौड़ी १३६ में सभी पंक्तियों के अंत में 'बे' शब्द मिलता है। यह पद बी० शब्द ६१ तथा शबे० (१) चिता० उप० ३८ के रूप में भी मिलता है। बी० में 'बे' के स्थान पर कुछ नहीं मिलता, शबे० में 'हो' मिलता है जो कबीर की भाषा के लिए अधिक स्वाभाविक है। नि० प्रति का 'बे' पाठ स्पष्ट रूप से

फ़ारसी लिपि-जनित विकृतियाँ-कुछ उदाहररा निम्नलिखित हैं-

पंजाबी-प्रभाव के कारण आया हुआ ज्ञात होता है।

१—नि० ४४-३४-१ का पाठ है : कबीर हिरणी दूबली, इस हिरग्रारें माल । दा३ ४४-३३, बी० १८, तथा गु० ५३ में 'माल' के स्थान पर 'ताल' पाठ मिलता है ग्रीर उक्त प्रसंग में दूसरा पाठ ही ग्रधिक उपयुक्त लगता है । नि० में यह पाठ कैसे ग्राया, इसकी संभावनाग्रों पर विचार करते हुए ग्रनुमान होता है कि यह विकृति कदाचित् फ़ारसी लिपि के कारण हुई है । पहले किसी उर्दू प्रति में 'ताल' पाठ रहा होगा । ग्रागे चल कर उर्दू 'ते' के दोनों नुक्ते उसके शोशे में मिल जाने से किसी प्रतिलिपिकार ने उसे 'माल' पढ़ लिया होगा ग्रीर फिर वही पाठ चलने लगा ।

२—नि० ३३-११: तांबा फिरि कांसी भया, राम जी भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठि कबीरा जीम।। दा० ३१-१०, सा० ६३-१४, सासी० ३७-६ में इसकी प्रथम पंक्ति का पाठ है: 'काबा फिरि कासी भया, राम जु भया रहीम।' राम-रहीम के प्रसंग में काबा-काशी का ग्रभेद प्रसंग-सम्मत लगता है। 'तांबा' श्रीर कांसी के एक होने में कोई विशेष तुक नहीं दिखाई देता, क्योंकि तांबा ग्रगर कांसी हो जाय तो इससे न हिन्दुश्रों का कुछ बनता-बिगड़ता है श्रीर न मुसलमानों का। इसके ग्रतिरिक्त यह प्रश्न भी उठ सकता है कि केवल नि० प्रति में यह पाठ क्यों ग्रा गये? 'काबा' का 'तांबा' होना उर्दू लिप में ही सम्भव हो सकता है। 'काबा' का 'तांबा' (धातु) हो जाने पर विषमता दूर करने की दृष्टि से 'काशी' का भी 'कांसी' कर लिया गया—ऐसा ज्ञात होता है।

इ—नि० १७-३०-२: कोई इक ग्रोंकर मन बसा, दह मैं पड़ी बहोरि। दा० १३-२४ में 'ग्रोंकर' के स्थान पर 'ग्रविखर' पाठ मिलता है। 'ग्रोंकर' पाठ उक्त प्रसंग में निर्थंक ज्ञात होता है ग्रीर फ़ारसी लिपि में लिखे हुए 'ग्रविखर' या 'ग्राखर' का विकृत रूप ज्ञात होता है। उर्दू में ग्रविफ़, काफ़, हे, रे मिलाकर 'ग्रविखर' या 'ग्राखर' लिखा जाता है। यह ध्यान देने की बात है कि यदि 'हे' के नीचे लगाया हुग्रा शोशा, जो घसीट में लिखने पर 'वाव' की तरह भी लग सकता है, तनिक भी दाहिने खिसक जाय तो 'ग्राखर' को सरलता से 'ग्राकर' पढ़ा जा सकता है। नि० की इस पाठ-विकृति का यही समाधान उचित प्रतीत होता है।

४—नि० २३-१५: काला मुंह करि करद का, दिल तें दूरि निवारि। सब सूरत सुबिहान की, अहमुख मुला न मारि।। साबे० ७७-११ तथा सासी० ७०-३० में 'दूरि' के स्थान पर 'दुई' तथा 'अहमुख' के स्थान पर 'ग्रहमक' पाठ मिलते हैं। नि० में उक्त दोनों विकृतियाँ उर्दू लिपि के माध्यम से ही आयी हुई ज्ञात होती हैं। स्थल-संकोच के कारएा कुछ अन्य उदाहरणों का निर्देश मात्र किया जा रहा है, जो निम्नलिखित हैं—

५—नि॰ ३-२४ : हरि सुमिरन हाजिर खड़ा, लेहु वुभाइ वुभाइ + [तुल॰ दा॰ २-३२, सा॰ ३०-६८, सासी॰ १३-११३ : हरि सुमिरण हाथीं घड़ा ]।

६—नि० २३-१२, १ : इंडा किन विसमिल किया [ तुल० सा० ६०-२० सासी० ७३-२१ : ग्रंडा । किन्तु यह विकृति पश्चिमी उच्चारण के प्रभाव स्वरूप भी मानी जा सकती है ] ।

७—नि० गौड़ी १४६-४: एकिह गाल तिवाविहिंगे [ तुल० दा० गौड़ी १४०: एकिह घालि तवाविहिंगे ]।

५—नि० म्रासावरी ५२-६ : बांभन ग्यारिस करें चौबीसौ काजी मिहर-मुदाना । [तुल० दा० म्रासावरी ५८: काजी महरम जाना, गु० विभास प्रभाती २ : काजी महरम जाना, वी० ६७, बी० ५२ : रोजा मुसलमाना ]।

६. नि० गौड़ी १४८-२ : कौन चित्र ऐसा चित्रणहारा [ तुल० दा० गौड़ी १४१ : चतुर ]।

१०—नि० मारू १-२ : पेट भरौ पसुवा ज्यूं सूत्यौ मिनल जनम इन हारचौ। [ तुल० गु० मारू १०: मनुख; किंतु पश्चिमी उच्चारण के प्रभाव से भी संभव।]

११---नि॰ बिहंगड़ौ ६-४, ७ : एरंड रूख करै मलियागर चहुं दिसि फूले

बासा। पिंगो मेर सुमेर उलंघे अंघरा देख तमासा।। [तुल० बी० २३ तथा शबे० (२) सतगृह० २०: फूटै, पंगा ]।

१२—नि० सारंग ७-८: कहै कबीर सोई गुरु मेरा घर की रार नवेड़े।
[तुल० बी० ३-६: निबेरे ]।

१३——नि॰ भ्रासावरी ६४-५ : धरिंग दुसिंग निह धारी [तुल॰ 'दसन' — दाँत ] १४——नि॰ ८०-५ : कहै कबीर फिरि जूनि न भ्रावै [तुल॰ स॰ : जोनि ]।

१५—नि० केदारौ २१-४ : मोहि तोहि स्रादि ग्रंति बनि ग्राई । जैसे सिलता सिंधु समाई ॥ ितुल० शबे० (१) विरह-प्रेम ३४-५ : सलिता ]

१६——नि॰ सोरिठ ५७-८: कूरम किला पछांगि कै बिचरै निज दासा। त्लि॰ शबे॰ (३) साधु० ४-८: कला ।

नागरी-लिप-जनित विकृतियाँ—नि० में नागरी लिपि की विकृतियों के केवल दो उदाहरण मिल सके हैं, जो निम्नलिखित हैं—

१—नि० म्रासावरी ५१-७ : म्रसमांन ग्यांने लहंग दरिया तहां गुसल करदा बूद । त्ल० दा० म्रासावरी ५७-७, गु० तिलंग १-८ : म्यांनें = मध्यो।

२—नि० भैरूं ४६-७ : घाटी चढ़त बैल इक थाको गयो रांनि छिटकाई।
[तुलं० गु० गौड़ी ४६-८ : गोनि। 'गोनि' या 'ग्नूनि' टाट के उस थैले या
खुरजी को कहते हैं जिसमें सौदा भर कर व्यापारी लोग बैल या घोड़े की
पीठ पर लाद देते हैं और वह दोनों छोर लटकती रहती है। नि० का
'रांनि' जिसकी व्युत्पत्ति ग्रस्पष्ट है, 'ग्नूनि' का ही विकृत रूप ज्ञात होता
है। हिन्दी में 'ग्नूनि' के ऊकार की मात्रा यदि 'ग' के पूर्वार्द्ध से मिल
जाय तो 'ग्नूनि' को 'रानि' पढ़ लिया जा सकता है। नि० की इस विकृति
का कदाचित् यही कारण है।

पुनरावृतियाँ — नि० में भी दा० के समान कुछ पंक्तियाँ एक से ग्रधिक स्थलों पर मिलती हैं, किंतु उनकी संख्या ग्रपेक्षाकृत कम है। नीचे उनका निर्देश किया जा रहा है —

१--- तुल ० ति ० १७-२३ तथा ४०-१०३: काया कजली बन है, मन कुंजर मैंमंत। बेवट ग्यांन रतन है, कोई समभै साधू संत ।।

२—नि० २०-४४: कबीर जो दिन ग्राजि है, सो दिन नांहीं कालि । खेत कबीरा चुिंग गया, पंडित ढूंढ़ै बालि ।।

ल० नि० ४४-६१: कबीर जो दिन ग्राजि है, सो दिन नांहीं कालि। चेति सकै तो चेतिए, भीच पड़ी है स्थालि।। दोनों की पहली पंक्तियाँ समान हैं।

३—नुल० नि० २३-१६ : जोरी करि जिबहै करें, कहते हैं ज हलाल । साहब लेखा मांगिसी, तब होसी कवन हवाल ।

तथा नि॰ २३-१६ : गला काटै कालमां भरें, कीया कहै हलाल। साहब लेखा मागिसी, तब होसी कौंन हवाल।।

दा० के प्रसंग में पुनरावृत्तियों के जो उदाहरण दिये गये हैं, उनमें से प्रथम चार को छोड़ कर शेष सब नि० में भी मिल जाते हैं। रमैनियों में जो पुनरावृत्तियाँ दा० में हैं वे नि० में भी शब्दशः उसी प्रकार मिलती हैं।

# गु॰ का विवरण

'श्री गुरु ग्रन्थ साहब', जो सिक्खों का धर्मग्रंथ है, समूचे संत-साहित्य का एक विशाल संग्रह-ग्रंथ है। इसकी मूल प्रति का संकलन सिक्खों के पाँचवें गुरु श्री अर्जुन देव ने अपने निरीक्षण में कराया था। सिक्खों के एक साम्प्रदायिक ग्रन्थ 'सूरज-प्रकाश' के अनुसार संवत् १६६१ वि० (सन् १६०४ ई०) के भादों महीने में गुक्ल पक्ष की पहली तिथि को 'ग्रंथ साहब' पूर्ण हु आ और अर्जुन देव ने उस पर 'मुदावनी' लिखी। इसकी आधारभूत प्रतियों या मौखिक परंपराओं के संबंध में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं, जिन्हें यहाँ उद्धृत करने से कोई लाभ नहीं होगा।

'ग्रन्थ साहव' का सिक्खों में ग्रत्यिक सम्मान है। दसवें गुरु गोविन्द सिंह जी जब मरने लगे तो उन्होंने उस की ग्रोर लक्ष्य कर अपने ग्रनुयायियों से कहा था कि ''सिक्खो, मेरे बाद ग्रब तुम्हारा कोई शरीरधारी गुरु नहीं होगा, 'ग्रन्थ साहव' को ही ग्रपना गुरु समभना। उसकी शिक्षाग्रों पर चलना ग्रौर उसके सम्मान की रक्षा करना।'' तब से उसकी एक-एक मात्रा को गुरुमन्त्र समभ कर सिक्ख लोग उसका पठन-पूजन करते हैं। उनका विश्वास है कि 'ग्रंथ साहब' में उनके दसों गुरुग्रों को वारिएयों के साथ उनकी ग्रात्माएँ भी निवास करती हैं। यही कारए। है कि पहले 'ग्रंथ साहब' छापा नहीं जाता था ग्रौर जब छापा गया तो उसकी गुद्धता को पूरी सावधानी रक्खी गयी।

'ग्रन्थ साहव' के प्रकाशित संस्करण—सब से पहले भाई मोहन सिंह वैद्य ने तरनतारन प्रेस, श्रमृतसर से गुरुमुखी में 'ग्रादि श्री गुरुग्रंथ साहब जी' का एक संस्करण प्रकाशित किया । श्रागे चल कर हिन्दी का विशेष प्रचार होते देख उन्होंने गुरुमुखी बीड़ को ज्यों का त्यों नागरी में भी छपवाया । सर्व-हिन्द-सिक्ख-मिशन (ग्रमृतसर) ने भी एक हिंदी संस्करण सन् १९३७ में प्रकाशित किया। इनके म्रतिरिक्त खालसा प्रेस तथा शिरोमिए गुरुद्वारा, म्रमृतसर के संस्करएा भी हैं। जैसा पहले निर्देश किया गया है, प्रस्तुत पुस्तक में पाठ-मिलान सिक्ख-मिशन संस्करएा पर ही म्राधारित है। इसमें तरनतारन-संस्करएा की तरह सभी शब्द सरपट नहीं, प्रत्युत विच्छेद सहित छापे गये हैं। शब्दों का विच्छेद करने में यद्यपि सावधानी बहत रक्खी गयी है, किन्तु यत्र-तत्र भूलें रह गयी हैं।

धार्मिक भावना के कारए। एक बड़ा लाभ यह हुम्रा है कि 'श्री गुरुग्रंथ साहब' का प्रकाशित संस्करएा, जो म्राज हमारे सामने है, निरापद रूप से सं० १६६१ की मूल प्रति का प्रतिरूप माना जा सकता है। उसकी एक मात्रा में भी म्राज्य नहीं म्राने पाया है। म्रान्य प्राचीन प्रतियों की भाँति वह किसी सम्पादक या लिपि-कर्त्ता द्वारा न तो शोधा गया है भीर न परिवर्तित-परिवर्धित किया गया है; यहाँ तक कि 'चलडीम्रा', 'मानीम्रहि', 'स्री गुोपाल', 'पीम्रोडीम्रै' म्रादि म्रनेक, रूप जो म्राज-कल बड़े म्रटपटे लगते हैं, ज्यों के त्यों म्रब भी छापे जाते हैं।

'ग्रंथ साहब' में प्रमुखता सिक्ख-गुरुग्नों की वािि्यों को दी गयी है, किन्तु साथ ही ग्रन्य संतों की वािि्याँ भी संकलित हैं। इनमें सर्वप्रमुख स्थान कबीर को दिया गया है। कबीर की जो रचनाएँ 'गुरु ग्रंथ साहब' में मिलती हैं, उनका ब्यौरा ग्रंथ के ग्रनुसार निम्नलिखित हैं—

| पद: १. रागु सिरी          | पद | संख्या २   | २. गउड़ी        | पदः | संख्या      | ७७  |
|---------------------------|----|------------|-----------------|-----|-------------|-----|
| ३. ग्रासा                 | "  | " ३७       | ४. गूजरी        | "   | "           | २   |
| <b>५.</b> सौरठि           | ,, | "          | ६. धनासरी       | "   | "           | , X |
| ७. तिलंग                  | "  | " {        | <b>५. सू</b> ही | "   | • • • • • • | ሂ   |
| ं ६. बिलावल               | ,, | " १२       | १०. गौंड        | ,,  | "           | ११  |
| ११. रामकली                | ,, | " १२       | १२. मारू        | "   | "           | ११  |
| १३. केदारा                | "  | " Ę        | १४. भैरउ        | "   | ,,          | २०  |
| १५. बसंतु                 | "  | " 5        | १६. सारंग       | "   | "           | Ŗ   |
| १७. विभास प्रभाती         | "  | " <u>¥</u> | (कुल २२८ पद)    |     |             |     |
| मनोक (—मानिमाँ ) कल २८३ । |    |            |                 |     |             |     |

सलोक (=साखियाँ) कुल २४३।

किन्तु कबीर के प्रकरण में दिये हुए २४३ सलोकों में कुछ ऐसे हैं जिनमें स्पष्ट रूप से दूसरे सन्तों के नाम मिलते हैं। सलोक सं० २१२, २१३ तथा २४१ में नामदेव का नाम ग्राया है, २२० में नानक का ( महला ३ ग्रर्थात् गुरु ग्रमरदास जी कारे) ग्रीर २४२ में रैदास का नाम ग्राया है। इनके ग्रतिरिक्त

२. दे० श्री गुरुग्रंथ साहब, मिशन संस्करण, पृ० १३७६।

सलोक सं० २०६, २१०, २११, २१४ तथा २२१ में महला ४ का निर्देश है जिससे ज्ञात होता है कि वे गुरु अर्जुन देव द्वारा रचित हैं । सलोक २३४ तथा २३६ को भी मैकॉलिफ् ने गुरु अर्जुनदेवकृत बताया है। यदि इन १२ सलोकों को पहली संख्या में से निकाल दिया जाय तो 'गुरु ग्रंथ साहब' में कबीर के सलोकों को संख्या २३१ ही रह जाती है। पदों में गउड़ी १४ के आरंभ में महला ५ (गुरु अर्जुनदेव) का निर्देश है ।

## पाठ-संबंधी प्रमुख विशेषताएँ

फ़ारसी-लिप-जिनत विकृतियाँ—गु० प्रति में मिलने वाली पाठ-विकृतियों में अधिकांश फ़ारसी-लिपि-जिनत हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है—

१—गु० ब्रासा २४ में पहली पंक्तिका पाठ है: तनु रैनी मनु पुनरिष करिहुउ पाचउ तत बराती।

दा० नि० गौड़ी १-३ तथा शबे० (१) विरह-प्रेम ७-३ में इस पंक्ति का पाठ है: तन रत करि मैं मन रत करिहों पंचू तत्त बराती । गु० के पाठ से कोई स्पष्ट श्रर्थं नहीं निकलता। डॉ॰ रामक्रमार वर्मा ने 'रैनी' का तात्पर्यं 'सुगन्धित रेरणू से सज्जित' मान कर इस पंक्ति का ग्रर्थ किया है: "तन ग्रौर मन को वारंवार सुगंधित पराग कणों में परिवर्तित कर मैं पाँचों तत्वों को बराती बना-जैगो। ''<sup>द</sup> यह अर्थ संतोषजनक नहीं लगता, किन्तु 'गुरु ग्रंथ साहब' का पाठ अक्षरशः प्रामाणिक मान लेने पर टीकाकार के सामने अन्य कोई विकल्प था भी नहीं। समस्त संभावनाम्रों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि ऐसी विकृति फ़ारसी लिपि में ही ग्रथिक संभव है। 'मैं मन रत करिहों' यदि उर्दू में लिखा जायगा तो मीम, ये, जेर, नूं (=मैं) ग्रौर मीम नूं रे, ते, जबर (=मन रत), काफ़, रे, जेर, हे, नूं, जबर (=करिहों) म्रक्षर जोड़े जायँगे। 'करिहों' सभी प्रतियों में समान रूप से मिलता है। उई 'मैं' में यदि नीचे 'ये' केदो नुक्ते और ज़र न लगाये जाय तो 'मन' हो जायगा और इसी प्रकार 'मन रत' का उर्दू में 'पूनरपि' होना भी असम्भव नहीं । 'रत करि' या 'रत कै' (रे, ते, काफ़, ये ) को एक में मिला कर घसीट लिखने से 'रैनी' हुम्रा ज्ञात होता है, क्योंकि उर्दू घसीट में 'काफ़' के ऊपर की लकीर श्रलग होकर प्राय: जबर के रूप में हो जाती है, या कम होते-होते बिल्कुल नुकता-जैसी रह जाती है। ग्रत: यह ग्रनुमान किया जा सकता है कि 'गुरु ग्रंथ साहब' में कबीर की वासी जिस ग्रादर्श से ली गयी या तो वह या

२. वही, पृ०१३७४-७६। ४. सिक्ख रिक्तिजन, भाग ४, पृ० ३१४। ४. गुरु ग्रंथ साहब, पृ० ३२६। ६. संत कबीर, परिशिष्ट, पृ० ३८।

उसका कोई पूर्वज फ़ारसी लिपि में था जिससे गु० में भी इस विकृति के समावेश हो गया।

२ - गु० म्रासा १५ में पंक्ति ३, ४, ५ तथा ६ का पाठ है - मेरी मेरी करते जनमु गइम्रो । साइर सोखि भुजं बलइम्रो ॥ सूके सरविर पालि बंधावै लूंगो खेति हथवारि करै । माइस्रो चोर तुरंतह लै गइम्रो मेरी राखत मुगधु फिरै ॥ २॥ चरन सीस कर कंपन लागे नैनी नीह ग्रसार बहै।

दा० ग्रासावरो ४२ ( ग्रंथा० २४३ ), नि० ग्रासावरो ३७ तथा स० में 'हथ' के स्थान पर 'हिंट', 'बारि' के स्थान पर 'बाड़ि', 'तुरंतह' के स्थान पर 'तुरंगम' तथा 'ग्रसार' के स्थान पर 'ग्रसराल' पाठ मिलते हैं। पहले उर्दू में 'ते' के ऊपर एक पड़ी लकीर खींच कर 'टे' बनाते थे। यदि वह लकीर भूल से छूट जाती थी तो 'ठ' का सरलता स 'थ' हो जाता था। उर्दू 'रे' तथा 'ड़े' में भी कोई विशेष ग्रंतर नहीं रहता। गु० का यह विकृत तथा निर्यंक पाठ (क्योंकि 'हथवारि' का यहाँ कोई प्रसंग-सम्मत ग्रंथं नहीं जात होता) मूलतः उर्दू में ही लिखे जाने के कारण ग्राया हुग्रा ज्ञात होता है। इसी प्रकार गु० के 'तुरंतह' तथा 'ग्रसार' भी 'तुरंगम' ग्रथवा 'तुरंगहि' (— 'घोड़ा' या 'घोड़े को') तथा 'ग्रसराल' (—निरंतर) के विकृत रूप ज्ञात होती हैं ग्रौर इन विकृतियों की भी संभावना ग्रधिकांशतः फ़ारसी लिपि के ही कारण ज्ञात होती है। दा० नि० स० द्वारा प्रस्तुत गठ के ग्रनुसार उक्त पंक्तियों का ग्रथं होगा: ''सूखे तालाब की तू पाली॰ बँधाता है ग्रौर फ़सल कट जाने पर खेत को जबदंस्ती कँधता है। घोड़ा तो चोर चुरा ले गया ग्रौर तू, मूर्खं! उसकी मोहड़ी रखाता फिरता है!!'

यद्य पि प्राप्त पाठांतरों से स्पष्ट सिद्ध नहीं होता, किन्तु मेरा अनुमान है कि ऊपर उद्भृत ग्रंश में 'भुजं बलइग्रो' पाठ 'भुजंग लइग्रो' का विकृत रूप है और उद्दू 'गाफ़' को भ्रम से 'बे' पढ़ लेने के कारण हुग्रा ज्ञात होता है (गाफ़ के ऊपर की लकीरों की अव्यवस्था के अनेक उदाहरण 'पदमावत' की प्रतियों में भी मिलते हैं)।

३—गु० गउड़ी ५७-१: कालबूत की हसतनी मन बउरा रे चलतु रचित्रो जगदीस । बी० चांचर २ में 'चलतु' के स्थान पर 'चित्र' पाठ मिलता है। यहाँ बी० का पाठ ही मूल प्रति का ज्ञात होता है। गु० की इस

ण. पालि : सं० पालि (= तालाब की बंधी या ऊँचा कगार ); तुल० जायसी, पद्मावत ६०००
 ६ : पालि जाइ सब ठाढ़ी भईं। तथा ६००५ : टूटि पालि सरवर बिह लागे।

विकृति के कारण उसके टीकाकार के सामने कितनी कठिनाई उपस्थित हुई है इसका अनुमान निम्नलिखित उदाहरए। से लगाया जा सकता है। इस पंक्ति पर डॉ॰ वर्मा की टीका है: "कच्चे भराव की तरह यह पागल मन ऐसी हस्तिनि है जिसने ग्रपनी गित में (?) ईश्वर की रचना कर डाली है।" फिर मानों इस अर्थ से असन्तृष्ट होकर उन्होंने आगे कोष्ठक में इतना और जोड़ दिया : "ग्रथवा हे पागल मन, कच्चे भराव की तरह यह शरीर की हस्तिन ऐसी है जिसने अपनी बृद्धि के विकास में स्वयं ईश्वर की सुष्टि कर डाली है।" बीजक के पाठ से यह कठिनाइयाँ हल हो जाती हैं ग्रीर इतनी कष्टकल्पना की श्रावश्वकता नहीं रह जाती । उसके श्रनुसार इस पंक्ति का सीधा श्रथं होगा: बावरे मन, ईश्वर ने ( इस मायिक जगत का ) जो चित्र उरेह रक्ता है वह कालवृत की हस्तिनी के समान है (जिस पर मुग्ध होकर ग्रनेक कामान्ध हाथी स्वयं फँस जाते हैं )। जंगल में शिकारी लोग गड्ढा खोद कर हथिनी का पुतला खड़ा कर देते हैं। हाथी स्वभाव से ही कामुक होने के कारण गड़ढे में स्राकर फँस जाते हैं। मायाग्रस्त लोगों का वर्णन करने के लिए कबीर ने इसी रूपक का स्राश्रय लिया है। गू० की इस विकृति की विभिन्न संभावनाम्रों पर विचार करने से यह ज्ञात होता है कि संभवत: यह भी फ़ारसी लिपि के कारगा ही ग्रायी है। उर्दू में चित्र चे, ते, रे मिला कर लिखा जाता है। 'ते' का शोशा ग्रगर क्छ ऊपर उठ जाय ग्रौर उसके दोनों नुक़्ते कुछ ग्रौर वाँइ ग्रोर को खिसक जायँ तो वह मिलावट वाले 'लाम' की तरह हो सकता है ग्रीर 'रे' के पेट पर दोनों नक्तों के ग्रा जाने पर उसकी शक्ल 'ते' की सी लग सकती है।

४ — गु० स्रासा १६ को स्रंतिम पंक्ति में 'चिरगट फारि चटारा लै गइस्रों' पाठ मिलता है। 'चिरगट' वस्तुत: स्रवधी स्रथवा भोजपुरी 'चिरकुट' (= जीर्ग् शीर्ण वस्त्र) का विकृत रूप है जो उर्दू में ही सम्भव हो सकता है।

इसी प्रकार के कई अन्य स्थल भी मिलते हैं जिनका निर्देश नीचे तुलनात्मक रूप में किया जा रहा है। किस प्रकार गु॰ का पाठ विकृत और अन्य पाठ मूल का है, यह लिपि और प्रसंग की संभावनाओं पर ध्यान देने से स्वत: स्पष्ट हो जायगा।

(क) उर्दू 'काफ़', 'गाफ़' के साहश्य से उत्पन्न विकृतियाँ— ५—गु० बावनग्रखरी ११-२ : लिखि ग्ररु मेटे ताहि न माना ।

मंत कबीर, परिशिष्ट, पृ०१७।

तुल वां निव्वावनी ७-२: लिखि किर मेटै ताहि न माना। ६—गुव्यावही ५४-१, २: गज नव गज दस गज इकीस पुरीम्रा एक तनाई। साठ सूत नव खंड बहुतरि पादु लगो म्रिधिकाई।।

तुल० दा० रांमकली ४१-२, ३, नि० रांमकली ४०-२, ३ तथा बी० १५-२, ३: गज नव गज दस गज उगनीसा (बी० उनइस की) पुरिया एक तनाई। सात सूत नव गंड बहत्तरि पाट लागु श्रधिकाई।।

७—गु० बसंत २-४ : हरावंतु जागै धरि लक्स ।

तुल० दा० बसंत ११-४, नि० बसंत १०-६ : हनवंत जागै लै लंगूर।

द─गु० गउड़ी द-१: ग्रंधकार सुखि कबहि न सोईहै।

तुल० दा० गौड़ी १३१-४, नि० गौड़ी १३-४ : कंधि काल सुख कोई न सोवै।

६---गु० सोरिठ १-३ : राम बिन संसार ग्रंघ गहेरा।

तुल ॰ दा॰ केदारौ १८-१, नि॰ केदारौ १६-१: राम बिना संसार घुंघ कुहेरा। (ख) उर्दू 'ज़बर', 'ज़ेर', 'पेश' की ग्रन्थवस्था के काररण उत्पन्न विकृतियाँ—

१६ - गु० बावनग्रस्तरी १०: मन समभावन कारने कछुग्रक पड़ीग्रे गिश्रान।
तुल० दा० नि० बावनी ४: कछु इक पिह्नग्रे ग्यांन।

११—गु० गउड़ी २४-३: **मुत्रु मुत्रु** गरभ गए कीन बिच्या। तुल० दा० गौड़ी १२४-२, नि० गौड़ी १२८-२ (ग्रन्थावली १२५): गरभ मुचे मुचि भई किन बांभ।

[ संस्कृत में 'मुच्' धातु का प्रयोग त्याग के ग्रर्थं में होता है। गु० में इस पंक्ति का पाठ विकृत है, क्योंकि उससे ग्रर्थं स्पष्ट नहीं होता। इसके विपरीत दा० नि० स० का पाठ भ्रांति-हीन है, जिसके श्रनुसार इस पंक्ति का ग्रर्थं होगा: 'वह ( जो राम का भक्त नहीं है उसकी माता ) गर्भं त्याग कर बाँभ क्यों नहीं हो गयी?' ग्रर्थात् दुष्ट पुत्र पैदा करने की श्रपेक्षा उसका बाँभ रह जाना ही ग्रियिक श्रेयस्कर था।]

१२—गु० केदारा ६-४: मरघट लिंग सब लोग कुटुंबु मिलि हंसु इकेला जाइ। तुल० दा० केदारा १६, नि० केदारा १७, शबे० (२) चितावनी ५ तथा स०: मरहट लीं सब लोग कुटुंबी हंस अर्केली जाइ। [ किंतु यह विकृति पंजाबी उच्चारण के प्रभाव से भी मानी जा सकती है।]

१३---गु० सलोक २४-२: भावै घरिर मुड़ाइ।

तुल० दा० २४-११, नि० २३-५: भावै पुरिङ मुङाइ। १४—गु० सलोक १७३-१: कबीर संसा दूरि करु, कागद देह बिहाइ। तुल० दा० १६-२, नि० २४-२०, सा० ४०-३७ साबे०, सासी० ५८-८: कबीर पढ़िबा दूरि करु, पुस्तक देहु बहाइ।

१५ - गु० सलोक १-१ तथा १६०-२: सिमरनी तथा सिमरै ।

ु तुल० सा० ११५-१, सासी० १३-११४: सुमिरनी; तथा दा० ३-६ : सुमिरै ।

[ किंतु गु॰ में नानक म्रादि की वािि्एयों में भी 'सुमिरना' के लिए सर्वत्र 'सिमरना' रूप ही प्रयुक्त हुम्रा है, ग्रतः इसे पंजाबी उच्चारए। का प्रभाव भी माना जा सकता है । ]

१६—गु० सलोक ८१-१: सात समुदिहि मसु करउ।

तुल० दा० ३८-५, सा० ७२-२१ : सात संमद की मसि करौं।

[ इस विकृति का समाधान अन्यथा भी हो सकता है; क्योंकि गु॰ में अन्य अनेक स्थलों पर स्याही के अर्थ में 'मसु' या 'मंसु' शब्द का ही प्रयोग हुआ है।]

१७ गु॰ सलोक ११७-२: जइहै आटा लोन जिउ, सोनि समान सरीह। तुल॰ दा॰ १२-४८, नि॰ २१-५३: सोन सवान सरीर।

# (ग) उर्दू 'ये' की ग्रन्यवस्था के कारण उत्पन्न विकृतियाँ—

उर्दें में 'ऐ' की ध्विन के लिए किवता में प्रायः छोटी 'ये' लिख कर ऊपर जबर का चिह्न लगा देते हैं जो भ्रम से कभी-कभो 'ई' पढ़ लिया जाता है। गु० में कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो फ़ारसी लिपि की इस अव्यवस्था के कारण हुए ज्ञात होते हैं; जैसे—

- १८—गु० गउड़ी १०-२: ना जाना बैकुंठ कहाही। जानु जानु सभ कहिंह तहाही।। तुल० दा० गौड़ी २४-१ चलन चलन सब कोई कहत है। नां जानों बैकुंठ कहां है।
- १६--गु० भैरउ ६-४: जब लगु कालि ग्रसी नहिं काइग्रा। तुल० दा० भेरू २४-४ तब लगि काल ग्रसे नहिं काया।
- २०—गु० सलोक २३०-२: पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल फलंत । तुल० दा० ४७-७: दिसावरै ।
- (घ) अन्य वर्गों के साम्य के कारग उत्पन्न विकृतियाँ—
- २१. गु० सलोक ८८-२ : उह भूलै उह चीरीग्रै साकत संगु न हेरि। तुल० दा० २५-४-२, सा० ५६-८-२ : वो हालै वो चीरिग्रै, साखित संग नबेरि। तथा बी० २४२-२ : वो हालै वो चीघरै, विधना संग निबेरि।

- ( उर्दू 'बे' के नीचे वाले नुक्ते और बड़ी 'हे' के नीचे लगने वाले शोशे के साहश्य के कारणा । )
- २३ गु० सलोक १२४-१ : ग्रंबर घनहरु छाइग्रा, बरिख भरे सर ताल । तुल० दा० ३-२-१, सा० १६-२-१ : सासी० १६-२-१ : गरिज भरे सब ताल । ( उर्दू 'बे' के नीचे की बिदी छूट जाने पर 'रे' के समान हो जाने के कारण । ग्रन्थथा 'सर' ग्रौर 'ताल' समानार्थी होने से पुनरुक्ति-दोष का भय है।)
- २४—गु० गउड़ी २५-३: मुचु मुचु गरभ गए किन बिच्या। तुल० दा० गौड़ी १२५-२ तथा नि० गौड़ी १२८-२: गरभ मुचे मुचि भई किन बांभ।
- २५—गु० त्रासा ५-२ : **लंजित** मुंजित मौनि जटाधर । तुल० दा० ग्रासावरी ४७-७ ( ग्रंथा २४८ ), नि० ग्रासावरी ४२-७ : लुंचित मुंडित मोनि जटाधर ( सं० लुञ्चन — नोचना ) ।
- २६- गु० सलोक २२४-१: काइम्रा कजली बन भइम्रा, मनु कुंचरु महमंतु। तथा पद गाँड ४-६: बांधि पोटि कुंचरु कउ दीना। तुल० नि० १७-३३-१, ५०-१०३, सा० ३१-४२ तथा सासी० २६-७३: काया कजरी बन है, तामैं मन कुंजर महमंत। तथा दा० नि० बिलावल ४ (ग्रन्था० ३३५): बांधि पोट कुंजर कू दीन्हां।

[ ऊपर की तीनों विकृतियाँ उद्दू 'जीम' तथा 'चे' के साहश्य के कारण हुई ज्ञात होती हैं, किन्तु 'कुंचरु' रूप नानक ग्रादि की वाणियों में भी मिलता है, ग्रतः बहुत संभव है कि गु० में तत्कालीन पंजाबी-प्रभाव के कारण कबीर ग्रादि की वाणियों में भी यही रूप प्रचलित हो गया हो।

२७—गु० भैरउ ४-३: **मिसमिल** तामसु भरमु कदूरी। तुल० दा० गौड़ी ६१-४, नि० गौड़ी ६४-४: बिसमिल।

२८--गु० सलोक १६६-१: दुनीया के दोखे मूत्रा।

नुल० दा० १२४-६, नि० १६-५४, सासी० १७-५६: दुनिया के घोखे मुवा। २६---गु० मारू ६ का ग्रंतिम सलोक: सूरा सो पहिचानीग्रै, जुलरे दीन के हेत। तुल० दा० ४५-६, नि० ५०-१: सूरा तबही परिकार, लड़ै धनीं के हेत। (धनी = मालिक, संरक्षक)।

नागरी-लिपि-जिति विकृतियाँ — गु० में भी दा० नि० के समान नागरी-लिपि-जिनत विकृतियाँ उर्दे की अपेक्षा बहुत कम मिलती हैं। सब मिला कर केवल दो विकृतियाँ मिली हैं, जो निम्नलिखित हैं—

१---गृ० गउड़ी ३६-४ का पाठ है: ''सनकादिक नारद मुनि सेखा। तिन भो तन महि मनु नहीं पेखा ।। दा० गौड़ी ३३, नि० गौड़ी ३७ तथा स० में इसका पाठ है: घू प्रहिलाद बिभीखन सेखा। तन भीतरि मन उनहं न पेखा। बी० शब्द ६२ में भो 'तनके भीतर मन उनहुं न पेखा।'' पाठ मिलता है। यद्यपि गु० के पाठ से भी अर्थ वही निकलता है जो अन्य प्रतियों के पाठ से, किन्त् केवल गु॰ में हो ऐसा पाठान्तर मिलने से उसकी स्थिति विचारगीय हो जाती है। कैथी या पुरानो नागरो में 'र' प्रायः 'न' को तरह ही लिखा जाता था, ग्रंतर केवल यह रहता था कि 'न' की बेड़ी लकीर का सिरा कुछ ग्रधिक गोल कर दिया जाता था, जबिक 'र' का सिरा गोल नहीं किया जाता था। यही कारण है कि नागरी में लिखा हुई प्राचीन पोथियों की प्रतिलिपि करने में 'न' तथा 'र' की स्रनेक भूलें मिलता हैं। दा० नि० स० तथा बी० सभी में भीतर पाठ रहने से यह संकेत मिलता है कि मूल प्रति में यही पाठ था, किन्तू आगे चल कर उसकी किसी नागरो प्रति को प्रतिलिपि करते समय लिपिकार को 'तर' के स्थान पर 'तन' का भ्रम हो गया जिससे उसने पूरी पंक्ति का पाठ ही तोड़-मरोड़ कर अपने अनुकूल बना लिया और वही पाठ आगे चल कर गु० में भी समाविष्ट कर लिया गया । यह भो सम्भव है कि स्वतः 'गुरु ग्रंथ साहब' के संकलनकर्ता या लिपिकर्ता को ही यह भ्रम हो गया हो।

२—इसी प्रकार का एक भ्रम ग्रन्यत्र भी मिलता है। गु० ग्रासा ६-३ का पाठ है: "राजा राम ककरिग्रा बरे पकाए, किनै बूभनहारें खाए।" दा० गौड़ी १२, नि० गौड़ी १३ की यह पहली पंक्ति है जहाँ इसका पाठ है: "हिर के खारे बड़े पकाए जिनि जारे तिनि खाए।" वस्तुतः 'जारे' ग्रौर 'बूभनहारे' दोनों पाठ विकृत हैं, क्योंकि पहले में कोई सार्थकता ही नहीं है ग्रौर दूसरे से ग्रर्थ तो निकल ग्राता है किन्तु भाषा की ग्रस्वाभाविकता तथा वाक्यरचना का लचरपन खटकता है। ग्रनुमानतः मूल में 'जिनि जाने तिनि खाए' पाठ रहा होगा जो प्राचीन नागरी के 'न' तथा 'र' के भ्रम से 'सर्वगी' ग्रादि में 'जारे' हो गया। गु० के संकलनकर्त्ता के सामने भी 'सर्वगी' के समान ही कोई पाठ ग्राया

होगा, जिसका ग्रर्थ ठीक न लगते देख उसने गु० के लिए 'किनै बूफनहारै खाए' पाठ रख लिया होगा। उसका 'किनै' शब्द भी कुछ ऐसी ही कहानी की ग्रीर संकेत करता है।

निम्नलिखित स्थल गु॰ में ऐसे और मिलते हैं जिनकी विकृतियाँ नागरी लिपि के कारण सम्भव हो सकती हैं—

३—गु० सलोक ६७-१: डूबा था पे उबरिस्रो, गुन की लहरि भविक । तुल० दा० १-२५, नि० १-२०, सा० २-२०, सासी० १-५६: बूड़े थे परि परि ऊबरे, गुर की लहरि चर्मकि । (नागरी 'न' स्रौर 'र' के साहरु से )।

४—गु० सलोक १५२-२: तहां कबीरै मटु कीग्रा, खोजत मुनि जन बाट। तुल० दा० १०-३, नि० १४-२, सा० २६-३, सासी०५३-१६: तहां कबीरै मठ किया (नागरी ट ग्रौर ठ के साहक्य से)।

५---गु० १८२-१ : मारे बहुत पुकारिग्रा, पीर पुकारै ग्रउर ।

तुल ० दा० ४०-८, नि० ४२-४, सा० ७४-४, सासी० १६-३०: सारा बहुत पुकारिया (सारा = शूरवीर; विकृति नागरी 'म' ग्रौर 'स' के साहश्य से )। राजस्थानी-प्रभाव के कारण ग्रायी हुई विकृतियाँ —गु० में राजस्थानी-प्रभाव

राजस्थाना-प्रभाव क कारण भ्राया हुई विकृतिया — गुण्म राजस्थाना-प्रभ के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। केवल निम्नलिखित स्थल उल्लेखनीय हैं।

गु० 'बावन ग्रखरी' में ७ वीं पंक्ति का पाठ है : ''ग्रलह लहता भेद छैं कछु कछु पाइग्रो भेद।'' डाँ० राम कुमार वर्मा ने 'छैं' को छः (संख्या) का बोधक मानकर ग्रथं किया है : ''ग्रल्लाह को पाने के छः भेद हैं।'' किन्तु 'छैं' यहाँ हिंदी 'है' की समानार्थी राजस्थानी क्रिया ज्ञात होती है, जिसके ग्रनुसार उक्त पंक्ति का ग्रथं होगा—''ग्रल्लाह को पाने में एक रहस्य है जिसका कुछ कुछ भेद मैंने पा लिया है।''

'बावन ग्रखरी' में ही ग्रागे चल कर ६८ वीं पंक्ति में 'सूरउ थारउ नाउ' पाठ मिलता है। 'थारा' या 'थारी' स्पष्ट ही राजस्थानी के सर्वनाम हैं (तुल० हिन्दी 'तुम्हारा')।

पंजाबी-प्रभाव के कारण आयी हुई विकृतियाँ—'ग्रंथ साहव' यद्यपि पंजाब में एक पंजाबी द्वारा लिखा गया किन्तु उसकी यह बड़ी ग्राश्चर्यंजनक विशेषता है कि ग्रन्य प्रदेश के संतों की वाि्णयों में पंजाबी प्रभाव ग्रधिक नहीं ग्राने पाया है। कबीर, रैदास ग्रादि पूर्वी संतों की वाि्णयों की राजस्थानी-प्रतियों में जहाँ ग्राकार प्रधान शब्दावली तथा ग्रन्य प्रादेशिक रूपों की भरमार है वहाँ 'ग्रन्थ

९. संत कबीर, परिशिष्ठ, पृ० २३

साहब' में ऐसे स्थल क्रचित् कदाचित् ही मिलते हैं। इस सम्बन्ध में गुरु अर्जुत देव की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। िकन्तु इसका यह अर्थ नहीं िक 'गुरु प्रन्थ साहब' के संकलनकर्ता, लिपिकर्ता पर अपने देशकाल का कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। मनुष्य कितना ही प्रतिभाशाली क्यों न हो, कहीं न कहीं उसे अपनी स्वभावगत दुर्बलताओं का शिकार होना ही पड़ता है। 'ग्रंथ साहब' में आयी हुई कबीर की वाणी में भी कुछ ऐसे स्थल अवस्य मिलते हैं जिनमें पंजाबी-प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। नीचे उनका उल्लेख किया जा रहा है—

१. गु॰ 'बावन अखरी' में ४० वीं पंक्ति का पाठ है-

चड़ि सुमेरि हूं हि जब म्रावा । जिह गड़् गड़िम्रो सु गड़ महि पावा ।।

यहाँ 'ढ़' के स्थान पर सर्वत्र 'ड़' श्राया है जो कदाचित् पंजाबी उच्चाररण के प्रभाव से ही हुश्रा है।

२. पंजाबो-प्रभाव ऐसे पदों में ग्रधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है जो केवल गु॰ में पाये जाते हैं। इन पदों में पंजाबी के जैसे सटीक प्रयोग मिलते हैं, कबीर-वाणी की ग्रन्य प्रतियों में क्या गु॰ में भी कबीर के प्रकरण में ग्रन्यत्र नहीं मिलते। उदाहरण के लिए गु॰ गउड़ी का ५० वाँ पद पूरा-पूरा उद्धृत किया जा सकता है—

पेबकड़े दिन चारि है साहुरड़े जाएा।
ग्रंथा लोकु न जाएाई मूरखु एग्नाएा।।
कहु डडीग्ना बाधे धन खड़ी।
पाहू घरि ग्राए सुकलाऊ ग्राए।। १।।
ग्रोह जि दिसे खूहड़ी कउन लाजु वहारी।
लाजु घड़ी सिउ तूटि पड़ो उठि चलो पनिहारी।। २।।
साहिबु होइ दइग्रालु किपा करे ग्रपुना कारजु सवारे।
ता सोहागिएा जाएगिग्रे गुर सबदु बीचारे।। ३।।
किरत की बांधी सभ फिर देखहु बीचारी।
एस नो किग्ना ग्राखोग्रे किग्ना करे विचारी।। ४।।
भई निरासी उठि चली चित बंधि न धीरा।
हिर की चरणी लागि रहु भजु सरिएा कबीरा।। ५।।
काशी में रहने वाले कबीर इस प्रकार की भाषा कभी नहीं बोल सकते थे।
यह स्पष्ट ही किसी पंजाबी की रचना जान पड़ती है। इसी से मिलता-जुलता

एक अन्य पद महला तीन के अन्तर्गत मिलता है १० जिसकी प्रथम पंक्ति का पाठ है : 'पेई अड़े दिन चारि है हिर हिर लिख पाइआ।' ऊपर उदधृत पद भी निश्चित रूप से किसी सिक्ख गुरु की रचना जान पड़ती है जो कबीर की रचनाओं में प्रक्षेप रूप में समाविष्ट हो गयी है।

3. गु॰ मारू द में प्रथम पंक्ति का पाठ है: अनभउ किने न देखिया बैरागी खड़े, बिनु में अनभउ होउ बर्गाहंबे। आगे की सभी पंक्तियों में इसी प्रकार 'बैरागी खड़े' और 'वर्गाहंबे' की टेक मिलती है। यह दोनों पंजाबी के विशिष्ट प्रयोग हैं (बैरागी खड़े = हे बैरागी, वर्गाहंबे = ठीक है) जिनका पंजाबी गीतों में प्राय: ध्रुवक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह पद भी गु॰ के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रति में नहीं मिलता।

४. गु० में ग्रतिरिक्त रूप से मिलने वाले पदों में इसी प्रकार के कुछ ग्रन्य प्रयोग भी मिलते हैं; उदाहरणतया गु० सिरी १ में 'इतनाकु' (= इतना भी), इतु संगति (= इसके साथ), जां (= जो); गउड़ी २७ में चीनत (= चीन्हत); ग्रासा २ में जिन्हा (= जिनके); सोरिट ११ में कीता लबो, तथा फबो ग्रादि ऐसे ही रूप हैं।

(ङ) पुनरुक्तियाँ तथा पुनरावृत्तियाँ—गु० में सात साखियाँ ऐसी हैं जो दो-दो

स्थलों पर मिलती हैं ग्रौर ग्रंतर केवल शाब्दिक हैं, उदाहररातया—

गु० का १४ वाँ सलोक जिसका पाठ है—
 कबीर हज जह हउ फिरिग्रो कउतक ठाग्रो ठाइ।
 इक राम सनेही बाहरा ऊजरु मेरे भांइ।।
 १५१ वें सलोक से तुलनीय है जिसका पाठ है—
 पाठन ते ऊजरु भला राम भगति जिह ठाइ।
 राम सनेही बाहरा जमपुरु मेरे भांइ।।

२. तुल ० सलोक ४२ : कबीर श्रैसा कोई न जनिम्श्रो श्रपने घर लावै श्रागि। पांचउ लरिका जारि कै रहै राम लिव लागि।।

तथा द३: कबीर ग्रैसा को नहीं मंदर देई जराई। पांचे लिरिके मारि के रहे राम लिउ लाई।।

स्थानाभाव के कारण शेष उदाहरणों का केवल स्थल-निर्देश किया जा रहा है जो इस प्रकार हैं—(३) तुल० सलोक १०६ तथा २२६; (४) सलोक ११२ तथा १५०; (५) सलोक १५७ तथा १६४; (६) सलोक १८७ तथा १६६;

१० दे० गुरु ग्रंथ साहब, मिशन-संस्करगा, पृष्ठ १६२।

- (७) सलोक २३८ तथा राग रामकली के १२ वें पद की अंतिम दो पंक्तियाँ।
  पदों में भी कहीं-कहीं दो-एक पंक्तियों की और कहीं-कहीं पूरे पद की आवृत्ति
  मिल जाती है। उदाहररातया—
  - १. गु० धनासरी २ की ६ ठी तथा ७ वीं पंक्तियाँ जिनका पाठ है—
     कहत कबीर सुनहु रे प्रानी छोड़हु मन के भरमा ।
     केवल नाम जपहु रे प्रानी परहु एक की सरना ।।

राग 'बिभास प्रभाती' के दूसरे पद की ग्रंतिम दो पंक्तियों से तुलनीय हैं जिनका पाठ है—

कहतु कबीर सुनहु नर नरवै परहु एक की सरना। केवल नाम जपहु रे प्रानी तबही निहचै तरना॥ इसी प्रकार निम्नलिखित स्थल भी तुलनीय हैं—

(२) राग गउड़ी ११-४ तथा गउड़ी १६-१; (३) गउड़ी १२ तथा २२ की को ब्रांतिम पंक्तियाँ; (४) सोरिंठ १० तथा ११ की ब्रांतिम पंक्तियाँ।
४. गु० में एक पूरा पद ही थोड़े हेर-फेर के साथ दो स्थलों पर मिलता है।
दोनों के दो भिन्न स्रोत ज्ञात होते हैं। गउड़ी १० का पाठ इस प्रकार है—

जो जन परिमिति परमनु जाना । बातन ही बैकुंठ समाना ॥ ना जाना बैकुंठ कहा ही । जानु जानु सिम कहि तहाहो ॥ १ ॥ कहन कहावन नह पतीग्रईहै । तउ मनु जानै जाते हउमै जईहै ॥२॥ जब लगु मिन बैकुंठ की ग्रास । तब लगु होइ नही चरन निवास ॥३॥ कहु कबीर इह कहीग्रै काहि । साथ संगति बैकुंठै ग्राहि ॥४॥

यह गु० भैरउ १६ से तुलनीय है जिसका पाठ है—
सभु कोई चलन कहत है ऊहां । ना जानउ बैकुंठु है कहां ॥
ग्राप ग्राप का मरमु न जानां । बातन ही बैकुंठु बखानां ॥१॥
जब लगु मन बैकुंठ की ग्रास । तब लगु नाही चरन निवास ॥२॥

खाई कोटु न परल पगारा। ना जानउ बैकुंठ दुग्रारा।।३।। कहि कमीर ग्रब कहीग्रै काहि। साध संगति बैकुंठै ग्राहि।।४।।

'ग्रंथ साहब' में संकलित कबीर-वागी के इतने लघु परिमाग में इतनी ग्रियक संख्या में पुनरावृत्तियाँ मिल जाने से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि उसके निर्माण में ग्रनेक ग्रादर्शों ग्रथवा स्रोतों की सहायता ली गयी है।

(च) मिश्रित पद---गु॰ में कुछ ऐसे पद भी मिलते हैं जो विभिन्न सूत्रों से

मिल कर बने हुए ज्ञात होते हैं। उदाहरण के लिए गु० गउड़ी ३५ उद्धृत किया जा सकता है, जिसका पाठ है—

जिहि सिरि रिच रिच बाधत पाग । सो सिरु चुंच सवारिह काग ।। इस तन धन को किया गरबईया । राम नामु काहे न दिड़ीया ॥१॥ कहत कबीर सुनहु मन मेरे । इही हवाल होहिंगे तेरे ॥२॥

उक्त पद की प्रथम पंक्ति दा० नि० सोरिठ ३४ (ग्रन्था० २६५) में चौथी पंक्ति के रूप में ग्रौर बी० शब्द ६६ में तीसरी पंक्ति के रूप में मिलती है। शेष चार पंक्तियाँ दा० गौड़ी ६३ में तथा नि० गौड़ी ६७ में मिलती हैं।

इसी प्रकार गु० तिलंग १ की आठ पंक्तियाँ दा० आसावरी ५६ में और शेष दो पंक्तियाँ दा० आसावरी ५७ में ( ग्रन्था० २-५७ तथा २-५६ ) मिलती हैं।

(छ) स्थानांतरित पंक्तियाँ—कहीं-कहीं इस बात के भी उदाहरएा मिलते हैं कि अन्य प्रतियों में मिलने वाले पद की विभिन्न पंक्तियाँ गु० के कई पदों में बिखरी हुई मिलती है। उदाहरएा के लिए दा० गौड़ी ४३ का पद लिया जा सकता है। दा० में इस पद का पाठ, जो नि० और स० में भी ज्यों-का-त्यों मिलता है, इस प्रकार है—

हंम न मरें मिरहै संसारा । हमकूं मिल्या जियावनहारा ।। टेक ।। ग्रब न मरों मरनें मन मानां । तेई मुए जिनि रांम न जानां ।। साकत मरें संत जन जीवें । भरि भरि रांम रसांइन पीवें ।। हरि मिरहें तो हंमहूं मिरहें । हरि न मरे हंम काहे की मिरहें ।। कहै कबीर मन मनीहं मिलावा । ग्रमर भए सुखसागर पावा ।

इसकी प्रथम पंक्ति गु॰ गउड़ी १२ में द्वितीय पंक्ति के रूप में मिलती है, वहाँ इसका पाठ है—

मै न मरउ मरिबो संसारा । श्रब मोहि मिलिश्रो है जीश्रावनहारा । द्वितीय पंक्ति गु० गउड़ी २० की द्वितीय पंक्ति से मिलती है जिसका पाठ है—

श्रव कैसे मरउ मरिन मनु मानिश्रा। मरि मरि जाते जिन रामु न ज्ञानिश्रा।। इतकी तीसरी पंक्ति गु० गउड़ी १३-४ में इस प्रकार मिलती है— साकत मरिह संत सिम जीविह। राम रसाइनु रसना पीविह।। गु० के किसी-किसी पद की केवल एकाध पंक्ति श्रन्य प्रतियों में मिल जाती

गु॰ के किसी-किसी पद की केवल एकाध पंक्ति अन्य प्रतियों में मिल जाती है, शेष का कोई मेल नहीं मिलता । ऐसी उड़ती-पुड़ती पंक्तियाँ गु॰ में अनेक हैं,

जिनमें से कुछ के उदाहरण निम्नलिखित हैं-

- १. गु० गउड़ी ७ की तीसरी पंक्ति है: जउ तूं ब्राहमगु ब्रहमगी जाइम्रा। तउ म्रान बाट काहे नहीं म्राइम्रा।। जो दा० गौड़ी ४१ की चौथी पंक्ति के रूप में मिलती है। दा० का यह पद नि० गौड़ी ४५ तथा बी० रमैनी ६२ के रूप में भी मिलता है। पाठ दा० के ही समान है।
- २. गु० के उक्त पद में ही अगली पंक्ति: "तुम कत ब्राहमण हम कत सूद। हम कत लोहू तुम कत दूध।।" दा४ गौड़ी ७६-२ में मिलती है। इसी प्रकार निम्नलिखित स्थल तुलनीय हैं—
- ३. गु० गउड़ी १२-४ तथा नि० भेक ४२-२, शबे० (२) चितावनी ३८;
- ४, गु० गउड़ी ३४ तथा बी० रमैनी ३२ की म्रंतिम पंक्तियाँ;
- ५. गु० गउड़ी ४१-१, २ तथा नि० म्रासावरी ११०-२, ३;
- ६. गु० ग्रासा १३-२२ तथा दा० नि० ग्रासावरी ५५-५;
- ७. गु० केदारा ३-३ तथा गौड़ी ७४-१।

उपर्युक्त दोनों विशेषताम्रों तथा उनके उदाहरणों से गु० के म्रादर्श-वाहुल्य की बात म्रौर भी पुष्ट हो जाती है।

- (ज) ग्रन्य विशेषताएँ—गु० में कुछ विशेषताएँ ऐसी हैं जिन्हें सामान्य पाठक भी दो-एक पृष्ठ पढ़ लेने के पश्चात् सरलता से समभ सकता है।
- १. पहली विशेषता पदों में पंक्तियों के क्रम से संबंधित है। ग्रन्य प्रतियों के पदों में मिलने वाली प्रथम एक या दो पंक्तियाँ, जिन्हें टेक या 'घ्रुवक' कहा जाता है, गु० में प्रायः दो पंक्तियों के बाद मिलती हैं; उदाहरणतया गु० गउड़ी ५१ में पंक्तियों का क्रम इस प्रकार है—

जोगी कहिंह जोगु भल मीठा ग्रवरु न दूजा भाई ।
रुंडित मुंडित एकै सबदी एइ कहिंह सिधि पाई ॥
हिर बिनु भरिम भुलाने ग्रंधा ।
जापिह जाउं ग्रापु छुटकाविन ते बाघे बहु फंधा ॥ इत्यादि ।
दा० तथा नि० गौड़ी १३३ में इन पंक्तियों का क्रम हैं—
हिर बिनु भरिम बिगूते गंदा ।
जापे जाउं ग्रापनपौ छुड़ावरण ते बीघे बहु फंदा ॥टेक॥
जोगी कहै जोग सिधि नीकी ग्रौर न दूजी भाई ॥ इत्यादि ।

बी॰ ३८ तथा बीभ॰ ८४ में भी यह पद मिलता है जिसका क्रम दा॰ नि॰ के समान है। ध्रुवक की पंक्ति इसी प्रकार गु॰ को छोड़ कर प्रायः सभी प्रतियों में पदों के आरम्भ में ही आती है। 'ग्रन्थ साहब' में श्रुवक का ऐसा क्रम कबीर की ही वाणी में नहीं, अपितु सभी संतों तथा सिक्ख-गुरुओं की वाणी में मिलता है। अपवाद केवल कहीं-कहीं मिल जाते हैं। ज्ञात होता है, संतों अथवा गुरुओं के पद सिक्ख लोग इसी क्रम में गाया करते थे और गुरु अर्जुनदेव जी ने भी अपने संकलन में उनकी यह परम्परा अक्षुण्ण रखी।

२. दूसरी विशेषता गुरुमुखी लिपिके कारण है। गुरुमुखी में 'य' नहीं होता, ग्रातः 'ग्रन्थ साहब' में 'य' के लिए सर्वत्र 'इग्र' का प्रयोग मिलेगा। उदाहरण-तया— गु० 'माइग्रा' (=माया), 'लाइग्रा' (=लाया), 'संधिग्रा' (=संध्या), 'किग्रा' (=क्या), 'काइग्रा' (=काया), 'दइग्रा' (=द्या) 'दइग्राल' (=द्याल), 'गइग्रा' (=गया), 'बीग्रापारी' (=ब्याकरना), 'रघुराइग्रा' (=रघुराया), 'इग्रा' (=या), 'बिग्राकरना' (=ब्याकरना)। गु० में ऐसे रूपों की भरमार है। पंजाब के ग्रतिरिक्त ग्रन्थ प्रदेश वालों को 'गुरु ग्रन्थ साहब' पढ़ते समय उसकी यही विशेषता सर्वप्रथम उनका ध्यान ग्राक्षित करती है।

३. गुरुमुखी में मिलावट के ग्रक्षर नहीं होते, ग्रतः जहाँ केवल ग्राधे ग्रक्षरों की ग्रावश्यकता होती है वहाँ भी वे पूरे लिखे जाते हैं। 'गुरु ग्रन्थ साहव' में ऐसे रूप भी ग्रनेक मिलते हैं। उदाहरणतया 'वसतु' (== वस्तु), 'मसतिक' (== मस्तिक) 'दिसटि' (== दिष्टि), 'भिसति' (== भिस्ति)।

४. 'गुरु ग्रन्थ साहब' में ब्रनुस्वार का प्रयोग मिलता तो है, किन्तु कहीं-कहीं ब्रावश्यक होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं किया गया है; उदाहरणतया—गउड़ी ४-२: 'नही', गउड़ी ५ की ब्रारम्भिक पंक्तियों में: 'कराही', 'माही', 'नाही', 'जाही', 'उहिं , 'जाही', 'जहिं', 'जाहीं', 'जहें , '

पाठ-निर्णंय में इन विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। बी॰, बीफ॰ तथा बीभ॰ प्रतियों का विवरण

बी॰ प्रति स्ह प्रति बनारस में रामापुर के श्री उदयशंकर शास्त्री ( ग्राज-कल हिंदी विद्यापीठ, ग्रागरा विश्वविद्यालय में ह॰ लि॰ ग्रंथ सहायक ) के निजी संग्रह में हैं। यह लगभग ५ इंच लम्बी ग्रौर ३ इंच चौड़ी है ग्रौर ग्रपनी लम्बाई में नागराक्षरों में लिखी हुई है। इसमें प्रति पृष्ठ ७ पंक्तियाँ ग्रौर प्रति पंक्ति लगभग १८ ग्रक्षर ग्राये हैं। पुष्पिका में लिपिकाल ग्रादि का ब्यौरा इस प्रकार हैं—

"इति सत शब्द टकसार बीजक संपूर्ण। मिती ज्येष्ट शुक्ल पक्ष ३ तिथि वार सुमार संo

१९४२ शके १८०७ दसखत साधु मंगलदास के असधान बुरहानपुर भोपड़ा महू (?) की छावनी।"

इसमें कबीर की वागी निम्नलिखित रूप में मिलती है : रमैनी ५४ — पत्रा १ से ५१ तक, शब्द (पद) ११५ — पत्रा ५१ से १२० तक, ग्यानचौंतीसा १, विप्रमतीसी १, कहरा १२, बसंत १२, चाँचर २, बेलि २०, बिरहुली १, हिंडोला ३, साखी ३५४।

इसमें रमैनियों का ग्रारम्भ "ग्रंतर जीति सन्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताकें त्रिपुरारी।" ग्रादि से होता है। प्रति ग्रारंभ से ग्रंत तक एक ही न्यक्ति द्वारा स्वष्ट ग्रक्षरों में लिखी हुई है। जैसा पहले निर्देश किया गया है, इस प्रति का क्रम तथा पाठ ग्रादि का विस्तार स्थूल रूप से श्री विचारदास शास्त्री ग्रथवा हंसदास शास्त्री ग्रीर महावीरप्रसाद द्वारा सम्पादित बीजकों से मिलता है।

बोफ अति यह प्रति भी उक्त शास्त्री जी के ही संग्रह की है, जिसमें लगभग १३ इंच लम्बे ग्रीर ४ इंच चौड़े ५४ पत्रे पुस्तकाकार नत्यी किये हुए हैं। लिखावट लम्बाई में ग्रीर सुन्दर नागरी ग्रक्षरों में है। इसमें प्रति पृष्ठ ६ पंक्तियाँ ग्रीर प्रति पंक्ति लगभग ५० ग्रक्षर ग्राये हैं। बीजक के ग्रंत में पुष्पिका इस प्रकार दी हई है—

लिखि के समाप्त निज पाणि भीषमदास रहे विश्वनाथपुरी जब सी। चीत्र के नक्षत्र द्याश्विन मास चेतन वट में वाजक लिप्यो तब सी ॥ विश् के दशम द्यंत शशि जो पोद्श उदय तिथि मंगलवार है। पथ है द्राम जाहि लिखीं में निमित्त पाठ वीजक सार है॥

सोरठा: मंगलवार पुनीत संवत चालिस दश भए। पारण पाव सुनीत पंथ अगम है जाहि में ॥१॥ दो० सोभ जाहि षोडशउदय, बीश दशम के अंत। सार प्रथ बीजक लिखा नाम सो भीषम संत ॥२॥

इससे ज्ञात होता है कि इसे भीखमदास नामक साधु ने संवत् १६५० में आदिवन शुक्ला प्रतिपदा (?) चित्रा नक्षत्र मंगलवार को काशी में स्वपठनार्थ लिख कर समाप्त किया। इसमें वािग्यों का क्रम निम्नलिखित है: १. रमैनी ८४ (पत्रा १ से १७ तक), २. शब्द ११३ (पत्रा १७ से ३६ तक), ३. कहरा १२ (पत्रा ४० से ४३ तक), ४. त्रिप्रमतीसी १ (पत्रा ४४ पर), ५. हिंडोलना ३ (पत्रा ४४ से ४५ तक), ६. बंसत १२ (पत्रा ४५ से ४७ तक), ७. चाँचिर २ (पत्रा ४६ पर), ६. चौंतीसी (पत्रा ४६ से ५० तक), ६. बेलि २ (पत्रा ५१ पर), १०. बिरहुली १ (पत्रा ५२ पर) ११. साखी ३८५ (पत्रा ५२); इसके पश्चात् 'लिषते साखी नवीन' शीर्षक के अंतर्गत ३२५ साखियाँ अतिरिक्त रूप से मिलती हैं।

बीभ० प्रति—-यह प्रति मूल बीजक ११ के नाम से मानसर गद्दी के ग्राचार्य महत

११. प्राप्ति-स्थान : श्री १०८ महंत श्री मेथी गुसाँई साहेव, मुकाम मानसर, पो० दाजद्पुर, जिला छुपरा (सारन ) तथा कबीर प्रेस, सीयावाग, बढीदा ।

श्री मेथी गोसाँई साहब के द्वारा सं० १६६४ (सन् १६३७ ई०) में प्रकाशित हुई है। प्रकाशक ने इसकी प्रस्तावना में निवेदन किया है कि यह बीजक का गोसाँई भगवान साहब वाला पाठ है जो इसके पूर्व कहीं भी छपा नहीं था। संत लोग इसकी प्रतिलिप उतार कर पाठ किया करते थे ग्रत: संत-महात्माओं की सुविधा के लिए उन्होंने 'मूल हस्तिलिखित प्रत' के ग्रनुसार छपवा कर इसे प्रकाशित किया है। पाठ का मिलान करने पर ज्ञात होता है कि प्रकाशक का यह वक्तव्य ग्रक्षरशः सत्य है। इसीलिए मुद्रित होते हुए भी मूल हस्तिलिखित प्रति के रूप में इसका उपयोग किया गया है।

इस पुतक के मूल भाग में कुल २८६ पृष्ठ हैं। इसके ग्रांतिरक्त ग्रारम्भ में संस्कृत के पाँच श्लोक कबीर की वंदना के रूप में ग्रीर १२ हिन्दी दोहे मानसर मठ की गुरु-प्रगाली के रूप में दिये हुए हैं। इस प्रगालिका के ग्रनुसार वहाँ की गुरु-परम्परा इस प्रकार है: १. नारायगा गोसाँई, २. ग्राजगैब गोसाँई, ३. गोपी साहब, ४. द्वारिका गोसाँई, ५, बालमुकुन्द गोसाँई, ६. जगदेव गोसाँई, ७. मेथी गोसाँई। इस बीजक में कबीर की वागियों का क्रम निम्नलिखित है: १. रमैनी ८४— पृष्ठ १ से ७८ तक, २. शब्द ११२— पृष्ठ ७६ से १८६ तक, ३. साखी २६७— पृष्ठ २३४ तक, ४. कहरा १२— पृष्ठ २५० तक, ५. बसंत १२— पृष्ठ २६१ तक, ६. वेईली २— पृष्ठ २६४ तक, ७. बिरहुली १— पृष्ठ २६६ तक, ८. चाँचिर २— पृष्ठ २७० तक, ६. हिंडोला ३— पृष्ठ २७४ तक, १०. चौंतीसी १— पृष्ठ २८६ तक, ११. विप्रमतीसी १— पृष्ठ २८५ तक, जमाबचन ५२७— पृष्ठ २६६ पर।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें शब्दों तथा साखियों की संख्या ग्रन्य दोनों रूपांतरों से कम है। बीभ० में रमैनियों का क्रम बी० के समान है।

हम देखते हैं कि बीफ० में 'जीव रूप एक ग्रंतर बासा' से प्रारम्भ होने वाली रमैनी पहले है जो ग्रन्य बीजकों में दूसरी रमैनी के रूप में मिलती है तथा ग्रन्य बीजकों की पहली रमैनी इसमें दूसरी के रूप में ग्राती है । रमैनियों के इस स्थानान्तरए। के सम्बन्ध में कबीरपंथियों में एक किवदंती प्रचलित है। कहा जाता है कि जग्गूदास ग्रौर भग्गूदास नामक दो भाई कबीर साहब के प्रिय शिष्य थे। ग्रपना ग्रंतिम समय निकट ग्राया देख उन्होंने ग्रपनी वार्णियों का संग्रह करा कर उक्त दोनों शिष्यों की माता के पास सुरक्षित रख दिया। परन्तु कबीर साहब के तिरोधान के परचात् दोनों भाइयों में ग्रन्थ के लिए जब कलह खड़ा हो गया सो उसका निबटारा करने के लिए माता ने इसकी प्रथम दो रमैनियों के क्रम में

उलट-फेर कर इसके दो संस्करण बना दिये श्रीर दोनों को एक-एक देकर उन्हें संतुष्ट किया । श्रागे कबीरपंथियों में दोनों रूपांतर चलते रहे ।

यह ध्यान देने की बात है कि जग्गूदास कबीरपंथ की बिद्दूपुर शाखा (जिला मुजफ़फ़रपुर, बिहार) के प्रवर्तक माने जाते हैं ग्रौर भग्गूदास ग्रथवा भगवान साहब वर्तमान घनौती शाखा (जिला छपरा बिहार) के, जिसकी गद्दी पहले लिंद्या ग्राम (जिला चंपारन, बिहार) में थी। इस प्रकार दोनों शाखाग्रों की प्रधान गद्दियाँ बिहार प्रांत में ही हैं।

रमैनियों में केवल प्रथम दो के क्रम में ग्रंतर मिलता है, किंतु ग्रन्य छन्दों के क्रम में परस्पर बहुत ग्रंतर है। उदाहरएा के लिए बीभ० में शब्दों का क्रम यथा बी० १३, ४६, ६०, ५, ६२, ७, ६६, २६, ५२, ४६, ४१, २५, २४ इत्यादि है ग्रौर साखियों का यथा बी० २३, २२, २७, २६, २४, २४, २६, ३, ७, २, ४ इत्यादि। इसी प्रकार का ग्रंतर ग्रन्य छंदों के संबंध में भी है।

तीनों के विभिन्न क्रमों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बीभ० का क्रम ग्रन्य दोनों रूपांतरों की ग्रपेक्षा ग्रधिक स्वाभाविक तथा प्रसंगानुकूल है। यह निम्नलिखित विवरण से ज्ञात हो जायगा—

वीभ० के ब्रारंभिक छ: शब्दों (=पदों ) में माया का वर्णन है, सातवें से बीसवें शब्द तक ग्राध्यात्मिक ग्रनुभवों का वर्णन है-- ७ वें में सहज ज्ञान का, ८, ६, १० तथा ११ वें में ग्रनहद नाद का, १२, १३ तथा १४ वें में परमतत्व का तथा १५ वें से २० वें तक उल्टवाँसियों में ग्रद्भुत ज्ञान का वर्गन है। बीसवें शब्द के पश्चात् २१ वें से २७ वें शब्द तक हिंदू-मुस्लिम धर्मों की भ्रमात्मक धारगाम्रों ( म्रवतारवाद तथा बाह्याचार म्रादि ) का खंडन है । म्रागे के तीन शब्दों में जुलाहों के क्रिया-कलाप का ग्राधार लेकर दिव्य ग्राध्यारिमक उपदेश दिये गये हैं। ३१ वें से ३६ वें तक उल्टवाँसी या विपर्यय के पद हैं जिनमें से कुछ में माया-मोह की प्रचंडता का वर्णन है ग्रीर कुछ ग्रन्य में ग्राध्यात्मिक ग्रहेर का । ४१वें से ५२ वें तक बारह शब्दों में भक्ति की ग्रनुपम मदिरा, उसकी ृखुमारी, परम पद, अथवा परमतत्व की महिमा और राम नाम की महिमा का वर्गान है। ग्रागे के पाँच पदों में भ्रम का ( विशेषतया ब्राह्मगों का, जैसे ऊँची कथनी नीची करनी, छुग्राछूत, जीवहिंसा, प्रेत पूजा ग्रादि का ) खण्डन है। आगे ६२ वें से ८१ वें तक के बीस पदों में काल का वर्णन है, जिसकी ज्वाला में सारा संसार जल रहा है श्रीर जिससे बचने का एक मात्र श्रस्त्र राम नाम बताया गया है । संख्या ५२ से ६६ तक के शब्दों में परमात्मा अथवा ब्रह्म के

संबंध में प्रचलित लौकिक-वैदिक सारे भ्रमात्मक सिद्धांतों का निराकरण कर संत मत द्वारा उपस्थापित सूक्ष्म निरंजन तत्व का निर्देश किया गया है। इसके पश्चात् १११ वें शब्द तक नश्वर जगत् के पीछे पागल बने रहने वालों के लिए चेतावनी के रूप में उपदेश हैं भ्रौर ग्रंतिम ग्रर्थात् ११२ वें पद में निर्मायिक ज्ञान का वर्णन है।

बी॰ अथवा बीफ॰ में विषय के अनुसार क्रम नहीं मिलता, उनमें अक्षरक्रम की ओर अधिक भुकाव समभ पड़ता है। उनमें आरंभ के बारह पदों में प्रत्येक के आदि में 'संतो' शब्द आता है, १३वें से २१ वें तक प्रत्येक के आदि में 'राम' या 'रामुरा' आता है। इसी प्रकार २२ से २५ पर्यंत 'अवधू', २६ से ३० तक 'माई रे', ३१ से ३६ तक 'हंसा' अथवा 'है' (हकारादि), ४० से ४५ तक 'पंडित' या 'पांडे' और' ४६ से ५३ तक 'बुभ बुभ' आता है। इसी प्रकार की प्रवृत्ति अन्य शब्दों के संबंध में भी परिलक्षित होती है—अपवाद केवल नौ शब्दों के संबंध में ही है।

ग्रक्षरक्रम के साथ बी० ग्रथवा बीफ० में विषयक्रम का भी निर्वाह नहीं मिलता, यह एक ही उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा। 'भाई रे' से प्रारंभ होने वाले पाँच पदों में (ग्रथींत् २७ से ३० तक ) पाँच विभिन्न विचारधाराग्रों का विवेचन मिलता है। छब्बीसवें पद में राम नाम को मूल तत्व ग्रौर ग्रासन, प्राग्णायभ, योग, श्रुति-स्मृति, ज्योतिष ग्रादि को पाखंड बताया गया है। ग्रगले पद में ब्रह्म रूपी विलक्षण तत्व का वर्णन है, उसके पश्चात् २८ वें में माया रूपी गाय का, २६ वें में जगत् के प्रपंचों का त्याग कर ब्रह्मानन्द में लीन होने का वर्णन है ग्रौर ३८ वें में हिंदू-मुसलमानों का ऊपरी मतवैभिन्य निरर्थक बताया गया है—ग्रथींत् ग्रल्लाह—राम, करीम-केशव, हिंदू-नुहक, मौलवी-पांडे ग्रादि वस्तुतः एक ही हैं, इनमें कोई भेद-भाव न होना चाहिए।

साखियों के क्रम में भी पारस्परिक भिन्नता मिलती है, किंतु उसके संबंध में दोनों की कोई विशिष्ट प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती।

बीफ के क्रम की स्वाभाविकता देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि यह रूपांतर अन्य दोनों की अपेक्षा कदाचित प्राचीनतर भी है। कुछ बातें ऐसी और भी मिलती हैं जिनसे इस निर्णय की पुष्टि होती है। बी॰ तथा बीफ में कुछ साखियाँ ऐसी मिलती हैं जिनकी प्रचीनता के संबंध में निम्नलिखित कारणों से संदेह उत्पन्न होता है; उदाहरणतया—

१—बी० साखी ३४६-४८ इस प्रकार हैं—

ब्रह्मा पूछे जनित सों, कर जोरी सीस नवाय । कवन बरन वह पुरुष है, माता कहु समुक्ताय ।। रेख रूप वै है नहीं, श्रधर धरी नींह देह । गगन मंदिल के मध्य में, निरखो पुरुष विदेह ।। धरे ध्यान गगन के मांहीं, लाए बज्र किवांर । देखि प्रतीमा श्रापनी, तीनिउं भए निहाल ।।

जिन्होंने 'ग्रनुरागसागर', 'ज्ञानसागर', 'ग्रंबुसागर', 'स्वसंवेदबोध', 'निरंजनबोध', ग्रादि कबीरपंथी ग्रन्थों का ग्रध्ययन किया है, उन्हें ज्ञात होगा कि इन साखियों का सीधा संबंध सृष्टि-प्रक्रिया के वर्णन से है। उसके ग्रनुसार सत्य पुरुष ने सृष्टि-रचना के लिए ग्रपने मानस पुत्र निरंजन को ग्राद्या नामक ग्रष्टांगी कुमारी दी थी जिससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाम के तीन पुत्र उत्पन्न हुए। पुत्र उत्पन्न कर निरंजन ग्राद्या को ग्रकेली छोड़ गुप्तवास करने लगा। तीनों पुत्र जब सयाने हो गये तो माता से उन्होंने ग्रपने पिता के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की। यह साखियां उसी प्रसंग की हैं, जिनमें कमशः ब्रह्मा की जिज्ञासा, ग्राद्या द्वारा उनका समाधान, ग्रौर फिर तीनों के द्वारा उनके विलक्षरण रूप का दर्शन किया जाना बताया गया है। परवर्ती कवीरपंथ में प्रचलित उक्त सभी सिद्धांत कबीर साहब को भी मान्य थे, ऐसा मानने के लिए हमारे पास कोई विश्वसनीय प्रमारा नहीं है। सृष्टि-रचना के इन कवीरपंथी ग्राख्यानों के निर्मारा में वस्तुतः कबीर का उतना प्रभाव भी नहीं जितना बिहार-उड़ीसा ग्रादि में प्रचलित धर्म-संप्रदाय तथा निरंजनी संप्रदाय का है, जिसके विस्तार में जाने की यहाँ कोई ग्राबर्यकता नहीं ज्ञात होती।

ऐसा जान पड़ता है कि उक्त साखियाँ बी० तथा बीफ० में किसी कबीरपंथी द्वारा बाद में प्रक्षिप्त हुईं। बीभ० में यह साखियाँ नहीं मिलतीं, ग्रतः वह स्पष्ट ही ग्रन्य दोनों रूपांतरों से प्राचीनतर है।

२. बी॰ तथा बीफ॰ की साखी १६२ का पाठ ग्यारहवीं रमैनी की समापक साखी से शब्दशः मिलता है। बीभ॰ में उक्त साखी केवल रमैनी में ही मिलती है, साखी-प्रकरण में नहीं। ग्रतः यह कहा जा सकता है कि बी॰ तथा बीफ॰ के साखी-प्रकरण में यह पंक्तियाँ बाद में किसी व्यक्ति द्वारा जोड़ दी गयीं ग्रीर इस प्रकार उक्त दोनों रूपांतर, जिनमें यह ग्रनावश्यक ग्रावृत्ति मिलती है, बीभ० की ग्रपेक्षा—जो उक्त दोष से मुक्त है—बाद के ज्ञात होते हैं।

३. बी॰ तथा बीफ॰ की साखी २७६ की द्वितीय पंक्ति साखी ३२७ में

दुहराई हुई मिलती है; तुलनीय-

सा० २७६ : जहां गाहक तहां हों नहीं, हों तहां गाहक नाहि ।

बिनु बिबेक भटकत फिरै, पकड़ि शब्द की छाहि ।।

तथा सा० ३२७ : गृह तिज के जोगी भये, जोगी के गृह नाहि ।

बिन बिबेक भटकत फिरै, पकड़ि शब्द की छाहि।।

बीभ॰ में यह अनावश्यक पुनरावृत्ति नहीं मिलती क्योंकि उसमें दूसरी साखी आयी ही नहीं है। इससे भी उसकी प्राचीनता सिद्ध होती है।

४. इसी प्रकार बी० की ३१२ तथा ३१७ संख्यक साखियों की भी पुनरा-वृत्ति खटकती है ग्रौर बीभ० में उक्त दोनों ही साखियाँ नहीं मिलतीं।

५. इसके अतिरिक्त बीभ० का आकार भी अन्य दोनों से छोटा है। इसमें शब्दों की संख्या ११२ है जब कि बीफ० में उनकी संख्या ११३ और बी० में ११५ है। साखियों की संख्या बीभ० में केवल २६७ है ( शास्त्री जी के संग्रह की एक प्रति में तो साखियों की संख्या केवल २४८ है), जब कि बी० में उनकी संख्या ३५४ और बीफ० में ३८४ है। यही नहीं, बीफ० की किसी-किसी प्रति में ३२५ साखियाँ अतिरिक्त रूप से जोड़ी हुई भी मिलती हैं।

किंतु बीजक का प्राचीनतम रूपांतर भी कबीर के जीवनकाल में नहीं, प्रत्युत उनके बहुत समय पश्चात् संकलित हुग्रा, यह निम्नलिखित तर्कों के ग्राधार पर सिद्ध किया जा सकता है—

क—बी॰ शब्द १० (बीभ॰ ८८) की ग्रंतिम दो पंक्तियों का पाठ है— हिंदू कहैं हर्मीह ले जारब, तुरुक कहैं हमारो पीर । दोऊ ग्राय दीन महं कारें, ठाढ़े देखींह हंस कबीर ॥

इन पंक्तियों से बीजक के संबंध में एक नवीन समस्या खड़ी हो जाती है जिसकी थ्रोर ग्रभी तक विद्वानों का ध्यान श्राकृष्ट नहीं हुग्रा था। कहानी प्रसिद्ध है कि कबीर साहब की मृत्यु के पश्चात् उनके शव के लिए हिंदू-मुसलमानों में परस्पर विवाद खड़ा हुग्रा था, किंतु ग्रंत में चादर उठा कर देखने पर शव श्रहश्य हो गया था, उनके स्थान पर बच रहे थे केवल फूल जिन्हें श्राधा-श्राधा बाँट कर दोनों दल वालों ने उनकी ग्रंत्येष्टि क्रिया की। स्पष्ट है कि इन पंक्तियों का संबंध उक्त प्रसिद्धि से है। ग्रतः यह मानना पड़ेगा कि उक्त पंक्तियाँ कबीर के निधन के पचात् प्रचिलत कहानी के ग्राधार पर किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा बीजक में जोड़ दी गयी हैं। बीजक के सभी रूपांतरों में इन पंक्तियों के मिलने से यह भी कहा जा सकता है कि मूल बीजक का संकलन कबीर की मृत्यु के पश्चात् ऐसे

समय हुआ जब कि उक्त प्रवाद खूब जोर पकड़ चुका था।

ख, ग—इस संबंध में दो ग्रन्य उल्लेख भी विचारगीय हैं जिनकी ग्रीर श्री परशुराम चतुर्वेदी<sup>१२</sup> ने भी संकेत किया है। इनमें से एक उल्लेख पीपा के के संबंध में है जो बी० शब्द ६६ (बीभ० ३८) की पंक्ति ६, १० में इस प्रकार मिलता है—

ब्रह्मा वरुगा दुबैर पुरंदर पीपा ग्रौ प्रहलादा। हिरनाकुस नख वोद्र बिदारे तिनहूं को काल न राखा।।

श्रव तक 'पीपा' नाम से प्रसिद्ध एक ही संत का पता है जिनकी वािि यों में कबीर का नाम श्रत्यन्त श्रद्धापूर्वक लिया गया है जिससे यह भी ज्ञात होता है कि कबीर साहब कदाचित् उनसे कुछ पहले ही हो चुके थे। पीपा के एक पद की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—

जो किल मांभ कबीर न होते।
हमसे पितत कहा किह रहते कौन प्रतीत मन घरते।
नाना बानी देखि सुनि स्रवना वहाँ मारग अर्णसरते।
भगति प्रताप राख्यबे कारन निज जन आप पठाया।
नाम कबीर सांच परकास्या तहां पीपै कछ पाया।।

( 'संत कवीर' की प्रस्तावना में पृ० ४४ पर डॉ॰ रामकुमार वर्मा द्वारा उदध्त )

यदि बोजक में उल्लिखित पीपा वही हैं जिनकी वाणी ऊपर उदधृत की गयी है तो बीजक की प्राचीनता पर स्वाभाविक रूप से संदेह किया जा सकता है।

इसी प्रकार दूसरा उल्लेख बीजक की ६९ वीं रमैनी की पाँचवीं पंक्ति में 'बंदूक' शब्द के संबंध में है, यथा—

## नारद कब बंदूक चलाया । ब्यासदेव कब बंब बजाया ॥

'बंद्क' पाठ बीजक की सभी प्रतियों में मिलता है। एक विद्वान् का मत है कि 'बंद्क' का पता उत्तरी भारत में कबीर के समय तक नहीं माना जा सकता। १३

घ—इसी प्रसंग में बीजक की उन पंक्तियों की भ्रोर भी निर्देश किया जा सकता है जो ग्रन्यत्र दूसरे सतों की रचनाश्रों के रूप में भी मिलती हैं, उदाहरणतया—

१२. दे॰ कबीर-साहित्य की परख, भारती भंडार, पृ० =२ तथा उसी ग्रंथ की प्रस्तावना, पृ० ४ । १३. दे० हाफ़िज मुहम्मद खां शीरानी का मत (कबीर-साहित्य की परख, पृ० =२ पर उद्वचुत) ।

१—बीजक का दसवाँ पद—'संतो राह दुनौ हम दीठा' इत्यादि—कुछ शाब्दिक ग्रंतरों के साथ बखना (दादूपंथी) के नाम से भी मिलता है।  $^{89}$ 

२-बीजक की साखी २५२ (बीभ० २३६)-

रही एक की भई स्रनेक की, बिस्वा बहुत भतारी।
कहींह कबीर काके सग जिरहै, बहु पुरुषन की नारी।।
बखना के पद ३२ की पंक्ति १७, १८ से भी तुलनीय है जिनका पाठ है—
एक की नहीं घर्णा की हुई, दीसे बहु भरतारी।
बखना कहै कौरा संगि बलसी, घरा पुरखा की नारी।।

है

बखना दारू के देहावसान के समय (सं० १६६० वि०) जीवित थे, यह उनके 'बीछड़ियां राम सनेहो रे' इत्यादि पद<sup>१६</sup> से सिद्ध होता है जिसे उन्होंने दादू के वियोग में गाया था।

३—बी० शब्द १४ (बोभ० १०६)— 'रामुरा संसय गांठि न छूटै' इत्यादि— कीं ग्रंतिम चार पंक्तियों को छोड़ कर शेष सभी रैदास के भी एक पद में मिल जाती हैं। १७

४—बी॰ शब्द २० (बीभ॰ ४७ )— 'कोई रिसक राम रस पीयहुगे' इत्यादि संत-साहित्य के ह॰ लि॰ ग्रन्थों में स्वामी सुखानंद के नाम से मिलता है।  $^{8-}$ 

५—बी॰ शब्द ७६ ( बीभ॰ ४० )—'ग्रापुनपो ग्रापू ही बिसरों' इत्यादि सुरदास ( सं॰ १५३५-१६३८ वि॰ ? ) के नाम से भी मिलता है ।  $^{85}$ 

६—बीजक की 'विप्रमतीसी' ग्रन्यत्र<sup>२०</sup> परगुराम की रचना के रूप में मिलती है—उल्लेखनीय ग्रंतर केवल चार पंक्तियों के संबंध में है। खोज-रिपोर्टों से परगुराम नाम के कई रचनाकरों का पता चलता है। 'रामसागर'—जिसमें 'विप्रमतीसी' मिलती है—के रचयिता निम्बार्क-संप्रदाय के ग्राचार्य श्रीभट्ट ग्रौर हरिव्यास के शिष्य बताये गये हैं<sup>२१</sup> जो सं० १६६० वि० के लगभग वर्तमान थे।

৩—बीजक के प्रथम 'कहरा' (बीभ० के प्र वें ) की केवल कुछ को छोड़ कर शेष सभी पक्तियाँ डाँ० माताप्रसाद गुप्त द्वारा संपादित 'महरी बाईसी', <sup>२२</sup>

१४. बखना जी की वाशी, संपार मंगलदास जी स्वामी, जयपुर, देर पद ६०, पृर =९-९०।
१४. वहीं, पृर प्रन १६. वहीं, पद १२न, पृर १४इ-४४। १०. श्री गुरु ग्रंथ साहब, पृर ९७३ (सर्व
दिद सिक्स मिशन संस्कर) तथा निरंजनी संग्रदाय की हर जिरु पोथी (स्थान: नार प्रर सर्थ
संख्या =७३, जिरु कार्य संर १४६ विरु ), पत्रा ३४४, पद संख्या १३। १६. देर वहीं, पत्रा ४४४।
१९. स्रसागर, नार पर सर, पर ३६९ (पर खंड, पृर १२२-२३)। २०. देर परशुराम देव कृत
रामसागर की हर जिरु मित (नार पर सर्र), पत्रा ४२ तथा नार पर पत्रिका, वर्ष ४४, ग्रंक ४,
माच १९९७ में डॉर वड्यवाल द्वारा उद्वृत विममतीसी'। २१. श्री परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी
भारत की संतपरम्परा, पृरु ४१६ तथा निस्बार्क माधुरी, पृरु ६९ २२. जम्यसी-ग्रंथावली

जिसके रर्चियता मलिक मुहम्मद जायसी समभे जाते हैं, के छंद ४, ६, ७, द तथा १५ में बिखरी हुई मिल जाती हैं

५—बी॰ बसंत १ (बीभ॰ ३ ) रज्जबदास द्वारा संकलित 'सर्वंगी' २३ में मुकुंद जी के नाम स भी मिलता है ।

६--बी॰ साखी १६६ (बीभ॰ १७०) तथा २११ (बीभ॰ २०२) ग्रन्यत्र<sup>२४</sup> संत दादूदयाल (मृ॰ सं॰ १६६० वि॰) की रचना के रूप में मिलती हैं।

ऊपर जिन पक्तियों की स्रोर संकेत किया गया उनके संबंध में दो प्रकार के अनुमान लगाये जा सकते हैं: एक तो यह कि वे मूलतया कबीरकृत ही हों भ्रौर म्रागे चलकर म्रन्य कवियों म्रथवा उनकी रचनाम्रों के प्रतिलिपिकारों द्वारा म्रपनी रचनाग्रों ग्रथवा पोथियों में ग्रहएा कर ली गयी हों ग्रथवा यह भी संभव है कि वे मूलतया दूसरों की ही रचन।एँ रही हों ग्रौर बीजक के मूल संकलनकर्ता द्वार ग्रथवा उसके परवर्ती लिपिकारों द्वारा कबीर की रचना के रूप में ग्रहण कर ली गयी हों । दोनों पक्ष समान रूप से मान्य कहे जा सकते हैं ग्रौर इस विवाद क ग्रंतिम निर्णंय तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उपर्कत सभी संतों ग्रथवा कवियों की रचनास्रों का प्रामािग्क संपादन नहीं हो जाता। उक्त विवाद के उत्तर पक्ष के ग्राधार पर बखना की रचना बीजक में मिल जाने से डॉ० वडथ्वाल ने यह अनुमान लगाया है कि बीजक का संकलन सं० १६६० वि० (दाद की मृत्यु ) के पश्चात् हुम्रा होगा। <sup>२४</sup> यद्यपि यह तर्क सर्वथा मान्य नहीं कहा जा सकता, किंतु उसे सर्वथा अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता। डाँ० बङ्थ्वाल के अनुमान की पुष्टि दादू, सूर, परशुराम आदि की रचनाएँ बीजक में मिल से भी होती है। उक्त संतों का ग्राविभाव भी लगभग उसी समय कुछ वर्षों के ग्रागे-पीछे माना जाता है ।

## संत-संप्रदायों में प्रचलित ग्रनुश्रुतियाँ

महर्षि शिवब्रतलाल ने, कदाचित् जनश्रुति के ग्राधार पर, लिखा है कि भगवान गोसाँई कबीर साहब के भ्रमण्-काल में सदा उनके साथ रहा करते थे ग्रौरउनके भजन ग्रादि लिखते जाते थे । ग्रंत में उन्होंने कबीर साहब के लगभग छ: सौ वचन साखियों ग्रादि के रूप में तरतीब देकर ग्रपने लिए उनका एक गुटका भी बना लिया। उक्त लेखक के श्रनुसार वर्तमान बीजक-ग्रन्थ का मुलाधार भगवान

हिंदुस्तानी एकेडेमी, पृ०७१२-१४, ७१८। २३. श्री दादू महाविद्यालय, जयपुर की ह० लि० प्रति, लि० का० सं० १८४, पत्रा २६९। २४. दादूद्याल जी की वाशी, स्वामी मंगलदास संपादित, दे० क्रमशः साखी २४-२४ तथा ३४-१२। २४. दि निर्गुन स्कूल ब्रॉफ हिंदी पोयट्री, बनारस, पृ० २७४।

साहब का यही गुटका था। उन्होंने आगे चल कर यह भी बताया है कि वे बांधवगढ़ गये थे जहाँ धर्मदास ने उनसे यह गुटका ले लेने का प्रयत्न किया था, किंतु भगवान साहब उसे लेकर बिहार प्रांत में चले गये और वहीं किसी स्थान पर कबीरपंथ की भगताही शाखा का प्रवर्तन कर अपने उसी गुटके को पंथ के धर्मग्रन्थ के रूप में मान्यता प्रदान की।

उक्त कथन में यद्यपि भगवान गोसाँ इ और कबीर साहब के समकालीन होने की बात विश्वसनीय नहीं जान पड़ती, किन्तु बीजक के मूल संकलयिता भगवान साहब ही थे—इस कथन में पर्याप्त सत्यता जान पड़ती है। पीछे हमने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि बीजक का संकलन कदाचित् कबीर के जीवनकाल में नहीं हुआ था और साथ ही यह भी दिखलाने का प्रयास किया है कि इ समय प्रचलित बीजक के सभी रूपांतरों में भगताही शाखा का रूपांतर ही प्राचीनतम सिद्ध होता है। आगे अंत:साक्ष्य के ही आधार पर कुछ ऐसे प्रमाण उपस्थित किये जा रहे हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उसका संकलन सर्वप्रथम काशी के पूर्व, संभवत: बिहार प्रांत में ही, कहीं हुआ था।

बीजक के सभी रूपांतरों में भाषा की दृष्टि से पूर्वी प्रयोगों के उदाहरण अत्यधिक संख्या में मिलते हैं। लकारांत क्रियाएँ तथा विशेषण, जो पूर्वी भाषाओं में प्रमुख रूप से मिलते हैं, बीजक में भी पर्याप्त रूप से मिलेंगे, उदाहरणतया—

रमैनी—१ : बसावल, रचल; २ : पूछल; ५ : फैल गयल, बांधल, बूड़ गइल; १४ : लागल; १८ : अनबेधल हीरा; २३ : नियरायल आई; २६ : कर्म क बांधल; ४२ : जब हम रहल....रहल सब कोई, हमरे कहल; ४७ : रहल, गयल; ५५ : साजल, देखल; ७४ : भरम क बांधल; मांडल, बंधल; ८२ : परिल।

शब्द—६: घइल रहल; ३२: भूलल, कैलिन, मानल; ५०-५१: मरिल, बांधिल; ६२: रखलौं, परलौं, रचल, बिछावल, सुतिलिं , मेटल, छूटल, गहिलौं; ६३: फूलल, गांथल, निरासल; १०८: भयल, पूरबल, चिल ग्रहलीं, कहल।

कहरा—११: निंदले, रहलि, मुग्रजल; बेलि: जागलि, भागलि, गयल बिगोय, दिहल, रहल, इत्यादि।

इन शब्दों का प्रचलन काशी के आसपास के प्रदेशों में भी माना जा सकता है, जहाँ पर कबीर ने अधिकांश जीवन व्यतीत किया था। किंतु बीजक में कुछ प्रयोग ऐसे भी मिलते हैं जिनका प्रचलन काशी से पूर्व बिहार प्रांत में ही मिलता है; उदाहररणतया—कहइत भयल (=कहते हुए हो गया; रमैनी १४ तथा ४०), 'होखे' (बीभ० शब्द ५६-१४), 'जेकरा' (बीभ० कहरा ६), 'तोहरा को' (चतुम्हें, बी० शब्द ४६, बीभ० ५८), 'ग्रेडलों' (च्या ), तजलों (चतज दिया, बी० १०८ बीभ० ४८), 'तोहरा' (बी० बसंत ११), 'राउर', 'जतइत', 'कोदइत' (बी० कहरा २, बीभ० ८), 'गहेजुवा', 'गिरदान' ग्रादि ऐसे शब्द हैं जो बलिया के भी पूर्व छपरा ग्रादि के ग्रासपास तक बोले जाते हैं।

बिहार प्रांत में सिखयाँ परस्पर वार्तालाप में 'गे' (=संबोधन सूचक 'हे' या 'हो') का प्रयोग करती हैं। बीजक के एक 'कहरा' में इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में मिलता है; जैसे—ननदी गे, संसारा गे, हमारा गे, इत्यादि।

इस प्रकार के प्रयोग, जो बीजक में साँस की तरह समाये हुए हैं, इस बात की ग्रोर संकेत करते हैं कि उसका संग्रह ही सर्वप्रथम कदाचित बिहार प्रांत में किसी स्थान पर तैयार किया गया । बीजक में प्रयुक्त कुछ छंद भी—जैसे, बेलि, बिरहुली, चाँचरि—पूर्वीय लोक-गीतों के जान पड़ते हैं । श्री राहुल सांकुत्यायन ने बतलाया है कि एक लय विशेष में गाये जाने वाले भोजपुरी बिरहे हजारीबाग की ग्रोर 'चाँचर' के नाम से पुकारे जाते हैं। रे४ 'बिरहुली' भी 'बिरहा' सब्द से ही ब्युत्पन्न ज्ञात होता है ग्रौर बीजक की 'बिरहुली' की शब्द-योजना से ज्ञात होता है कि वह भी पूर्वीय प्रदेशों में प्रचलित लोक-गीतों का ही कोई छंद है। डॉ॰ सुभद्र का ने तो कुछ ग्रन्य तर्कों के ग्राधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कबीर का जन्म ही वस्तुतः मिथिला में हुग्रा था ग्रौर बहीं उन्होंने ग्रपना ग्रारंभिक जीवन भी ब्यतीत किया था। रे४ किंतु उनके तर्क मान्य नहीं ज्ञात होते। रे६

शिवब्रतलाल जी का यह कथन कि बीजक के मूल संकलनकर्ता भगवान साहव थे, कुछ ग्रन्य प्रमारोों के ग्राधार पर भी ठीक जँचता है। प्रसिद्ध है कि भगवान साहव पहले निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे ग्रीर कबीरपंथ के प्रभाव मैं वे बाद में ग्राये। यह बात भगताही संतों को भी मान्य है जो धनौती मठ के 'मूल बीजक' में उद्धृत 'गुरुप्रगाली' के निम्नलिखित दोहे से सिद्ध है—

> निमानंद म्राचार्य के, म्रनुजाई परबीन । गोस्वामी भगवान थे, पथ परदर्शक भीन ॥११॥

कहा जाता है कि भगताही शाखा के स्रधिकांश संत स्रव भी निम्बार्क संप्रदाय

२४. दोहाकोश, बिहार राष्ट्रमाषा परिषद्, पटना, भूमिका, पृ०६४। २४. जर्नल ब्रॉफ दि यूनिवर्सिटी ब्रॉफ बिहार, भाग २, नवंबर १९४६ में 'संत कबीर की जन्मभूमि' शीर्षक निवंष। २६. (म्मेलन-पत्रिका, भा० ४३ संख्या ४ में 'कबीर की जन्मभूमि मिथिला: एक समाधान'। क० बं० भू० फा०—७

के भेषादि धारण करते हैं। २०पीछे हमने देखा कि बीजक की 'विप्रमतीसी' निम्बार्क-संप्रदाय के अनुयायी परकुराम देव कृत 'रामसागर' नामक ग्रन्थ में भी मिलती है। 'विप्रमतीसी' का मूल रचयिता चाहे जो हो, किंतु एक ग्रोर बीजक में ग्रीर दूसरी ग्रोर परकुरामकृत 'रामसागर' में एक ही प्रकार की रचना मिल जाने से निम्बार्क-संप्रदाय तथा कबीरपंथ के पारस्परिक ग्रादान-प्रदान का स्पष्ट प्रमाण मिल जाता है। भगवान साहब को दोनों के बीच की शृंखला मान लेने में कोई किंठनाई नहीं जान पड़ती।

उक्त भगवान साहब के प्रति एक अप्रत्यक्ष संकेत 'अनुराग सागर' नामक एक कबीरपंथी ग्रन्थ में भी मिलता है जहाँ उन्हें 'तिमिर दूत' कहा गया है। इस संबंध में उक्त ग्रन्थ का निम्नलिखित स्थल द्रष्टव्य है जिसमें कबीर साहब धर्मदास से भविष्यवागी के रूप में कहते हैं—

तिमिर दूत दूजा चिल श्रावै । जाति श्रहीरा नफर कहावै । बहुतक ग्रंथ तुम्हार चुरैहै । श्रापन पंथ बिहार चलैहै ॥ २०

(पाठां० 'नियार')।

भगवान साहब के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वे जाति के ग्रहीर थे ग्रौर मूलतः पिठौराबाद के निवासी थे। पिठौराबाद को डॉ० के नेरि जिला बुंदेलखंड में बताया है, किंतु धनौती बीजक के मंगलाचरण में उसे ग्रलवर राज्य के ग्रंतगंत बताया गया है। बीजक में 'हता' (चिंह० था : बी० साखी १-१, बीभ० १४-१) 'मौरसी' (चिंह० बौरेगा, बी० सा० १६-१, बीभ० ३२-१) 'दुहेलड़ा' (चिंह० दुहेला, बी० सा० १४-२, बीभ० १५४-२) तथा 'कधी' (चक्मी भी, बी० सा० २०२-१) ग्रादि प्रयोगों से भगवान साहब ग्रौर बीजक के संबंध पर ग्रौर भी प्रकाश पड़ता है। 'ग्रनुराग सागर' में उन्हें ग्रन्थ-चोर कहा गया है, किंतु सांप्रदायिक ग्रन्थों में ईर्ष्यावश ग्रपने प्रतिद्वंद्वियों पर इसी प्रकार छींटा उछालने के ग्रनेक उदाहरण मिलते हैं। हम यह देखते हैं कि कबीरपंथी साहित्य में भगवान साहब की चर्चा जहाँ-जहाँ मिलती है, वहाँ-वहाँ उनका संबंध 'ग्रंथ' से ग्रवश्य जोड़ा गया है। इससे ज्ञात होता है कि कबीर साहब की वािणायों के मूल ग्रन्थ पर वस्तुतः उन्हीं का ग्राधिकार था। संभवतः इसीिलए वे ग्रन्थ कबीरपंथी महंथों की ईर्ष्यां के पात्र बने। वास्तव में भगवान साहब ग्रन्थ के

२७. परशुराम चतुर्वेदी, उत्तारी भारत की संत परंपरा, पृ० २७४।

२=. अनुराग सागर, बेलवेडियर प्रेस, पृ० ९१, वेंकटेश्वर प्रेस, पृ० १२०, सीयाबाग, पृ० ७६। २९, कर्बार एग्ड हिज् फॉलवर्स, पृ० १०४।

अपहररणकर्ता नहीं, प्रत्युत उसके संरक्षक ज्ञात होते हैं; क्योंकि पहले हमने यह देख लिया है कि उनके द्वारा प्रवर्तित भगताही शाखा में मान्य बीजक की परंपरा जितनी प्राचीन ठहरती है उतनी न धर्मदास द्वारा प्रवर्तित छत्तीसगढ़ी शाखा के बीजक को और न सुरतिगोपाल द्वारा प्रवर्तित कबीरचौरा शाखा के ही बीजक की ।

भगवान साहब कब हुए थे, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। संत-संप्रदायों में प्रचलित परंपरा के अनुसार वे कबीर साहब के समकालीन माने जाते है। डॉ॰ के का अनुमान है कि भगवान गोसाँई सन् १६०० ई॰ (सं॰ १६५७ वि॰) के लगभग हुए थे। <sup>३०</sup> धनौती मठ से प्रकाशित 'मूल बीजक' में वहाँ के गद्दीधारियों की जो परंपरा उद्भृत की गयी है उससे डॉ॰ के की तालिका में यद्यपि ग्रंतर मिलता है, किंतू दोनों की पीढ़ियों की संख्या लगभग समान है । डॉ० के ने प्रत्येक गदीधारी का श्रीसत कार्यकाल २५ वर्ष मान कर भगवान साहब के समय का अनुमान लगाया है। डाँ० के की सूची के अनुसार बनवारी गोसाँई भगवान साहब के पौत्र शिष्य ग्रर्थात् तीसरी पीढ़ों के सिद्ध होते हैं ग्रौर बीजक की तालिका के अनुसार वे कोकिल गोसाँई के समकालीन अर्थात् पाँचवीं पीढ़ी में पड़ते हैं। एक महंथ का कार्यकाल यदि स्यूल रूप से २५ वर्ष का माना जाय तो के साहब की तालिका के अनुसार भगवान साहब सं० १७०० वि० के लगभग और दूसरी तालिका के अनुसार वे सं० १६५० वि० के लगभग वर्तमान सिद्ध होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि डाँ० के ने जिस तालिका का स्राधार लिया था वह यद्यपि भ्रमपूर्ण है, किंतू भगवान साहब के संबंध में उन्होंने जो अनुमान लगाया है वह ग्रन्य तालिका से भी संभव सिद्ध होता है।

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि बीजक के मूल रूपांतर का संकलन भी अनुमानतः सं० १६५० वि० के पश्चात् विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के उतरार्ध में अर्थात् कबीर साहब के देहांत के लगभग सौ वर्ष बाद हुआ होगा। बीजक में मिलने वाले अत्यधिक मैथिली पुट से यह अनुमान लगाना भी असंगत न होगा कि यद्यपि बीजक का मूल गुटका भगवान गोसाँई ने ही तैयार किया होगा, किंतु उसको अंतिम रूप देने में उनके शिष्य धनश्याम आदि का भी हाथ कम न रहा होगा; क्योंकि 'मूल बीजक' की गुरु-प्रणाली में बताया गया है कि भगवान साहब पिठौराबाद में रहते थे—तिरहुत में उनकी गद्दी की स्थापना उनके उक्त शिष्य द्वारा ही हुई। वि

२०. वहो, पृ०१०६। २१. दे० मूलबीजक, धनौती की 'गुरु-प्रगाली', पृ०, ४६ पर दोहा ४४-४६— प्रथम पिठवराबाद म, गोस्वामी भगवान। धनश्याम ताके भए, शिष्य सुग्यान निधान॥ गुरु से ब्रह्मा पाइके, तिरहृत देश मकार। नाम खेमसर ग्राम को, कियो ह्यान विस्तार॥

बीजक के एक लघुतर रूपांतर की चर्चा पहले की जा चुकी है जिसकी एक प्रिति श्री उदयशंकर शास्त्री के पास है श्रीर जिसमें साखियों की संख्या केवल २४८ है, जब कि श्रन्य रूपांतरों में उसकी संख्या ३८४ तक पहुँच चुकी है। मेरा श्रनुमान है कि भगवान साहब द्वारा संकलित मूल बीजक का परिमाण श्रीर भी छोटा रहा होगा श्रीर उसमें साखियों की संख्या २०० से श्रधिक न रही होगी। इसी प्रकार शब्दों की संख्या भी ११२ या ११५ न होकर श्रीर भी कम संभवतः १०० के लगभग—रही होगी। बिहार प्रांत की कबीरपंथी गिंदयों में यदि खोज की जाय तो ऐसी ही किसी प्राचीन बीजक प्रति का मिल जाना श्रसंभव नहीं माना जा सकता।

बी॰ बीफ॰ तथा बीभ्र॰ की अन्य सामान्य विशेषताएँ

उर्दू मूल को विकृतियाँ —बीजक में कई विकृतियाँ ऐसी मिलती हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि कदाचित् उसका कोई पूर्वज फ़ारसी लिपि में था। इस संबंध में निम्नलिखित उदाहरण विचारणीय हैं—

१. बी० बीफ० तथा बीभ० की ६५ वीं रमैनी में छठी पंक्ति का पाठ है : हिर उतंग तुम जाति पतंगा । जमधर (बीभ० जम के घर) कियह जीव को संगा ।। दा० नि० दुपदी रमैग्री के दूसरे पद की दूसरी पंक्ति में इसका पाठ है : हिर उतंग मैं जाति पतंगा । जंबुक केहिर के ज्यू संगा ।। दा० नि० के पाठ का स्पष्ट अर्थ होगा : परमात्मा बहुत ऊँचा ( =श्रेष्ठ, उत्तुंग ) है और मैं (जीव) कीड़े-मकोड़ों की जाति का हूँ, अर्थात् अत्यन्त तुच्छ हूँ जैसे सिंह के साथ गीदड़ । बी० के 'जमघर' पाठ से कोई सन्तोषप्रद अर्थ नहीं निकलता । 'जमघर' (=यमपुरी यानर्क) का यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं । स्पष्ट ही बीजक का पाठ यहाँ विकृत है । सभी संभावनाओं पर विचार करने से ज्ञात होता है कि ऐसी विकृति केवल फ़ारसी लिपि में ही हो सकती है । उद्दं 'जम्बुक केहिर' में 'बे' के नीचे का नुक्ता उड़ जाने से 'जम्बुक' को सरलता से 'जमक' या 'जमके' पढ़ा जा सकता है । इसी प्रकार 'ये' के नुक्तों के अभाव में 'काफ़' तथा 'गाफ़' के साह्र्य के कारण उर्दू 'केहिर' का 'घर' ( गाफ़, हे, रे, ) पढ़ लिया जाना भी असम्भव नहीं । बीजक की इस अशुद्धि का यही मूल कारण ज्ञात होता है ।

२. बी० शब्द ७६ (बीभ० ६४) की दूसरी पंक्ति का पाठ है: अम्मर मधे दीसे तारा। एक चेता (बीभ० चेते) दूजा चेतवनहारा। दा० नि० गौड़ी १४१ में इस पंक्ति का पाठ है: अम्बर दीसे केता तारा। कींन चतुर (दा२ चितर, नि० चत्र) ग्रैसा चित्रनहारा।। ग्रौर गु० गउड़ी २६ में इसका पाठ है: ग्रोह जु दीसिह श्रंबिर तारे । किनि ग्रोइ चीते चीतनहारे ॥ बी॰ का 'चेतवनहारा' पाठ यहाँ भ्रमात्मक है । वस्तुत: इस प्रसंग में 'चित्रनहारा' पाठ ही भ्रांतिहीन जान पड़ता है । गु॰ का 'चीतनहारा' भी इसी पाठ की पुष्टि करता है । बी॰ के पाठ में यह विकृति फ़ारसी लिपि की भ्रांतियों के कारगा ग्रायी हुई ज्ञात होती है, क्योंकि उद्दें में ('ते' के बाद वाले 'रे' को 'वाव' पढ़ लेने से ) 'चित्रनहारा' का 'चितवनहारा' या 'चेतवनहारा' सरलता से हो सकता है । ग्रन्य लिपियों में इसकी संभावना कम है ।

३. बी॰ शब्द ८७ (बीभ॰ ३९) की दूसरी पंक्ति का पाठ है : बपु बारी ( बीभ० ग्रारि ) ग्रानंद मीरगा रुचि रुचि सर मेलै । दा० ग्रासावरी ६, नि० ग्रासावरी प तथा स॰ में इस पंक्ति का पाठ है: बपु बाड़ी ग्रनगू मृग रुचिहीं रुचि मेलै । इस पद में ग्रहेर का रूपक लेकर काया-साधना द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह म्रादि विकारों को विनष्ट करने का साधन बताया गया है । बी० पाठ के म्रनुसार उक्त पंक्ति के प्रथम चरण का तात्पर्य यह होगा कि शरीर रूपी वन में म्रानंद रूपी मृग है । पाठान्तर के अनुसार इसका अर्थ होगा : शरीर रूपी जंगल में अनंग (=काम ) रूपी मृग है। प्रसंग के अनुसार यहाँ 'आनंद' की अपेक्षा 'अनंग' ही अधिक उपयुक्त लगता है, क्योंकि साधक को जिन विकारों पर विजय प्राप्त करनी होती है उनमें काम ही सब से अधिक दुर्जेय होता है। ग्रानंद की गएाना विकारों में वस्तुत: करनी भी नहीं चाहिए । पुनः काम स्वभाव से ही मृग के समान चंचल होता है । आनंद में चंचलता नहीं, प्रत्युत समुद्र की सी गंभीरता रहती है । इस दृष्टि से भी ग्रानंद के लिए मृग का रूपक ठीक नहीं जँचता। सिद्धों तथा संतों की वािग्यों में मृग का रूपक मन ( जो अनंग अर्थात् अंगहीन होता है ) के लिए भी मिलता है। उस दृष्टि से भी दा० नि० स० का पाठ प्रसंगसम्मत है और बी० का पाठ वस्तुतः विकृत है। वी॰ में यह विकृति कैसे आयी, इसका समाधान केवल एक ही प्रकार से किया जा सकता है, ग्रौर वह यह कि बी० का कोई पूर्वज अनुमानत: फ़ारसी लिपि में रहा होगा। ( 'अनंग' में 'गाफ्न' की ऊपरी लकीरों के लुप्तप्राय हो जाने पर उसे 'दाल' समभ लेने के भ्रम का उदाहरणा )।

४. बी० शब्द ६२ (बीभ०६) की पाँचवीं पंक्ति का पाठ है: पार परोसिन, करउं कलेवा संगीहं बुधि महतारी । शबे० (३) भेद० शब्द १६ में भी उक्त पद मिलता है जिसमें इस पंक्ति का पाठ है: राघ पड़ोसिन कीन्ह कलेवा धरि बुढ़िया महतारी । पद भर में सासु, ननद, जेठ आदि रूपक के उपमेय पक्ष ही गिनाये गये हैं। जिन आध्यात्मिक तत्वों या मनोविकारों के लिए इनका

निर्देश हुम्रा है, उनका उल्लेख नहीं हुम्रा है म्रन्यथा विपर्यय का सौन्दर्य नष्ट हो जाता। बी॰ के 'बुधि' पाठ में यह दोष है, म्रतः शबे॰ का पाठ हो यहाँ म्रधिक उपयुक्त समक्ता जायगा। 'बुढ़िया' का 'बुधि' हो जाना उर्द्र में ही म्रधिक सम्भव ज्ञात होता है।

५. बी॰ शब्द १३-१ का पाठ है: राम तेरी माया दुंद मचावै। बीभ॰ शब्द १ में इसका पाठ है: राम तेरी माया दोंदि बजावै। मध्यकालीन साहित्य में 'दुंद' शब्द संस्कृत 'दुंदुभि' (=नगाड़ा) के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है; तुल॰ पदमावत १८६-२: बाजे ढोल दुंद औ भेरी; तथा ३४४-१: चढ़ा असाढ़ गँगन घन गाजा। साजा बिरह दुंद दल बाजा।। प्रस्तुत प्रसंग में भी 'दुंद' का प्रयोग इसी अर्थ में ज्ञात होता है; अतः उसके साथ 'बजावै' पाठ ही अधिक उपयुक्त है; 'मचावै' नहीं। इस प्रकार बीभ० का पाठ स्पष्टतया प्राचीनतर ज्ञात होता है। बी॰ की पाठविकृति फारसी लिपि के कारसा उत्तरन्न हुई प्रतीत होती है।

६. बी० साखी १६७ (बीभ० ११२) की पहली पंक्ति है: नौ मन दूध बटोरि के टिपके किया बिनास । नि० २८-१० तथा सा० ५८-५ में 'नौ' के स्थान पर 'सौ' पाठ मिलता है। साखी का भाव यह है कि दूध कितना ही इकट्ठा किया जाय, उसमें खटाई की एक बूँद पड़ जाने के कारण वह फट कर बेकार हो जाता है। 'नौ' की अपेक्षा 'सौ' में परिमाण अधिक होने के कारण कथन की तीव्रता और भी बढ़ जाती है; अतः दूसरा पाठ ही अधिक समीचीन ज्ञात होता है। सा० के 'सौ' के स्थान पर बीजक में 'नौ' हो जाना भी फ़ारसी लिपि के ही कारण ज्ञात होता है, क्योंकि उर्दू में यदि लम्बे 'सीन' में 'वाव', 'ज़बर' लगा कर 'सौ' लिख दिया जाय तो उसे 'सौ' भी पढ़ा जा सकता है और 'नौ' भी।

७. बी० शब्द ४०-७ (बीभ० ५७-१७): सांची प्रीति विषय माया सों हिर भगतन की फांसी। तुल० दा० नि० तथा स० (दा० गौड़ी ४०-७) में 'फांसी' के स्थान पर 'हांसी'।

न. बी० शब्द २३ (बीभ० ४६): याते लोग (बीभ० लवंग) हरफ ना लागे। तुल० शबे० (२) सतगुरु-महिमा २०: यातें लवंगहि फल ना लागे।

बीभ० में फ़ारसी-लिपि-जिनत विकृतियाँ ग्रौर भी ग्रधिक स्पष्ट हो गयी हैं। उनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं—

१. बीभ० सब्द ६१-४ का पाठ है : काटि काटि जीव सौतुक देखा। बी० १०४ तथा बीफ० में 'सौतुक' के स्थान पर 'कौतुक' है, जो वास्तव में सार्थक ग्रौर प्रमाणित लगता है। 'कौतुक' से 'सौतुक' हो जाने का कौतुक केवल उर्दू में ही हो सकता है।

र. बीभ० साखी १५२-१ का पाठ है: मन मसनंद गई ग्ररहने, मनसा भई सेंचान। बी० १४५ तथा बीफ० में इसका पाठ है: मन मतंग गइयर हने, मनसा भई सचान। दोनों पाठों पर नुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि बीभ० का पाठ कदाचित भ्रमात्मक ग्रौर विकृत है। 'मतंग' (—मस्त हाथी) के स्थान पर बीभ० में 'मसनंद' (—तिकया) बन जाने की संभावना पर विचार करने से ग्रनुमान लगता है कि कदाचित् यह विकृति भी फ़ारसी लिपि के ही कारण हुई है। उर्दू 'मतंग' में यदि 'गाफ़' की दोनों लकीरें छोटी पड़ जायँ तो वह 'दाल' के सदृश लगने लगता है ग्रौर 'ते' तथा 'नु' के नुक्तों में घटबढ़ होने से उसे 'मसनंद' भी पढ़ा जा सकता है। बहुत संभव है कि बीभ० में यह परिवर्तन इसी प्रकार हुग्रा हो। 'मतंग' (—हाथी; सं० मातंग) तथा 'गइयर' हैं। (—गैवर; सं० गजेन्द्र) में पुनरुक्ति-दोष नहीं माना जायगा, क्योंकि 'मातंग' शब्द का प्रयोग कालांतर में लक्षगा द्वारा विशेषगा रूप में होने लगा—ठीक उसी प्रकार जैसे 'विशाल' शब्द का प्रयोग पहले केवल हाथी के लिए होता था, बाद में भवन ग्रादि के विशेषगा रूप में भी होने लगा। ग्रामीगा लोग प्राय: 'मतंगा हाथी' (—मस्त हाथी) कहा करते हैं।

३. बीभ० साखी १७१-१: सन कागद छूवीं नहीं, कलम गहीं नहीं हाथ। बी० १८७ में 'सन' के स्थान पर 'मिस' पाठ मिलता है जो स्पष्ट ही शुद्ध ग्रौर निर्भान्त है। बीभ० में यह विकृति फ़ारसी लिपि की ग्रव्यवस्था के कारण ही ग्रायी हुई ज्ञात होती है। उर्दू 'मिस' में 'मीम' का शोशा 'सीन' में मिल कर 'स' जैसा बन सकता है ग्रीर ग्रागे सीन के पेट में 'नु' की भी भ्रांति हो सकती है।

४. बीभ० शब्द १८ की अंतिम पंक्ति में : आप तरी मोहि तारै। (तुल बी० शब्द १६ : तरै)।

५. बीभ० शब्द ४२-८ : ब्रह्म कोलाल चढ़ाइन भाठी (तुल० बी० शब्द २६-५ : कुलाल )।

- ६. बीभ० साखी २१५-२: दुरजन सभा कुंभार का (तुल० बी० २२५: कुंभ)।
- ७. बीभ० कहरा ६-३ : मेली सीस्ति चराचित राखहु ( तुल० बी० क० १-२ : सिस्टि ) ।

वीभ० विप्रमतीसी दोहा : वहा है वहि जात है, करि गहे चहुं स्रोर ।
 ( तुल० वी० वही : करि गिह ऐंचहु स्रौर ) ।

२२. बी॰ बाराबकी में 'गइयर' का अर्थ 'गाय के स्वभाव वाला या सीघा' दिया हुआ है, किन्तु यह अर्थ संतोषजनक नहीं ज्ञात होता।

नागरी लिपि-जिनत विकृतियाँ—ग्रन्य प्रतियों की भाँति बीजक में भी ऐसी पाठ-विकृतियों के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जो नागरी ग्रथवा कैथी लिपि के कारण उसमें ग्रायी हों। केवल दो उदाहरण (ग्रीर वे भी संदिग्ध) मिलते हैं, जो निम्नलिखित हैं।

१. बी॰ शब्द ३४ की दूसरी पंक्ति का पाठ है : मुक्ताहल लिए चोंच लभावें। मौन रहें की हरि जस गावें।। दा॰ भेकं २०, नि॰ भेकं १६ तथा स॰ ( ग्रन्था॰ पद ३४४ ) में यह तीसरी पंक्ति के रूप में मिलती है जहाँ इसके पहले चरण का पाठ है : मुक्ताहल बिन चंच न लावे। इस पद में भक्त की तुलना हंस से की गयी है। 'लभावें' के लिए बीजकों में लम्बा करना (चलम्बाना) अर्थ ३३ दिया गया है, किन्तु श्रवधी या भोजपुरी में 'लंबाना' के लिए प्राय: 'लमाउब' धातु का प्रयोग होता है, 'लभाउब' का नहीं। श्रनुमान यह है कि 'लभावें' कदाचित् नागरी 'लगावें' का विकृत रूप हो।

२. बी० साखी ६ की पहली पंक्ति का पाठ है: इहं इँ सम्मल किर ले, आगे विषयी बाट। सा० १०-१५, सासी० १८-१६ में इसका पाठ है: यहाँ विसाहन किर चलो आगे विषमी बाट। बीभ० (२५) में भी 'विषमी' पाठ ही है। बी० का 'विषयी' पाठ आंतिपूर्ण है और सा० अथवा सासी० के 'विषमी' पाठ का विकृत रूप ज्ञात होता है। मार्ग का विषम होना ही अधिक सार्थक है, 'विषयी मार्ग' निरर्थक है। 'विषमी' का 'विषयी' हो जाना अनुमानत: नागरी 'म' तथा 'य' के साहश्य से संभव हुआ है।

बीभ० में नागरी-लिपि-जिनत विकृतियाँ श्रपेक्षाकृत श्रधिक स्पष्ट रूप में मिलती हैं। इनके कुछ उदाहरए। नीचे दिये जा रहे हैं—

- १. बीभ० शब्द १२-६ का पाठ है: सजन सहित भाव नींह उहवां सो दहुं एक कि दूजा। बी० ४३-५ में 'सजन' के स्थान पर 'संजम' पाठ मिलता है जो वस्तुतः प्रसंगसम्मत लगता है। 'संजम' का 'सजन' ('न' ग्रौर 'म' के साहश्य के कारण) नागरी लिपि में ही सम्भव हो सकता है।
- २. बीभ॰ ३९-५: चेतत रावल पवन खेडा। तुल॰ बी॰ ८७-३: चेतत रावल पवन खेडा। (नागरी 'द' श्रीर 'ढ' के साहत्र्य के कारण)
- २. बीभ० कहरा द-२५: दुई चकरी जिन दरर पसारहु। तुल० बी० कहरा २-१३ में : दरन ( कैथी 'न' ग्रौर 'र' के साहत्य के कारण )।
  - ४. बीभ० कहरा ६-३४, ३६: जिन्हि सम जुक्ति ग्रगुमन कै राखिन्ह

३३. उदाहररा के लिए दे० बी० बाराबंकी, परिशिष्ठ, पृ० ११६।

घरिन्हि मंछ भरि डेहरि हो। तुल० बी० कहरा १-१८: 'सम' के स्थान पर 'सभ' ग्रौर 'घरिन्हि' के लिए 'धरिन्हि'।

६. बीभ० चाँचरि २-५: कालबूत की हासनी; तथा २-७: भसम करिनि जाके साज । तुल० बी० चाँचरि २-२: 'हस्तिनी' तथा 'किरिम'।

पुनरावृत्तियाँ — बीजक में कुछ पंक्तियाँ ऐसी भी हैं जो एक से ग्रधिक स्थलों पर मिलती हैं। नीचे उनका निर्देश किया जा रहा है।

१. बी॰ तथा बीभ॰ की पहली रमैनी ग्रौर बीफ॰ की दूसरी रमैनी की समापक साखी का पाठ है—

कहीं हि कबीर पुकारि के, ई लेऊ ब्यौहार। राम नाम जाने बिना, भव बूड़ि मुवा संसार।।

कुछ हेर-फेर के साथ यही साखी ७४ वीं रमैनी में फिर इस प्रकार आती है: भरम क बांधल ई जग, कोई न करें बिचार।

हरि की भन्नि जाने बिना, भव बूड़ि मुवा संसार ।।

२. तुल० बी० र० ११-५: वै उतंग तुम जाति पतंगा। जमघर किएहु जीव को संगा।।

तथा० र० ६४-६ : हरि उतंग तुम जात पतंगा। जमघर कियो जीव को संगा।।

इसी प्रकार तुल० (३) र० सा० ११ तथा सा० १६२, (४) र० सा० १२ तथा ७२, (४) र० १४-१२-१ तथा ५०-१-१, (६) र० १६-४-१ तथा ४३-२-१, (७) र० ३४-४-२ तथा ४३-३-२, (६) र० सा० ५२ तथा ६५, (६) सा० १२६-२ तथा २६१-२, (१०) सा० २८६-२ तथा ३२७-२, (११) सा० ३१२-१ तथा ३१७-१, (१२) बी० शब्द २१-५ (बीभ० ७६-६) तथा बी० ६५-४ (बीभ० ८६-७, ८)। इतनी अधिक पुनरावृत्तियाँ मिलने से दो बातें सिद्ध होती हैं—या तो बीजक के आदर्श अनेक हैं या फिर उसकी प्रतिलिप-परंपरा में बड़ी अव्यवस्था रही। ऐसा लगता है कि स्मृति के आधार पर अनेक परवर्ती संशोधन-परिवर्धन कालांतर में लगातार होते रहे।

साखियों में छंद-भिन्नता—संतों की साखियों में दोहा छंद की तरह दो पंक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक पंक्ति के दोनों चरणों में क्रमशः १३ तथा ११ मात्राएँ द्याती हैं। कबीर की भी साखियाँ इसी छंद में हैं (यद्यपि मात्राओं की संख्या में न्यूनाधिक्य भी मिल सकता है), किन्तु बीजक के साखी-प्रकरण में कुछ ऐसी साखियाँ भी हैं जिनमें मात्राओं की बहुत भिन्नता मिलती है। उदाहरणतया

बी० सा० २६, ६६, १२४, १५०, १८८, २००, २०४, २२०, २३४, २४७, २४२, २५७ २८७, २६३, ३०७, ३१६, ३२२, ३३१ — कुल मिला कर १८। इनमें से साखी २६, १५०, २०४ तथा २५२ ग्रर्थात् ४ साखियाँ ऐसी हैं जिनमें रमैनियों की तरह चार चरण हैं ग्रीर प्रत्येक में १६ या १७ मात्राएँ ग्राती हैं, जैसे—

जहां बोल तहां ग्रक्षर ग्राया । जहां ग्रक्षर तहां मनींह दिढ़ाया ।। बोल ग्रबोल एक होइ जाई । जिन यह लखा सो बिरला होई ।। (साखी २०४) साखी ६६, १८८, २६३, ३०७, ३२२, ३३१ ग्रथीत् सात साखियाँ ऐसी हैं, जिनमें चार चरण हैं ग्रीर प्रथम, तृतीय तथा द्वितीय, चतुर्थं चरणों में क्रमशः १६ तथा १२ मात्राएँ हैं, जैसे—

> दिल का मरहम कोइ न मिलिया, जो मिलिया सो गरजी। कहाँह कबीर ग्रसमानींह फाटा, क्योंकर सीवै दरजी।।३३१।।

शेष ऐसी हैं जिनमें कोई विशिष्ट क्रम नहीं मिलता; उदाहरणतया बी॰ सा॰ २०० (बीभ॰ १८६) —

जो मोहि जानै ताहि मैं जानौं। (६+६=१८ मात्राएँ) लोक बेद का कहा न मानौं॥ (८+८=१६ मात्राएँ)

ग्रथवा बी० सा० २४७---

स्तिए सब की, निबेरिए श्रवनी । ( $\varsigma + १ \circ = ? \varsigma$  मात्राएँ) सेंदुर का सिंधौरा, भपनी की भपनी ।। ( $११ + ? \circ = ? ?$  मात्राएँ) किसी-किसी में चौपाई की भाँति एक ग्रद्धांली मिल जाती है; जैसे सा॰ २  $\varsigma = ?$ 

भूंभरि घाम बसै घट माहीं। सब कोइ बसै सोग की छांहीं।।

ऊपर उद्धृत सा० २०४ दा० नि० 'ग्रन्थ बावनी' में पाँचवीं तथा ६ठीं पंक्तियों के रूप में मिलती है, श्रौर वहीं प्रसंगसम्मत भी है। श्रनुमानतः किसी संत के मुख से सुन कर बी० की किसी पूर्व-प्रति के हाशिए में यह पंक्तियाँ लिख ली गयी थीं श्रौर कालान्तर में प्रतिलिपि करते समय मूल भाग में मिला ली गयीं। ऊपर जिन छन्दों का निर्देश किया गया है उनमें से श्रधिकांश इसी प्रकार से बीजक में प्रविष्ट हुए ज्ञात होते हैं। हाशिए में श्रतिरिक्त प्रक्षेप जोड़ने की प्रवृत्ति बहुत पुरानी है। संस्कृत को प्राचीन प्रतियों में भी इस प्रकार के परिवर्धन बहुत मिला करते हैं जिनका निर्देश 'श्रत्र शोध पत्रम्' द्वारा कर दिया जाता है।

शक॰ प्रति का विवरण

यह एक मुद्रित प्रति है जिसे कबीरचौरा स्थान, वाराणसी के साधु अमृतदास

जी ने प्रकाशित किया है। कबीरचौरा से सर्वप्रथम बिजुनदास साहब ने एक शब्दावली छपवायी थी, फिर उसी के दो रूपांतर, बड़ी (१६६२ वि०) तथा छोटी शब्दावली के नाम से, साधु लखनदास ने छपवाये। प्रस्तुत ग्रन्थ (मूल भाग २२४ पृ० का) इसी का ग्राधुनिकतम रूपांतर है, जिसके चौथे संस्करएा पर गुरुपूर्णामा सं० २००७ वि० (सन् १६५० ई०) की तिथि ग्रंकित है। प्रकाशक के संक्षिप्त वक्तव्य के पश्चात् इसमें तीन संस्कृत श्लोकों में सद्गुरु कबीर साहब की स्तुति है तत्पश्चात् 'ग्राज' पत्र से उद्धृत 'कबीर का ग्रद्भुत व्यक्तित्व' शीर्षक एक छोटा सा लेख (लेखक श्री विश्वनाथ सिंह, सहायक-सम्पादक) ग्रौर उसके पश्चात् श्री रामेश्वरानंद द्वारा विरचित काशी कबीरचौरा की गुरु-प्रगाली पहले संस्कृत में फिर हिन्दी में दी हुई है। रैंश

पुस्तक में कबीर के ग्रतिरिक्त सम्प्रदाय के ग्रन्य संतों की रचनाएँ भी ग्राती हैं, जिसका निर्देश प्रकाशक ने अपने वक्तव्य में ही कर दिया है। कारएा यह है कि इसका संकलन एक कबीरपंशी द्वारा कबीरपंथियों के लिए किया गया है। जैसा कि ग्रागे सामग्री के विवर्ण से प्रकट होगा, पदों का क्रम-विभाजन भी प्रायः पंथ की दिनचर्या मादि की दृष्टि से किया गया है। पुस्तक में निम्नलिखित रचनाएँ ग्रायी हैं-संघ्या गौरी (१६ शब्द), संघ्या साखी (१० साखियाँ), संध्या त्रारती ( १६ शब्द ); इसके पश्चात् धर्मदासकृत 'दयासागर', नाभा जी कृत ६ छप्पय ग्रौर ४ साखियाँ, संत साहब कृत ग्रष्टक ( कबीर की स्तृति ) तथा रामरहस्य, पूर्यादास म्रादि म्रन्य कबीरपंथियों द्वारा रचित कुछ फूटकल रचनाएँ दी हई हैं। तत्परचात् मंगल (१६ शब्द), मंगल चौका ग्रारती (१ शब्द), नरियर मोरने का शब्द (१ पद), भोग लगाने तथा म्राचमन के शब्द (२ पद) देकर पूनः किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कबीर की स्तुति और धर्मदास कृत 'आदि मंगल' ग्रीर 'ग्रगाध मंगल', 'सिंहासन रमैनी' तथा 'छंद रमैनी' नामक रचनाएँ दी हुई हैं। इसके पश्चात् क्रमशः पंचायतन मंगल (५), भूमर (४), सुहेलो (१), मंगल (१), हंसाल (४), भूमड़ा (२), भंडारा धून भोग लगाने का शब्द (१), तिनका तोरने का शब्द (१) म्राते हैं जिनमें से कुछ में स्पष्ट रूप से धर्मदास

३४. १. कबीर साहब ( परमाचार्य )—२. सुरितगोपाल साहब—२. ज्ञान साहब—४. रयाम साहब—४. लाल साहब—६. हिरसुख साहब—७. शीतल साहब—६. सुख साहब—९. हुलास साहब—१०. माघो साहब—११. कीकिल साहब—१२. राम साहब—१२. महा साहब—१४. हिर साहब—१४ ग्रंग साहब—१६. पूरण साहब—१७. निमंल साहब—१८. रंगी साहब—१९. गुरु साहब—२०. प्रेम साहब—२९. रामविलास साहब (वर्तमान) । कबीर और रामविलास साहब के चित्र भी हैं।

की छाप है। उत्तराई में निम्निलिखित रागों के शब्द मिलते हैं जिनकी संख्याओं का भी निर्देश यहाँ कर दिया जा रहा है—सोहर २, हंसावली ४, गारी १३, बसंत १२, होरी २७, धमार ३, उलारा फाग ३, चैता ३, घाटो २, सायरी शब्द ३६ ३४, कबीरगोरख संवाद ३, घ्रुपद १ (कबीर कृत नहीं), लावनी २, खेमटा १३, सोरिठ ४, पूर्वी १, मांड १, कहरा ४, प्रभाती १३, नाछू ३, उछाह मंगल ६। ग्रंत में छ: रेखते, जिनकी भाषा ग्रत्यन्त ग्राधुनिक है ग्रौर चार पद जतसारी राग के मिलते हैं जिनमें ग्रत्यधिक पूर्वी प्रभाव है।

ऊपर धर्मदास की जिन रचनाथ्यों का उल्लेख हुआ उनके श्रतिरिक्त भी अनेक पद ऐसे मिलते हैं जिनमें उनका नाम स्पष्ट रूप से आया है। आरती १, ३, ४, १३, १६, मंगल २, १४, मुहेला मंगल, तिनका तोरने का शब्द १, तथा २, होरी ६, १४, २३ चैता १, सायरी १०, २४, प्रभाती ११, १२, उछाह मंगल २, ३, ४, ५, ६ तथा रेखता में भी धर्मदास का नाम मिलता है। ग्रतः इनके भी रचियता निश्चित रूप से धर्मदास ही हैं। इसी प्रकार गौड़ी ५ में नाभादास की छाप और खेमटा १३ में कमालिन (कबीर की तथाकथित पुत्री या शिष्या) की छाप मिलती है। इस प्रकार सारी पुस्तक का लगभग एक तिहाई ग्रंश इसरों की रचनाथ्यों से भरा पड़ा है। जो शेष बचता है उसमें भी कई छंद ऐसे हैं जिनमें यद्यपि नाम तो स्पष्ट रूप से किसी का नहीं मिलता, किन्तु उनके रचियता कबीर नहीं हो सकते। पाठ में संजोधन भी बहुत किये गये हैं जिनका संकेत प्रकालक ने वक्तव्य में ही कर दिया है। इन परिस्थितियों में पाठ संबंधी विकृतियों का पता लगाना बड़ा कठिन हो जाता है, फिर भी उनके कुछ न कुछ लक्षरा ग्राज तक शेष हैं जिनसे इसकी निम्नलिखत विशेषताओं का पता चलता है।

फ़ारसी-लिप-जिनत विकृतियाँ—शक० में निम्नलिखित पाठ-विकृतियाँ ऐसी मिलती हैं जिनसे ज्ञात होता है कि इसकी भी मूल प्रति, जिसकी प्रतिलिपि-परम्परा में यह प्रति पड़ती है, उर्दू में ही थी। नीचे उनका निर्देश किया जा रहा है—

१. शक० गौरी ५-५ का पाठ है: सूरा काहे मरन को डरपै, सितयौ न संशय भाँड़े। दा० गौड़ी १२६, नि० गौड़ी १३२, गु० गौड़ी ६८, शबे० (१) चितावनी-उपदेश २२ तथा स० में 'संशय' के स्थान पर 'संचें' पाठ मिलता है श्रीर स्पष्ट रूप से यही पाठ प्रसंगसम्मत श्रीर सार्थक भी है। यदि 'भाँड़ना' का

२४-पुस्तक में २- संख्या दी हुई है जो गुलत है, उसमें ११ संख्या भूल से दो बार छप गयी है।

श्चर्य तीड़ना या नष्ट करना भी लिया जाय तो संशय न भाँड़ना का श्चर्य होगा संदेह या दुविधा नष्ट न करना, जो उक्त प्रसंग के विपरीत है। शक० की इस विकृति को संभावनाश्चों पर विचार करने से श्चनुमान होता है कि यह भी फारसी लिपि के ही कारण संभव हुई है। उर्दू में 'संचैं' सोन, नु, चे श्चौर ये मिला कर लिखा जायगा। यदि 'चे' के शोशे श्चौर नुक्तों में कुछ स्खलन श्चा जाय तो 'संचैं' का 'संशय' हो जाना श्चसम्भव नहीं है; क्योंकि इसके श्चतिरिक्त शेष सब श्वक्षर दोनों में एक से हैं।

- २. शक० गारा १६-५,६ का पाठ है: सुंदर बदन देखि मत भूलो, क्या सांवर क्या गोरा । भजन बिना तन काम न अइहै, कोटि सुगंध चहुँ स्रोरा ॥ शबे० (१) चिता० उप० ७० में इन पंक्तियों का पाठ है: या काया कौ गर्भ न कीज क्या सांवर क्या गोरा रे। बिना भिक्त तन काम न आबै कोटि सुगंध चभोरा रे॥ 'चहुं स्रोरा' स्रौर 'चभोरा' दो पाठों में से कोई एक ही प्रामािग्त हो सकता है। शक० के अनुसार दूसरी पंक्ति का अर्थं होगा: भजन के बिना यह शरीर व्यर्थ है, चाहे इसके चारों स्रोर करोड़ों प्रकार की सुगंधियाँ हों; स्रौर शबे० के अनुसार इसका अर्थ होगा: भिक्त बिना यह शरीर व्यर्थ है, चाहे करोड़ों ही प्रकार की सुगंधियों से चभोरी हुई हो (चभोरी — हुवोई हुई, लथपथ)। शक० में भाव की शिथिलता स्पष्ट ही खटकती है, स्रतः यहाँ शक० का पाठ विकृत ज्ञात होता है। 'चभोरा' का 'चहुं स्रोरा' बन जाना उर्दू में ही सम्भव हो सकता है।

३. शक० बसंत २ में सातवीं पंक्ति का पाठ है: पुहपु पुरानी गयौ है सूख। ग्रोर दसवीं पंक्ति का पाठ है: दहुं दिसि चितवें मधु कराय। दा० नि० बसंत १२ तथा शबे० (२) चिता० ३१ में 'पुरानी' के स्थान पर 'पुराने' ग्रौर 'मधु कराय' के स्थान पर दा नि० में 'मधुपराय' ग्रौर शबे० में 'भुंइ पराय' पाठ मिलते हैं। 'पुहुप' (पुल्लिंग) के साथ 'पुरानी' स्त्री० विशेषणा व्याकरण-विरुद्ध है ग्रौर 'दहुं दिसि चितवें' के साथ शक० का 'मधु कराय' पाठ ग्रथं-हीन है। वस्तुतः यहाँ दा० नि० का पाठ ही प्रामाणिक ज्ञात होता है। दोनों विकृतियाँ केवल उद्दं में ही संभव हैं। उद्दं 'मधुपराय' में यदि 'पे' के नीचे के नुक्ते गायब हो जायँ तो 'पे' का पेट ऊपर के 'वाव' से मिल कर 'काफ़' की शक्ल का हो सकता है ग्रौर इस प्रकार 'मधुपराय' का 'मधु कराय' पाठ हो सकता है। 'पुराने' का 'पुरानी' उद्दं में प्राय: ही हुग्रा करता है। ग्रन्थ लिपियों में यह विकृतियाँ सम्भव नहीं।

४. शक० सायरी ११-११ का पाठ है: मन मारि अगम गढ़ लीन्हा। चितमित पर डेरा कीन्हा। 'चितमित' के स्थान पर नि० सोरिट ६२ में 'जत सत' और शबे० (३) सूरमा ३ में 'चित्रगुत' पाठ हैं। 'चितमित' की प्रस्तुत प्रसंग में कोई सार्थकता नहीं ज्ञात होती। शक० की यह विकृति भी उसकी किसी ऐसी प्रतिलिपि-परंपरा की ओर संकेत करती है जिसमें कोई प्रति फारसी लिपि में लिखी रही होगी।

नागरी-लिपि-जिनत विकृतियाँ—ऐसी विकृतियों के बहुत कम उदाहरएए मिलते हैं जिनकी उत्पत्ति नागरी अथवा कैथी लिपि की अव्यवस्था के कारएा हुई हो । पुस्तक भर में केवल एक उदाहरएा मिलता है जिसे इस कोटि में रक्ला जा सकता है और वह निम्नलिखित है।

'सत का बिलोवना बिलोय मोरि माई।' से प्रारम्भ होने वाली छठी प्रभाती की ग्रंतिम पंक्ति का पाठ शक० में हैं कहैं कबीर गुंजर बहुरानी। फुटि गई मटकी शब्द समानी।। दा० नि० भैक ३० (ग्रन्थावली ३५४) पहले चरण का पाठ हैं कहै कबीर गुंजरो बौरानी। इस पद में ग्राघ्यात्मिक साधना द्वारा परम पद को प्राप्त करने का रूपक जमाये हुए दूध को बिलो कर माखन निकालने से बाँधा गया है। 'गूजरो' का ग्रर्थ ग्वालिन या ग्रहीरिन होता है, जो मट्ठा मारती है। गुंजरी ं गुंज्जरिं गुंज्जर ं गुंजर रूपंजर इस विकृति का यही कम ज्ञात होता है। ग्रंतिम पंक्ति का तात्पर्य यह है कि गूजरी ग्रंथीत् मनसा पागल हो जाती है, क्योंकि मटकी ग्रंथात् शरीर फूट कर नष्ट हो गयी ग्रौर ग्रात्मा परमज्योति में समा गयी। 'बहुरानी' का कोई स्पष्ट ग्रंथ नहीं निकलता। ज्ञात होता है कि नागरी 'उ' ग्रौर 'हु' के साहश्य से किसी ने 'बउरानी' का 'बहुरानी' पढ़ लिया ग्रौर वही पाठ शक० में भी ग्रा गया।

पंजाबी प्रभाव—शक० में ग्रायी हुई वाग्गी में यत्र-तत्र पंजाबी-प्रभाव भी हिष्टगत होते हैं जिनके उदाहरण निम्नलिखित हैं—

शक ॰ प्रभाती १ की प्रत्येक पंक्ति के ग्रंत में बे शब्द मिलता है। इस प्रकार की टेक प्रायः पंजाबी गीतों में मिलती है ग्रौर यह उसी का प्रभाव ज्ञात होता है (तुल ॰ दा५ रामकली २७)। इसी प्रकार गौरी १५ में दीता (==दिया), कीता (==किया) शब्द भी पंजाबी के ही ज्ञात होते हैं।

इससे सिद्ध होता है कि शक० जिस प्रति पर ग्राधारित है, उसका कोई पूर्वज पंजाब भी पहुँचा था जिसके फलस्वरूप इस स्थिति में पहुँचने के पूर्व उक्त पंजाबी प्रयोग भी इसमें सम्मिलित हो गये।

पुनरावृत्तियाँ—शक में कुछ पंक्तियाँ ऐसी मिलती हैं जो दो या दो से अधिक स्थलों पर अनावश्यक रूप से दुहरायी हुई मिलती हैं। इन पुनरावृत्तियों का नीचे निर्देश किया जा रहा है।

१. तुल० मंगल ३-११, १२ : मंगल कहीं कबीर संत जन गावहीं। गुरु संगति सतलोक सो हंस सिधावहीं।।

तथा मंगल १५-२५, २६ : यह मंगल सतलोक के हंसा गावहीं। कहींह कबीर सतभाव तो लोक सिधावहीं।

श्रीर मंगल १-१६, २०: परम श्रानन्द जब होय तो गुरुहि मनाइए। कहिंह कबीर सतभाव सो लोक सिघाइए।

२. 'चंदन ग्राँगन लिपाइहीं मोतियन चौक पुराऊँ।' यह एक ही पंक्ति शक० में चार स्थलों पर ( सुहेला १-२, २-२ तथा भूमड़ा १-६, २-२ ) मिलती है।

३. तुल० सायरी शब्द २०-६, ७, ८ :

लज्जा कहै मैं जम की दासी। एक हाथ मुदगर दूजे हाथे फाँसी।। माया कहै मैं श्रवला बलिया। ब्रह्मा विस्तु महेश्वर छलिया।।१।। तथा प्रभाती ७-२, ३, ४, ५, ६, ७:

नीद कहै मैं जमकी दासी। एक हाथे मुग्दर दूजे हाथ फाँसी।। नीद कहै मैं स्रवला बलिया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर छलिया।। ( ग्रंतर केवल 'लज्जा' ग्रौर 'नीद' का है)।

इसी प्रकार तुल० शक० गौरी १४-११ तथा ३७-६; सिहासन रमैनी ३-१२, १३ तथा ६-८, ६; भूमड़ा २-३ तथा सायरी १४-३। अन्य विशेषताएँ

सांप्रवायिक प्रभाव—ग्रारम्भ में दादूपंथ, निरंजनीपंथ, कबीरपंथ, ग्रयवा नानकपंथ ग्रादि संत-सम्प्रदाग्रों में नाम-स्मरण के लिए प्रायः राम नाम की सब से ग्रधिक महत्ता थी। प्रत्येक पंथ का प्रवर्तक महात्मा इसी नाम पर दीवाना था ग्रौर इसी नाम की महिमा उनकी प्राचीन वाणियों में मिलती है। किन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया प्रायः प्रत्येक सम्प्रदाय में पार्थंक्य की दृष्टि से उपास्य तत्व का एक विशिष्ट ग्रौर पृथक् नाम भी चुन लिया गया। इस प्रकार कबीरपंथ में 'सत्यनाम', दादूपंथ में 'सत्तराम', राधास्वामीपंथ में 'राधास्वामी' की उपासना होने लगी। इस दृष्टि से प्राचीन वाणियों का संशोधन भी किया जाने लगा। शक० में भी इस प्रकार के संशोधन यत्र-तत्र मिलते हैं। उदाहरण के लिए इसमें गौरी ७ की ग्रंतिम पंक्ति ली जा सकती है, जिसका पाठ हैं: कहीं ह कबीर सत्यव्रत साधो नव निधि होइ रहे चेरा। नि० बिहंगड़ौ १८ में इसका पाठ हैं: 'कहैं कबीर राजा रांम भजन सूं नवनिधि होइगी चेरो।' ग्रौर शबे० में इसे एक-दम बदल कर 'कहैं कबीर सुनो भाई साधो हो रहु सतगुरु चेरो' कर दिया गया है। शक० ग्रौर शबे० दोनों ही साम्प्रदायिक संकलन हैं: पहला कबीरपंथी ग्रौर दूसरा राधास्त्रामीपंथी। शबे० में जो पाठ-परिवर्तन किया गया है वह कुछ खप सकता है, किन्तु शक० का संशोधन 'सत्यव्रत साधो' स्पष्ट ही खटकता है। इसी प्रकार 'राम' के स्थान पर 'नाम', 'हिर' के स्थान पर 'गुरु' ग्रादि के परिवर्तन भो बहुत मिलते हैं। इन संशोधनों के पीछे सांप्रदायिक प्रवृत्ति की पुष्टि ऐसे उदाहरणों से होती है जहाँ दो या दो से ग्रधिक स्वतंत्र शाखाग्रों में प्राय: एक पाठ ग्रौर सांप्रदायिक ग्रंथों में उसके स्थान पर दूसरा संशोधित पाठ मिलता है।

भ्रुवक के क्रम में परिवर्तन—शक० की अन्य विशेषता इसकी प्रथम पंक्ति के संबंध में है। इन पंक्तियों के क्रम में अन्य प्रतियों की तुलना में कुछ अन्तर मिलता है - उदाहरणतया शबे० के 'जन को दीनता जब आवै' से आरम्भ होने वाले पद का पाठ शक० गौरी ४ में 'दीनता जो आवै जन को' है। इस प्रकार का परिवर्तन इसके अधिकांश पदों में मिलता है।

## शबे॰ प्रति का विवरण

यह बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित है ग्रौर चार भागों में निकली है। इसमें कबीर के शब्दों का विभाजन विषय के अनुसार विभिन्न ग्रंगों में मिलता है। इसका प्रथम भाग, जो ११२ पृष्ठों का है, सर्वप्रथम सन् १६० में छपा था। यह उक्त प्रेस से प्रकाशित संतबानी पुस्तकमाला (कुल ४४ पुस्तकें) की चौथी पुस्तक है। दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग क्रमशः इसके पश्चात् निकले। प्रथम भाग के ग्रारम्भ में कबीर साहब का संक्षित जीवनचरित (४ पृष्ठों में) दिया हुग्रा है, उसके पश्चात् इसमें उनके २२४ शब्द मुद्रित हैं, जिनका क्रम तथा विभाजन निम्नलिखित है: १. सतगुरु ग्रौर शब्द महिमा १३ शब्द, २. विरह ग्रौर प्रेम ३५ शब्द, ३. चितावनी ग्रौर उपदेश ६१ शब्द, ४. भेद बानी २६ शब्द, ५. शब्द मूलना, ७ शब्द, ६. होली ६ शब्द, ७. रेखता ३१ शब्द, मिश्रित १२ शब्द —कुल २२४ शब्द।

दूसरे भाग में २४२ शब्द हैं जिनका विभाजन निम्नलिखित ढंग से है:

१. उपदेश ३७ शब्द, २. सतगुरु महिमा २५ शब्द, ३. चितावनी ४६ शब्द, ४. भेद २८ शब्द, ५. प्रेम ३८ शब्द, ६. होली ३० शब्द, ७. मंगल १५ शब्द, ८. मिश्रित २३ शब्द — कुल २४२ शब्द । ग्रंत में एक 'निरख प्रबोध की रमैनी' दी हुई है जिसमें ६ दोहे ग्राते हैं।

तीसरे भाग में निम्नलिखित क्रम से ११६ शब्द दिये हैं: १. आदि बानी १ शब्द, २. मिहमा आदि धाम १२ शब्द, ३. मिहमा नाम ८ शब्द, ४. मिहमा शब्द ३ शब्द, ४. साधु मिहमा ६ शब्द, ६. बिरह प्रेम ६ शब्द, ७. सूरमा ३ शब्द ८. विनती ३ शब्द, ६. दीनता २ शब्द, १०. भेदबानी १७ शब्द, ११. चेतावनी २१ शब्द, १२. उपदेश ६ शब्द, १३. माया २ शब्द, १४. मिश्रित २३ शब्द — कुल ११६ शब्द।

चौथे भाग में मंगल १२ शब्द, गारी ३ शब्द, भूलना ३, कहरा २, दस-मुकामी रेखता १, जतसार १, बंसत १, होली ४, दादरा २, कुल मिलाकर २० शब्द मिलते हैं। अन्त में एक ककहरा दिया हुआ है जिसमें नागरी के ३४ अक्षरों पर ('क' लेकर 'क्ष' तक ) ३४ छंद मिलते हैं। प्रत्येक छंद में पदों के समान चार पंक्तियों के साथ एक दोहा मिलता है।

इस प्रकार शबे० में कुल ६१५ शब्द, एक निरख प्रबोध रमेनी भ्रौर एक ककहरा मिलते हैं। किसी भी प्रकाशित प्रति में कबीर के इतने शब्द नहीं मिलते भ्रौर फिर मोटे टाइप में छपे होने के कारण साधुम्रों भ्रौर साधारण जनता में इसका बहुत प्रचार है। पाठ-संबंधी विशेषताएँ

सांप्रदायिक प्रभाव राबे० की सब से प्रमुख विशेषता यह है कि उसपर सांप्रदायिक प्रभाव ग्रत्यधिक मात्रा में मिलता है। कबीरपंथियों द्वारा प्रकाशित वािंग्यों में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति मिलती है, किन्तु 'शब्दावली' के सम्पादक ने ग्रपना सिद्धांत जितने पक्के ढंग पर निवाहा है उतना किसी ने नहीं। यहाँ यह बता देना ग्रावश्यक है कि बेलवेडियर प्रेस के स्वामी राधास्वामी-संप्रदाय के हैं। उन्होंने कबीर की वािंग्यों का इतना सुन्दर संकलन छपवा कर जहाँ संत-साहित्य का बड़ा उपकार किया वहीं सांप्रदायिकता के लोभ में उन्होंने इसका महत्व घटा भी दिया। विशेष परिवर्तन ईश्वरपरक नामों में किया गया है, जिसकी चर्चा पीछे शक० के प्रसंग में भी की गयी है। बीजक, शक० ग्रथवा सासी० ग्रादि कबीरपंथी प्रकाशनों में तो कही-कहीं राम', 'गोिवंद', 'हिर' ग्रादि परमात्मपरक शब्दों के दर्शन हो जाते हैं, किन्तु

राबे० में इन नामों के दर्शन भी दुर्लभ हैं। यह नाम अपवाद रूप में केवल ऐसे स्थलों पर आ गये हैं जिनमें उनके प्रति कोई विरोधी विचार प्रकट किया गया है। यह उसकी ऐसी स्थूल विशेषता है कि इसकी पुष्टि में उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। पुस्तक को सरसरी निगाह से देख जाने से कोई भी व्यक्ति (चाहे वह राधास्वामी-संप्रदाय का ही क्यों न हो) उसकी इस विशेषता से अवगत हो सकता है। फिर भी कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं—

१. शबे० (१) विरह-प्रेम शब्द ७ का पाठ निम्नलिखित है— दुलहिन गावहु मंगलचार । हम घर ग्राए परम पुरुष भरतार ।। तन रत करि मैं मन रत करिहों पंच तत्व तब राती । गुरू देव मेरे पाहुन ग्राए मैं जोबन में माती ।।२।। शरीर सरोवर बेदी करिहों ब्रह्मा वेद उचारा । गुरूदेव संग भावरि लेइहों धन धन भाग हमारा ।।

दा० नि० गौड़ी १ तथा गु० ग्रासा २४ में शबे० की द्वितीय पंक्ति के 'परम पुरुष' के स्थान पर 'राजा रांम' ग्रौर चौथी तथा छठी पंक्तियों के 'गुरूदेव' के स्थान पर क्रमश: 'रांम देव' ग्रौर 'रांम राय' पाठ मिलते हैं । जैसा ग्रागे हम देखेंगे, दा० नि० तथा गु० में परस्पर किसी प्रकार का संकीर्ण-संबंध नहीं है, क्योंकि पाठ-विकृति का ऐसा एक भी उदाहरण नहीं जो तीनों में समान रूप से मिलता हो । ग्रत: इन तीनों में समान रूप से मिलने वाला पाठ सिद्धांतत: ग्राह्य होना चाहिए । इस प्रकार शबे० के संशोधन परवर्ती ज्ञात होते हैं ।

२. इसी प्रकार दा० गौड़ी ४०, नि० गौड़ी ४४ तथा बी० शब्द ४० श्रौर शक् की कुछ पंक्तियों का पाठ हैं—

पंडित बाद बदै सो भूठा।
रांम के कहे जगत गित पावै खांड कहे मुख मीठा।
नर के साथ सुवा हरि बोलै हिर परताप न जांनें।
जो कबहूं उड़ि जाइ जंगल में तौ हिर सुरित न ग्रांनें।।
सांची प्रीति बिषै माया सौं हिर भक्तन सौं हांसी।
कहै कबीर एक रांम भजे बिन बांधे जमपुर जासी।

शबे० (३) मिश्रित २२ पर भी यह पद मिलता है जिसमें केवल पहला 'राम' यथावत है ( यह अर्थ लेकर कि राम-राम करने से दुनिया में किसी की मुक्ति नहीं होती ), अन्यथा शेष पंक्तियों का पाठ इस प्रकार है— नर के पास सुवा आइ बोलै गुरु परताप न जाना । जो कबहों उड़ि जात जंगल में बहुरि सुरित नींह आना ।। सांची हेतु विषय माया से सतगुरु शब्द की हांसी ॥ कहै कबीर गुरू के बेसुख बांधे जमपुर जासी ।।

जैसा हम आगे देखेंगे दा० नि० स० बी० में भी किसी प्रकार का संकीर्ए-संबंध नहीं है, श्रत: दा॰ नि॰ गु॰ के समान दा॰ नि॰ स॰ बी॰ में मिलने वाला समान पाठ भी निरापद रूप से प्रामािएक माना जाना चाहिए श्रौर शबे॰ द्वारा प्रस्तूत पाठ-भेद मान्य नहीं होना चाहिए । वास्तव में यह परिवर्तन साम्प्रदायिक प्रभाव के कारए। हुआ ज्ञात होता है, क्योंकि राधास्वामी-संप्रदाय के सिद्धान्तों के अनुसार उनका ( कबीर का ) इष्ट 'सत्य-पुरुष निर्मल चैतन्य देश का धनी था जो ब्रह्म, और पारब्रह्म सब से ऊँचा है। उसी की भिक्त उन्होंने हढ़ाई है और अपनी बानी में उसी परम पुरुष और उसके धुन्यात्मक नाम की महिमा गायी ।" इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने यह निर्णय भी निकाल लिया है कि इसके अतिरिक्त ( अर्थात् 'सत्य-पुरुष', 'परम पुरुष' 'नाम' आदि के अतिरिक्त 'राम' 'हरि', 'गोविन्द' श्रादि पाठ के साथ ग्राने वाले ) जो शब्द कबीर साहेब के नाम से प्रसिद्ध हैं, वह पूरे या थोड़े-बहुत क्षेपक हैं। <sup>इद</sup> इस कसौटी पर जो पद खरे नहीं उतरे हैं उन्हें, प्रक्षिप्त समभ कर, पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया गया है; इस बात की घोषगा। प्रत्येक भाग के ग्रारम्भ में ही कर दी गयी है: ''जिसमें कबीर साहब के अति मनोहर पद शोध कर और क्षेपक निकाल कर छापे गये हैं।" राधास्वामी-संप्रदाय वालों का (जिसमें बेलवेडियर प्रेस के स्वामी भी सम्मिलित हैं ) विश्वास है ( जैसा कि बीजक के सम्बन्ध में कबीरपंथियों का या 'गुरु ग्रन्थ साहब' के सम्बन्ध में सिक्खों का है ) कि इसकी एक-एक मात्रा परम प्रामाग्गिक है, इसकी प्रामणिकता पर अविश्वास करने वाला या इसके पाठ में परिवर्तन करने वाला सीधे नर्क में पड़ेगा। इस विषय में अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह उनकी श्रद्धा का प्रश्न है।

राधास्वामी-प्रभाव के ग्रतिरिक्त शबे० में परवर्ती कबीरपंथी प्रभाव भी मिलता है । ग्रतिरिक्त रूप से मिलने वाले पदों में ऐसे ग्रनेक हैं जो स्पष्ट रूप से कबीरपंथियों की परवर्ती रचनाएँ ज्ञात होते हैं । उदाहरण

३६. शबे॰ मागर, भूमिका पृष्ठ २ ( तुल्ज॰ शिववृत लाल द्वारा संपादित 'बीजक' की भूमिका में 'कबीर साहिव का इष्ट' शीर्षक निबंध )।

के लिए प्रथम भाग में 'भेद बानी' के शब्द २२,२३ तथा द्वितीय भाग में 'भेद बानी' शब्द १८ लिये जा सकते हैं, जिनमें नाना लोकों, शून्य-लोकों तथा उनके ग्रिधिष्ठाता देवताग्रों ग्रौर 'चकरियों' का विस्तृत विवरण दिया हुग्रा है। किसी-किसी में तो कबीर का नाम भी नहीं मिलता, किन्तु उन्हें मूल वाणी के रूप में स्वीकृत किया गया है। यहाँ ऐसे पदों की चर्चा की जा रही है जो शबे० को छोड़ ग्रन्य किसी भी प्रति में नहीं मिलते। अन्य विशेषताएँ

पाठ में मनमाना संशोधन करने के कारए। शबे॰ की लिपिजनित विकृतियाँ पकड़ने का अवसर बहुत कम रह जाता है, फिर भी ऐसी विकृतियाँ मिलती अवश्य हैं। इसमें उर्दू की अपेक्षा नागरी-लिपि-जनित विकृतियाँ अधिक मिलती हैं अत: पहले उन्हीं का विवरए। दिया जा रहा है।

नागरी-लिपि-जनित विकृतियाँ—(१) शबे० (२) भेद शब्द १५ की चौथी पंक्ति का पाठ है : धनुष बान ले चला पारथी, धनुम्रा के परच नहीं है रे। दा० नि० तथा स० (ग्रन्था० पद २१२) में 'परच' के स्थान पर 'पनच' पाठ मिलता है। म्राश्य यहाँ धनुष की प्रत्यंचा से हैं। सं० 'प्रत्यञ्चा' से हिंदी में 'पनच' होता है, न कि 'परच'। म्रत: शबे० का पाठ यहाँ विकृत है। कैथी म्रथवा प्राचीन नागरी लिपि में नकार म्रौर रकार में विशेष रूप-वैभिन्य नहीं होता था। इसी भ्रम से किसी प्रतिलिपिकार ने 'पनच' (—प्रत्यंचा) को 'परच' पढ़ लिया म्रौर वहीं म्रगुद्ध पाठ शबे० में भी म्रा गया।

- २. शबे० (१) विरह-प्रेम ७ में चौथी पंक्ति का पाठ है: गुरूदेव मेरे पाहुन आये मैं जोबन में माती। उक्त पद दा० नि० गौड़ी १ तथा गु० आसा २४ में भो मिलता है। दा० नि० में उक्त पंक्ति का पाठ है: रांमदेव मोरे पाहुनें आए मैं जोबन मैंमाती। 'मैंमाती' (= मदमाती) एक शब्द है, किन्तु शबे० में 'में' को' 'में' के अर्थ में अलग कर 'माती' पृथक् रखा गया है, जो नागरी में ही स्वाभाविक रूप से हो सकता है।
- ३. शबे० (१) चिता० उप० शब्द ३८ की तीसरी पंक्ति का पाठ है: घाटे बाढ़े सब जग दुखिया क्या गिरही बैरागी हो । नि० गौड़ी १३६ में 'घाटे बाढ़े' के स्थान पर 'हाटे बाटे' ग्रौर बी० ६१ में 'बाटे बाटे' पाठ है—ग्रर्थात् शबे० के 'बाढ़े' के स्थान पर नि० तथा बी० में 'बाटे' पाठ ग्राता है। वास्तव में 'हाटे बाटे' या 'घाटे बाटे' (—जो जहाँ है वहीं) एक मुहावरा है ( तुल० घाट बाट कहुं ग्रटक होइ निहं सब कोउ देइ निबाहि—सूर) जो नागरी 'ट' ग्रौर 'ढ' के

भ्रम से शबे० में 'घाटे बाढ़ें' (=घट बढ़ कर ) हो गया है।

४. शबे० (३) साधु-मिहमा शब्द १ की प्रथम तथा चतुर्थं पंक्तियों का पाठ है: साधु घर सील संतोष बिराजै। ग्रासन ग्रदल ग्रह छमा ग्रग्न धुज तन तिज ग्रंत न धावै।।उक्त पद शक० गौरी ३ में भी मिलता है, ग्रौर उसमें इन पंक्तियों का पाठ है: शील संतोष विराजै साधु घट। ग्रासन ग्रटल क्षमा धीरज घह तन तिज ग्रंत न जावै। शबे० का पाठ यहाँ स्पष्ट रूप से विकृत है। शील-संतोष घट (=शरीर) के ही गुगा होते हैं, घर के नहीं। इसी प्रकार शबे० के 'ग्रासन ग्रदल ग्रह छमा ग्रग्न धुज' के ग्रर्थं में भी बड़ी कष्टकल्पना करनी पड़ती है। इसके विपरीत शक० के पाठ से भाव सरलता से स्पष्ट हो जाता है। शबे० की पहली विकृति नागरी 'ट' ग्रौर 'र' के सादृश्य के कारगा ग्रौर दूसरी 'ट' तथा 'द' के सादृश्य के कारगा हुई ज्ञात होती है।

फ़ारसी लिपि-जनित विकृतियाँ—शबे० में उर्दू-लिपि-जनित विकृतियाँ बहुत कम हैं। उनके केवल दो उदाहरए। मिलते हैं जो निम्नलिखित <u>हैं</u>—

- १. शबे० (३) मिश्रित शब्द १४ की तीसरी तथा चौथी पंक्तियों का पाठ हैं: को काको पुरुष कौन काकी नारी । ग्रकथ कथा जम दुष्ट पसारी । यह पद दा० नि० गु० तथा बी० में भी मिलता है । बी० में 'दुष्ट' के स्थान पर 'दिष्ट' पाठ मिलता है । 'दिष्ट' का 'दुष्ट' वन जाना उर्दू में ही संभव है ।
- २. शबे० (३) प्रेम ३७-२ का पाठ है: बरसत बिसद ग्रमी के बादर भीजत है कोइ संत । शक० गौरी १० में 'बिसद' के स्थान पर 'शब्द' पाठ मिलता है, जो प्रसंगोचित लगता है। उर्दू 'सबद' में यदि 'बे' का नुक़्ता जरा सा ग्रौर पीछे हो जाय तो 'सबद' को 'बसद' या 'बिसद' ग्रासानी से पढ़ा जा सकता है, क्योंकि 'बे' ग्रौर 'सीन' के शोशे प्राय: एक से होते हैं।

पंजाबी-प्रभाव—पंजाबी-प्रभाव के भी कुछ उदाहरण शबे॰ में मिलते हैं, जो निम्नलिखित हैं—

- १. शबे० (१) चिता० उप० ७२-७ : बावरिया ने बावर डारी फंद जाल सब कीता रे। तुल० नि० सोरिठ ८०-७ : बावरियौ बन में फंद रोपै संग मैं फिरै नचीता।
  - २. शबे॰ (१) चिता॰ उप॰ ८५-३: नाचे कूदे क्या होय भैना।।
- ३. शबे० २ चिता० ४२-१: किसी दा भइया क्या ले जाना । श्रोहि गया श्रोहि गया भंवर निदाना ॥

उक्त पंक्तियों में 'कीता' (=किया), 'भैना' (=बहन), 'किसी दा' (=किसी का), 'ग्रोहि गया' (=वह गया) स्पष्टतया पंजाबी के प्रयोग हैं।

परवर्ती प्रक्षेप—शबे० में कुछ म्रतिरिक्त पद ऐसे मिलते हैं जिनकी भाषा तथा शब्दावली म्रत्यन्त म्राधुनिक है। उदाहरण के लिए इसके प्रथम भाग में चिता० उप० के शब्द ३२ तथा विरह-प्रेम के शब्द २५ की कुछ पंक्तियाँ ली जा सकती हैं—

सुनता नहीं घुन की खबर ग्रनहद का बाजा बाजता।
रस मंद मंदिर बाजता बाहर सुने तो क्या हुग्रा।।
पोथी किताबें बांचता ग्रौरों को नित समभावता।
त्रिकुटी महल खोजै नहीं बक बक मरा तो क्या हुग्रा।।
सतरंज चौपड़ गंज था इक नर्द है बदरंग की।
बाजी न लायी प्रेम की खेला जुग्रा तो क्या हुग्रा।।
जोगी दिगम्बर सेवड़ा कपड़ा रंगे रंग लाल में।
वाकिफ नहीं उस रंग से कपड़ा रंगे से क्या हुग्रा।। ( शब्द ३२ )

हमन हैं इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या । रहें त्राजाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या ॥ न पल बिछुड़ें पिया हमसे हम बिछुडें पियारे से । उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या ॥ इत्यादि ॥ (शब्द २५)

पुनरावृत्तियाँ—शबे० में कुछ नहीं तो सोलह पद ऐसे हैं जो दो बार ग्राते हैं। इनका निर्देश नीचे क्रमश: किया जा रहा है—

१. शबे॰ (१) सतगुरु-महिमा, शब्द २---

सतगुरु चरन भजस मन मूरख, का जड़ जन्म गंवावस रे ॥ ठेक ॥ कर परतीत जपस उर ग्रंतर, निसि दिन ध्यान लगावस रे ॥१॥ द्वादस कोस बसत तेरा साहेब, तहां सुरत ठहरावस रे ॥२॥ त्रिकुटी निदया ग्रंगम पंथ जहं बिना मेंह भर लावस रे ॥३॥ दामिन दमकत ग्रंम्हत बरसत, ग्रंजब रंग दरसावस रे ॥४॥ इंगला पिंगला सुखमन से धस, नभ मंदिर उठि धावस रे ॥४॥ लागी रहे सुरत की डोरी, सुन्न में सहर बसावस रे ॥६॥ बंकनाल उर चक्र सोधि के, मूल चक्र फहरावस रे ॥७॥ मकर तार के द्वार निरिख के, तहां पतंग उड़ावस रे ॥६॥ बिन सरहद ग्रनहद जहां बाजै, कौने सुर जहं गावस रे ॥६॥

कहैं कबीर सतगुरु पूरे से, तब परिचै सो पावस रे ॥१०॥ तुल० वही, भाग ३, भेद० शब्द ७——

सतगुरु सब्द गहो मोरे हंसा, का जड़ जन्म गंवावसु हो ॥देका। त्रिकुटी धार बहै इक संगम, बिना मेघ भरिर लावसु हो ॥१॥ लौका लौकै बिजुली तड़पै, ग्रजब रूप दरसावसु हो । करहु प्रीति ग्रभिग्रंतर उर में, कवने सुर लै गावसु हो । गगन मंदिल में जोति बरतु है, तहां सुरत ठहरावसु हो ॥२॥ इंगला पिगला सुखमिन सोधो, गगन पार ठहरावसु हो । मकर तार के द्वारे निरखो, ऊपर गढ़ी उठावसु हो ॥३॥ बंकनाल षट खिरकि उलिट गै, मूल चक्र पिहरावसु हो । द्वादस कोस बसै मोर साहिब, सूना सहर बसवासु हो ॥४॥ दूनों सरहद ग्रनहद बाजै, ग्रागे सोहंग दरसावसु हो । कहै कबीर सुनो भाई साधो, ग्रमर लोक पहुंचावसु हो ॥४॥

दोनों में केवल क्रम का अंतर मिलता है । वैसे पाठ स्थूल रूप से दोनों का एक ही है।

२. तुल० शबे० (१) सतगुरु-महिमा, शब्द ६---

सांई दरजी का कोई मरम न पावा ॥टेक॥
पानी की सुई पवन के घागा, ग्रष्ट मास नव सीयत लागा ॥१॥
पांच पेंवद की बनी रे गुदरिया, तामें हीरा लाल लगावा ॥२॥
रतन जतन का सुकुट बनावा, प्रान पुरुष को ले पहिरावा ॥३॥
साहेब कबीर ग्रस दरजी पावा, बड़े भाग गुरु नाम लखावा ॥४॥
तथा (२) मिश्रित, शब्द १३—

हरि दरजी का मरम न पाया, जिन यह चोला ग्रजब बनाया ॥१॥ पानी की सुई पवन के धागा, ग्राठ मास दस सीवत लागा ॥२॥ पांच तत्त के गुदरी बनायी, चांद सुरज दुइ थेगली लगाई ॥३॥ जतन जतन करि मुकुट बनाया, ता बिच हीरा लाल जड़ाया ॥४॥ ग्रापहि सीवे ग्राप बनावे, प्रान पुरुष को ले पहिरावै ॥५॥ कहै कबीर सोई जन मेरा, या चोले का करै निबेरा ॥६॥

दूसरे में केवल पाँचवीं पंक्ति ग्रधिक है ग्रौर ग्रंतिम पंक्ति का पाठ कुछ भिन्न है, शेष पाठ स्थूल रूप से एक ही है ।

इसी प्रकार तुल० शबे० (१) सतगुरु महिमा, शब्द ६ तथा विरह प्रेम, शब्द १५;

शबे० (१) चिता० उप० १७ तथा (२) भेद ६; (१) चिता० उप० ४० तथा (२) उप० २०; (१) चिता० उप० ५६ तथा (२) उप० ३५; (१) चिता० उप० ५६ तथा (२) उप० ३५; (१) चिता० उप० ६ तथा वहीं, भेद २५; (१) चिता० उप० ६ तथा (२) चिता० ३; (२) उप० ६ तथा २६; (२) उप० ६ तथा भेद ४; (२) उप० १६ तथा प्रेम;३२ (२) उप० ३२ तथा (३) महिमा नाम ५; (२) होली ६ तथा १७; (२) होली २२ तथा (४) होली २; (२) मंगल २ तथा (४) मंगल १०; (२) मिश्रित २ तथा (३) मिश्रित १४।

पूरे-पूरे पदों की इतनी ग्रधिक पुनरावृत्तियाँ मिलने से यह सिद्ध होता है कि शबे० का संकलन कदाचित् एक नहीं बिल्क ग्रनेक प्रतियों के ग्राधार पर किया गया है । पदों को छाँटने में पूर्ण सावधानी न रखने के कारण पहले छपे हुए पद दूसरे भागों में (ग्रीर कभी-कभी उसी भाग में) दोबारा छप गये हैं। प्रत्येक भाग के ग्रारम्भ में पदों की ग्रारम्भिक पंक्तियाँ ग्रकारादि क्रम से दी गयी हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि शबे० के संपादक ने उक्त सूची के प्रथम ग्रक्षर मिला कर ही पदों को छाँटा है, उनकी पूर्ण एप से तुलना नहीं की। यही कारण है कि प्रथम पंक्ति में थोड़ा भी हेर-फेर रहने पर वही पद पुनः सम्मिलित कर लिये गये हैं।

पदों में ग्रितिरिक्त पंक्तियों की भी पुनरावृत्ति मिलती है । उदाहरण निम्नलिखित हैं—

१. शबे० (१) चिता० उप० शब्द ६४ की छठी पंक्ति भाग २ चिता० १३ की पाँचवीं पंक्ति के रूप में फिर मिलती है। दोनों का एक ही पाठ है।

२. तुल० शबे० (१) चिता० उप० ६६ की पंक्ति ४, ४, ८,६,— पेट पकरि के माता रोवे बाहिं पकरि के भाई।

पट पकार क माता राव बााह पकार के भाई। लपट भपिट के तिरिया रोवे हंस अकेला जाई।। चार गजी चर गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगाया फूंक दियो जस होरी।।

तथा उसी में ग्रागे शब्द १३४ की पंक्ति ३, ४, ७, ८— चार जने मिलि लेन को ग्राये लियो काठ की घोड़ी।

चार जन । माल लन का श्राय । लया काठ का घाड़ा । जोय लकड़ियां फूंक श्रसि दीन्हीं जस बिन्द्राबन की होरी ॥ पाटी पकरि वाकी माता रोवे बहियां पकरि सग माई ।

लट छिटकाए तिरिया रोवे बिछुरत है मोरी हंस की जोरी।। केवल शाब्दिक ग्रंतरों को छोड़ कर दोनों पाठ प्रायः समान ही हैं। ३-४. इसी प्रकार तुल० शबे० (१) भेद २६-६, ७ तथा (३) भेद ४ ग्रौर (४) मंगल ४=१५, १६ तथा वही १२-२३, २४।

कुछ ग्रन्य विशेषताएँ—शबे॰ में पदों के साथ-साथ यत्र-तत्र साखियाँ भी मिलती हैं ग्रौर साखियों के रूप में उनका निर्देश भी मिलता है। उदाहरण के लिए देखिए शबे॰ (२) भेद २ के पश्चात् की दो साखियाँ। किन्तु कहीं-कहीं उसके पदों में भी कुछ पंक्तियाँ ऐसी मिलती हैं जो ग्रन्यत्र साखियों के रूप में हैं। उनका निर्देश नीचे किया जा रहा है:

१—शबे० (२) प्रेम ७ की ग्रारम्भिक ग्राठ पंक्तियाँ हैं— जो तू पिय की लाड़िली ग्रपना करि ले री। कलह कल्पना मेटि के चरनन चित दे री।। पिय को मारग कठिन है खांडे की घारा। डिगमिगाय तौ गिर पड़े नींह उतरै पारा।। पिय को मारग सुगम है तेरो चाल ग्रनेड़ा। नाच न जानै बावरी कहै ग्रांगन टेढ़ा। जो तू नाचै नीकसी तो घूंघट कैसा। घूंघट का पट खोल दे मत करै ग्रंदेसा।।

उक्त चारों द्विपिदयाँ ग्रन्यत्र चार साखियाँ हैं। पहली दोनों पंक्तियाँ साबेक १३-१५ तथा सासीक ५३-११ पर साखियों के रूप में मिलती हैं। वहाँ इनका पाठ है—

> जो तू पिय की प्यारनी, ग्रपना करि ले री। कलह कल्पना मेटि करि, चरनों चित दे री।।

दूसरी द्विपदी पाँच प्रतियों में साखी के ही रूप में मिलती है, तुल० दा० ४४-२४, नि० ४०-४३, सा० १४-२७, साबे० १२-४, सासी० १२-१२—

भगति दुहेली रांम ( सासी० नाम साबे० गुरुन ) की, जस खांडे की घार । डगमगाइ तौ गिरि पड़े, निहंतर उतरे पार ॥

तीसरी द्विपदी साबे० १४-५३, सासी० १४-६२ पर मिलती है जिसका पाठ है—

पिय का मारग सुगम है, तेरा चलन स्रनेड़ ।
नाच न जाने बावरी, कहै स्रांगना टेढ़ ।।
स्रौर स्रंतिम द्विपदी साबे० १४-५२ तथा सासी० १४-६१ पर मिलती है—
पिये का मारग कठिन है, खांडा हो जैसा ।
नाचन निकसी बापुरी, किर घूंघट कैसा ।।

इस प्रकार के और भी कई उदाहरएा मिलते हैं, जिनका संक्षित निर्देश नीचे किया जा रहा है: २—त्नल० शबे० (३) विरह-प्रेम १-६, ७ (पद) तथा दा० २६-१०, सासी० १६-६७ (साखी); ३—तुल० शबे० (३) सूरमा २-६, ७ (पद) तथा साबे० ५-६२, सासी० २४-२० (साखी); ४—तुल० शबे० (३) दीनता २-६, ७ (पद) तथा गु० सलोक २३६ और सासी० ५३-१६ (साखी)।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शबे॰ का पाठ जिन प्रतियों से लिया गया है उनके लिपिकर्ताग्रों द्वारा पदों के बीच-बीच में कबीर की साखियाँ भी प्रसंगा-नुकूल जोड़ी हुई थीं।

इसके अतिरिक्त इस बात के भी उदाहरए। मिलते हैं कि विभिन्न पदों की विभिन्न पंक्तियाँ लेकर शबे॰ में एक नया अतिरिक्त पद खड़ा कर लिया गया है। उदाहरए। के लिए तीसरे भाग के भेद-प्रकरए। का चौथा शब्द लिया जा सकता है, जिसका पाठ निम्नलिखित है—

बिन गुरु ज्ञान नाम ना पड़है बिरथा जनम गंवाई हो ।।टेक।।
जल भरि कुम्भ घरे जल भीतर बाहेर भीतर पानी हो ।।
उलट कुम्भ जल जलींह समइहै तब का करिहो ज्ञानी हो ।।१।।
बिनु करताल पखावज बाजे बिनु रसना गुन गाया हो ।
गावनहार के रूप न रेखा सतगुरु ग्रलख लखाया हो ।।२।।
है ग्रथाह थाह सबहिन में दिरया लहर समानी हो ।
जाल डारि का करिहौ धीमर मीन के होइगे पानी हो ।।३।।
पंछी के खोज मीन के मारग ढूंढ़े ना कोई पाया हो ।
कहै कबीर सतगुरु मिलि पूरा भूले को राह बताया हो ।।४।।

इसकी पंक्ति २ तथा ३ दा० गौड़ी ४४ में पंक्ति ४ तथा ५ के रूप में मिलती हैं, पंक्ति ४ तथा ५ दा० नि० स० ( ग्रन्था० पद १६५ ) तथा बी० शब्द २४ में पंक्ति ६, ७ के रूप में मिलती हैं। यही नहीं यह दोनों पंक्तियाँ शबे० में भी अन्यत्र ( भाग १, भेद २६ ) मिलती हैं। ग्रंतिम दो पंक्तियों का भाव भी शबे० के उक्त पद की ग्रन्तिम पंक्तियों से मिलता है। इस प्रकार केवल तीन पंक्तियाँ ऐसी बच जाती हैं जो इसमें नयी हैं ग्रौर जिनके मिश्रए से यह नया पद बना लिया गया है। इस प्रकार के सम्मिश्रण स्मृति के ग्राधार पर किए हुए ज्ञात होते हैं।

शबे॰ में ऐसे उदाहरण और भी मिलते हैं जिनकी चर्चा आगे संकीर्ण-सम्बन्ध के प्रकरण में आयेगी।

# सा॰ प्रति का विवरण

यह ग्रन्थ जयपुर के मोतीडूंगरी स्थान के कबीर-मंदिर में है। यह एक मोटे संगह-ग्रंथ का ख्रारम्भिक ग्रंश-मात्र है। सम्पूर्ण पोथी में २६७ × २ ग्रंथांत् ५७४ पत्र हैं। कबीर की साखियाँ पहले के एक सौ बयालिस पत्रों तक मिलती हैं। साखी-ग्रन्थ के पश्चात् ज्ञानसागर, विवेकसागर द्यादि २६ ग्रन्य कबीरपंथी ग्रन्थ भी मिलते हैं, जिनके सम्बन्ध में पीछे विचार हो चुका है। ग्राकार में यह पोथी लगभग ७ इंच लम्बी ग्रौर ६ इंच चौड़ी है। इसके प्रत्येक पृष्ठ में २१ पंक्तियाँ ग्रौर प्रत्येक पंक्ति में १६-२० ग्रक्षर ग्राये हैं। पुष्पिका इस प्रकार है— संबत् संख्या ज्ञानि मानि शुभ की जिये। ग्रब्धदिस को साल इक्यासी लीजिये।। ज्येड्ड मास शभ ज्ञानि पक्ष कृष्ण सही। चतुर्दशी तिथि मानि चंद बासुर लही।।

देश ढुंढ़ाहर मंगलकारी । जैपुर नगर तहां सुखकारी ॥
मोतीडूंगरी मुक्ता रूप । तहां बिराजै संत स्वरूप ॥
तिनको नाम प्रगट करि कहिए । सतगरु पूरण पूरण लहिए ॥
तत शिष्य केशवशस गोसाई । जिनके दरश परमाद पाई ॥
तिनकौ शिष्य भगवतीदासा । निज कर लिखौ ग्रंथ परकासा ॥
सीखैं सुनैं पढ़ें निज नामा । तेही लहैं परम सुख धामा ॥

जिससे ज्ञात होता है कि मोतीडूंगरी के साधु पूरगादास के पौत्र शिष्य साधु भगवतीदास ने इसे संवत् १८८१ वि० में ज्येष्ठ कृष्गा चतुर्देशी चन्द्रवार को लिख कर समाप्त किया।

पुष्पिका में साखियों की संख्या २,८८८ दी हुई है, किन्तु वास्तव में इसकी संख्या २,८०० से कुछ कम है। यह साखियाँ १०८ ग्रंगों में विभाजित हैं।

यह रूपांतर यांकिचित् श्रंतरों के साथ वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित 'सत्य कबीर का साखी-ग्रन्थ' नामक पुस्तक से मिलता है श्रतः सुविधा के लिए साखियों का स्थल-निर्देश उक्त मुद्रित संस्करण के ही श्रनुसार श्रौर पाठ का मिलान हस्तलिखित प्रति से किया गया है।

#### पाठ संबंधी विशेषताएँ

राजस्थानी प्रभाव सा० में भी यत्र-तत्र राजस्थानी प्रयोग मिलते हैं, किन्तु उनकी संख्या उतनी ग्रधिक नहीं है जितनी दा० या नि० में है। कुछ उदाहररण नीचे दिये जा रहे हैं—

१. सा० २०-१-२ : पाछा सूंहिर श्रावसी सगरी सौंज समेत ॥ (राज० 'श्रावसी' == हिन्दी 'श्रायेंगे')

२. सा० २०-३-२ : कहिबेरी सोभा नहीं, देखे ही परमान । ( राज० विभक्ति 'री' = हिन्दी 'की' )

३. सा॰ ३६-१७-१: सब म्रासन म्रासा तर्गा निबरित के को नाहि। ( राज॰ विभक्ति 'तर्गा' = हिन्दी 'का' 'को', 'के लिए')

४. सा॰ ६६-१-२ : भांड़ा **घड़िया** मुख दिया, सोई भरगौ जोग । ( राज॰ 'घड़िया' == हि॰ 'गढ़ा')

५. सा० ३०-१६-२ : वीछड़ियां मिलसी नहीं, ज्यौं कांचली भुवंग । (राज० 'बीछड़ियां'=हिन्दी 'बिछुड़ने पर'; राज० 'मिलसी=हिन्दी 'मिलेगा')

६. सा० ३३-७६-२: कूर बड़ाई बूड़सी, भारी पड़सी काल।

७. सा० ३६-११ : ग्रंदेसड़ौ न भाजिसी, संदेसौ कहियां।

कै हरि स्रायां भाजिसी, कै हरि पासि गयां।।

प्र-२-२ : धीरे बैठ चपेटिसी, यौं ले बुड़ै ज्ञान ।

E. सा० ६०-३०-२: साहब लेखा मांगिसी, तब होसी कौन हवाल ।

१०. सा० ६०-१५ : हन्या सोही हन्नसी, भावै जाति बिजांन ।

करि गहि चोटी तानिसी, साहेब के दीवांन ।।

फ़ारसी जनित विकृतियाँ—दा० नि० गु० की भाँति सा० में भी फ़ारसी लिपि-संबंधी विकृतियाँ अधिक मिलती हैं। कैथी, नागरी आदि की विकृतियाँ अपेक्षाकृत कम हैं। गुरुमुखी की विकृतियों का एक भी उदाहरण नहीं मिलता। नीचे इन विकृतियों के क्रमशः उदाहरण दिये जा रहे हैं।

# फारसी लिपि-जनित विकृतियाँ उदाहरण निम्नलिखित हैं ---

- १. सा० ६०-२८-२ का पाठ है: खालिक दर खूनी खड़ा, मार मुंही मुंह खाय।। दा० नि० गु० तथा सासी० में 'मुंही मुंह' के स्थान पर 'मुंहैं मुंह' मिलता है, जो वस्तुतः स्वाभाविक प्रतीत होता है। सा० का 'मुंही मुंह' उर्दू 'ये' की अव्यवस्था के कारण आया हुआ ज्ञात होता है।
- २. सा० ३८-५-२ का पाठ है: मान बड़ी मुनिवर गले, मान सबन को खाय। दा॰ १६-१७ तथा बी० १४० में 'बड़ी' के स्थान पर 'बड़े' पाठ मिलता है। सा० का 'बड़ी' पाठ व्याकरगा-विरुद्ध है। 'बड़े' से बिगड़ कर 'बड़ी' हो जाना उर्दू में ही सम्भव हो सकता है।
- ३. सा० ३०-६३-२ का पाठ है: जासी आटा लोन बिनु, सूना हुआ ' सरीर। दा२ १२-४८, नि० २१-५३, गु० ११७, साबे० तथा सासी० १८-५६ में 'सूना' के लिए 'सोना' पाठ है, जिसके अनुसार इसका अर्थ होगा: सोने के

समान तुम्हारी यह काया आटा लोन की भाँति विनष्ट हो जायगी। इसके विपरीत सा० का पाठ अप्रासंगिक लगता है। उर्दू में सीन, वाव, नु और अलिफ् मिला कर 'सूना' भी पढ़ सकते हैं और 'सोना' भी।

४. सा० ७२-२२-२ : ग्रबरन बरनै बाहरी, करि करि थका उपाय । सा० का 'वाहरी' पाठ विकृत है । यह वास्तव में 'बाहिरे' का विकृत रूप है, जैसा कि नि० ४०-६-२ तथा सासी० ५४-१६-२ में है । सा० की यह विकृति भी उर्दू 'ये' की ग्रव्यस्था के कारण हुई ज्ञात होती है ।

#### म्रन्य उदाहरगा— °

५. सा० १-५६-२ : मेरा मारा फिर जिये, तो बहुरि न गहूं **कुबांरा ।** तुल० सासी० २-१७-२ : ""तौ हाथ न गहूं कमान ।

६. सा० ६४-६-२: फिरि फिरि भवन जौ चित घरै, तौ बाना वृद्ध लजाय । तुल० सासी० ३४-११६: बाना बिरद लजाय ।

नागरी-लिपि-जिनत विकृतियाँ : नागरी-लिपि-जिनत विकृतियों के उदाहरए। कम मिलते हैं। जो भी विकृतियाँ मिल सकी हैं उनका निर्देश नीचे किया जा रहा है—

- १. सा० २०-२७-२: सुरित निरित परचा भया, तब खुलि गया सिधु दुवार। तुल० दा० ५-२२ तथा नि० द-३७: खुलि गया सिभु दुवार।
- २. सा० ५६-२७-१ का पाठ है: अगम पंथ को मन गया, सुरित भई अनुवानि। सासी० में 'अनुवानि' के स्थान पर 'अगुवानि' पाठ मिलता है, जो अधिक प्रासंगिक है। हिन्दी 'ग' लिखने में यदि ऊपर की लकीर कुछ मोटी पड़ जाय और पहले की छोटी खड़ी लकीर यदि अस्पष्ट हो जाय तो 'ग' को सरलता से 'न' पढ़ा जा सकता है।
- ३. सा० ३६-६ का पाठ है : ग्रासा तर्क सवादियां, नैंनै गए सुजान । घने पंखेरू मारिया, जाजरि जोरि कमान ॥ सासी० ६८-१० में 'ग्रासा तरकस बांधिया' पाठ मिलता है । 'पंखेरू' मारने के प्रसंग में तरकस बांधना ही स्वाभाविक लगता है । सा० के 'तर्क सवादियां' पाठ से कोई समुचित ग्रर्थ नहीं निकलता। यह विकृति पद-विच्छेद के प्रमाद के कारणा ज्ञात होती है, क्योंकि हस्तलिखित प्रतियों में प्रायः सभी शब्द एक में ही मिला कर लिखे जाते थे ।

५. सा० १६-२-१ : स्रमर कुंज उरलाइया, गरिज भरे सब ताल । दा० ३-२, नि० ६-१२ तथा गुगा० २०-५ में 'स्रंबर कुंजां कुरिलयां' पाठ मिलता है

भीर सासी॰ १६-२ में 'ग्रमर कुंज कुरलाइया' मिलता है। गु० में इसका भिन्न पाठ है। 'ग्रंबर घनहरु छाइग्रा; किन्तु 'ग्रंबर' राब्द इसमें भी है। 'कुंज' का ग्रर्थ है क्रींच पक्षी। यह साखी 'विरह ग्रंग' की है। दा० नि० तथा गुएा० द्वारा प्रस्तुत पाठ के ग्रनुसार इसका ग्रर्थ होगा: कींच पक्षी ग्राकाश में कुररने लगे (—बोलने लगे) तो गरज के साथ वर्षा हुई ग्रीर ताल-तलैया भर गये। इस प्रसंग में 'कुरलिया' या 'कुरलाइया' पाठ ही मूल के निकट का प्रतीत होता है, सा० के 'उरलाइया' पाठ का कोई स्पष्ट ग्रर्थ नहीं निकलता। नागरी में 'कु' ग्रीर 'उ' में प्रायः भ्रम हुग्रा करता है। सा० की विकृत् कदाचित इसी भ्रम के कारण हुई है।

सा० में पाठ-विकृतियों के अन्य उदाहरएा भी मिलते हैं जो सा० के अतिरिक्त अन्य प्रतियों में भी आने के कारएा आगे संकीर्ण-संबंध के प्रकरएा में दिये गये हैं। यहाँ केवल ऐसी विकृतियों की चर्चा हुई है जो सा० में स्वतंत्र रूप से मिलती हैं।

पुनरावृत्तियाँ—सा० में सत्रह साखियाँ ऐसी हैं जो दो बार ब्राती हैं । नीचे उनका स्थल-निर्देश किया जा रहा है—

तुल० (१) सा० ७-४ तथा ४०-३; (२) सा० २०-५८ तथा ३४-४३; (३) २०-७१ तथा ६६-१५; (४) २१-१४ तथा ३२-३; (५) २६-२ तथा २६-१०; (६) ६१-२१ तथा ६१-३५; (७) ३०-३७ तथा ३४-२५; (८) ३४-१७ तथा ४३-४३; (६) ५५-३८ तथा १०१-५; (१०) ५७-१५ तथा ६१-१२; (११) २६-२६ तथा ६५-३५; (१२) ६३-३ तथा ६४-६; (१३) ७६-१३ तथा ८८-१ (७८-३६ भी); (१४) ६०-२८ तथा ६०-३०; (१५) ६०-१५ तथा ८७-७; (१६) १०३- २ तथा १०३-४; (१७) ४६-४ तथा ७४-२।

इतनी अधिक पुनरावृत्तियों से सा० प्रति का आदर्श-बाहुल्य सिद्ध होता है।

#### साबे॰ प्रति का विवरण

बेलवेडियर प्रेस ने 'शब्दावली' के ग्रतिरिक्त कबीर की साखियों का भी एक संकलन 'कबीर साहब का साखी-संग्रह' नाम से दो भागों में छपाया है। संग्रह का सर्वप्रथम संस्करण कब छपा था, यह ठीक ठीक ज्ञात नहीं, किंतु उसका संशोधित संस्करण अक्टूबर सन् १६२६ ई० में प्रकाशित हुग्रा। प्रस्तुत ग्रध्ययन में पाठ-मिलान इसी द्वितीय संस्करण पर ग्राधारित है। ग्रारम्भ में इसके सम्पादक ने एक पृष्ठ में ग्रपना 'निवेदन' छापा है जिससे ज्ञात होता है कि उनके द्वारा प्रकाशित साखी-संग्रह मुख्यतया तीन प्रतियों के ग्राधार पर तैयार किया। यगहैं

पहली प्रति लखनऊ के नवलिक शोर प्रेस से छपी है ग्रीर बाबा युगलानंद कबीर-पंथी द्वारा संपादित है; दूसरी ग्रीर तीसरी हस्तिलिखित प्रतियाँ हैं जो क्रमशः बाँदा के बाबू सरजू प्रसाद, मुवाफ़ीदार ग्रीर वेस्टकोस्ट के साधू साहबदास से उक्त सम्पादक महोदय को मिली थीं। वस्तुतः इन्हीं दोनों हस्तिलिखित प्रतियों से लखनऊ-संस्करण की त्रुटियों का परिहार कर एक नया साखी-संग्रह तैयार कर लिया गया है। प्रतियों का ग्रन्य कोई विवरण प्राप्त नहीं ग्रीर न उन सिद्धांतों का कोई उल्लेख हुग्रा है जिनके ग्राधार पर प्रामाणिकता ग्रथवा ग्रप्रामाणिकता में विवेक किया गया है।

इस पुस्तक में कुल २,१२८ साखियाँ हैं जो ८४ ग्रंगों में विभाजित मिलती हैं। भारतीय साहित्य में ८४ संख्या का बड़ा महत्व है<sup>२७</sup> ग्रंगों की यह संख्या उक्त परम्परा के अनुकूल निर्धारित की हुई ज्ञात होती है।

सम्पादक ने बताया है कि लखनऊ की छपी हुई प्रति और उपर्युक्त हस्त-लिखित प्रतियों में अनेक साखियाँ दो-दो, तीन-तीन बार भिन्न-भिन्न अंगों में दी हुई थीं । इनको छाँट कर निकालने में संपादक को बड़ा परिश्रम करना पड़ा। इतना परिश्रम करने पर भी साबे० के पहले संस्करएा में बहुत सी पुनरावृत्तियाँ रह गयी थीं। अधिकांश द्वितीय संस्करएा में छाँटी गयीं। इतनी काट-छाँट होने पर अभी दस-बीस नहीं, १०० से भी अधिक साखियाँ ऐसी हैं जो साबे० में एक से अधिक स्थलों पर कभी केवल शाब्दिक अंतरों के साथ और कभी ज्यों की त्यों दुहरा उठी है। विस्तार-भय से नीचे इनका स्थल-निर्देश मात्र किया जा रहा है—

तुल० (१) साबे० १-२४ तथा १-१०५; (२) १-२६ तथा ७१-२४; (३) १-१२ तथा १-३०; (४) १-६६ तथा १५-६न; (५) १-७३ तथा ४५-१; (६) १-०० तथा १-६२; (७) १-६५ तथा ६-७०; (५) १-६३ तथा ५७-७; (६) १-१०७ तथा १०न; (१०) १-११७ तथा ६४-५०; (११) २-१४ तथा ५०-२५; (१२) २-१५ तथा ३७-४७; (१३) ४-५ तथा ५६-२४; (१४) १४-५२ तथा ३३-४४ तथा ४०-११ (तीन बार); (१५) १-३६ तथा ५७-१५; (१६) १-५० तथा १-६२; (१७) १-५६ तथा ६४-२६; (२१) ६-२४ तथा ३७-४४; (२२) ६-२५ तथा ६४-२२; (२३) ६-२६ तथा ६४-२३; (२४) ६-२७ तथा

२७. विस्तृत जानकारी के लिए दे० 'हिन्दुस्तानी' पित्रका में अगरचन्द नाहटा का 'चौरासी संख्यात्मक बातें' शीर्षक निवंच ।

न्४-२४; (२५) ६-२८ तथा ८४-२५; (२६) ७-२६ तथा ७४-१३; (२७) ७-२७ तथा ४०-५; (२८) ६-२७ तथा ६-६५; (२६) ६-३६ तथा ६-७४; (३०) ११-६ तथा १६-३५; (३१) १२-१७ तथा ५०-११; (३२) १२-२० तथा ५०-१२; (३३) १३-२६ तथा ५३-४; (३४) १२-२८ तथा १६-५०; (३५) १२-३१ तथा ३४-६० (३६) १३-६ तथा ४३-४२; (३७) १३-१८ तथा ८४-३; (३८) १४-६८ तथा १६-७७; (३६) १५-१६ तथा ३४-४७; (४०) १५-२० तथा ३६-२०; (४१) १५-२१ तथा ३६-१६; (४२) १५-६७ तथा ३५-१७; (४३) १५-४० तथा ३३-१०; (४४) १६-२८ तथा ७०-१२; (४५) १७-६ तथा ७०-६; (४६) १७-६ तथा ५०-५; (४७) १८-६ तथा ४३-५१; (४८) १८-१० तथा ४६-२५; (४६) १८-११ तथा ५४-५; (५०) १५-२३ तथा १६-७०; (५१) १५-१४ तथा ७१-१६; (५२) १८-२५ तथा ४३-६; (५३) १८-३४ तथा ४५-२३; (५४) १६-७ तथा १६-१८६ (५५) १६-६ तथा ५४-५४; (५६) १६-१२ तथा ५४-३६; (५७) १६-५७ तथा १६-१६६; (५८) १६-६४ तथा ३७-४; (४६) १६-६८ तथा ३७-३; (६०) १६-७३ तथा ७४-६; (६१) १६-७४ तथा ७४-१; (६२) १६-७५ तथा ७४-३; (६३) १६-५४ तथा १६-१६६; (६४) १६-५५ तथा १६-१६८; (६५) १६-५६ तथा (१६-१७३;(६६)) १६-८७ तथा १६-१७१;(६७) १६-१६४ तथा ५०-१५;(६८)१६-६५ तथा ५४-१; (६६) १६-११३ तथा ५४-३०; (७०) १६-१२१ तथा १६-१७६; (७१) १६-१६३ तथा ५४-३०; (७२) १६-१६५ तथा ५४-२६; (७३) २२-६ तथा ८४-७१; (७४) २३-३ तथा ८३-११; (७५) २७-४ तथा ५३-११; (७६) २३-२ तथा ७१-४४; (७७) ३१-११ तथा; (७८) ३२-३ तथा ८४-७६; (७६) २६-८ तथा ४७-३८; (८०) ३३-६ तथा ८४-७६; (८१) ३३-२४ तथा ५६-६; (६२) ३३-२५ तथा ५६-१०; (६३) ३३-४२ तथा ३६-५०; (६४) ३३-४३ तक ५०-३; (५५) ३६-२३ तथा ७२-३५; (५६) ३७-५ तथा ५७-२१; (५७) ३७-११ तथा ६४-४; (८८) ३७-१४ तथा ६२-५; (८६) ३७-३८ तथा ६७-२०; (६०) ३७-४० तथा ६६; (६१) ३७-४१ तथा ६८-८; (६२) ३७-४८ तथा ४६-३; (६३) ३७-४६ तथा ८४-६५; (६४) ३७-४१ तथा ८३-१३; (६५) ३७-५२ तथा ६३-६; (६६) ३८-११ तथा ६४-६७; (६७) ४७-३ तथा ४६-२६; (६६) ४३-३० तथा ४३-५६; (६६) ४३।६६ तथा ८४-७२; (१००) ४६-२८ तथा ६४-७; (१०१) ४७-२६ तथा ६६-२; (१०२) ४७-६ तथा ६२-७; (१०३) ४७-३६ तथा ७१-३५; (१०४) ५०-२६ तथा ७४-१०; (१०४) ६०-१ तथा ७२-१४; (१०६) ७१-२२ तथा ७४-२।

सावे० में पाठ का संशोधन भी यथाशक्ति किया गया है, किन्तु मूल श्रादर्श की श्रनेक पाठ-विकृतियाँ श्रव भी उसमें ज्यों की त्यों वर्तमान हैं श्रौर द्वितीय संस्करण तक भी उनका संशोधन नहीं हो सका है। फ़ारसी लिपिके कारण पैदा हुई पाठ-विकृतियों के उदाहरण श्रन्य प्रतियों की भाँति सावे० में भी यथेष्ट मात्रा में मिलते हैं। नागरी लिपिजनित विकृतियाँ उससे कुछ कम मिलती हैं। नीचे दोनों का विवरण दिया जा रहा है।

फ़ारसी लिपि-जनित विकृतियाँ---उदाहरण निम्नलिखित हैं:

१. साबे० १४-३६-१ का पाठ है: ग्रंबर कुज्जा करि लिया, गरिज भरे सब ताल। दा० ३-२, नि० ६-१२ तथा गुगा० २०-५२ में इसका पाठ है: ग्रंबर कुंजां कुरिलयां, सासी० १६-२ में इसका पाठ है: ग्रमर कुंज कुरलाइयां। दा० नि० सासी० तथा गुगा० के ग्रनुसार इसका ग्रर्थ होगा: ग्राकाश में क्रींच पक्षी विलाप करने लगे ग्रौर वर्षा से सब ताल-तलैया भर गये। साबे० की पाद-टिप्पगा में 'कुज्जा' का ग्रर्थ मिट्टी का भाँड़ा (—कुल्हड़, कुज्भा) दिया गया है। साबे० के सम्पादक ने इसका ग्रर्थ कदाचित यह लगाया है कि ग्राकाश को कुल्हड़ बना लिया ग्रौर गरज-बरस कर सब ताल भर दिया (जैसे कोई कुल्हड़ से पानी उलेड़ कर भर दे!)। साबे० का न तो यह ग्रर्थ ही संतोपजनक ज्ञात होता है ग्रौर न पाठ ही। इसके विपरीत दा० नि० ग्रादि के 'कुरिलयां' से साबे० के 'करि लिया' पाठ की विकृति पर विचार करने से यह ग्रनुमान होता है कि साबे० का पाठ कदाचित् किसी उर्दू प्रति से ग्राया है। उर्दू में ज़बर, ज़र, पेश की ग्रव्यवस्था के कारण 'कुरिलयां' को 'करि लिया' भी पढ़ा जा सकता है। 'कुंजा' का 'कुज्जा' नागरी-लिपि-जिनत प्रमाद के कारण हुग्रा है।

२. साबे० १६-२६-२ का पाठ है : कबीर गर्व न कीजिए, ग्रस जोबन की ग्रास । दा० १२-६, नि० १६-६, सा० ३०-१८ तथा सासी० १७-२ में 'ग्रस' के स्थान पर 'इस' ग्राता है । 'ग्रस' (=ऐसे ) का प्रयोग ऐसे स्थलों पर किया जाता है जहाँ उसके सम्बन्ध में कोई पूर्व विवरण ग्रा चुका हो । यहाँ ऐसे विवरण के ग्रभाव में 'ग्रस' पाठ निरर्थंक होगा । वास्तव में यहाँ ग्रन्य प्रतियों का 'इस' पाठ गुद्ध है ग्रौर साबे० का 'ग्रस' उसी का विकृत रूप ज्ञात होता है । यह परिवर्तन भी उर्ग्रू में ही संभव है ।

२. साबे० ४३-४५ का पाठ है: कबीर मन मधुकर भया कीया नर तरु बास । कंवल जो फूला नीर बिनु, कोइ निरखे निज दास ॥ दा० ५-६, नि० द-क० मं० फु० का०—९ ६, सा० २०-५ तथा सासी० १४-५३ में 'नर तरं' के स्थान पर 'निरंतर' पाठ मिलता है जो अधिक प्रासंगिक लगता है। साबे० के पाठ का अर्थ यदि यह लिया जाय कि मन रूपी भोंरे ने नर रूपी बुक्ष पर वास लिया है, तो भी यह अर्थ संतोष-जनक नहीं होगा; क्योंकि भौंरा फूल की ओर आक्षित होता है, बुक्ष की ओर नहीं। उर्दू 'निरंतर' में यदि दूसरे 'नु' का नुक्ता छूट जाय या 'ते' के नुक्तों से मिल जाय तो इसे सरलता से 'नर तरु' पढ़ा जा सकता है। साबे० की पाठ विकृति का यही कारए। ज्ञात होता है।

४. साबे० द-४१ का पाठ है: कायर भया न छूटिहौ, कछु सूरता समाय। भरम भालका दूरि करि, सुमिरन सील मजाय। दा० ४५-१, नि० ५०-३, सा० द४-१, सासी० २४-६५, स० ६१-२ तथा गुरा० ७६-३ में 'सील' के स्थान पर 'सेल' पाठ मिलता है। यहाँ 'भरम' की उपमा 'भालका' (=गाँसी या भाला) से दी गयी है; स्रतः 'सुमिरन' के साथ भी किसी ग्रस्त्र का उल्लेख होना चाहिए; क्योंकि एक ग्रस्त्र छोड़ कर दूसरे को ग्रहण करने का ग्रादेश दिया गया है। इस ग्रावश्यकता की पूर्ति 'सेल' पाठ से ही हो सकती है, 'सील' से नहीं। 'सुमिरन' ग्रौर 'सील' दोनों ही सात्त्रिक गुरा है ग्रौर एक से दूसरे की उपमा देने में कोई संगति नहीं। उदूं में 'सेल' ग्रौर 'सील' एक ही प्रकार से लिखे जाते हैं ग्रतः एक के स्थान पर दूसरे का भ्रम हो सकता है।

प्र. दा० २-१६, नि० ११-४५, सासी० १३-७६ तथा गु० २२३ का पाठ है: केसौ किह किह कूकिए, न सोइए ग्रसरार। रात दिवस के कूकने, कबहुंक लगे पुकार।। साबे० ७४-६ में 'ग्रसरार' के स्थान पर इसरार पाठ है। 'ग्रसरार' का ग्रथं होता है: निरंतर या लगातार। कहीं-कहीं इसका ग्रथं 'शौक्र' भी किया गया है किन्तु साबे० की टिप्पणी में, पता नहीं किस ग्राधार पर, 'इसरार' का ग्रथं 'भेद' दिया गया है। 'ग्रसरार' शब्द कबीर में ग्रन्थत्र भी 'निरंतर' के ग्रथं में ही प्रयुक्त हुमा है; तुल० दा० ग्रासावरी ४२-६ तथा नि० ग्रासावरी ३७-६: सीस चरन कर कंपन लागे नैन नीर ग्रसराल बहै। ग्रतः साबे० का 'इसरार' पाठ निश्चित रूप से प्रयोग-विरुद्ध ग्रौर विकृत है। यह विकृति भी उर्दू मूल के ही कारण ज्ञात होती है।

स्थल-संकोच के कास्एा नीचे शेष विकृतियों का संक्षित निर्देश-मात्र किया जा रहा है। साबे० की इन विकृतियों को उद्दं मूल के ही कारएा स्राया हुन्ना समभना चाहिए।

्६ साबे॰ १८-३-१ : गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार । तुल॰ सा०

३४-३ तथा सासी० ५६-६: गागर ऊपर गागरी, चीती ऊपर हार।

- ७. सावे० ५३-१४: नींह कागद नींह लेखनी, नींह ग्रक्षर है सोय। पांचींह पुस्तक छांड़ि कै, पंडित किहए सोय। तुल० सा० ४०-३८ तथा सासी० ५८-११: बांचींह पुस्तक छांड़ि के, पंडित किहए सोय।
- प्त. साबे॰ ७-१३-२ : दुर दुर करै तो बाहिरे, तू तू करै तो जाय । तुल॰ दा॰ ११-१५ : तो तो करै तो बाहुरीं, दुर दुर करै ती जाउं ।
- ६. सावे० १२-२-१: भिक्त बीज बिनसे नहीं, स्राइ पड़ें जो चोत। तुल० सासी० १२-४-१: 'चोल' के स्थान पर 'भोल'। सावे० की टिप्पणी में 'चोल' का अर्थ 'चोला' या 'योनि' दिया हुआ है—अर्थी। चाहे जैसी ऊँची-नीची योनि में जीव जा पड़े, भिक्त का बीज विनष्ट नहीं होता। किन्तु यह अर्थ संतोष-जनक नहीं लगता। वास्तव में बीज के प्रसंग में 'भोल' पाठ ही अधिक सार्थक है। 'भोल' का अर्थ है आपित या तूजान—अर्थात् कैसा भी तूजान आवे, भिक्त का बीज विनष्ट नहीं होता, वह अकुरित होकर हो रहता है। सावे० की यह विकृति भी उर्दू मूल के कारण ही ज्ञात होती है।
- १०. साबे० ४-१-१: सेवक मुखी कहावई, सेवा में हुन नाहि। तुल०. सासी० १०-३: सेवक मुखै कहावई।

नागरी-लिपि-जनित विकृतियाँ—उदाहरण निम्नलिखित हैं—

- १. सावे० १४-३६-१ का पाठ है: ग्रम्बर कुज्जा करि लिया, गरिज भरे सब ताल । दा०३-२, नि० ६-१२ तथा गुण्० २०-५३ में 'कुज्जा' के स्थान पर 'कुंजा' ग्रौर सा० १६-२ तथा सासी० १६-२ में 'कुंज' पाठ ग्राते हैं। जैसा पहले बताया गया है, साबे० का यह विकृत पाठ 'कुंजा' या 'कुखा' को भूल से 'कुज्जा' पड़ लेने के कारण ग्राया है।
- २. दा० १६-१२, नि० १६-१४, सा० ३६-३, सासी० ६८-४ तरा गुग्० ६३-५ की प्रथम पंक्ति का पाठ है : आसा जीवे जग मरें, लोक मरे मिर जाहि ! किन्तु साबे० ५६-१ में 'मरे मिर' के स्थान पर मरें मन पाठ है जिसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता । कैथी या प्राचीन हिन्दों में 'र' और 'न' प्रायः एक-से लिखे जाते थे । 'मिर' के स्थान पर 'मन' कदाचित् इसी कारगा से आया है ।
- ३. साबे० ५-४५-१ का पाठ है: कबीर तोड़ा मान गढ़, पकड़े पाँचों स्वान। नि० ५०-४० तथा सासी० २४-१० में 'स्वान' के स्थान पर 'खान' पाठ है। गढ़ के प्रसंग में 'खान' (—सरदार, सिपहसालार) ही श्रिधक उपयुक्त प्रतीत

होता है, 'स्वान', (=कुता) नहीं । नागरी में 'खान' का 'स्वान' बड़ी सरलता से हो सकता है ।

४. साबे० १४-७३ का पाठ है: यह तन जारि कै मिस करों, लिखों गुरू का नांव। करों लेखनी करम की, लिखि लिखि गुरू पठांव।। दा० ३-१२, नि० ६-१४, सा० १६-१५ तथा गुण् १८-६७ में दूसरी पंक्ति का पाठ है: लेखनि करों करंक की, लिखि लिखि रांम पठांव। 'करंक' (= अस्थि) की तुलना में साबे० का 'करम' पाठ स्पष्ट ही निर्थंक और अप्रासंगिक है। हिन्दी में यदि 'क' लिखने में कुछ असावधानी कर दी जाय और उसके उत्तरार्धं का लटकता हुआ ग्रंश यदि ऊपर को पंक्ति में कहीं मिल जाय तो उसे सरलता से 'करम' पढ़ा जा सकता है। साबे० को उक्त पाठ-विकृति का यही मूल कारण जात होता है।

४. साबे० १८-३ का पाठ है : गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार। सुली ऊपर सांथरा, जहां बुलावे यार।। साबे० के 'चोले ऊपर द्वार' का स्पष्ट प्रथं नहीं समक पड़ता। यदि इसका तात्पर्यं 'चोला' (=शरीर) के ऊपर वाले द्वार प्रथात् ब्रह्मरंघ्र से लिया जाय तो भी यह कष्ट-कल्पना ही मानी जायगी। साबे० का पाठ वस्तुतः यहाँ विकृत ज्ञात होता है। सा० ३४-३ तथा सासी० ५६-६ में 'चोले ऊपर द्वार' के स्थान पर 'चोली ऊपर हार' पाठ मिलता है। यार द्वारा बुलाये जाने के प्रसंग में सा० तथा सासी० का पाठ ही ग्रधिक उपयुक्त लगता है, साबे० का नहीं। इस साखी का भाव यह है कि प्रिय का निवास शूली की नोक पर है, वहाँ कोई बिरला ही पहुँच सकता है। वह इतना विकट है जैसे घड़े के ऊपर घड़ा रक्खा हो (घड़ा पर घड़ा रख कर सँभालने में नितान्त तन्मयता ग्रपेक्षित रहती है)। वह इतना नाजुक ग्रीर गूढ़ है जैसे प्रेयसी की चोली पर का हार हो (बिना ग्रंतरग भेदी के उसका साक्षात्कार भला कौन कर सकता है?)। 'द्वार' के स्थान पर 'द्वार' की विकृति नागरी लिपि में ही संभव है।

ग्रन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं-

६. साबे० ७१-४७-१: मेरा मन हंसा रमे, हंसा गमन रहाय । तुल० नि० २७-१८ तथा सासी० ६-१५: 'गमन' के स्थान पर 'गगन' (नागरी 'ग' तथा 'म' के साहश्य के कारण)।

७—साबे० ७-११-२: सेवक मन सों प्यार है, निस दिन चरनन लाग। तुल० सासी० १०-१०: सेवक मन सोंप्या रहै (पद-विच्छेद की भ्रांति के कारण)।

राजस्थानी प्रभाव—सावे० में यद्यपि राजस्थानी प्रयोग कम करने का पूरा प्रयत्न किया गया है, फिर भी वे यत्र-तत्र मिल ही जाते हैं। उदाहरण निम्न-लिखित हैं—

१—सावे० १२-१७ : देखा देखी भगति का, कबहुं न चड़सी रंग। विपति पड़े यौं छांड़िसी, ज्यों केंचली भुवंग।।

२-सावे० १६-१३-२ ग्रीसर जासी चाल।

३-सावे०१६-१६-१: काल ग्रचानक मारिसी।

४--सावे० १६-५५ २ : उज्ज्वल होइ न छुटिसी ।

५-सावे० ३३-३७-२ : तब जिव होसी सीव।

६--सावे० ७३-३७-२ : जब देसी मुख धूरि।

७-सावे० ७३-३६-२ : उड़ि के भस्म जो लागिसी।

साबे० ७४-८-२ : साहिब हक्क न राखिसी ।

६—सावे० ७७-६ : हिनया सोई हुन्नसी, भाव जगत बिजान । करि गहि चोटी तानिसी, साहिब के दीवान ।।

१०-सावे० ७७-१०-२: साहिब लेखा मांगिसी । इत्यादि

साम्प्रदायिक प्रभाव—पहले शवे० के प्रसंग में जिन-जिन साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों का उल्लेख हुग्रा है वे सब सावे० में भी उसी मात्रा में मिलती हैं, क्योंकि दोनों पुस्तकें एक ही प्रेस से एक ही सम्पादक द्वारा सम्पादित होकर निकली हैं। फलतः इसमें भी शवे० की भाँति 'राम' के लिए 'नाम', 'हिर' के लिए 'गुरु' ग्रौर 'राम नाम' के लिए 'सत्यनाम' का प्रयोग सर्वत्र हुग्रा है।

सावे० में एक 'नाम का ग्रंग' भी दिया हुग्रा है जो ग्रन्य प्रतियों में नहीं मिलता। उसकी छठी साखी में 'राम' ग्रौर 'नाम' का भेद इस प्रकार समभाने का प्रयत्न किया गया है—

राम राम सब कोइ करै, नाम न चीन्है कोय। नाम चीन्हि सतगुर मिलै, नाम कहावै सोय।।

इसकी पाँचवीं साखी में यह बताया गया है कि संसार में परमात्मा के करोड़ों नाम प्रचलित हैं, लेकिन वे सब व्यर्थ हैं । उसका ग्रादि नाम गुप्त है, जिसे कोई विरला ही जानता है, ग्रीर वही सब कुछ है—

> कोटि नाम संसार में, तातें मुक्ति न होइ। आदि नाम जो गुप्त जप, बूकै बिरला कोइ।। आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार। कह कबीर निज नाम बिनु, बुडि मुवा संसार।।

यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि यह साखियाँ कबीरकृत रचनाओं के रूप में साबे० के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रति में नहीं मिलतीं।

साबे॰ की यह साम्प्रदायिक प्रवृत्ति इतनी स्पष्ट है कि उसके दो-चार उदा-हरण किसी भी पृष्ठ में देखे जा सकते हैं । इस संशोधन पर सम्पादक इतना तुल गया है कि खोजने पर भी कहीं 'राम', 'हरि', 'गोविन्द' ग्रादि नामों का दर्शन नहीं हो सकता । ग्रपवाद-स्वरूप केवल दो-एक उदाहरण ऐसे मिल जाते हैं, जो कदाचित संपादक की दृष्टि से बच गये थे, ग्रीर ग्रभी ज्यों के त्यों पड़े हैं; उदाहरणतया—

- १. साबे० ६७-१०: कंचन केवल हरि भजन, दूजा कांच कथीर । सासी० द१-१७ में 'हरि भजन' को शोध कर 'गुरु भजन' कर दिया गया है । यहाँ भी ऐसा ही किया जा सकता था।
- २. इसी प्रकार साबे० २२-१ में भी 'मेरी चिंता हरि करें' के कारण 'हरि' शब्द दिखायी पड़ जाता है। यहाँ भी 'हरि' के स्थान पर 'गुरु' हो सकता था।
- ३. साबे० १६-१३ में 'राम' शब्द भी श्रनुचित रूप से निकल गया है। इन उदाहरणों को छोड़ कर 'राम', 'हरि' श्रादि शब्द ऐसे ही स्थलों पर मिलेंगे जहाँ उनके विरोध में कुछ कहा गया है।

#### सासी॰ प्रति का विवरण

यह प्रति 'सद्गुर कबीर साहब का साखी ग्रन्थ' नाम से कबीर-धर्म-वर्धक, कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा से सन् १९३५ ई॰ में प्रकाशित हुई है<sup>३६</sup>। विरल-टीका-टिप्पिणीकार के रूप में इस पर विचारदास शास्त्री (वर्तमान हुजूर प्रकाश मिए। नाम साहब ) का नाम छपा हुम्रा है। सम्पादक का नाम इसमें नहीं बताया गया है। सीयाबाग से प्रकाशित होने के कारए। इसका संक्षिप्त नाम सासी॰ ( साखी-प्रन्थ, सीयाबाग, बड़ौदा का ) निर्धारित किया गया है। इसमें भी साबे॰ के समान ग्रंगों की संख्या ५४ है, किन्तु उनके नामों में कुछ भिन्नता मिलती है।

ग्रंत में ७४ साखियों का एक 'प्रश्नोत्तर को ग्रंग' ग्रतिरिक्त रूप में दिया हुग्रा है। कबीर के नाम से जितनी भी साखी-प्रतियाँ या प्रकाशित ग्रन्थ मिलते हैं उनमें सीयाबाग से प्रकाशित प्रस्तुत ग्रन्थ ग्राकार की दृष्टि से सब से बड़ा है ।

रैन प्रस्तुत अध्ययन में पाठ-मिलान इसकी द्वितीयावृत्ति पर अधारित है जो सन् १९४० में प्रकाशित हुई थी।

इसमें प्रश्नोत्तर वाले ग्रंग की ७४ साखियों को भी मिला कर कुल ३,८७२ साखियाँ मिलती हैं। साखियों की इतनी बड़ी संख्या ग्रन्य किसी भी प्रति या पुस्तक में नहीं मिलती। किन्तु इस संस्करण को प्रस्तुत करने में कई श्रादशों की सहायता ली हुई ज्ञात होती है, क्योंकि इसमें पुनरावृत्तियों का इतना बाहुल्य है जितना ग्रन्य किसी भी प्रति या संस्करण में नहीं है। कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि भिन्न क्रम तथा ग्राकार के ग्रनेक ग्रादर्श सामने रहने पर थोड़ी सी भी ग्रसावधानी से छंद ज्यों के त्यों पुन: ग्रा जाते हैं, ग्रौर यदि थोड़ा-बहुत पाठभेद उनमें हुग्रा तो यह सम्भावना ग्रौर भी ग्रधिक हो जाती है। इसकी पुनरा-वृत्तियों के निम्नलिखत उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

१. कुछ साखियाँ ऐसी हैं जो सासी० में चार बार मिलती हैं। उदाहरणतया सासी० १५-५१: यह रस महंगा सो पिये, छांड़ि जीव की बानि। साथा सांटै जो मिलै, तौ भी सस्ता जानि।।

यही साखी ग्रागे २४-१३७ पर इस प्रकार मिलती है-

सिर सांटै का खेल है, छांड़ि देइ सब बानि । सिर सांटै साहिब मिलै, तौह हानि मत जानि ॥

ग्रागे फिर यही साखो २८-७ तथा ५ पर भी मिल जाती है जिनके पाठ हैं—

हरि रस महंगा पीजिए, छांड़ि जीव की बानि । सिर के सांटे हरि मिलै, तब लग सुहंगा जानि ।

तथा: सिर दीएं जो पाइए, देत न की जै कानि।

सिर के सांटे हरि मिलै, तब लिग सोंहगा जानि ॥

कुछ साखियाँ ऐसी हैं जो इसमें तीन-तीन बार स्राती हैं, तुल०-

२. सासी॰ ६-१०१: साधु साधु सबही बड़े, श्रपनी श्रपनी ठौर।

शब्द बिबेकी पारखी, ते माथे के मौर।।

सासी॰ २४-१२६ : साधू सबही सूरमा, ग्रपनी ग्रपनी ठौर ॥

जिन ये पांचों चूरिया, सो माथे का मौर ॥

तथा सासी० ७५-१० : साधू मेरे सब बड़े, ग्रपनी ग्रपनी ठौर । शब्द बिबेकी पारखी, सो माथे का मौर ॥

( दूसरी के केवल तीसरे चरण का पाठ कुछ भिन्न है, शेप शब्दावली तीनों में समान है।)

३. तुल ॰ सासो ॰ २६-११८: यह मन हरि चरने चला, माया मोह से छूट। बेहद माहीं घर किया, काल रहा सिर कूट। ४२-१६:

मन की मनसा मिट गई, ग्रहं गई सब छूट। गगन मंडल में घर किया, काल रहा सिर कूंट।। कबीर तो पियु पै चला, माया मोह से तोरि। गगन मंडल ग्रासन किया, काल रहा मुख मोर।।

तथा ४३-४:

( इन साखियों में भी कुछ शाब्दिक ग्रंतर ग्रवश्य मिलते हैं, किन्तु स्थूल रूप से तीनों साखियाँ एक ही हैं।)

४. इसी प्रकार सासी० ५४-२३ आगे ५४-२५ तथा ५५-४१ पर पुन: मिलती है। उपर उल्लिखित साखियाँ ऐसी हैं जो चार बार या तीन बार मिलती हैं। दो-दो बार मिलने वाली साखियों की संख्या बहुत बड़ी है। अतः विस्तारभय से यहाँ उनका संक्षिप्त स्थल-निर्देश कर दिया जा रहा है। सभी संख्याएँ सासी० के अनुसार हैं जिनमें पहली संख्या अंगों की है और दूसरी साखियों की। निम्नलिखित स्थल तुलनीय हैं—

(५) सासी० १-६ तथा १०-३७; (६) १-१३ तथा ५५-१६; (७) १-२१ तथा ३-२०; (८) १-४२ तथा ३-३०; (६) १-५७ तथा ६६-१; (१०) १-७६ तथा १०-१०; (११) २-१७ तथा २४-१३०; (१२) २-६१ तथा २-५६; (१३) २-६० तथा १५-७१; (१४) २-६२ तथा २२-१३; (१५) ३-१ तथा ३-२; (१६) ३-४४ तथा २७-६५; (१७) ४-११ तथा ४२-४२; (१८) ४-१८ तथा १५-२२; (१६) ४-१६ तथा १८-६१; (२०) ४-३१ तथा १६-३६; (२१) ४-४४ तथा १०-६; (२२) ५-८ तथा ५-२६; (२३) ५-१३ तथा १६-६०; (२४) ५-२० तथा ६-३३; (२५) ५-२० ६-१६; (२६) ५-३४ तथा ६-१२५; (२७) ५-३७ तथा ६-७६; (२८) ६-७६ तथा २६-२७; (२६) ६-१०२ तथा ७५-५; (३०) ६-११० तथा १०-२७; (३१) ६-१२३ तथा ४७-६; (३२) ३-१४३ तथा ६५-१३; (३३) ६-२०१ तथा ११-५; (३४) ७-१५ तथा ७-३१; (३५) ७-३२ तथा १३-१४८; (३६) ७-३४ तथा १२-४६; (३७) ७-४४ तथा ६-५५; (३६) ६-२० तथा २६-१०४; (३६) ६-३५ तथा ११-२७; (४०) ११-१६ तथा ११-१७; (४१) ११-२१ तथा ४२-३१; (४२) ११-२२ तथा ५६-१६; (४३) १२-३४ तथा ६२-४; (४४) १२-३७ तथा १८-७३; (४५) १३-११ तथा २३-१६; (४६) १३-२६ तथा १५-५२; (४७) १३-४१ तथा १६-५२ (४८) १३-५६ तथा २२-३२; (४६) १३-५६ तथा ६८-२; (५०) १३-६२ तथा १४-११२; (५१) १३-६४ तथा ६७-३५; (५२) १४-३ तथा४२-३८ (५३) १४-१२ तथा १४-१३; (५४) १४-१७ तथा ५६-२४; (५५) १४-२२ तथा १८-५८; (५६) १४-४० तथा १६-६४; (५७) १४-४६ तथा १४-१०६; (५८) १४-४७ तथा १५-

३६; (५६) १४-५५ तथा ३८-४२; (६०) १४-५८ तथा ३८-४०; (६१) १४-७२ तथा ५३-१७; (६२) १४-७३ तथा ५३-५७; (६३) १४-७६ तथा ५६-११; (६४) १४-८७ तथा १४-१२२; (६५) १४-१२७ तथा ५६-१०; (६६) १४-१२६ तथा १८-६०; (६७) १४-१३० तथा २४-१०६; (६८) १५-४५ तथा ३३-३०; (६६) १५-४६ तथा ३३-३८; (७०) १५-५० तथा ४६-११; (७१) १५-६६ तथा १६-२५; (७२) १६-२८ तथा १६-१०३; (७३) १६-२६ तथा १६-३१; (७४) १६-३८ तथा १६-१०६; (७५) १६-४६ तथा १६-८६; (७६) १६-६३ तथा ४१-८; (७७) १६-१११ तथा २२-२३; (७८) १७-४ तथा १७-५; (७६) १७-२५ तथा ३-६६; (५०) १७-३२ तथा १७-१७६; (५१) १७-३५ तथा ६१-१६; (६२) १७-४७ तथा ३४-५; (८३) १७-७५ तथा १७-१७०; (८४) १७-७७ तथा ३२-३०; (५५) १७-१११ तथा ७७-५; (५६) १७-१८६ तथा ४६-३५; (५७) १७-२१ तथा १८८; (८८) १८-२५ तथा ७७-५; (८६) १८-२६ तथा १६-६६; (६०) १६-२८ तथा ८०-१; (६१) १६-४७ तथा ७६-१२; (६२) २०-११ तथा ८०-११; (६३) २०-२८ तथा ७१-१५ तथा; (६४) २१-६ तथा २१-२०; (६५) २२-२७ तथा ३८-३५; (६६) २३-३ तथा ८३-११; (६७) २३-६ तथा ३२-७६; (६८) ४२-४७ तथा २६-१२२; (६६) २४-६१ तथा २४-६२; (१००) २४-६४ तथा २४-६५; (१०१) २४-६८ तथा २४-६६; (१०२) २४-८५ तथा २४-८६; (१०३) २७-४ तथा ८३-६; (१०४) २७-१० तथा २७-५३; (१०५) २७-१३ तथा २७-५६; (१०६) २७-५२ तथा ४१-६; (१०७) २६-६ तथा ७४-३२; (१०८) २६-१७ तथा ८०-१०; (१०६) २६-३५ तथा ४६-३२; (११०) २६-४३ तथा २६-४४; (१११) २६-५० तथा ६५-१५; (११२) २६-६२ तथा ३४-२४; (११३) २६-१०६ तथा ४२-५; (११४) २६-११६ तथा ४२-२६; (११५) ३०-२१ तथा ३०-७२; (११६) ३०-३६ तथा ६८-२२; (११७) ३१-२२ तथा ३४-२०; (११८) ३३-५५ तथा ६६-८; (११६) ३२-४८ तथा ३२-४६; (१२०) ३२-७५ तथा ६२-१२; (१२१) ३४-१ तथा ३४-२१; (१२२) ३५-२० तथा ३५-२१; (१२३) ३५-२= तथा ६२-६; (१२४) ३७-८ तथा ४०-४; (१२५) ३८-१७ तथा ७८-८; (१२६) ४०-६ तथा ७६-१३; (१२७)४१-११ तथा४१-१४; (१२८) ४१-२० तथा ४१-४६; (१२६) ४२-२२ तथा ५५-२; (१३०)४२-२४ तथा४२-२५; (१३१)४२-३६ तथा ५३-२०; (१३२) ४६-६३ तथा ७३-३८; (१३३) ५२-१ तथा ७१-१० (१३४) ५३-३ तथा ५३-५; (१३५) ६७-१० तथा ७१-४; (१३६) ७०-१ तथा ८६-२१; (१३७) ७३-३१ तथा ७३-३३; (१३८) ७५-४ तथा ७६-२२; (१३६) ७८-५ तथा ७६-४० ।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि कई साखियाँ सासी० में ऐसी हैं जो एक ही ग्रंग में दो बार मिलती हैं। इनमें से कुछ तो ग्रनजाने में दुहरायी हुई प्रतीत होती हैं श्रीर कुछ जान-बूभ कर, थोड़े शाब्दिक ग्रंतर के कारण, पास ही पास रक्खी हुई हैं।

इनके म्रतिरिक्त एक पंक्तिकी पुनरावृत्तियाँ भी सासी० में बहुत मिलती हैं। .निम्नलिखित स्थल तूलनीय हैं—

सासी० १२-१४-१ तथा १२-६२-१; २४-१३६-१ तथा ७७-३-१; ७-१२-१ तथा ७-१३-१; १२-४०-१; तथा १२-४१-१; १२-५४-१ तथा ४६-३३-१; १४-६५-१ तथा १४-६६-१; १६-४५-१ तथा १६-५-१; १६-५-१ तथा २७-६४-१; १५-३-१ तथा १५-४-१; २४-१२६-१ तथा २४-१२६-१; ३१-३३-१ तथा ३१-३४-१; ३६-३२-१ तथा ५६-१५-१; ५२-१४-१; तथा ५७-५-१, ५६-२६-१; तथा ६७-५-१; ७६-१६-१ तथा ६२-१४-१; ६२-६-१ तथा ६२-७-१ इस्यादि।

पाठ-मिलान से यह ज्ञात हुम्रा कि सासी० के सम्पादन में वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई से प्रकाशित 'सत्य कबीर का साखी ग्रन्थ' तथा वेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित 'कबीर साहेब का साखी-संग्रह' का भरपूर उपयोग किया गया है। दोनों की केवल चार-छः साखियाँ ही ऐसी रह जाती हैं जो सासी० में नहीं म्ना सका हैं, शेष प्रायः सब मिल जाती हैं। इनमें भी साबे० का प्रभाव म्रपेक्षाकृत म्नधिक है, यह म्रागे भी सिद्ध होगा। इन पुस्तकों का उपयोग करने में सम्पादक ने सावधानी से काम नहीं लिया है। कई पुनरावृत्तियाँ ऐसी हैं जो सा० या साबे० में पहले से ही रहने के कारण सीधे सासी० में भी म्ना गयी हैं। यदि सम्पादक ने दोनों ग्रन्थों की सभी साखियों को म्रकारादि क्रम से सूची बना ली होती तो पुनरावृत्तियाँ पकड़ने में म्नधिक सुविधा होतो भ्रौर इतनी म्नधिक संख्या उनकी न बढ़ने पाती। किन्तु ऐसा न कर स्मृति का ही म्नधिक म्नाधार लिया हुम्रा ज्ञात होता है।

ग्रन्य विशेषताएँ सासी० में भी साबे० के समान इसके सम्पादक द्वारा पाठ का पर्याप्त संशोधन किया गया है। किन्तु पाठ संबंधी विकृतियाँ ग्रब भी उसमें यथेष्ट मात्रा में विद्यमान हैं। नीचे इन विकृतियों का विवरण दिया जा रहा है।

#### नागरी-लिपि-जनित विकृतियाँ—

१. सासी० १६-५३-१ का पाठ है : सब रग तांती खाब तन, बिरह बजावै नीत। दा० ३-२०, नि० ३-८, सा० १६-३६, सावे० १४-७८ तथा स० ७-७ सब में 'सब रग तांत रवाब तन' पाठ मिलता है । 'स्वाव' एक वाजा है जिसके तारों की उपमा शरीर की नसों से दी गयी है। 'खाब' का यहाँ कोई प्रसंग नहीं। नागरी लिपि में 'खाब' तथा 'रवाब' प्रायः एक ही प्रकार से लिखे जाते हैं। सासी० में यह विकृति कदाचित् इसी भ्रम से ग्रायी हो, ग्रथवा यह भी संभव है कि सासी० के पूफ-संशोधन में ही यह ग्रगुद्धि रह गयी हो।

२. दा० ५६-१, नि० ६१-१, सा० १०६-६ की दूसरी पंक्ति का पाठ है: जालन आनी लाकड़ो, ऊठी कोंपल मेलि ।। सासी० २७-४२ में 'आनी' के स्थान पर कानी पाठ मिलता है। 'जालन आों लाकड़ी' का अर्थ स्पष्ट है: जलाने के लिए लायी हुई लकड़ी; किन्तु 'कानो लाकड़ी' निरर्थंक ज्ञात होता है। नागरी लेख में कभी-कभी 'अ' और 'क' एक ही आकृति के हो जाते हैं। कदाचित् इसी कारण से सासी० में यह विकृत पाठ आ गया है।

श्रन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं-

३. सासी० १७-४-२ का पाठ है: है बर ऊपर छत्र तट, तौ भी देवें गाड़ ।। सा० ३०-२०, साबे० १६-३१ तथा गु॰ ३७ में 'छत्र तट' के स्थान पर 'छत्र तर' पाठ मिलता है। 'छत्र तर' पाठ के अनुसार उक्त साखी की दूसरी पंक्ति का अर्थ होगा: जो हाथी के ऊपर और छत्र के नीचे बैठते हैं वे भी, अन्त में, धरती में गाड़े जाते हैं। इसके विपरीत 'छत्र तट' के अनुसार इसका कोई प्रसंगोचित अर्थ नहीं निकलता; अतः यह हिन्दी 'छत्र तर' का ही विकृत रूप ज्ञात होता है; क्योंकि हिन्दी 'र' और 'ट' में प्रायः ही अम हो जाया करता है।

४. सासी० १७-१८७-२ का पाठ है: जमराना यह भेलसी, बोल गले गोपाल। सासी० का 'बोल गले' पाठ निर्यंक हैं। इस पंक्ति का पाठ नि० १६-७७-२ से तुलनीय है जिसमें उसके स्थान पर 'बोलग लें गोपाल' पाठ मिलता है। नि० का यह पाठ प्रासंगिक है। कबीर की रचनाम्रों में 'बोलग' शब्द प्रायः 'शरगा' म्रथवा 'रक्षा-स्थान' के द्यर्थ में प्रयुक्त हुम्रा है। सासी० में भ्रम से 'बोलग' का 'ग' म्रागे म्राने वाले शब्द में मिला दिया गया है म्रीर 'व' के स्थान पर 'व' कर दिया गया है, जिससे यह पाठ विकृत हो गया है।

५. सासी० ४-२५-१: डाल जु ढूंढ़े मूल को, मूल डाल के पाहि। तुल० सा० ५-३५-१ तथा साबे० ६-२१-१: मूल डाल के माहि।

६. सासी० ७-१३-२ : धीरै बैठि चपेटसी, यों ले बूड़ै ज्ञान । तुल० दा० २७-२, नि० २६-२-२, सा० ५६-२-२, साबे० ५०-३-२ : धोरै (= निकट)।

७. सासी० ७२-१०-१ : ग्रन पानी का हार है, स्वाद संग निंह जाय ।

तुल० सा० १००-४-१ तथा साबे० ७६-४-१: ग्रन पानी ग्राहार है। फ़ारसी लिपि-जिनत विकृतियाँ—कुछ पाठ-विकृतियाँ सासी० में ऐसी मिलती हैं जिनसे ज्ञात होता है कि सासी० का भी कोई पूर्वज उर्दू में था। इन विकृतियों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है—

१. सासी० ३२-१४ का पाठ है: राम कहा जिन किह लिया, जरा पहूँची ग्राय । मुंदर लागो द्वार सों, ग्रव कुछ कही न जाय ।। दा० ४६-२४, नि० ४४-३५, सा० ७८-१७, गु० १३२ तथा गुरा० १७७-३१ में उक्त साखी की दूसरी पंक्ति का 'लागी मंदिर द्वार तें, ग्रव क्या काढ़ा जाय ।' पाठ मिलता है । इस पाठ के श्रनुसार इसका सीधा ग्रर्थ होगा: जिन्होंने रामे का सुमिरन कर लिया, उन्होंने कर लिया । ग्रव तो वृद्धावस्था घर का दरवाजा रोक कर खड़ी हो गयी है, ग्रव क्या काढ़ा जा सकता है ? 'मुंदर' पाठ से ग्रर्थ के लिए कष्ट-कल्पना करनी पड़ती है, ग्रत: यह विकृत ज्ञात होता है । 'मंदिर' के स्थान पर 'मुंदर' हो जाना केवल उद्दें में ( जबर जोर, पेश न लगाने के कारगा) संभव है ।

३. सासी० ३१-६३ का पाठ है : त्रिया कृतच्नी पापिनी, तासों प्रीति न जोड़ । पिंड्ए चिंढ्ए प्राखड़ें, लागें मोटी खोड़ ।। 'पिंढ्ए चिंढ्ए प्राखड़ें' निर्थंक है । दा० १६-१४ तथा नि० ११-१६ में उक्त साखी की दूसरी पंक्ति का पाठ है : 'पैंड़ी चिंढ़ पाछां पड़ें, लागें मोटी खोड़।' जो उपयुक्त प्रतीत होता है। यदि उर्दू 'पैंड़ी' में 'ये' के नुक्तों में कुछ हेर-फेर हो जाय तो इसे सरलता से 'पिंड़ए चिंढ़ए' भी पढ़ा जा सकता है । सासी० की इस विकृति का यही कारण ज्ञात होता है ।

ग्रागे स्थल-संकोच के कारण ग्रन्य विकृतियों का केवल संक्षित निर्देश किया जा रहा है—

४. सासी० २२-५३-२: मेरे भिस्ति न चाहिए, बांछि पियारे तुज्भ। तुल० दा० ११-७, नि० १५-५, सा० २७-२६, गुग्ग० ५१-४: भिस्ति न मेरे चाहिए, बाभ पियारे तुज्भ। [ बाभ ं मं० बाह्य = हि० 'बिना' या 'बगैर'। सासी० की विकृति उर्दू 'जीम' ग्रौर 'चे' के साहत्य के कारगा।

५. सासी० ६-२०८-१ : कबीर साधू की दूरमित, ज्यौं पानी में लात। तूल० नि० २६-८-१ : हरि जन के दुरमित इती, ज्यौं पानी में सांट।।

[ सांट = छड़ी या लाठी का म्राघात । डंडे से मार देने पर थोड़ी देर के लिए पानी ग्रलग हो जाता है, किन्तु फिर ज्यों का त्यों मिल जाता है। सासी॰ की विकृति उर्दू 'स' ग्रौर 'ल' में रूप-साहश्य के कारए। ]

सासी० में पाठ-विकृतियों के श्रौर भी कई उदाहररण मिलते हैं किन्तु साथ ही ग्रन्य प्रतियों में भी मिलने के कारण उनका उल्लेख ग्रन्यत्र किया गया है।

राजस्थानी प्रभाव—राजस्थानी प्रभाव सासी० में भी यथेष्ट मात्रा में विद्यमान हैं, यद्यपि उन्हें हटाने का भरसक प्रयत्न किया गया है। इनके कुछ उदाहरण नाचे दिये जा रहे हैं—

- १. सासी० १६-१०१-१: फट रे हिया फाटे नहीं, सांई तनो बियोग।
- २. सासो० १७-६-१: कबार के बल हाड़ का, माटी तना बंधान ।
- ३. सासी० १७-४२-१ ऊजड़ खेड़े टेकरी, घड़ि घड़ि गए कुम्हार।
- ४. सासी० ७-४४-१ : दूध दूध सब एक है, दूध म्राक बी होय।
- ५. राजस्थानी को '—सो' प्रत्ययांत क्रियाएँ भो मिलती हैं, जैसे राज॰ 'मारसी' = हिन्दो 'मारेगा', 'जाइसी' = जायगा, म्रादि । सासी॰ में ऐसे प्रयोग बहुत हैं; उदाहरणतया—दे॰ सासी॰ ६-२००: तारसी; १६-१११: भाजिसी; १७-५४: मारिसी; १७-६२: छूटिसी; १७-१८७: भेलसी; ३१-५१: बूड़िसी; इत्यादि ।

साम्प्रदायिक प्रभाव—जिन स्थलों पर ग्रन्य शाखाग्रों में 'हरि', 'राम' ग्रादि परमेश्वरवाची नाम हैं, वहाँ पर सासी० में भी साबे० की भाँति पाठ-भेद मिलता है। 'राम' के लिए ग्रधिकांश स्थलों पर 'नाम', 'राम नाम' के लिए 'सत्यनाम' तथा 'हरि' के लिए 'गुरु' ग्रादि पाठांतर इसमें भी मिलते हैं। ग्रन्तर केवल इतना है कि सासी० में यह परिवर्तन उतनी कठोरता से नहीं निबाहा गया है जितना साबे० में।

छंद-भिन्नता—साखी छंद प्रायः दोहे के समान होता है, किन्तु सासी० में कई स्थल ऐसे मिलते हैं जिनके छंद साखियों से नितांत भिन्न हैं। उदाहरण के लिए इसके निम्नलिखित छंद देखे जा सकते हैं—

- १. सासी० १८-८२: सब से हिलिए सबसे मिलिए, सब का लीजै नाम। हांजी हांजी सब से कहिए, बसिए ग्रपने ठाम।
- २. सासी० ३६-५०: तन को जानै मन की जानै, जानै चित की चोरी। वह साहिब से क्या छिपावै, जिनके हाथ में डोरी।।
- ३. सासी० ७३-४७ : जो जाको काटे, सो फिरि ताहे बाटे । कहै कबीर न छूटे, सामा सामी साटे ॥

पहले उदाहरण में १६ तथा ११ मात्राग्रों पर, दूसरे में १६ तथा १२ पर ग्रौर तीसरे में १० तथा १२ पर यित है जबिक साखियों में साधारणतया १३ तथा ११ मात्राओं पर यित होती है (यद्यपि कहीं-कहीं कुछ स्रंतर भी मिलता है)। परवर्ती प्रक्षेप—सासी॰ में साखियों की संख्या स्रधिक होने के साथ ही साथ प्रक्षेपों की संख्या भी सभी प्रतियों से स्रधिक है, क्योंकि इसमें बहुत सी साखियाँ स्रितिरक्त रूप से मिलती हैं जो उल्लखित प्रतियों में से स्रन्य किसी में भी नहीं मिलतीं।

जितना ग्रधिक से ग्रधिक हो सका है, कबीर के नाम पर ग्रहण कर सासी० को साखियों का बड़ा से बड़ा रूपान्तर बनाने का प्रयत्न किया गया है। सासी० में कबीर के नाम से ऐसो ग्रनेक साखियाँ मिलती हैं, जो ग्रन्यत्र बिहारी, रहीम ग्रादि की प्रामाणिक रचनाग्रों में ग्राती हैं। कुछ साखियाँ ऐसी भी मिलती हैं जो निश्चित रूप से परवर्ती कबीरपंथियों की रचनाएँ ज्ञात होती हैं ग्रौर जिन्हें सासी० में कबीर की रचनाग्रों के रूप में ग्रहण किया गया है। एक उदाहरण उल्लेखनीय है। सासी० २०-४० का पाठ है—

# भजन भरोसे श्रापके, मगहर तजा शरीर। तेज पुंज परकास में, पहुंचे दास कबीर।।

श्रथीत् श्रापके (परमात्मा, भगवान, सत्यपुरुष, राम—जो कुछ भी माना जाय) भजन के बल पर कबीरदास ने मगहर में शरीर छोड़ा श्रौर (गधा न होकर) ज्योति स्वरूप हो गया। स्पष्ट ही यह रचना न तो कबीर की है श्रौर न उनके जीवन-काल की ही।

#### स॰ प्रति का विवरण

स० अर्थात् 'सर्वंगी' संत-साहित्य का एक उत्कृष्ट कोटि का संकलन-ग्रन्थ है जिसका प्रग्यन दादू के शिष्य रज्जब (मृत्युकाल संवत् १७४६ ३९) ने किया था। हमें इस ग्रन्थ की चार हस्तलिखित प्रतियाँ देखने को मिली हैं—तीन प्रतियाँ दाडू-महाविद्यालय जयपुर में और एक ना० प्र० सभा, वाराग्गसा में। प्रस्तुत श्रव्ययन में कर्बार की वाग्गियों का पाठ-मिलान जिस प्रति से किया गया है वह दाडू-विद्यालय को पहली प्रति है, जिस पर लिपिकाल नहीं दिया हुआ है और जिसके श्राकार श्रादि का विवरग्ग ऊपर दा२ प्रति के प्रसंग में दिया हुआ है। यह श्रनुमान से सं० १८३० वि० के लगभग को लिखी हुई ज्ञात होती है। शेप तीनों प्रतियों के लिपिकाल क्रमशः सं० १८४७, १८४१ तथा १८३६ वि० हैं। 'सर्वंगी' में कुल मिला कर लगभग ६६ संतों तथा सिद्धों की वाग्गियाँ मिलती

३९. दे॰ संतवासी, वर्ष १ झंक ४, पृ॰ १२ पर पु॰ हरिनारायस शर्मा का प्रमासा ।

हैं श्रेश जो १४२ ग्रंगों में विभक्त हैं। पुष्पिका के ग्रनुसार सम्पूर्ण पोथी में २,६६१. साखियाँ ८०० पद, १७३ संस्कृत क्लोक, ७३ फ़ारसी बैत तथा कतिपय कवित ग्रीर ग्रिरिल्ल संग्रहीत हैं। इतने बड़े साहित्य का मंथन कर उसे विभिन्न प्रकरणों में सजा कर रज्जब ने सचमुच बड़ा हो स्तुत्य कार्य किया है। 'सर्वगी' के ग्रामुख में उन्होंने निवेदन किया है कि——

सुरति सुक्ति मधि नीपजै, सबद सुक्त सु अभोग।
रज्जब माला मोहिनीं, गोबिद ग्रीवा जोग।।
ग्रांनीं गिरिवर ग्यांन तें, सबद शिला ग्रहि काज।
रज्जब जोड़ी राज गुरु, सिक्त समद सिर पाजि।।
ततबेता तरवर भले, मत मधु ग्रांन्यां छांनि।
सबगी मांनू सहत, प्रांगा पुष्ट रस पानि।।

ग्रीर 'सर्वगी' के संबंध में रज्जव का उक्त निवेदन श्रक्षरशः सत्य है। जैसा कि नाम से विदित होता है, स० प्रति में ग्रंगों के विभाजन का विशेषः महत्व दिया गया है। दादूपंथ में यह प्रसिद्धि चलो आ रही है कि पहले दादू की वािश्यों में ग्रंगों का विभाजन नहीं था। रज्जब ने ही श्रन्य संतों के परामशं से उसे विभिन्न ग्रंगों में विभक्त कर उसका नाम 'ग्रंगवंषु' रक्खा था। तब से यही क्यान्तर प्रायः सर्वमान्य हो चला। श्रसम्भव नहीं कि कवीर श्रादि श्रन्य संतों को वािश्यों में भी ग्रंगों का विभाजन रज्जव के ही समय से चला हो।

पाठ-संबंधी विशेषताएँ—स० प्रति में कबीर के १५५ पद, एक रमैनी तथा १८१ साखियाँ मिलती हैं जिनमें केवल ६ साखियाँ ऐसी हैं जो इसमें अतिरिक्त रूप से ब्राई हैं, शेष सभी अन्य प्रतियों में मिल जाती हैं। इसमें लिपि-जिनत विकृतियों की प्रायः वे समस्त विशेषताएँ मिलती हैं, जिनका उल्लेख ऊपर दा० प्रतियों के संबंध में किया

१०. रचनाकारों के नाम निम्निलिखित हैं : १. दादू, २. कबीर, २. कृष्णदास पौहारी, १. मैलं १. हरदास, ६. नापा, ७. नामदेव, न. काजी महमूद, ९. जन गोपाल, १०. सूरदास, ११. परमानन्ददास, १२. बखना, १३. मुकुन्द मारथी, १४. नानक, १४. श्रहमद, १६. सम्मन, १०. कगोरीपाव, १८. गोरखनाथ, १९. वाजिद, २०. गो० तुलसीदास, २४. तुरसा-दास निरंजनी, २२. छीतर, २३. दैदास, २४. श्रश्वास, २४. पीपा, २६. साथीदास, २०. वासा, २०. परशुराम, २९. भीखजन, ३०. सोम, ३१. चतुर्सुजदास, ३२. जगन्नाथदास, ३२. प्रथानाथ (नाथयोगो ), ३४. वेशादास, ३४. फराद, ३६. श्रमरदास, ३०. खमदास, ३०. खमदास, ३०. खमदास, ३०. सोखदास, ४०. गरीबदास, ४४. करादा, १४. श्रगद, ४३. हमुमंत सिद्ध, ४४. तिलोचन, ४६. सांविलया, ४०. वोहितदास, ४०. तिलोक, ४९. दवल, ४०. वीमत्त, ४१. गोविन्ददास, ४२. कृष्ण दास, ४३. श्रनन्त माथुर, ४४. नागर, ४४. नारा-यगादास, ४६. वेशादास, ४०. श्रमदास, ४०. माह, ४९. कील्हकरण ६०. बिहबलदास ६१. हिरिसंहराम माली, ६२. संतदास, ६३. रामानंद, ६४. नदनास, ६४. फराद, ६६. जग्जीवन दास। इनके श्रतिरक्त श्रीमहमागवत', 'नीति-शतक', 'गीता' श्रादि से संस्कृत के स्लोक भी प्रसंगानुसार श्राये हैं श्रीर यत्र-तत्र फारसो के बैत भी मिलते हैं।

गया है। किन्तु यह पाठ-विकृतियाँ स० के अतिरिक्त अन्य प्रतियों में भी समान रूप से मिलती हैं, अतः इनका निर्देश आगे संकीर्ण-संबंध के प्रकरण में किया गया है। स० में स्वतंत्र रूप से मिलने वाली केवल एक विशेषता है जो निम्नलिखित है— पुनरावृत्ति—स० के छठे आंग की पहली साखी का पाठ है—

नरावृक्ति—स्वर पा छठ अग का पहला साला का पाठ ह— कबीर सोइ ग्रिखर सोई बयरा, जन जु जु बाचवंत । कोई जन मेल्है केलवरिंग, ग्रमीं रसाइंग्रा हंत ॥

यही साखी पुनः ३१-१ पर भो मिलती है। पाठ शब्दशः वही है। संकलन-ग्रन्थों में प्रसंगानुसार इस प्रकार की पुनरावृत्ति हो सकती है, ग्रतः इससे ग्रादर्श-बाहुल्य नहीं सिद्ध किया जा सकता।

## गुण॰ प्रतिका विवरण

गुगा० ग्रथात् 'गुगागंजनामा' भी 'सर्वगी' के समान ही एक संकलन-ग्रंथ है, जिसे जगन्नाथदास दादूपंथी ने तैयार किया था। जगन्नाथदास भी रज्जब के ही समकालीन थे। जैसा पहले निर्देश किया गया है, हमें 'गुगागंजनामा' की दो प्रतियाँ मिली हैं: एक जयपुर के दादू-महाविद्यालय में ग्रौर दूसरी ना० प्र० सभा, वारागासी में। प्रस्तुत ग्रध्ययन में दादू-विद्यालय की ही प्रति का उपयोग किया गया है। इसमें लगभग ५ इंच चौड़े ग्रौर एक फुट लम्बे चार सौ खुले पत्रे हैं। पोथी ग्रपनी लम्बाई में सुन्दर नागरी ग्रक्षरों में लिखी हुई हैं। ग्रन्त में इसका लिपिकाल सं० १८५३ वि० दिया हुग्रा है।

'गुरागंजनामा' में ग्रंगों की संख्या 'सर्बंगी' से ग्रधिक है। इसमें 'नमस्कार-बंदना' से लेकर 'हरिजन ग्रबिहड़' तक कुल १७६ ग्रंग मिलते हैं, किन्तु इसमें पद ग्रादि बड़े छंद न ग्रहरा कर केवल साखियाँ या साखियों से मिलते-जुलते ऐसे छंद लिये गये हैं, जो दो या चार पंक्तियों में ही समाप्त हो जाते हैं। गुरा० में मिलने वाले छंदों के नाम हैं: साखी, श्लोक (संस्कृत में), सबदी (सिद्धों की), सोरठा, चौपाई, चौमुखी, गूहा (कूट) ग्ररैल, चौबोला तथा गाथा। इसमें निम्नलिखित कवियों की रचनाग्रों से उद्धररा लिये गये हैं—

१. दादू, २. जगजीवन, ३. कबीर, ४. चैन, ५. रज्जब, ६. जगन्नाथ (संकलियता), ७. परजुराम, ८. जैमल, ६. दूजन, १०. रामदास, ११. नानक, १२. वाजिद, १३. जानी, १४. जनगोपाल, १५. माधौदास, १६. रैदास, १७. बखना, १८. अग्रदास, १६. मोहन, २०. भीम, २१. संतोषदास, २२. नामदेव, २४. तुरसी, २४. ध्यामदास, २५. ईश्वरदास, २६. सेऊ सम्मन, २७. असरफ, २६. अहमद, २६. जमाल, ३०. मल्ल, ३१. बिहारी, ३२. शंकरदास,

३३. जसवंत, ३४. मूसन, ३५. गरीबदास, ३६. मुहम्मद, ३७. फ्रीद, ३६. बुरहान, ३६. मधुसूदन, ४०. टोडर, ४१. कासिम, ४२. रांका, ४३. पृथ्वीदास, ४४. कालू, ४५. जोघा, ४६. नरहरि, ४७. खोजी, ४८. व्यास, ४६. कविनाय, ५०. कूबा, ५१. गो० तुलसीदास, ५२. शंकराचार्य, ५३. गोरखनाथ, ५४. पृथ्वीनाथ, ५४. पीपा, ५६. हूंगर, ५७. कमाल, ५६. प्रयागदास, ६०. राघवदास, ६१. लालदास, ६२. चरपट, ६३. कल्यान, ६४. जीता, ६५. नंददास।

इस प्रकार हम देखते हैं कि किवयों की संख्या 'सर्बगी' के समान ही है। पुष्पिका के अनुसार इसमें कुल ५,५६६ साखियाँ संकलित हैं; किन्तु छंद छोटे होने के कारण इसका आकार अंत में 'सर्बगी' से छोटा ही उतरता है। इसमें कुल मिला कर कबोर को लगभग ४०० साखियाँ मिलती हैं जिनमें ६६ साखियाँ ऐसी हैं जो अन्य प्रतियों में नहीं मिलतीं। गुण्ण० में कई ग्रंग ऐसे भी मिलते हैं जिनमें कबीर की साखियाँ नहीं हैं।

### पाठ-संबंधी विशेषताएँ

इसकी पाठ-संबंधी विशेषताएँ मुख्यतया दा० नि० प्रतियों से मिलती हैं श्रौर विकृतियों में फ़ारसी लिपि-जनित विकृतियाँ हिन्दी विकृतियों से श्रधिक हैं। नीचे क्रमशः सभी विशेषताश्रों का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है।

राजस्थानी-प्रभाव—-राजस्थान में ही परम्पराबद्ध रूप में लिपिबद्ध होने के कारण राजस्थानी-प्रभाव इसमें भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। दा० नि० के समान इसमें भी कहीं-कहीं पूरी की पूरी साखियाँ राजस्थानी रंग में रँगी हुई हैं। उदाहरणस्वरूप निम्नलिखित साखियाँ उद्धृत की जा सकती हैं—

- १. गुगा० १६-६६ : **ग्रंदेसड़ी न भाजिसी**, संदेसी कहियांहं । कै हरि ग्रायां **भाजिसी**, कै हरि पासि गयांहं ।।
- २. गुगा॰ १६-६७ : इहि म्रंग म्रौलू भाजिसी, जदि तदि तुभ मिलियांहं ॥
- ३. इनके स्रतिरिक्त स्रांखड़ियां, दुखड़ियां, रतड़ियां, (तीनों गुरा० १८-७३ में ), करंतड़ा (गुरा० १७७-५४) तथा पड़सी (गुरा० १२०-६), मिलसी (गुरा० ५६-११) स्रादि राजस्थानी क्रियास्रों के प्रयोग भी कम नहीं हैं।

**फ़ारसी-लिपि-जित विकृतियाँ**—उदाहरण निम्नलिखित हैं—

१. गुरा० १७७-१६७-१ का पाठ है: रोवनहार भी मुए, मुए चलावन-हार । दा० ४६-३१, नि० ४४-४१, सा० ३०-३५, ७८-३६, साबे० १६-१५६ तथा सासी० १७-६, ३२-३१ सब में उक्त साखी की पहली पंक्ति में 'जलावन-हार' पाठ श्राता है। यहाँ जगत् की नश्वरता का वर्णन है जिसमें दा० नि० क० म० म० - का०१० स्नादि का पाठ हो स्रिधिक प्रासंगिक है। उसके स्रतुसार इसका सर्थ होगा: जो विलाप कर रहे थे वे भी मर गये, जो जलाने गये थे वे भी मर गये। 'चलावन-हार' का यहाँ कोई प्रसंग नहीं उठता। स्रतः गुणि का पाठ यहाँ विकृत ज्ञात होता है। इस विकृति को संभावनास्रों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि इस प्रकार की पाठ-विकृति उर्दू में 'जोम' स्रौर 'चे' के साहश्य के कारण हो सकती है।

२. गुरा० ५०-२ : संपट माहि समाइया । तुल० सा० ६७-२० : संपुट माहि समाइया ( उर्दू में जबर, जेर, पेश की श्रव्यवस्था के काररा ) ।

नागरी-लिपि-जनित विकृतियाँ—इस प्रकार की विकृतियों के केवल दो-एक उदाहरए। मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं—

१. गुगा० ८४-३५ का पाठ है: ग्रामन चिंता हरि करे, जो तोहि चिंत न कोइ। नि० ३७-१६, सा० ६६-८, साबे० २२-१, सासी० २०-६ में 'ग्रामन' के स्थान पर 'ग्रापन' ग्रौर गु० २१६ में 'ग्रपना' पाठ मिलते हैं। 'ग्रामन' स्पष्ट ही विकृत ग्रौर निरर्थंक पाठ है। नागरी में 'प' ग्रौर 'म' प्रायः एक से लगते हैं ग्रौर उनमें भ्रम हो जाना ग्रसम्भव नहीं। गुगा० में यह विकृति इसी भ्रम से ग्रायी ज्ञात होती है।

गुण भें पाठ-विकृतियों के कुछ ग्रन्य उदाहरण भी मिलते हैं किन्तु साथ ही ग्रन्य प्रतियों में भी मिलने के कारण उनको चर्चा ग्रागे हुई है।

पुनरावृत्तियाँ—'गुगागंजनामा' में दो साखियाँ ऐसी हैं जो दो स्थानों पर मिलती है। उसके ऋठारहवें ग्रंग की ६६ वीं साखी है—

> बिरह भुवंगम तिन बसै, मंत्र न लागै कोइ। राम बियोगी नां जिनै, जिनै तौ बौरा होइ॥

यही साखी ग्रागे २६ वें ग्रंग ग्रर्थात् 'बिरह प्रीति प्रभाव' में ६ वीं साखों के रूप में फिर मिलती है । दोनों के पाठों में एक मात्रा का भी ग्रंतर नहीं है ।

इसी प्रकार १६वें ग्रंग की ४१वीं साखी ग्रागे चल कर ३५ वें ग्रंग की १७वीं साखी के रूप में पुनः ज्यों की त्यों मिल जाती है। उक्त दोनों साखियों का पाठ है—

> ज्यूं मन मेरा तुज्क सौं, यूं जे तेरा होइ। ताता लोहा यूं मिलै, संधि न लखई कोइ॥

संकलन-प्रन्थों में एक प्रति सामने रहने पर भी प्रसंगानुसार इस प्रकार की कुछ पुनरावृत्तियाँ स्वाभाविक रूप से हो सकती हैं, ग्रतः इतने ग्रत्प उदाहरणों के ग्रावार पर 'गुणगंजनामा' में ग्रादर्श-बहुलता नहीं प्रमाणित की जा सकती।

# § ४ : प्रतियों का संकीर्ण-संबंध

नीचे ऐसी भूलों या पाठ-विकृतियों के उदाहरए दिये जा रहे हैं, जो किन्हीं दो या दो से अधिक प्रतियों में समान रूप से मिलती हैं, और जिनके आधार पर उन-उन प्रतियों में परस्पर संकीर्ण-सम्बन्ध स्थापित होता है। किसी पाठ की शुद्धाशुद्धि का निर्णय जिन तर्कों के आधार पर किया गया है, उनका भी उल्लेख यथास्थान हुआ है। कबीरवाणी के पाठ में ऐसी विकृतियाँ जिन कारणों से आयी हैं उनकी सम्भावनाओं पर भी विचार किया गया है और उनके संबंध में अपना निर्णय दिया गया है।

# दा॰ तथा नि॰ का संबंध

दा० तथा नि० प्रतियों के पाठ में ग्रत्यधिक साम्य मिलता है । साखियों में ग्रंगों के नाम, पदों में रागों के नाम तथा उनके ग्रंतर्गत पदों के विभाजन, रमैं-नियों के क्रम तथा पाठ स्थूल रूप से प्रायः समान हैं । मुख्य ग्रंतर केवल इतना है कि नि० का ग्राकार दा० से बड़ा है ग्र्थांत् नि० के ग्रनेक पद, साखियाँ तथा रमैनियाँ दा० में नहीं मिलतीं । इसके ग्रातिरिक्त क्रम में ग्रन्तर मिलता है । पाठ-भेद भी पर्यात मात्रा में मिलते हैं, किन्तु ग्रन्य प्रतियों की तुलना में उनकी संख्या गोग्र ही माननी पड़ेगी । विजेपतया निम्नलिखित विकृति-साम्य विचारगीय हैं—

(क) फ़ारसी लिपि-जितत विकृतियों का साम्य—इस वर्ग में दा॰ तथा नि॰ में समान रूप से मिलने वाली ऐसी अगुद्धियों का उल्लेख किया गया है, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि उनके मूल रूप (अर्थात् गुद्ध रूप ) कभी फ़ारसी लिपि में लिखे थे और जो फ़ारसी लिपि की ही आंतियों के कारण आज इस रूप में दा॰ तथा नि॰ में मिलते हैं। निम्निलिखत उदाहरण इस बात की और स्पष्ट संकेत करते हैं कि इनके आदर्श कभी उर्दू में थे और मूलतः उर्दू में लिखे

१. हस्तिलिलित प्रतियों का लेखन-कार्य प्रायः परम्परागत रूप में चलता है। एक प्रति को देख कर या सुन कर ही दूसरी प्रति उतारी जाती है। इस प्रक्रिया में प्रायः ऐसा हुआ करता है कि पहली प्रति की प्रतिलिपि-संबंधी या अन्य मुलें और प्रक्षितियाँ दूसरी में भी प्रायः ज्यों की त्यों चली आती हैं और प्रत्येक प्रतिलिपि-पीड़ी में नई भूलें और प्रक्षितियाँ बढ़ती चलती हैं। जब कई भूलें या प्रक्षितियाँ दो या दो से अधिक प्रतियों में उन्हीं-उन्हीं स्थलों पर ज्यों की त्यों मिल जाती हैं और जब इस संदेह के लिए स्थान नहीं रह जाता कि उनमें यह स्वतन्त्र रूप से आयी हुई हैं, तो उन प्रतियों को परस्पर संकीर्या रूप से सम्बद्ध माना जाता है। प्रतियों के परस्पर संकीर्या रूप से सम्बद्ध माना जाता है। प्रतियों के परस्पर संकीर्या रूप से सम्बद्ध होने का अर्थ यह है कि उनमें मिलने वाला समान पाठ निरिचत रूप से मृलग्रंथ का तब तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता जब तक कि उपकी पुष्टि अन्य किसी ऐसी प्रति से न हो जाय जो उनसे पृथक किसी स्वतन्त्र परम्परा का हो।

जाने के कारण ही उनकी यह दुर्गति हुई है, जो आज हमें नागरी प्रतियों में देखने को मिलती है ।

पदों के उदाहरए।-

- १. दा० गौड़ी १०५ तथा नि० बिहंगड़ौ १४ की पंक्ति ४ तथा ५ का पाठ है: एकिन दीनां पाट पटंबर एकिन सेज निवारा। एकिन दीनीं गरें (दा३ नि० गलें) ग्रूदरी एकिन सेज प्यारा। गु० ग्रासा १६ में यह पंक्तियाँ ग्रारम्भ में ही मिलती हैं, जहाँ इनका पाठ है: काहू दीन्हें पाट पटंबर काहू पलघ निवारा। काहू गरी गोदरी नाही काहू खान परारा।। दा० तथा नि० की द्वितीय पंक्ति के 'गरें' या 'गलें' पाठ प्रशुद्ध हैं। ग्रवधी 'गरें' का ग्रर्थ होगा: गले या गरदन में। 'ग्रूदरी' के प्रसंग में गले का कोई प्रकत नहीं उठता, क्योंकि गुदरी ग्रोढ़ने-बिछाने के काम में ग्राती है, गले में नहीं लपेटी जाती। यहाँ गु० द्वारा प्रस्तुत किया हुग्रा 'गरी' (=सड़ी गली या जीएं) पाठ ही प्रसंगानुकूल ज्ञात होता है। इस प्रकार की विकृति फ़ारसी के ग्रांतिरक्त ग्रन्य किसी भी लिप में नहीं हो सकती। उद्दं में 'गरी' तथा 'गरे' दोनों एक ही प्रकार से लिखे जाते हैं; इसलिए इस पाठ-विकृति की संभावना प्रकट है।
- २. दा० ग्रासावरी ४२ तथा नि० ग्रासा० ३७ की चौथी पंक्ति का पाठ है: सूसे तरवरि पालि बंघावे लुंगो खेत हिठ बाड़ि करें। गु० ग्रासा १५ में 'तरवरि' के स्थान पर 'सरवरि' पाठ मिलता है। 'पालि' सरोवर के बाँघ या ऊँचे कगार को कहते हैं (तुल० जायसी, पदमावत ६०-१: खेलत मान-सरोबर गईं। जाइ पालि पर ठाढ़ी भईं।। तथा ६७-५: टूटि पालि सरवर बहि लागे)। उसके प्रसंग में 'सरवरि' शब्द ही ग्रिधिक उपयुक्त है। दा० नि० में संभवतः यह विकृति फ़ारसी लिपि के ('सीन' तथा 'ते' में साहश्य) कारगा ग्रायी है। इस विकृति की संभावना नागरी लिपि में भी है, क्योंकि उसके भी 'स' तथा 'त' में कभी-कभी भ्रम हो जाना ग्रसंभव नहीं है।
- ३. दा० श्रासावरी ५७ तथा नि० श्रासावरी ५१ की श्राठवीं पंक्ति का पाठ है : किर फिकर दद सालक जर्सम जहां स तहां मौजूद। दा० नि० का पाठ यहाँ स्पष्ट ही भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि इसका कोई प्रसंगोचित श्रष्ट नहीं निकलता। दादू-विद्यालय में मिली हुई श्रप्रकाशित टीका (जिसका विवरणा श्रन्यत्र दिया गया है) में इस पंक्ति का श्रर्थ किया गया है : 'किर फिकिर हम चिंता किर दर्दसाल दुख है हमारे। मौजूद तैयार जहाँ तहाँ।' किन्तु यह श्रर्थ संतोषजनक नहीं ज्ञात होता। 'जसम' के लिए उक्त टीका में कोई श्रर्थ ही नहीं मिलता।

दा० नि० की उक्त पंक्ति गु० तिलंग १ की ग्राठवीं पंक्ति के रूप में मिलती है।
गु० में इसका पाठ है : करिफकर दाइम लाइ चसमे जहा तहा मजजूद। यह पाठ
ग्रधिक सार्थंक ग्रौर प्रसंगानुकूल प्रतीत होता है (दाइम — सदैव, निरंतर; चसमें
— नेत्रों में। उसे सदैव ग्रपनी ग्राँखों में रख कर उसी का चितन कर, ऐसा करने
पर वह तुम्हें यत्र-तत्र-सर्वत्र विद्यमान मिलेगा।)। 'चसमे' के स्थान पर दा०
नि० में 'जसम' पाठ मिलना उर्दू में ही सम्भव हो सकता है, क्योंकि उर्दू में
'जीम' ग्रोर 'चे' प्रायः एक ही ढंग के होते हैं — ग्रंतर केवल नुक्तों का रहता
है। ग्रन्य लिपियों के 'च' ग्रौर 'ज' में पर्याप्त भिन्नता रहती है ग्रतः उनमें इस
प्रकार का भ्रम होना संभव नहीं ज्ञात होता।

साखियों के उदाहरण-

४. दा० १७-४-१ तथा नि० २०=३-१ का पाठ है: स्वामी हूवा सीत का, पैकाकार पचास। सा० २-२३, साबे० २-१६, सासी० ३-४६ तथा ३४-१४ में इसका पाठ है: गुहवा तो सस्ता भया, पैसा केर पचास। वास्तव में मूल पाठ 'सेंत' ज्ञात होता है, क्योंकि ग्रवधी, भोजपुरी में सस्ता या बिना दाम के ग्रथं में 'सेंत' शब्द का ही प्रयोग होता है 'सीत' का नहीं ( तुल० साबे० ६४-७६, : सेंत मेंत ही देत हौं, गाहक कोई नांहिं)। सा० साबे० सासी० में सरल करने की हिष्ट से उसी का समानार्थी रूप 'सस्ता' दिया गया है। उर्द् में 'सेंत' लिखने के समय 'नु' का नुक्रता लगने से यदि रह जाय तो उसे 'सीत' पढ़ा जा सकता है।

५. दा० ३-७-१ का पाठ है: बिरिहन ऊठै भी पड़े, दरसन कारन रांम । नि० ६-६ में इसका पाठ है: कबीर बिरिहन भी पड़े, दरसन कारन रांम ।। सा० १६-७, साबे० १४-७० तथा सासी० १६-१२ में इस पंक्ति का पाठ है: बिरिहन उठि उठि भुइं पड़े, दरसन कारन राम । स्पष्ट ही यहाँ ग्रंतिम पाठ प्रसंगसम्मत है ग्रौर शेष दोनों विकृत हैं। राजस्थानी में 'भी' का ग्रथं पुनः या ग्रातिरिक्त होता है, किन्तु यहाँ उसका कोई प्रसंग नहीं । यहाँ बिरिहन की विकलता का वर्णन है । वह उठती है ग्रौर फिर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ती है, यही ग्रथं स्वाभाविक लगता है। 'भुइं' से 'भी' की विकृति पर विचार करने से अनुमान होता है कि फ़ारसी छोड़ ग्रन्य किसी भी लिपि में इस प्रकार की विकृति सम्भव नहीं।

६. दा० २२-१५ तथा नि० २३-२४ का पाठ है: कबीर लज्जा लोक की, सुमिरै नांहीं सांच । जांनि बूिक कंचन तजे, काठौ पकड़े कांच ॥ इसकी दूसरी पंक्ति में 'काठौ' शब्द संदिश्य ज्ञात होता है। सा० ५२-११, साबे० ६७-१५ तथा

सासी ं दर-१३ में 'काठी' के स्थान पर 'का तू' पाठ मिलता है। इस पाठ से अर्थ में कच्ट-कल्पना नहीं करनी पड़ती, अतः यही मूल पाठ ज्ञात होता है। कबीर की कृतियों में 'काठिंह' या 'काठीं' का प्रयोग 'तट' अथवा 'निकटस्थ स्थल' के अर्थ में हुआ है ( तुल ं दां ० १७-१६ : कासी काठें घर करें, पीव निरमल नीर )। प्रस्तुत साखी में तट आदि का कोई प्रश्न नहीं उठता, अतः 'काठीं' पाठ विकृत ज्ञात होता है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है, उर्दू में 'त' तथा 'ट' के लिए एक ही अक्षर का प्रयोग होता है, अतः उनमें अम होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार 'ऊ' और 'औं' की ध्वनियों के लिए भी 'वाव' का ही प्रयोग होता है। 'का तू' से 'काठीं' हो जाने का यही कारण ज्ञात होता है।

रमैनियों के उदाहरण-

७, दा० नि० बड़ी ब्रष्टपदी रमैनी के दूसरे दोहे की ग्यारहवीं पंक्ति का पाठ है : तिरप बिरस ब्रखंड घारा । रैंनि भामिनी भया अंघियारा ।। बी० रमैनी १६-६ में इसका पाठ है : बिरस तिरप ब्रखंडित घारा । रैनि भयाविन कछु न अधारा ।। पूरी रमैनी में सांसारिक उलभनों का रूपक बाँघा गया है । ब्रारम्भ से ही रूपक के उपमेय पक्ष के ही उपकरण गिनाये गये हैं । ब्रत: बीच में 'भामिनी' (चित्री ) ग्रा जाने से स्वाभाविक श्रृंखला टूट जाती है । बी० के पाठ में यह दोष वहीं ग्राने पाता । उद्दें में 'भयाविन' लिखते समय 'ये' के नुक्तों में गड़बड़ी हो जाने ग्रीर 'वाव'तथा 'नु' के ग्रापस में मिल जाने पर 'भयाविन' का 'भामिनी' हो जाना ग्रसम्भव नहीं ।

द. दा० नि० की बावनी रमेनी में पहली ही पंक्ति का पाठ है: बावन अखिर लोक त्री सब कुछ इनहीं नाहि। गु० गउड़ी ७५ में 'त्री' के स्थान पर 'त्रै' पाठ है। मूल पाठ 'त्रै' रहा होगा 'त्रि' नहीं, क्योंकि प्रसंग से 'लोकत्रय' का ही अर्थ अपेक्षित है। 'त्री' का प्रयोग कबीर में स्त्री के अर्थ में मिलता है। दा० नि० की यह विकृति भी फ़ारसी लिपि के ही कारण माननी पड़ेगी, क्योंकि उर्दू में 'त्री' और 'त्रै' एक ही ढंग से लिखे जाते हैं।

स्थल-संकोच के कारण नीचे के शेष उदाहरणों के संबंध में लिपि-विश्रम का संक्षिप्त निर्देश मात्र किया जा रहा है। दा० नि० का पाठ इन उदाहरणों में प्रसंगसम्मत नहीं है, यह स्वतः देखा जा सकता है। इसलिए प्रसंग की दृष्टि से इन पाठों के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है।

है. दां० १२-८ तथा नि० १६-६ : कबीर कहा गरिबियौ, इस जोबन की आसी केसू फूले दिवस दुइ, खंखर भए पलास ॥ तुल० सा० ३०-१८, साबे०

१६-२६ तथा सासी० १७-२: 'केसू' के स्थान पर 'टेसू' [ उर्दू 'ट' में यदि ऊपर की पड़ी रेखा कुछ दाहिनी ग्रोर हट जाय तो वह 'काफ़' के सहश लगने लगता है। किंतु यह उदाहररा पूर्णतया निस्सन्दिग्ध नहीं; क्योंकि भाषा-भेद से भी यह परिवर्तन सम्भव है: किंगुक>केशू>टेसू ]

१०. दा१ २०-६-२ तथा नि० २१-५०-२ : खूंणें बैसि र खाइए, परगट होइ दिवांनि । तुल० सा० ४३-१२, साबे० ७३-१०, सासी० ३१-३६, गु० १७, स० ११२-१७ तथा गुण० ११०-१८: सब में 'दिवांनि' के स्थान पर 'निदांनि' (निदांनि = ग्रंत में ) । नुक़्ते के साथ मिल जाने पर 'नु' के शोशे तथा 'दाल' में ग्रौर 'दाल' तथा 'वाव' के साहश्य के कारण 'द' तथा 'व' में भ्रम हो जाने से ही कदाचित यह विकृति संभव हुई है।

११. दा० १६-१७ तथा नि० १६-२ में के अंतिम चरण का पाठ है: मानि सबिन की खाइ। तुल० सा० ३८-५, साबे० ५७-२, सासी० ६७-६, गुरण० १५६, बी० १४०: सब में 'मानि' के स्थान पर 'मान' या 'मानु'। कर्ता 'मान' के स्थान पर अधिकरण 'मानि' अनावश्यक तथा भ्रमात्मक है।

१२. दा० म्रासावरी ११ तथा नि० म्रासावरी १० की चौथी पंक्ति का पाठ है: पैली पार के पारधी ताकी धुनहीं पनच नहीं रे। तुल० शबे० (२) भेद १५: 'धुनहीं' के स्थान पर 'धनुवां' (विकृति उर्दू जबर, जोर, पेश की म्रव्यवस्था के कारण म्रथवा भाषा-भेद के कारण मंभव प्रतीत होती है)।

१३. दा० ५८-४, नि०६३-४ : ससा सींग की धुनहड़ी, रमे बांभ का पूत। (उपर्युक्त उदाहरण के सहश)।

१४. पुनः इसी प्रकार दार्० ५-२४, नि० ८-१८ : कहै कबीरा संत हो, पड़ि गया निजरि श्रनूप । तुलरु सार २०-२२, साबेर ४३-२८, सासीर १४-४३ : 'निजरि' के स्थान पर 'नजरि' ।

१५. दाः १६-२५, नि॰ १६-२६ : सांकुल ही तैं सबल है, माया इहि संसार । तुल० सा० ३७-२८, सासी० ३०-४० : सांकल ।

१६. दा० तथा नि० १-२२ : संस्य खाया सकल जुग, संसा किनहुं न खद्ध । तुल० सा० ७८-८६, साबे० २३-६, सासी० ३२-५७ : सकल जग । ग्रंतिम पाँच विकृतियों के उदाहररा प्रांतीय भाषा-भेद के काररा भी संभव हैं।

(ख) नागरी लिपि-जनित विकृतियों का साम्य—नागरी लिपि-जनित विकृ-तियों का केवल एक साम्य है जो निम्नलिखित है—

१. दा० ५३-३-१ तथा नि० ५६-५-१ का पाठ है : सो सांई तन मैं

बसै, भरिम न जाने तासु। तुल० सा० १०३-२ तथा सासी० ४१-१४: सो साहिब तन में बसै, मरम न जाने तास। 'मरम' (चभेद) पाठ स्पष्ट ही यहाँ प्रासंगिक तथा प्रामाणिक ज्ञात होता है। दा० नि० का पाठ इसी का विकृत रूप ज्ञात होता है। नागरी के 'भ' तथा 'म' में विशेष ग्रन्तर नहीं रहता, इसलिए 'मरम' से 'भरम' हुआ ग्रौर 'भरम' को कदाचित् व्याकरणोचित बनाने के लिए 'भरिम' कर दिया गया।

- (ग) राजस्थानी-प्रभाव का साम्य—पीछे विभिन्न प्रतियों के विवरए। में हमने देखा है कि दा० तथा नि० में से प्रत्येक में राजस्थानी का ग्रत्यधिक प्रभाव मिलता है। उक्त प्रसंग में ऐसे उदाहरए। उद्घृत किये गये थे जो केवल दा० या केवल नि० में मिलते हैं। राजस्थानी के ऐसे ग्रनेक प्रयोग हैं जो दा० तथा नि० दोनों में समान रूप से भी मिलते हैं। उनमें से कुछ के उदाहरए। नीचे दिये जा रहे हैं। स्थल-संकोच के कारए। उनका निर्देश-मात्र किया गया है। उनका राजस्थानी-पन स्वत: सिद्ध है। काले ग्रक्षरों में छपे शब्द विशेष रूप से विचारए। यह हैं—
  - १. तुल० दा० ३-६, नि० ६-६ अंदेसड़ा न भाजिसी, संदेसी कहियां। कै हरि ग्रायां भाजिसी, कै हरि ही पास गयां।।
  - २. दा० २६-३, नि० द-६६ : तन खीनां मन उनमनां, जग रूठड़ा फिरंत ।
  - ३. दा० २०-१३, नि० २१-२०: कबीर भग की प्रीतड़ी, केते गए गडंत । केते प्रजह जाइसी, नरिक हसंत हसंत ।।
  - ४. दा० ५६-२-२, नि० १७-३६-२ : देखत ही दह मैं पड़ै, दई किसांकौं दोस ।
  - ्प. दा० ५६-१-२, नि० ८-४७-२ : हिलि मिलि ह्वै करि खेलिस्ं, कदे बिछोह न होइ।
- ६. दा० ३४-७-२, नि० ५-५-२ : पैका पैका जोड़तां, **जुड़िसी** लाख करोड़ि ।
  - ७. दा० २-२१-२, नि० ५-५-२ : त्र्रोसां प्यास न भाजिसी, जब लगि धसै
- प. दा० ३१-६-२, नि० ३३-६-२ : चरन कमल की मौज मैं, रहिस्यूं अर्वति रुग्रादि।
  - ६. दा० ४६-६-२, नि० ४४-६-२ : काल ग्रच्यंता भड़पसी, ज्यूं तीतर कीं बाज ।
  - १०. दा० १३-२३, नि० १७-२८ : मिरतक कू घीजौ नहीं, मेरा मन

भूमिका: प्रतियों का संकीर्ग्-संबंध

बो है। बाज बाव विकार की भी मूवा जीवे।। (राज॰ बी = हि॰ वही; भी = फिर)।

इनके स्रितिरिक्त दोनों में 'लह्या', 'प्रगट्या', 'कह्या' स्रादि रूप, -सी प्रत्ययांत कियाएँ तथा एकारान्त शब्दावली का बाहुल्य है, जो राजस्थानी की स्थूल विशेषताएँ हैं। इनके उदाहरए। दा० नि० में स्रगिए।त हैं। कहीं-कहीं राजस्थानी के ऐसे ठेंठ प्रयोग स्रा गये हैं कि बिना उक्त भाषा का ज्ञान प्राप्त किये उनका सर्थं समफना कठिन हो जाता है।

यह एक विचारगीय बात है कि पदों की तुलना में साखियों में राजस्थानीपन ग्रिंघिक मिलता है।

- (घ) पंजाबी-प्रभाव का साम्य—कुछ विकृतियाँ दा० नि० में ऐसी मिलती हैं जिनसे ज्ञात होता है कि दोनों पर पंजाबी का भी कुछ प्रभाव पड़ा है । दोनों में पंजाबी-विकृतियाँ समान रूप से मिलने के कारए दोनों में संकीर्ण-सम्बन्ध भी सिद्ध होता है । ऐसी विकृतियों के उदाहरण निम्नलिखत हैं—
  - १. दा० १२-११-१ तथा नि० १६-१२-१: चांम पलेटे हड।
  - २. दा० १२-६०-२ तथा नि० १६-४३-२ : रूई पलेटी ग्रागि । इसी प्रकार दा० १६-३२ तथा नि० १६-४२ में भी : रूई पलेटी ग्रागि ।
  - ३. दा० १७-३-१ तथा नि० २०-२-१ : स्वामी हूंगां सोहरा, दोढा हूंगां दास । तल० सा० ४०-३ तथा सासी० ११-१५ : होना ।
  - ४. दा० ४२-१०, नि० ४८-१३: माया मिलै महोबती, कूड़े स्राखे बैंन । कोई घायल बेधा ना मिलै, साई हंदा सैंगा ।
- (इ) पुनरावृत्तियों में साम्य—दा० तथा नि० के रमैग्गी-प्रकरण में कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं, जो दोनों में दो-दो बार मिलती हैं। इस संबंध में निम्नलिखित पंक्तियाँ तुलनीय हैं—
  - १. सतपदी रमैनी के चौथे दोहे की चौथी पंक्ति है-

जिनि जांन्या ते निरमल ग्रंगा। नहीं जांन्या ते भए भुजंगा।।

यही पंक्ति पुनः बारहपदी रमैनी के ५वें दोहे की ५वीं पंक्ति के रूप में इस प्रकार मिलती है-—

जिनि चीन्हां ते निरमल ग्रंगा। जे ग्रचीन्ह ते भए पतंगा।।

यह पंक्ति बीजक में केवल एक स्थल पर ( ग्रर्थात् चौथी रमैनी में ) मिलती है। २. इसी प्रकार तुल० सतपदी ७-४ : भवसागर ग्रति वार न पारा। ता तिरबे का करह बिचारा।।

तथा बड़ी ग्रष्टपदी ८-१६ : भवसागर अति वार न पारा । ता तिरवे का करह बिचारा ॥

३. तुल० सतपदी दोहा ७ : भवसागर ग्रथाह जल, तामैं बोहिथ रांम ग्रधार। कहै कबीर हंम हरि सरन, तब गोग्द खुर बिस्तार॥

तथा बड़ी म्रष्टपदी द : भाव भगति हित बोहिथा, सतगुरु खेवनहार । म्रालप उदिक तब जांगिए, जब गोपद खुर बिस्तार ॥

इसी प्रकार निम्नलिखित स्थल भी तुलनीय हैं, जिन्हें स्थल-संकोच के कारए। विस्तार से नहीं उद्धृत किया जा रहा है—

(४) सतपदी पंक्ति २ तथा बड़ी म्रष्टपदी पंक्ति २; (५) बड़ी म्रष्टपदी ५-१ तथा वही ७-४; (६) बड़ी म्रष्टपदी ५-११ तथा दुपदी २-२६; (७) बड़ी म्रष्टपदी ५-१४ तथा दुपदी २-२५; (६) बड़ी म्रष्टपदी ५-१५ तथा दुपदी २-२५; (६) दुपदी २-४-१ तथा ५६-१।

किसी एक व्यक्ति की रचना में, या उस रचना की मूल प्रति में इतनी अधिक पंक्तियों की पुनरावृत्ति खटकती है। यदि ध्यान से देखा जाय तो ज्ञात होगा कि दो स्थानों पर आयी हुई पंक्तियाँ प्रायः एक ही स्थान पर प्रसंग और प्रयोगसम्मत रहती हैं, दोनों स्थानों पर नहीं। अनुकूल प्रसंग आ पड़ने पर एकाध की पुनरुक्ति की बात दूसरी है। अतः इन्हें एक ही स्थान पर प्रामाणिक मानना ठीक होगा।

इनके अतिरिक्त दा३, दा४ तथा दा५ की कुछ विकृतियाँ दा० की अन्य प्रतियों में न मिल कर नि० में मिलती हैं, जिससे इनका नैकट्य सिद्ध होता है, उदाहरणतया—दा१ तथा दा२ के पाँचवें ग्रंग में ४३वीं के बाद ग्राने वाली साखी इस प्रकार है—

म्रनहद बाजै नीभर भरै, उपजै ब्रह्म ग्यांन। मृबिगत म्रंतर प्रगटै, लागै प्रेम धियांन।।

दा३ दा४ में इसकी दूसरी पंक्ति लिखने से रह गयी है और इसके स्थान पर ४५वीं साखी की पहली पंक्ति मिलती है। नि० में यह साखी प्रवें ग्रंग की ५६ संख्या पर ग्राती है। उसमें भी ठीक उसी स्थल पर उसी प्रकार की भूल मिलती है।

श्रागे रमैग्गी-प्रकरण में भी इसी प्रकार का एक साम्य श्रीर मिलता है। दा?

१५५

दा२ बड़ी ग्रष्टपदी के नवें छंद की पंक्ति १२, १३ तथा १४ का पाठ है: त्रिजुग जोनि जे ग्राहि ग्रचेता । मनिखा जनम भयौ चित चेता ॥ ग्रात्मां मुरिछ मुरिछ जिर जाई। पिछले दुख कहतां न सिराई ॥ सोई त्रास जे जांनें हंसा । तौ ग्रजहूं न जीव करें संतोसा ॥ दा३ दा४ में काले ग्रक्षरों में छपी पंक्तियाँ जिखने से छूट गयी हैं। नि० में भी ठीक ऐसा ही हुन्ना है।

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि दा४ तथा नि० प्रतिलिप की एक ही परम्परा में पड़ती हैं। इस निर्णय की पुष्टि बहिसक्षिय से भी होती है। प्रतियों के विवरण में दा३ तथा दा४ की जो पुष्पिकाएँ दी गयी हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि यह दोनों प्रतियाँ डीडवाने के स्वामी प्रयागदास (दाद के शिष्य) के स्थान पर उनके शिष्यों द्वारा लिपिबद्ध हुई थीं। नि० प्रति हिरिरामदास नामक निरंजनी साधु द्वारा लिखी गयी है जो स्वामी ग्रमरदास का पौत्र शिष्य था। राजस्थान के निरंजनी सम्प्रदाय के संस्थापक स्वामी हिरिदास (उपनाम हिरिराय) थे। यह हिरदास भी डीडवाने के ही थे ग्रौर प्रयागदास को ग्रपना ग्राष्यात्मिक गृह मानते थे। इन बातों के लिए लिखित प्रमाण भी मिलते हैं। स्वामी राघवदास ने ग्रपने 'भक्तमाल' (ग्रप्रकाशित) के छंद १०६२ तथा १०६६ में हिरदास के सम्बन्ध में जो विवरण दिया है उसमें निम्नलिखित पंक्तियाँ इस प्रसंग में विचारणीय हैं। छप्पय १०६२ की ग्रांतिम पंक्तियाँ हैं—

# सिर परि करि प्रागदास कौ, गोरखनाथ को मत लियो। जन हरिदास निरंजनी, ठौर ठौर परचौ दियौ।।

ऐसा प्रसिद्ध है कि हरिदास पहले दादूपंथ में ही थे किन्तु बाद में नाथपंथ की ग्रोर ग्रधिक रुफान होने के कारणा उन्होंने निरंजनीपंथ नाम से ग्रपना एक ग्रलग संप्रदाय स्थापित कर लिया। छंद १०६६ की (जिसमें निरंजनियों के निवासस्थान गिनाये गये हैं) ग्रंतिम पंक्ति है—

ध्यानदास म्हारि भए डीडवारों हरीदास, दास जगजीवन सु भादवैं लुभाए हैं।।

निरंजनीपंथ से प्रागदास की व्यक्तिगत घनिष्टता के साथ ही साथ उनके स्थान में सुरक्षित प्रतियों की सन्निकटता भी स्वाभाविक है।

दा५ तथा नि० में यह पाठ-संबंध और अधिक गहरा प्रतीत होता है, जो नीचे के उदाहरएा से ज्ञात होगा। दा५ गौड़ी ८७ तथा नि० भैं हं ४६ के रूप में जो पद मिलते हैं उनमें पंजाबी के कई प्रयोग हैं। इनके अतिरिक्त दोनों की छठी तथा सातवीं पंक्तियाँ दा० नि० में ही अन्यत्र साखी के रूप में मिलती हैं; तुल o दा० ३-२ तथा नि० ६-१२--

स्रंबर कुंजां कुरलियां, गरिज भरे सब ताल । जिनपै गोबिंद बीछुटे, तिनके कौंन हवाल ॥

यह पंक्तियाँ यन्य प्रतियों में भी किचित पाठांतर के साथ साखी के ही रूप में मिलती हैं जिससे साखी-रूप में उनकी प्रमाणिकता य्रक्षुण्ण है (तुल० सा० १६-२, साबे० १४-३६, सासी० १६-२, गुण० २०-५२ तथा गु० १२४)। केवल दा५ तथा नि० में पदों के बीच भी इन पंक्तियों का मिलना दोनों के संकीर्णंसंबंध की पुष्टि करता है।

ऊपर केवल दा० नि० में मिलने वाली विकृतियाँ दी गयी हैं। जो विकृतियाँ दा० नि० के ग्रितिरिक्त ग्रन्य प्रतियों में भी मिलती हैं उनके लिए दा० नि० स०, दा० नि० गुरा, दा० नि० सा०, दा० नि० स० गुरा, दा० नि० सा० सक्षी के प्रकररा देखने चाहिए। दा० नि० संबंधी इन समस्त पाठ-विकृतियों को देखने पर दोनों के संकीर्ण-सम्बन्ध की यथार्थता स्वतः स्पष्ट हो जाती है।

## दा॰ तथा गु॰ का संकीर्ण-संबंध

दा० तथा गु० में पाठ-विकृति का साम्य कहीं नहीं मिलता, केवल एक साखी ऐसी मिलती है जो दोनों में दो-दो बार त्राती है। तुल० दा० १-७—

> सतगुर सांचा सूरिवां, सबद जु बाह्या एक । लागत ही भै मिटि गया, पड़चा कलेजें छेक ।।

तथा दा० ४०-४: पाठ ग्रक्षरशः वही।

यही साखी गु० में भी दो स्थलों पर मिलती है : एक बार १५७ संख्या पर, जिसका पाठ है—

सांचा सतगुर मैं मिलिया सबदु जु बाहिया एकु । लागत ही भुंद मिलि गइया परिया कलेजे छेकु ॥

ग्रौर फिर १६४ पर, जिसका पाठ है— कबीर सतगुर सूरमे बाहिग्रा बानु जु एकु।

लागत ही भुंइ गिरि परिम्रा परा करेजे छेकु ॥

गु० में साखियों की केवल प्रथम पंक्तियों में थोड़ा सा ग्रन्तर मिलता है, किन्तु कुल मिला कर पुनरावृत्ति स्पष्ट रूप से सिद्ध है। इसके ग्रतिरिक्त केवल एक संदिग्ध शब्द ऐसा ग्रौर है जो दा० तथा गु० दोनों में मिलता है। दा० १२-

४६-२ का पाठ है: तब कुल किसका लाजसी, जब ले घरचा मसाणि । इसमें 'लाजसी' का नसी प्रत्ययांत रूप राजस्थानी का है। गु० सलोक १६६ में भी यह शब्द ज्यों का त्यों मिलता है। किन्तु दा० और गु० दोनों ही पश्चिमी प्रतियाँ हैं, इसलिए दोनों में पश्चिमी प्रभाव दिखाई पड़ना नितान्त स्वाभाविक है। असम्भव नहीं कि पश्चिमी अपभ्रंश से यह रूप दोनों पश्चिमी भाषाओं में पहुँच गया हो, और दोनों के इतने बड़े आकार में केवल एक राजस्थानी शब्द समान रूप से मिल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

इस प्रकार हम दा० गु० के राजस्थानी-साम्य को छोड़ सकते हैं, किन्तु दोनों में एक पूरी साखो की पुनरावृत्ति इस बात की श्रोर स्पष्ट संकेत करती है कि दा० तथा गु० दोनों संकी गाँ-सम्बन्ध से सम्बद्ध हैं। यह पुनरावृत्ति केवल संयोग-वश भी नहीं मानी जा सकती।

# नि॰ तथा गु॰ का संकीर्ण-सम्बन्ध

नि० तथा गु० में भी केवल एक स्थान पर विकृति-साम्य मिलता है। नि० ब्रासावरी ४५ की चौथी पंक्ति का पाठ है : ब्रन भूठा पानी पुनि भूठा, जुठी बैसि पकाया । यह पद गु॰ बसंत हिंडोल ७ पर भी मिलता है, जिसमें उक्त पंक्ति का पाठ है : अगिन भी जूठी पानी जूठा जूठी बैसि पकाइग्रा । दा० स्रासावरो ५०-४ में 'जूठी' शब्द के स्थान पर 'जूठै' पाठ मिलता है। यदि ध्यान से देखा जाय तो यहाँ दा॰ का पाठ ही अधिक उपयुक्त सिद्ध होगा, नि॰ तथा गु॰ का नहीं। इस पद में ब्राह्माणों की छुत्राछूत का खंडन है। 'जूठी बैठि पकाया' का तात्पर्य यह होगा कि बैठ कर भोजन पकाने वाली भी जूठी है। भोजन केवल स्त्रियाँ ही नहीं पकातीं, पुरुष भी पकाते हैं। फिर यह बात उन कर्मकांडी ब्राह्मणों पर लागू नहीं होगी जो स्त्री का स्पर्श किया हुआ भोजन ग्रहण ही नहीं करते, और कबीर का व्यंग विशेषतया ऐसे ही ब्राह्मणों के संबंध में है। उनका पहला प्रश्न है: कहू पंडित सूचा कवन ठांव । यदि 'जूठी' पाठ ठीक भी मान लिया तो 'बैसि' (=बैठ कर ) शब्द यहाँ निष्प्रयोजन हो जायगा, क्यों कि पकाने वाली चाहे बैठ कर पकावे या खड़े-खड़े, इसका यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं म्राना चाहिए । 'जूठै बैठि' पाठ गुद्ध मान लेने से यह सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। इसके अनुसार उक्त पंक्ति का अर्थ होगा : अन्न भी जूठा है, पानी भी जूठा है, और जहाँ बैठ कर पकाते हो वह स्थान भी जूठा है। नि० ग्रौर गु० में यह विकृति फारसी लिपि के काररा म्रायी हुई ज्ञात होती है, क्योंकि उसमें 'जूठी' मौर 'जूठे' एक ही ढंग से लिखे जाते हैं।

किन्तु केवल एक ( स्रौर वह भी निबंल ) साक्ष्य के स्राघार पर ही नि० गु० को परस्पर सम्बद्ध नहीं मान लिया गया। नि० गु० का संबंध नि० गु० सा० सासी० में मिलने वाली पुनरावृत्ति के स्राघार पर निर्धारित किया गया है, स्रतः इस संबंध में नि० गु० सा० सासी० के संकीर्ण-संबंध का प्रकरण भी द्रष्टव्य है।

### दा॰ नि॰ तथा स॰ का संकीर्ण-संबंध

दा० नि० स० में जितना ग्रंश मिलता है उसका पाठ स्थूल रूप से एक ही है। विकृतियों के भी ग्रनेक साम्य मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं—

- (क) फ़ारसी-लिपि-जनित विकृतियों के साम्य दा० नि० स० तीनों में समान रूप से ऐसी ग्रनेक पाठ-विकृतियाँ मिलती हैं जो फ़ारसी लिपि के प्रमाद से उत्पन्न हुई ज्ञात होती हैं। नीचे कमशः उनका उल्लेख किया जा रहा है—
- १. दा० गौड़ी ६७, नि० गौड़ी ७० तथा स० ६२-२ में तीसरी पंक्ति का पाठ है : संत मिलें कछु कहिए कहिए । मिले यसंत मुिट किर रिहए । दा० नि० स० का उक्त पद गु० में गौंड १ के रूप में मिलता है जिसमें इस पंक्ति का पाठ है : संत मिले किछु सुनीग्रे कहीग्रे । मिले यसंतु मसिट किर रहीग्रे ।। प्रसंग यहाँ चुप होने का है जिसके लिए यवधी, भोजपुरी में 'मस्ट' या 'महट' शब्द ही प्रचलित है, 'मुिट' नहीं । 'मुिट' शब्द मुिटका या मुट्ठी का द्योतक है । इस विकृति का कारण भी स्पष्ट है । उद्दं में जबर, जेर, पेश न लगाये जाने पर (जो प्रायः नहीं लगाये जाते ) 'मिटि' का 'मुिट' पढ़ लिया जाना यस्वाभाविक नहीं है । दा० नि० स० की मूल प्रति, जिससे कबीर की वाणी तीनों में यायी, यथवा उसकी परम्परा में उसका कोई पूर्वज फारसी लिपि में लिखा हुया ज्ञात होता है । बीजक की रमैनी ७० में भी यह पंक्ति मिलती है, किन्तु वहाँ 'मिस्ट' के स्थान पर 'मौन' पाठ मिलता है जो 'मिस्ट' (जो कुछ यपिरमिजित सा लगता है ) का परिमार्जित रूप ज्ञात होता है ।
- २. दा० आसावरी २५, नि० ब्रासावरी २४ तथा स० ७६-२६ में पाँचवीं पंक्ति का पाठ है: नांना रंगे भांवरि फेरी गांठ जोरि बाबै पितताई। बी॰ शब्द ५४ में इस पंक्ति का पाठ है: नाना रूप परी मन भांवरि गांठि जोरि भाई पितब्राई। शबे॰ (१) चिता॰ उप॰ १२ में इसका पाठ 'गांठि जोरि भइ पित की ब्राई' मिलता है। विश्वास में डालने या पड़ने के ब्र्थ में 'पितयाना' शब्द का प्रयोग होता है, 'पितताई' इस प्रसंग में निर्थंक ज्ञात होता है ब्रौर 'पितयाई' श्रथवा 'पितब्राई' का ही विकृत रूप जान पड़ता है। इस प्रकार की विकृति उद्दें में ही सम्भव जान पड़ती है, क्योंकि उसमें 'ते' ब्रौर 'ये' की मिलावटों में विशेष ब्रन्तर

नहीं रहता—शोशे एक ही प्रकार के होते हैं अन्तर केवल नुक्तों का ही होता है। ३. दा० नि० केदारौ ६ तथा स० ३७-२ की पाँचवीं पंक्ति का पाठ है: तन मन डस्यौ भुजंग भामिनीं लहरी वार नपारा। शबे० (१) बिरह-प्रेम ३ में 'लहरी' के स्थान पर 'लहरें' पाठ मिलता है। स्त्री-रूपी सिंपिणी के डसे जाने पर लहरों का (प्रस्वेद, कँपकपी आदि का) वार-पार नहीं रहता। इस प्रसंग में 'लहर' शब्द का षष्ट्यंत रूप होना चाहिए। इस दृष्टि से शबे० का 'लहरें' (=लहरों का) पाठ ही प्रामाणिक जान पड़ता है, दा० नि० स० का 'लहरी' नहीं। मूल पाठ वस्तुतः 'लहरइं' प्रतीत होता है जिसे कदाचित् उर्दू में रहने के कारण किसी प्रतिलिपिकार ने 'लहरां' पढ़ लिया और वही पाठ दा० नि० स० में चलने लगा।

४. दा० ग्रासावरी ६, नि० ग्रासावरी ५, तथा स० ६२-१ में चौथी पंक्ति का पाठ है: घ्यांन धनक जोग करम ग्यांन बांन सांघा। 'घनक' शब्द स्पष्ट ही 'घनुक' का विकृत रूप है। बी० शब्द ५७ में 'घनक' के स्थान पर 'घनुष' पाठ ही मिलता है। 'घनुष' या 'घनुक' का 'घनक' होना फ़ारसी लिपि में ही सम्भव हो सकता है। इस विकृति का समाधान ग्रन्थथा पश्चिमी उच्चारण के फलस्वरूप भी किया जा सकता है।

५. दा० रामकली १४, नि० रामकली १५, तथा स० ७०-१६ में पंक्ति ३ तथा ४ का पाठ है: तरवर एक अनंत मूरति सुरता लेहु पिछांगीं। साला पेड़ फूल फल नांहीं ताकी अमृत बांगीं।। पहली पंक्ति में 'तरवर' मौजूद रहने से पुनः अगली पंक्ति में 'पेड़' शब्द आ जाने पर पुनहक्ति स्पष्ट है। गु० रामकली ६-१, २ में इन पंक्तियों का पाठ है: तरवह एक अनंत डार साला पुहुप पत्र रस भरीआ। इह अमृत की बाड़ी है रे तिनि हरि पूरै करीआ।। सम्पूर्ण पद में मानव शरीर के लिए पुष्प-पत्रों से सुसज्जित हरे-भरे बृक्ष का रूपक उपस्थित किया गया है। इस प्रसंग में गु० का 'बाड़ी' पाठ ही निर्दिष्ट अर्थ की पूर्ति करता है। ऐसा ज्ञात होता है कि दा० नि० स० में 'बाड़ी' (चड़वान) को 'बांगीं' (चचन, बोल) पढ़ लेने के कारण ही सारे पाठ-परिवर्तन करने पड़े हैं। उर्दू में वे, अलिक, ड़े, ये मिलाकर 'बाड़ी' लिखा जाता है। हिन्दी में इसे कोई 'बांगीं' भी पढ़ सकता है। अन्य लिपियों में ऐसा भ्रम होने की सम्भावना कम है, क्योंकि अन्य लिपियों के 'ड़' और 'रा' में पर्याप्त भिन्नता होती है।

६. दा० रांमकली १३, नि० रांमकली १४, तथा स० ७०-२५ में दूसरी यक्ति का पाठ है: तरवर एक पेड़ बिनु ठाता बिनु फूला फल लागा। इस पाठ में

भी उसी प्रकार का पुनरुक्ति-दोष है। अनुमान है कि मूल प्रति में 'पेड़' के स्थान पर 'पीड़', या 'पींड' ( जैसे: कटहर डार पींड सों पाके।—जायसी, पदमावत छंद २०) पाठ था, किन्तु मूल-प्रति फ़ारसी लिपि में लिखी रहने के कारण किसी प्रतिलिपिकार ने भ्रम से उसे 'पेड़' पढ़ लिया, क्योंकि उसमें दोनों शब्द एक ही प्रकार से लिखे जाते हैं।

७. दा० ब्रासावरी ४२, नि० ब्रासावरी ३७ तथा छ० ६४-१ में पाँचवीं पंक्ति का पाठ है: ब्रायौ चोर तुरंगम लें गयौ मोरी राखत मुगध फिरें। गु० ब्रासा १५ में 'मोरी' के स्थान पर 'मेरी' पाठ मिलता है। प्रस्तुत प्रसंग में न तो 'मोरी' उपयुक्त लगता है ब्रौर न 'मेरी'। जिस पद में यह पंक्ति ब्रायी है उसका मुख्य भाव यह है कि संसारी व्यक्ति ब्रज्ञान में पड़ कर मूल वस्तु ब्रर्थात् भगवद्भजन, को गँवाकर व्यर्थ माया संग्रह करने के पीछे पागल बने रहते हैं। यहाँ तुरंग के प्रसंग में 'मोरी' के स्थान पर किसी ऐसी गौए। वस्तु का नाम रहना चाहिए जिसका घोड़े की ब्रनुपस्थिति में कोई महत्व न हो। 'मोरी' शब्द का प्रयोग ब्रवधी, भोजपुरी में प्रायः छोटे पुल के लिए किया जाता है जिसमें से छोटी-मोटी नालियों का पानी निकला करता है। यहाँ उसका कोई प्रयोजन नहीं समभ पड़ता। ऐसा लगता है कि मूल पाठ यहाँ 'मोहड़ी' (=घोड़े के मुख पर लगाया जाने वाला एक साज) था जो कदाचित् उद्दें में लिखा रहने के कारण भ्रम से 'मोरी' पढ़ लिया गया। ग्र० में 'मोरी' के स्थान पर 'मेरी' पिक्चमी रूप देने की दृष्टि से किया हुआ ज्ञात होता है।

रमैनियों में विकृति-साम्य नहीं मिलते, क्योंकि स० में दा० नि० की बारह-पदी रमैनी के केवल ६वें छंद की ही रमैनी मिलती है, शेष नहीं मिलतीं।

(ख) नागरी लिप-जिन्त विकृति-साम्य—दा० नि० स० में केवल एक विकृति ऐसी मिलती है जो नागरी लिपि के कारए। हुई ज्ञात होती है और वह निम्नलिखित है—दा० गौड़ी १२, नि० गौड़ी १३ तथा स० ७०-८ प्रथम पंक्ति का पाठ है: हिर के खारे बरे पकाए जिनि जारे तिन खाए। यहाँ 'जारे' पाठ निर्थंक ज्ञात होता है। दा० नि० स० का उक्त पद गु० में भी आसा ६ पर मिलता है। उसमें इस पंक्ति का पाठ है: राजा राम ककरीआ बरे पकाए किनै बूभनहारे खाए। 'किनै बूभनहारे' स्पष्ट रूप से परवर्ती संशोधन है, किन्तु यह मूल पाठ की और संकेत अवस्य करता है। इस पाठान्तर से इतना स्पष्ट हो जाता है कि ''परमात्मा के नमकीन बरे वही खायेंगे जिन्होंने उनका रहस्य जान लिया है''—यही उक्त पंक्ति का भाव है। इस प्रकार अर्थ की हिष्ट से दा० नि० स० का पाठ अस्वीकृत कर

गु० का पाठ ग्रहण किया जा सकता है; किन्तु दा० नि० स० का पाठ विकृत है, यह जितने निस्संदिग्ध रूप में कहा जा सकता है, गु० का पाठ ग्रस्वाभाविक है, इसे भी उतनी ही दृढ़ता से कहा जा सकता है। दा० नि० स० की विकृति-संबंधी विभिन्न संभावनाग्रों पर विचार करने से अनुमान लगता है कि कदाचित् 'जारे' के स्थान पर मूल प्रति में 'जाने' पाठ था जो नागरी या कैथी में लिखे रहने के कारण भ्रम से 'जारे' पढ़ लिया गया ग्रीर वही विकृत पाठ दा० नि० स० में चला ग्राया। प्राचीन नागरी या कैथी लिपि में 'न' ग्रीर 'र' लगभग एक ही ग्राकृति के होते थे। ऐसा लगता है कि जिस प्रति से दा० नि० स० के पाठ लिखे गये या तो उसमें या उसके किसी पूर्वंज में यह भ्रांति इसी कारण से भाग गयी थी ग्रीर ग्रांगे भी परम्पराबद्ध रूप में चलती रही

- (ग) पंजाबी प्रभाव का साम्य—दो उदाहरण पंजाबी के कि भी तीनों प्रतियों में समान रूप से मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं—
- १. दा० गौड़ी ६२, नि० गौड़ी ६५ तथा स० ७६-१ की वतः प्रकटक का पाठ है: दिल निंह पाक पाक नहीं चीन्हां उसदा खोज न जांनां 'वाव' पथा स० में 'उसता' मिलता है किन्तु 'उसदा' यः 'उसता' पंजाबी के ठेंठ जिल्ला हैं, जो हिन्दीं प्रदेश में कहीं नहीं व्यवहृत होते। उक्त पद गु० में भी विभास प्रभाती राग के अन्तर्गग चौथी संख्या पर मिलता है। उसमें उक्त पंक्ति का पाठ है: तूं नापाक पाकु नहीं सूभिन्ना तिसका मरमु न जाना। गु० प्रति पंजाब में लिपबद्ध हुई थी, फिर भी उसमें 'तिसका' पाठ मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि यह दा० नि० स० की निजी विशेषता है।

२. इसी पद की तीसरी तथा चौथी पंक्तियों का प्रश्नेठ दा० नि० स० में इस प्रकार है: सरजी आंनें देह बिनासे माटी बिसमिल कीता। जोति स्वरूपी हाथि न आया कहाँ हलाल क्या कीता। 'कीता' शब्द भी पंजाबी का है। गु० में यहाँ भी दोनों स्थलों पर 'कीता' के स्थान पर ठेंठ अवधी रूप 'कीआ' मिलता है। इस प्रकार के ठेंठ पंजाबी प्रयोग मिलने का अर्थ यह है कि दा० नि० स० तीनों एक ही प्रतिलिपि-परम्परा की हैं और साथ ही यह भी सिद्ध हो जाता है कि तीनों का कोई पूर्वज पंजाब में लिपबद्ध हुआ था।

दा० नि० स० के संकीर्ण-संबंध के लिए इन उदाहरणों के ग्रांतिरिक्त दा० नि० स० गुरा० तथा दा० नि० स० सा० गुरा० के प्रकरणा भी देखने चाहिए, क्योंकि उनमें ग्रन्य प्रतियों के साथ दा० नि० स० के भी विकृत-साम्य मिलते हैं। दा० नि० तथा गुण० का संकीर्ण-संबंध दा० नि० गुण० में निम्नलिखित विकृति-साम्य मिलते हैं—

- (क) फ़ारसी लिप-जितत विकृतियों का साम्य —उदाहरए। निम्नलिखित हैं—
- १. दा० ३६-१, नि० ३६-१ तथा ग्रुग्ग० ५०-२ में पहली पंक्ति का पाठ है: संपिट माहि समाइया सो साहिब निह होइ। 'संपिट' 'संपुट' (चमूर्ति रखने का पात्र) का विकृत रूप है। उक्त साखी सा० ६८-२०, साबे० ३६-८ तथा सासी० २४-८ में भी मिलती है जहाँ 'संपिट' के स्थान पर 'संपुटि' पाठ ही मिलता है। यह विकृति उद्दूर्भ पेश का चिह्न न लगाये जाने के कारगा आयी हुई ज्ञात होती है।
- २. दा० ४६-१, नि० ४४-२ तथा ग्रुग्ग० १७७-१५७ की दूसरी पंक्ति का पाठ है: खलक चर्बीगां काल का, कछु मुख में कछु गोद । तुल० सा० ७६-१, साबे० १६त्स्र-सासी० ३२-४ में 'चबैना' । यह विकृति उर्दू में जबर, जेर, पेश की अव्यवसका घरारगा अथवा पश्चिमी उच्चारगा के प्रभावस्वरूप मानी जा सकती है।शी, भोज
- (ख) नाग्का लिप-जिनत विकृतियों का साम्य—नागरी विकृतियों के उदा-हरण निम्नलिखित हैं—
- १. दा० ४६-१७, नि० ४४-२२ तथा गुरा० १७७-१६ में पहली पंक्ति का पाठ है: मंदिर मांहि अब्बुकती, दीवा की सी जोति । सा० ७५-४२, साबे० १६-१५२ तथा सासी० १७-१३७ में इसका पाठ है: मंदिर मांहीं अलकती दीवा की सी जोति । दीपक की ज्योति के टिमटिमाने के ग्रर्थ में 'अलकती' पाठ ही ग्रिधिक प्रसंग-सम्मत लगता है, 'अब्बुकती' नहीं । यह विकृति नागरी ग्रथवा नागरी से निकली हुई किसी लिपि के 'ल' को 'ब' पढ़ने के कारण हुई प्रतीत होती है।
- (ग) राजस्थानी-प्रभाव का साम्य—तीनों प्रतियों में कुछ राजस्थानी-प्रयोग भी समान रूप से मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं—
- १. दा० २-६, नि० ६-६ तथा ग्रुग् १६-६६: ग्रंदेसड़ौ न भाजिसी, संदेसौ कहियांह । कै हरि ग्रायां भाजिसी, कै हरिही पास गयांह ॥
- २. दा० २६-३, नि० ८-६६ तथा गुरा० ७२-२० की दूसरी पंक्ति का पाठ है: तन खींनां मन उनमनां, जग रूठड़ा फिरंत । तुल० सा० ६०-५, साबे० ७-२२. तथा सासी० ११-५: जगतें रूठि फिरंत ।

इन उदाहरएों के अतिरिक्त दा० नि० ग्रुए। के विकृति-साम्य के लिए दा०

नि० स० ग्रुगा० तथा दा० नि० स० सा० ग्रुगा० के संकीर्ग-संबंध में उद्धृत उदाहरणा भी देखने चाहिए।

दा० नि० गुरा० में संकीर्ग-संबंध स्थापित हो जाने पर दा० नि०, दा० गुरा० तथा नि० गुरा० का सम्बन्ध स्वत: सिद्ध हो जाता है।

## दा॰ नि॰ स॰ गुण॰ का संकीर्ण-सम्बन्ध

निम्नलिखित पाठ-विकृतियाँ ऐसी हैं जो दा० नि० स० तथा गुरा ० चारों में समान रूप से मिलती हैं—

- (क) फ़ारसी लिपि-जिनत विकृति-साम्य—इस साम्य का केवल एक उदा-हरए मिलता है जो निम्नलिखित है—
- १. दा० २०-६, नि० २१-५०, स० ११२-११७ तथा गुए ० ११०-१ की दूसरी पंक्ति का पाठ है : खूंगों बैसि र खाइए, परगट होइ निदान। सा० ४३-१२, साबे० ७३-१०, सासी० ३१-३६, तथा गु० १७ में 'खूंगों' के स्थान पर 'कोनें' पाठ मिलता है। 'कोनें' की सार्थकता तथा 'खूंगों' की निरर्थकता स्वतः प्रकट है। ऐसा प्रतीत होता है कि उर्दू में लिखे हुए 'कोनें' के 'काऊ' तथा 'वाव' के बीच में लिखावट की ग्रस्पष्टता के कारए। 'हे' को स्थित भी मान कर प्रतिलिप करने से 'कोनें' का 'खूनें' हो गया। यह भी संभव है कि उसे पश्चिमी उच्चारए। के ग्रनुसार परिवर्तित कर लिया गया हो।
  - (ख) राजस्थानी-प्रभाव का साम्य-उदाहरए। निम्नलिखित हैं-
- १. दा० ४५-२, नि०५०-१२, सा०६१-३ तथा ग्रुगा० ७८-६ की दूसरी यंक्ति का पाठ है: कबीर मिंड मैदान मैं, किर इंद्रचां सूं भूभः। तुल० सा० ८५-१, साबे० ८-४२ तथा सासी० २४-८३: किर इंद्रिन सौं जूभः।
- २. दा० २०-८, नि० २१-१६, सा० ११२-१० तथा ग्रुगा० ११०-१० : कांइ गमावे देह, कारिज कोई नां सरे ॥ तुल० सा० ४३-२३, सावे० ७३-४८ तथा सासी० ३१-२७ : कहा गंवावे देह।

इन उदाहरणों के श्रितिरिक्त दा० नि० स० तथा ग्रुग् ० के संकीर्ग-संबंध के लिए दा० नि० सा० स० ग्रुग् ० में मिलने वाले विकृति-साम्य को भी दृष्टि में रखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी दा० नि० स० ग्रुग् ० का सनुच्चय वर्त्तमान है। निम्नलिखित पाठ-विकृति ऐसो है जो उक्त पाँचों प्रतियों में समान रूप से मिल जाती है। दा० ६-१, नि० ६-२, सा० २१-३, स० ५८-६ तथा ग्रुग् ४८-२१ की प्रथम पंक्ति का पाठ है: कबार हिर रस यों पिया, बाकी रहो न थाकि। वुल० साबे० १५-३५ तथा सासी० १५-३०: बाकी रही न छािक। 'हरि-रस'

पीने के प्रसंग में 'थािक' शब्द की प्रासंगिकता संदिग्ध है, क्योंिक कोई मद या रस-रसायन भरपूर पी लेने के अर्थ में प्रायः 'छकना' किया का ही प्रयोग मिलता है ( तुल वा निव्ह रामकली ३-७: नीभर भर अभी रस निकस तिहि मिद रावल छाका।) नागरी 'छ' और 'थ' में विशेष अंतर न रहने के कारण कभी-कभी दोनों में अम हो जाया करता है।

दा० नि० स० गुगा० तथा दा० नि० सा० स० गुगा० में सामूहिक रूप से संकीर्ग-सम्बन्ध स्थिर हो जाने पर इनके अन्तर्गत आयी हुई विभिन्न प्रतियों में पृथक्-पृथक् सम्बन्ध स्वतः सिद्ध हो जाता है। इनमें से कुछ के विकृति-साम्य का उदाहरण् पहले भी दिया जा चुका है। नीचे दा० स० गुगा० में आने वाली एक अतिरिक्त विकृति का उदाहरण् भी दिया जा रहा है जिससे उक्त प्रतियों का संकीर्ण-संबंध और भी दहतर सिद्ध हो जाता है।

दा॰ स॰ गुण॰ का संकीर्ण-सम्बन्ध दा॰ स॰ गुए।॰ में निम्नलिखित विकृति-साम्य मिलता है—

१. दा० ३५-६, स० ४६-१, ग्रुग् ० ८४-३५ का पाठ है: कबीर का तू चितवै, का तेरे चिते होइ। ग्रामन चिंता हिर करै, जी तुर्हि चिंत न होइ।। इसकी द्वितीय पंक्ति में 'ग्रामन' पाठ संदिग्ध है। यह साखी नि० ३७-१६, सा० ६६-८, साबे० २२-१, सासी० २०-६ तथा ग्रु० २१६ में भी मिलती है। 'ग्रामन' के स्थान पर नि० में 'ग्रापन' ग्रीर ग्रु० में 'ग्रापन' पाठ मिलता है। प्रसंग की दृष्टि से 'ग्रामन' पाठ वस्तुतः ग्रुपयुक्त लगता है ग्रीर 'ग्रापन' (=ग्रपना) का ही विकृत रूप ज्ञात होता है जो नागरी लिपि के 'प' तथा 'म' के सादृश्य से संभव हो सकता है।

# नि॰ गु॰ सा॰ सासी॰ का संकीर्ण-संबंध

(क) पुनरावृत्ति का साम्य—एक साखी ऐसो है जो नि० गु० सा० तथा सासी० सब में दो-दो बार मिलती है।

तुल० नि० २३-१६ : जोरी करि जिबहै करें, कहते हैं ज हलाल।

साहब लेखा मांगसी, तब होसी कौंन हवाल ॥

तथा पुनः नि॰ २३-१६ : गला काटै कलमा पढ़े, कीया कहै हलाल । साहिब लेखा मांगिसी, तब होसी कौंन हवाल ॥

इसी प्रकार तुल॰ गु॰ १८७: कबीर जोरी कीए जुलमु है कहता नाउ हलालु।
दकतिर लेखा मागीग्रै तब होइगो कउतु हवालु ॥

तथा सलोक १६६: कबीर जीग्र जु मारहि जोरु करि कहते हि जु हलालु।

दफतरु दई जब काढ़िहै होइगा कउनु हवालु।।

#### भूमिका : प्रतियों का संकीर्ग-संबंध

सा० ६०-२८: जोरी करि जबह करे, मुखसौं कहै हलाल ।।

साहब लेखा मांगसी, तब होसी कौंन हवाल ॥

तथा ६०-३०: गला काटि कलमा भरे, कीया कहै हलाल ।

साहब लेखा मांगिसी, तब होसी कौंन हवाल ॥

इसी प्रकार तुल० सासी० ७३-३१---

जोरि करी जिबहै करै, मुखसों कहै हलाल। साहिब लेखा मांगिसी, होसी कौन हवाल।।

तथा ७३-३३: गला काटि कलमा भरे, कीया कहै हलाल।

साहबि लेखा मांगिसी, तबही कौन हवाल ॥

नि० गु० सा० तथा सासी० के अतिरिक्त यह साखी दा० में भी मिलती है, किन्तु दा० में वह केवल एक स्थल पर ही आती है, उपर्युक्त प्रतियों की भाँति दो-दो बार नहीं। इस प्रकार नि० गु० सा० सासी० में समान रूप से एक अनावश्यक पुनरावृत्ति मिल जाने से चारों में संकीर्गं-संबंध स्पष्ट है।

नि० गु० सा० तथा सासी० में संकीर्ग्य-सम्बन्ध स्थिर हो जाने पर नि० गु०, नि० सा०, नि० सासी०, गु० सा०, गु० सासी०, सा० सासी०, नि० गु० सा०, नै० गु० सासी०, गु० सा० सासी० म्रादि का संकीर्ग्य-संबंध स्वतः सिद्ध हो जाता है। नि० गु० के विकृति-साम्य-संबंधी उदाहरण पहले भी दिये जा चुके हैं, म्रागे नि० गु० सा० तथा नि० सा० से संबद्ध उदाहरण भी दिये जा रहे हैं।

### नि॰ गु॰ सा॰ का विकृति-साम्य

नि॰ गु॰ तथा सा॰ में समान रूप से केवल एक विकृति मिलती है जो निम्न-लिखित है—

दा० १-१० का पाठ है: गूंगा हूम्रा बावला, बहरा हूवा कांन। पाऊं तें पंगुल भया, सतग्रुर मारा बांन।। नि० १-२६ में 'पंगुल' के स्थान पर 'पंगुल', सा० १-६२ में 'पंगला' ग्रौर ग्रु० में 'पंगल' पाठ मिलते हैं। यह तीनों पाठ विकृत ज्ञात होते हैं। उक्त तीनों विकृतियाँ प्रायः एक ही प्रकार की हैं जो मूल पाठ 'पंगुल' (—सं० पंगु) से फ़ारसी-लिपि-जिनत भ्रम के कारण उत्पन्न हो गयी हैं। उर्दू में जबर, जोर, पेश न लगाने के कारण ऐसी विकृतियाँ प्रायः हुम्रा करती हैं।

#### नि॰ तथा सा॰ का संकीर्ण-सम्बन्ध

निम्नलिखित विकृतियाँ ऐसी हैं जो नि॰ तथा सा॰ में समान रूप से मिलती हैं—

(क) फ़ारसी-लिपि-जनित विकृति-साम्य—उदाहरए। निम्नलिखित हैं—

- १. नि० १६-७५, सा० ११-३६ पाठ है: कबीर सूता क्या करै, उठिकै न रोवे दुक्ख। जाका बासा घोर मैं, सो क्यूं सोवे सुक्ख।। दा०२-१३, सावे० ७४-४, सासी० १३-७३, स० ७७-२२, तथा गु० १२७ में उक्त साखी की दूसरी पंक्ति में 'घोर' के स्थान पर 'गोर' पाठ मिलता है। इस प्रसंग में 'गोर' (=क़ब्र) की उपयुक्तता ग्रौर 'घोर' की अनुपयुक्तता तथा निरर्थकता स्वतः प्रकट है। यह विकृति फ़ारसी लिपि के कारए। हुई ज्ञात होती है, क्योंकि 'ग' तथा 'घ' में रूप-साह्य केवल उसी में होता है। उसके दोनों वर्णों में ग्रन्तर केवल 'हे' का है जो कभी-कभी नगएय हो जाता है।
- २. साबे ० २२-४ तथा सासी ० २०-१२ की प्रथम पंक्ति का पाठ है: ग्रंडा पाले काखुवी, बिन थन राखे कोख। नि० ३७-२४ तथा सा० ६६-१३ में 'काखुवी' के के स्थान पर काछिबी पाठांतर मिलता है। प्रसंग में नि० तथा सा० द्वारा प्रस्तुत किया हुग्रा 'काछिबी' पाठ निरर्थक है ग्रौर 'काछुवी' का ही विकृत रूप ज्ञात होता है। पेश के ग्रभाव में 'काछुवी' को उर्दू में सरलता से 'काछिबी' पढ़ा जा सकता है।
- ३. दा० ५-१८, सासी० १४-६७, स० ६६-२ तथा गु० १७७ का पाठ है: भली भई जो भै परा, गई दसा सब भूल। पाला गिल पानी भया, दुरि मिलिया उस कूलि।। नि० ८-१६ तथा सा० २०-२० में 'परा' के स्थान पर मिटा पाठ मिलता है। दा० गु० ग्रादि के अनुसार उक्त साखी का ग्रर्थ होगा: अच्छा हुग्रा कि सांसारिक विपत्तियाँ मेरे ऊपर पड़ों। उससे मुभे ग्रपनी स्थिति का घ्यान नहीं रह गया और मैं पाले के समान (पूर्व पक्ष में: त्रिविध ताप से) गल कर पानी हो गया और दुलक कर ग्रपने मूल स्रोत में मिल गया। वस्तुतः यही ग्रर्थ स्वाभाविक भी ज्ञात होता है। यदि यहाँ नि० सा० के ग्रनुसार 'मिटा' पाठ स्वीकार किया जाय तो उक्त साखी के ग्रर्थ में व्यतिक्रम उपस्थित हो जाता है। लिप-संबंधी संभावनाग्रों की दृष्टि से इस विकृति का समाधान ठीक-ठीक नहीं किया जा सकता। यह पाठ-विकृति कदाचित् ग्रज्ञानवश नहीं बल्कि जान- कुफ कर की हुई ज्ञात होती है।
  - (ख) पुनरावृत्तियों का साम्य—(१) नि० ३२-२१ का पाठ है— चंदन की कुटकी भली, नां बबूल बनराव। साधन की छपरी भली, नां साखित का गांव।

यह साखी सा० में ६१-२१ पर मिलती है। पाठ में ग्रन्तर केवल यह है कि दीनों पंक्तियाँ परस्पर स्थानांतरित हो गयी हैं। नि० तथा सा० में यही साखी

थोड़े शब्दान्तर के साथ ग्रागे पुनः एक स्थल पर मिलती है; तुल० नि० ३२-२२—
साधन की छपरी भली, नां साखित का गांव।
ऊंचा मिंदर किस कांम का, जहां नहीं हरि नांव।।

तथा सा० ६१-३५ : चंदन की कुटकी भली, कहा बबूल बनराव। साधन की छपरी भली, बुरो ग्रसाधु को गांव।।

नि० में साखी का उत्तरार्द्ध अवश्य भिन्न है किन्तु पूर्वार्द्ध तो उसमें भी पुनरुक्ति-पूर्ण है। यह साखी अन्य प्रतियों में केवल एक ही स्थल पर मिलती है। दा० में यह साखी २०-१ पर, सावे० में ४७-८० पर तथा सासी० में ६-६३ पर मिलती है जिसके पाठ ऊपर उद्धृत नि० २२-२१ से मिलते-जुलते हैं।

ऊपर दिये हुए उदाहरए। ऐसे हैं जो केवल नि० तथा सा० में मिलते हैं। नि० सा० के संकीर्ग-सम्बन्ध के ग्रन्य उदाहरएों के लिए नि० ग्रु० सा०, नि० ग्रु० सा सासी०, दा० नि० सा०, दा नि० सा० सासी० के उदाहरए। भी विचारएगीय हैं, क्योंकि उनमें ग्रन्य प्रतियों के साथ नि० सा० के साक्ष्य भी वर्त्तमान हैं।

### नि॰ सा॰ सासी॰ का संकीर्ण संबंध

नि॰ सा॰ तथा सासी॰ में निम्नलिखित विकृति-साम्य मिलते हैं जिनके श्राधार पर तीनों का परस्पर संकीर्ष-सम्बन्ध सिद्ध होता है—

१. नि० ५८-४, सा० १०२-४ तथा सासी० ५२-२४ का पाठ है: सद पानी पाताल का, काढ़ि कबीरा पीव । बासी पावक पिंड मुवा, बिपै बिलंबा जीव ।। दा० ५०-५ में 'पावक' के स्थान पर 'पावस' पाठ मिलता है। प्रसंग से ज्ञात होता है कि यहाँ 'पावस' (=वर्षा का जल) ही ग्रधिक उपयुक्त है, 'पावक' (=ग्रिन) नहीं। 'पावस' पाठ के अनुसार उक्त साखी का अर्थ होगा: ऐ कबीर, तू पाताल से निकला हुआ ताजा पानी पी, मेह के बासी जल में कुछ नहीं है, उसमें तो विषयासक्त जीव फँस कर सड़े हुए हैं। साधना के पक्ष में इसका अर्थ यह होगा कि अपने अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान में जो मौलिक आनन्द है वह शास्त्रों अथवा पुस्तकों के जूठे ज्ञान में नहीं—वह तो सीमित विचार वाले व्यक्तियों के लिए है। 'पावक' शब्द को प्रामाणिक मान लेने पर दूसरी पंक्ति का उपयुक्त अर्थ ही नहीं निकलेगा, अतः यह पाठ विकृत ज्ञात होता है। ऐसी विकृति नागरी या फ़ारसी दोनों ही लिपियों में संभव है, क्योंकि दोनों में लेखन-प्रमाद से 'क' को 'स' पढ़ा जा सकता है।

२. नि० ४१-६, सा० ७३-४ तथा सासी० १६-४२ की दूसरी पंक्ति का पाठ

है: पख छांड़े निरपख रहै (सा० सासी० विख छांड़े निरिबख रहै) सब दिन दूखा जाय। दा० ३६-३ तथा ग्रुग्ग० १५२-६ में 'सब दिन' के स्थान पर 'सबद न' पाठ मिलता है जो प्रसंगोचित है। इस पाठ-भेद के ग्रुनुसार उक्त पंक्ति का ताल्पर्य होगा कि निष्पक्ष व्यक्ति का शब्द कोई 'दूख' नहीं सकता ग्रथीत् कोई उसका प्रतिवाद नहीं कर सकता। 'सब दिन दूखा जाय' का ग्रथ होगा: सब दिन दुख में ही बीतते हैं, जो वस्तुतः मूल-भाव के विपरीत है। यह पाठ-विकृति फ़ारसी लिपि की जबर, जेर ग्रादि की ग्रव्यवस्था के कारग ज्ञात होती है।

पुनरावृत्ति-साम्य—एक साखी उक्त तीनों प्रतियों में दो बार मिलती है। नि० २८-८, सा० २८-१० तथा सासी० ३२-७६ का पाठ है—

> कबीर पगरा दूरि है, ब्राइ पहुंची सांक । जन जन को मन राखतां, बेस्या रहि गई बांक ॥

(सा॰ में पहली पंक्ति का पाठ है: किवरा पंथ निहारता, स्रानि परी है सांभा।)

तुल० नि० ३२-७ तथा सा० ३०-२७ : धामां धूमें दिन गया, जितवत भई ज सांक।
रांग भजन हरि भगति जिनु, जननीं जनि गई बांक।।

श्रौर सासी० २३-६: कबीर पंथ निहारता, श्रानि पड़ी है सांक । जन जन को मन राखतां, बेस्या रहि गई बांक ।।

इन साखियों में थोड़ा सा शाब्दिक ग्रंतर केवल तृतीय चरण के पाठ में मिलता है—शेष शब्दावली सब में प्रायः एक ही है। बीजक में इनसे मिलती-जुलती केवल एक साखी मिलती है जिसका पाठ है—

> भाल पड़े दिन स्राथए, स्रंतर परि गई सांभः । बहुत रसिक के लागते, बेस्या रहि गई बांभः ॥ (बी० सा० ५१)

इन उदाहरणों के स्रितिरिक्त नि० सा० सासी० के संकीर्ण-सम्बन्ध के लिए दा० नि० सा० सासी०, दा३ नि० सा० सासी० गुण्ण०, नि० सा० साबी० सासी०, नि० गु० सा० सासी० के प्रसंग में उद्धृत उदाहरणों पर भी ध्यान रखना चाहिए।

नि० सा० सासी० में संकीर्ग-सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर नि० सा०, नि० सासी० तथा सा० सासी० का सम्बन्ध स्वतः सिद्ध हो जाता है। फिर भी उनमें स्वतन्त्र रूप से मिलने वाले विकृति-साम्य का उल्लेख ग्रागे प्रसंगानुसार किया जायगा।

भूमिका: प्रतियों का संकीर्गं-संबंध

#### सा॰ तथा सासी॰ का संकीर्ण-संबंध

सा० तथा सासी० में निम्नलिखित विकृति-साम्य मिलते हैं---

- (क) फ़ारसी लिपि-जनित विकृति-साम्य—इसके निम्नलिखित उदाहरए। द्रष्टक्य हैं—
- १. सा० ७३-४ तथा सासी० १६-४२ का पाठ है: सीतलता तब जानिए, समता रहै समाय। विख छांडै निरविख रहै, सब दिन दूखा जाय।। यह साखी दा० में ३६-३ पर, नि० में ४१-६ पर ग्रीर गूगा० में १५२-६ पर त्राती है। इन प्रतियों में उक्त साखी का पाठ है: सीतलता तब जानिए, समता रहै समाय । पख छाड़ै निरपख रहै, सबद न दूखा जाइ ( नि॰ सब दिन सूख मैं जाइ)। द्वितीय पंक्ति के पाठान्तर पर ध्यान देने से ज्ञात होगा कि प्रथम चरण के दो पाठ मिलते हैं: एक में 'विख छांड़े निरविख रहै' श्रीर दूसरे में 'पख छांड़े निरपख रहै।' दोनों में से एक ही पाठ मूल प्रति का हो सकता है। पहली पंक्ति में समत्व का प्रसंग ग्राया है, ग्रत: ग्रागे 'बिख' ग्रीर 'निरबिख' का कोई प्रश्न नहीं उठता । इसके विपरीत दा० नि० और ग्रा० का पाठ अधिक प्रसंग-सम्मत सिद्ध होता है। किसी को मानसिक शीतलता तभी मिलती है, श्रौर वह श्राप्त तभी माना जाता है जब कि वह पक्षपात छोड़ कर निष्पक्ष रहे। सा० सासी० की पाठ-विकृति उर्दू में ही सम्भव ज्ञात होती है। उर्दू के 'पे' श्रौर 'बे' में केवल नुक़्तों का अन्तर होता है। 'पे' में तीन नुक़ते होते हैं, जो सिमिट कर एक के समान लग सकते हैं, अथवा नुक़ता छूट जाने पर और भी सुगमता से 'प' के स्थान पर 'ब' का अनुमान लगाया जा सकता है।
- २. दा ४-५, नि० ७-७ तथा गुरा० २५-२२ का पाठ है: ग्रिगिनि जु लागी नीर मैं, कांदों जिरया फारि। उतर दिखन के पंडिता, मुए विचारि विचारि।। सा० १९क-७ तथा सासी० २७-६ में 'उतर दिखन' के स्थान पर उत्तर दिसि पाठ मिलता है। उर्दू 'दिक्खन' या 'दकन' में यदि 'काफ़' के ऊपर की लकीर अलग हो जाय ग्रीर 'नु' की विन्दी शिष्ठता के काररा लगने से रह जाय तो 'काफ़' के पेट से 'नु' का दायरा मिल कर हूबहू 'सोन' की शक्त का हो जाता है। इस प्रकार उर्दू में 'दकन' से 'दस' या 'दिसि' होना कठिन नहीं है।
- ३. दा० ५६-२ तथा गुगा० १७६-७ का पाठ है: कबीर सिरजनहार बिनु, मेरा हितू न कोइ। गुन अवगुन बिहड़ें नहीं, स्वारथ बंधी लोइ।। सा० ७३-५ तथा सासी० ४५-५ में दूसरी पंक्ति के 'बिहड़ें' के स्थान पर बेड़ें पाठ मिलता है जो विकृत ज्ञात होता है। बनारस के राघवदास जी ने अपने 'सटीक

सारी-ग्रन्थ' (पृ० ५५६) में उक्त साखी की दूसरी पंक्ति का (जिसमें 'बेड़ें' पाठ प्रामाणिक माना गया है) ग्रर्थ दिया है: 'संसारी लोग सब स्वार्थ में बँधाये हैं, गुरण ग्रवगुरण नहीं समभते। इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने 'बेड़ें' का ग्रर्थ 'समभता' किया है, जो कदाचित् ग्रनुमान से ही किया हुग्रा ज्ञात होता है। 'बिहड़ें' 'वि' उपसर्ग-सिहत संस्कृत 'भज्' घातु का ग्रपभंग रूप है, जिसका ग्रर्थ होगा: विभक्त करना या भेद करना। ग्रतः 'स्वार्थ में बँधे हुए व्यक्ति को गुरण-ग्रवगुरण में कोई भेद-भाव नहीं जान पड़ता'—यही उक्त साखी की द्वितीय पंक्ति का भाव है। इससे ज्ञात होता है कि सा० तथा सासी० का 'बेड़ें' दा० तथा गुर्या० के 'बिहड़ें' पाठ का विकृत रूप है। यदि 'हे' के नीचे वाले शोशे में 'ये' के दो नुक्रतों का भ्रम हो जाय (जो ग्रसम्भव नहीं है) तो उर्दू में 'बिहड़ें' को सरलता से 'बेड़ें' भी पढ़ा जा सकता है। ग्रन्थ लिपियों में ऐसा पाठ-भेद होना असम्भव है।

४. दा० ३६-२७, नि० ४४-३७ तथा स० ६७-इ की प्रथम पंक्ति का पाठ है: कबीर हिर सों हेतु किर, कुड़ै चित्त न लाइ। सा० ७६-६२ तथा सासी० ३२-३६ में 'कूड़ै' का पाठान्तर कोरे मिलता है। इस पंक्ति में कबीर का मन्तव्य यह ज्ञात होता है कि अपना मन हिर-स्मरण में लगाना चाहिए, निकृष्ट कोटि के भमेलों में नहीं। इस प्रसंग में 'कूड़ै' शब्द ही अधिक उपयुक्त होगा, 'कोरे' नहीं। ग्रामीण बोली में 'कोरा' का अर्थ या तो 'गोद' होता है (संज्ञा रूप में) या 'ताजा' अथवा 'सादा' (जैसे 'कोरा माल', या 'कोरा काग़ज'—विशेषण रूप में) किन्तु इन प्रयोगों का यहाँ कोई प्रसंग नहीं। सा० सासी० की इस पाठ-विकृति का उद्गम भी फ़ारसी लिपि के कारण ही माना जा सकता है, क्योंकि उसमें काफ़, वाव, रे, ये मिलाकर उसे 'कूड़ै', 'कोड़ै' या 'कोरे' कुछ भी पढ़ा जा सकता है।

स्थल-संकोच के कारण नीचे सा० तथा सासी० में मिलने वाली फ़ारसी-लिपि जनित विकृतियों का संक्षिप्त निर्देश मात्र किया जा रहा है—

५. सा० ४१-१३, सासी० ५१-१८ : चतुराई चूल्है पड़ौ, जानपनौ चिल जाइ। तुल० नि० २८-४ : जांगिएपगौं जिल जाइ। (सा० सासी० की विकृति उर्दू 'जीम' श्रौर 'चे' के साहदय के कारगा )।

६. सा० १०४-५, सासी० ५-५६ : पारब्रह्म पड़ौ मोतिया, फड़ी बांधि सिखर । सुगरां सुगरां चुनि लिया, चूिक पड़ी निग्रुर ॥ तुल० दा० ५५-३, नि० ६०-३, सा० ६६-६ तथा गुरा० ६०-६ : 'सुगरां' के स्थान पर 'सगुरां' (विकृति उर्दू जबर, जेर, पेश की श्रव्यवस्था के काररा)

७. सा० ८१-२-१, सासी० ६६-२-१ : कबीर तहाँ न जाइए, जहां जुनाना

भाव। तुल० नि० ४७-७: जहां जनांनां भाव।

( यह विकृति भी उर्दू जबर, ज़र, पेश की ग्रव्यवस्था के कारगा )

- (ख) नागरी-लिपि-जनित विकृति-साम्य-उदाहरण निम्नलिखित हैं-
- १. सा० ५५-१७ तथा सासी० १२-१५६ की प्रथम पंक्ति का पाठ है: कबीर माला काठ की, मेली मुगध डुलाय। दा२ २२-६, नि० २५-६, सा० ६४-११ में 'डुलाय' के स्थान पर 'भुलाय' पाठ मिलता है जिसके अनुसार उक्त पंक्ति का सीधा अर्थ होगा: 'मूर्ख ने काठ की माला (गले में ) भुला रखी हैं। 'डुलाय' पाठ इस प्रसंग में निरर्थक-सा लगता है। राजस्थान में हिंदी की जो प्राचीन पोथियाँ मिलती हैं उनमें 'ड' तथा 'भ' लगभग समान आकृति के होते हैं। उनके सूक्ष्म अंतर से अपरिचित प्रतिलिपिकार को दोनों में भ्रम हुए विना नहीं रह सकता। सा० सासी० की उक्त विकृति इसी प्रकार उत्पन्न हुई ज्ञात होती है।
- २. सा० ६१-६४-१ तथा सासी० ६-१४१-१ का पाठ है: ऊंडा चित अक् सम दसा, साधू गुन गंभीर। तुल० नि० ३१-१८: ऊंडा चित्त समंद सा, साधु गुनां गंभीर। (सा० सासी० की विकृति अनुस्वार भूल जाने तथा विच्छेद-भ्रांति के कारण)।
- ३. सा० ४-६, सासी० ५-६ की द्वितीय पंक्ति का पाठ है : निग्रुरा तौ क्वट चलै, जब तब करें कृदाव । साबे० ५-५ में 'कूबट' के स्थान पर 'ऊवट' पाठ मिलता है । 'बाट' का बिलोमार्थी (जिसका यहाँ प्रसंग है ) 'ऊबट' ही होता है, 'कूबट' नहीं । तुल० दा० नि० रांमकली २३-३ (ग्रन्था० पद १७५-३) ऊबट चले सु नगर पहूंते बाट चले ते लूटे। ग्रथवा गु० केदारा ३ की ग्रंतिम पंक्ति : ऊबटि चलंते इहु मद पाइग्रा जैसे खोंद खुमारी। राजस्थान में मिलने वाली हिन्दी प्रतियों में 'कु' तथा 'उ' में बहुत कम ग्रंतर रहता है। सा० सासी० की विकृति कदाचित् इसी भ्रम से हई है।
- (ग) पदच्छेद-संबंधी विकृति-साम्य—इस प्रकार का एक उदाहरए। मिलता है जो निम्नलिखित है—
- १. सा० १६क-१० तथा सासी० २७-११ की दूसरी पंक्ति का पाठ है: जा बन में की लाकड़ी, दाभत है बन सोइ। दा० ४-५ में 'जा बन मैं की ला करी' पाठ मिलता है। सा० सासी० का पाठ यहाँ स्पष्ट ही अगुद्ध है। मृग, जो जीवधारी होते हैं, अपने को लकड़ी (निर्जीव) नहीं कह सकते। यह उदाहररा भ्रमात्मक पदच्छेद का है और नागरी तथा उर्दू दोनों प्रकार की प्रतियों में हो सकता है।

१७२ कबीर-ग्रंथावली

(घ) ग्रन्य विकृति-साम्य—सा० तथा सासी० में एक ग्रन्य विकृति-साम्य मिलता है जिसका काररा स्पष्ट नहीं ज्ञात होता। वह विकृति निम्नलिखित है—

सा० ७१-६ तथा सासी० ६-१४५ का पाठ है : कबीर सब जग हेरिया, मेल्यो कंघ चढ़ाय । हरि बिनु श्रपना कोइ नहीं, सब देखा ठोंक बजाय ॥ इसमें 'मेल्यौ' शब्द कूछ संदिग्ध ज्ञात होता है। यह साखी दा० में ३७-१० पर नि० में ३६-६ पर, गुरा० में १०६-७ पर तथा गु० में ११३ पर मिलती है। 'मेल्यौ' के स्थान पर दा० नि० तथा गूरा० में 'मंदला' ग्रीर गु० में 'मादलू' पाठ मिलता है। इसका यह तात्पर्य है कि सा० तथा सासी० के अतिरिक्त सभी प्रतियों का पाठ प्रायः समान है। यदि 'मेल्यौ' पाठ प्रामाणिक मान लिया जाय तो 'मेल्यौ' किया के कर्म के ग्रभाव में ग्रथंसंबंधी कठिनाई उपस्थित होती है। राघवदास ने ग्रपने 'सटीक साखी-ग्रंथ' (पृ०११०) में उक्त साखी की टीका देते हए लिखा है: 'संसार को कन्धे चढ़ा के भली-भाँति ठोंक ठठा के देख लिया कि ग्रपना हरि बिना हितकारी कोई नहीं। 'इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने कदा-चित् 'जग' को ही 'मेल्यौ' क्रिया का कर्म माना है, किन्तू यह अर्थ किसी भी प्रकार से संतोषजनक नहीं माना जा सकता । 'मंदला 'या' मादलु' पाठ स्वीकार कर लेने से सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। 'मंदला' ( तुल । सं । 'मर्दल' ) एक प्रकार का बाजा होता है, जो स्नाकार में ढोल से मिलता-जुलता है। मंदला काँधे पर चढ़ा कर घूमने का तात्पर्य है मुनादी करना या डुग्गी पीटना । कबीर ने डुग्गी पीट-पीट कर सारा संसार छान डाला कि कहीं उसका कोई मिले। किन्तु अन्त में उसे कोई भी अपनान मिला। इस प्रकार 'मंदला काँधे पर चढ़ाना' यहाँ मुहावरे के रूप में प्रयुक्त हुम्रा है। सा० तथा सासी० में 'मंदला' का विकृत रूप 'मेल्यी' किस प्रकार हुम्रा होगा, इसका ठीक-ठीक कारए नहीं ज्ञात होता। संभवतः 'मंदला' शब्द से अनुकूल अर्थ की संगति न बैठते देख किसी ने जान-बूभ कर उसका इस प्रकार सुधार कर लिया।

- (ङ) छंद-भिन्नता का साम्य—कुछ साखियाँ सा० तथा सासी० में ऐसी मिलती हैं जिनकी छन्द-भिन्नता विशेष रूप से विचारणीय है। कबीर की साखियाँ दोहा छंद के समान हैं, केवल कहीं-कहीं दो-एक सोरठे मिल जाते हैं। सा० तथा सासी० की निम्नलिखित साखियाँ इस संबंध में विशेष ग्रापत्तिजनक हैं—
  - १. सा० ६४-४, ५ तथा सासी० ५६-२२, २३ का पाठ है— निंदक न्हाय गहन (सासी० गगन) कुरु खेत। ग्ररपै नारि सिंगार समेत ॥ चौसठ कूवा बाय दिखावें। तौ भी निंदक नरके जावें॥

#### भूमिका : प्रतियों का संकीर्ग-संबंध

म्राठसिंठ तीरथ निंदक न्हाई। देह पलोसे मैल न जाई।। छप्पन कोटि धरती फिरि म्रावै। तो भी निंदक नरकींह जावै।।

- २. सा० ६८-३ तथा सासी० ५४-१७ का पाठ है—
  तीनि देव को सब कोइ ध्यावै। चौथे देव का मरम न पावै।।
  चौथा छांड़ि पंच चित लावै। कहै क्बीर हमरे ढिग स्रावै।।
- ३. इसी प्रकार सा० ६८-१४, १४, १६, सासी० ४४-२३, २४, २५ भी द्रष्टव्य हैं जिनका पाठ है—

एक राम दशरथ घर डोले । एक राम घट घट में बोले ।।

एक राम का सकल पसारा । एक राम तिरगुन तें न्यारा ।। इत्यादि

कौन राम दशरथ घर डोले । कौन राम घट घट में बोले ।।

कौन राम का सकल पसारा । कौन राम तिरगुन तें न्यारा ।।

प्राकार राम दशरथ घर डोले । निराकार घट घट में बोले ॥

बिंदुराम का सकल पासारा । निराकंब सबही तें न्यारा ॥

इन उदाहरणों के प्रत्येक चरण में चौपाई के समान लगभग १६ मात्राएँ हैं। पूरी साखियाँ चौपदी से मिलती-जुलती हैं। इस प्रकार की चौपदियाँ कबीर की अन्य प्रतियों में नहीं मिलतीं अतः इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। इसके अतिरिक्त तीसरे उदाहरण की दूसरी तथा तीसरी साखियों में एक ग्रापत्ति-जनक बात और मिलती है। कबीर की साखियाँ भाव की दृष्टि से मुक्तक के समान स्वतः पूर्ण हुआ करती हैं, उनका कहीं भी अनयोन्याश्रित संबंध नहीं मिलेगा। उक्त साखियों में ऐसी बात नहीं है। उनमें से एक प्रश्न के छप में और दूसरी उसके उत्तर के छप में आयी है। इस प्रकार के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला सा० तथा सासी० में और भी कई स्थलों पर मिलती हैं। उदाहरण के लिए सा० प्रति के ७४वें ग्रंग की २८, २६ ३०, ३१, ३४, ३५ संख्यक साखियाँ ली जा सकती हैं जो सासी० के 'प्रश्नोत्तर ग्रंग' में क्रमशः ५, ६, ७, ८, १० पर मिलती हैं। सा० ६१-१४ तथा सासी० ७४-३ भी तुलनीय हैं जिनका पाठ है—

ग्रमल माहि ग्रवगुन कहा, कही मोहि समुभाय। उत्तर प्रश्नीह में सुनो, मन को संशय जाय।।

इस प्रकार को पौराग्यिक शैली अन्य शाखाओं में नहीं मिलती। अतः केवल सा० तथा सासी० में इनकी स्थिति से दोनों का नैकट्य विचारगीय हो जाता है।

(व) पुनरावृत्ति-साम्य—दोनों में कुछ साखियाँ ऐसी मिलतो हैं जो अनावश्यक रूप से दो-दो बार आयी हैं। उदाहरए। निम्नलिखित हैं—

१. सा० १६-७४ तथा सासी० १६-५४ का पाठ है— प्राविनासी की सेज का, कैसा है उनमान। कहिबे को शोभा नहीं, देखे ही परमान।।

यही साखी सा० में २०-३ पर तथा सासी० में १४-४० पर भी मिलती है। वहाँ इसका पाठ है-

> पारब्रह्म के तेज का, कैंसा है उनमान। कहिबे की सोभा नहीं, देख्यां ही परमान।।

अन्तर केवल प्रथम चरण के पूर्वार्क के पाठों में है। यह साखी दा० नि० गुगा० साबे० तथा गु० में केवल एक स्थल पर मिलती है, सा० तथा सासी० की भाँति दो स्थलों पर नहीं। तुल० दा० ४-३, नि० ५-२, गुगा० ४२-३१, साबे० ४३-२४—

पारब्रह्म के तेज का, कैसा है उनमान । कहिबे की सोभा नहीं, देखे ही परमान ॥

तथागु०१२१: चरण कमल की मउज को कहु कैसे उनमान। किह्न के कड़ सोभा नहीं देखा ही परवान।।

२. सा० ६३-१४ तथा सासी० ३७-५:

काबा किर कासी भया, राम जो भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठि कबीरा जीम।।

तुल० सा० ७६-४ तथा सासी० ४०-४:

कासी काबा एक है, एक राज रहीम । मैंदा इक पकवान बहु, बैठि कबीरा जीम ॥

यह साखी दा० नि० गुगा० में केवल एक-एक स्थल पर ही मिलती है जिनका पाठ ऊपर उद्धृत पाठों में से पहले पाठ से मिलता है (दे० दा० ३१-१०, नि० ३७-११, गुगा० १२०-१३)।

इसी प्रकार तुल० (३) सा० ३१-२४ तथा ४४-६ श्रौर सासी० २६-३५ तथा ४६-३२; (४) सा० १०३-२ तथा १०३-४ श्रौर सासी० ४१-१४ तथा ४१-११; (५) सा० ७४-२ तथा ४६-४ श्रौर सासी० १६-२८ तथा ८०-१।

सा० तथा सासी० दोनों में पाँच-पाँच साखियों की ग्रनावश्यक पुनरावृत्ति समान रूप से मिल जाने से दोनों का संकीर्ग-सम्बन्ध सिद्ध होने में कोई बाधा नहीं रह जाती।

इन उदाहरणों के अतिरिक्त सा० तथा सासी० के संकीर्ण-संबंध के लिए नि० सा० सासी०, सा० साबे० सासी०, दा० नि० सा० सासी०, नि० सा० साबे० भूभिका: प्रतियों का संकीर्ग्-संबंध

सासी॰, नि॰ गु॰ सा॰ सासी॰ के संबंध में दिये हुए उदाहररण भी विचारणीय हैं, क्योंकि ग्रन्य प्रतियों के साथ उसमें सा॰ तथा सासी॰ के साम्य भी वर्त्तमान हैं।

#### साबे॰ तथा सासी॰ का संकीर्ण-संबंध

- (क) पुनरावृत्ति-साम्य-सावे० तथा सासी० में भी कई साखियों की अना-वश्यक पुनरावृत्ति समान रूप से मिल जाती है जिससे इन दोनों के संकीर्ग्य-संबंध के विषय में कोई सन्देह नहीं रह जाता । नीचे उन पुनरावृत्तियों के उदाहरण दिये जा रहे हैं—
  - १ सावे० १-२६ तथा सासी० १-५५७ का पाठ है— ऋहं ऋगिनि निसि दिन जरे, गुरु सो चाहे मान। ताको जम न्यौता दिया, हो हमार मेहमान।।

यही साखो साबे० में ५७-१५ पर ब्रौर सासो० में ६१-१ पर फिर मिलती है, दोनों में उसका पाठ इस प्रकार है—

म्रहं म्रिगिनि निसिदिन जरै, गुरु सों चाहे मान । तिनको जम न्यौता दिया, हो हमरे मेहनान ॥ ( म्रंतर केवल 'ताको' भ्रौर 'तिनको' का है । )

२. साबे० ३३-२४ तथा सासी० १३-५६ का पाठ है— ग्रासा तो इक नाम की, दूजी ग्रास निवारि।

दूजी ग्रासा मारिसी, ज्यों चौपरि की सारि॥

यही साखी सा० ५१-१० तथा सासी० ६८-२ पर फिर मिलती है जिसका पाठ ग्रक्षरशः उपर्युक्त पाठ से मिलता है।

३. साबे० ३७-११ तथा सासी० १८-२५ का पाठ है—

कबीर काहे को डरें, सिर पर सिरजनहार ।

हस्ती चढ़ि दुरिए नहीं, कुकर भुसें हजार ॥

और साबे० ६४-४ तथा सासी० ७७-५ का पाठ है—

कबीर तू काहे डरें, सिर पर सिरजनहार ।

हाथी चढ़ि करि डोलिए, कुकर भुसें हजार ॥

४. साबे० १-२६, ७१-२४, और सासी० १-१३, ८५-१६ का पाठ है—

गुरु घोबी सिख कापड़ा, साबुन सिरजनहार।
सुरति सिला पर घोइए, निकतै रंग ग्रपार।

५. तुल० साबे० १-८६, सासी० २४-६१:

कठिन कमान कबीर की, पड़ी रहै मैदान। केते जोधा पचि गए, खींचै संत सुजान।।

तथा साबे० ८-७१, सासी० २४-६२—

कड़ी कमान कबीर की, धरी रही मैदान। सूरा होइ तो खींचई, नींह कायर का काम।।

साबे॰ सासी॰ में पुनरावृति-साम्य के उदाहरणों की संख्या श्रधिक होने से नीचे उनका स्थल-निर्देश मात्र किया जा रहा है-६. साबे० ४६-२८, सासी० २७-४, तथा साबे० ६४-७, सासी० ८३-६। ७. साबे० १२-२६, सासी० १२-३४, तथा साबे० ५३-४, सासी० ६२-४। साबे० ११-६, सासी० १७-४७, तथा साबे० ८४-५४, सासी० ३४-४। ६. साबे० ४३-६६, सासी० १४-५७ तथा साबे० ६४-७२, सासी० १४-१२२। १०. साबे० १८-६, सासी० १४-७६, तथा साबे० ४३-५१ सासी० ५६-११। ११. साबे॰ १८-११, सासी॰ १४-१२७, तथा साबे॰ ८४-५, सासी॰ ५६-१०। १२. साबे १४-इट, सासी १६-३८, तथा साबे १४-८६, सासी १६-१०६। १३. साबे० ६-२४, सासी० ४-१६, तथा साबे० ३७-४४, सासी० १८-६१। १४. साबे॰ ४३-३, सासी॰ १४-३, तथा ४६-२६, सासी॰ ४२-३८, । १५. साबे० ११-८, सासी० २३-३, तथा साबे० ६५-६, सासी० ८३-११। १६. साबे० ६-१२, सासी० ४-१८, तथा साबे० १५-३३, सासी० १५-२२। १७. साबे० १८-२५, सासी० १४-१७, तथा साबे० ४३-६, सासी०५६-२४। १८. साबे॰ ४७-३६, सासी॰ ६-७६, तथा साबे॰ ७१-३५, सासी॰ २६-२७। १६. साबे० १५-२०, सासी० १५-४५, तथा साबे० ३६-२०, सासी० ३३-३०। २०. साबे० २६-८, सासी० ६-१२३, तथा साबे० ४७-३८, सासी० ४७-६। २१. साबे० १५-४०, सासी० १३-२६, तथा साबे० ३३-१०, सासी०१५-५२। २२. साबे० १५-६७, सासी०१५-६६, तथा साबे० ३५-१७, सासी०१६-२५। २३. साबे० ४७-२६, सासी० ६-१०१, तथा साबे० ६६-२, सासी० ७५-१०। २४. साबे० १२-२०, सासी० ७-३४, तथा साबे० ५०-१२, सासी० १२-४६। २५. साबे० २७-४, सासी० ३५-२८, तथा साबे० ५३-१२, सासी० ६२-६। २६. साबे० १७-६, सासी० ७-१५, तथा साबे० ५०-५, सासी० ७-३१। २७. साबे० ३७-४१, सासो० ११-४७, तथा साबे० ६८-८, सासी० ७६-१२। २८. साबे० ४३-१६, सासी० २६-११८, तथा साबे० ४६-१६, सासी० ४२-१६। २६. साबे० ३३-४३, सासी० १३-११ तथा साबे० ५०-३, सासी० २३-१६।

पीछे सासी० के विवरए। में इस बात की स्रोर संकेत किया गया है कि उसके संपादन में साबे० का भरपूर उपयोग किया गया है स्रौर इस तथ्य का यह सब से पुष्ट प्रमाए। है। साबे० पर ग्राधारित होने के कारए। ही उसकी बहुत सी साखियाँ जो दो-दो स्थलों पर मिलती हैं सासी० में भी ज्यों की त्यों दो-दो बार ग्रा गयी हैं।

(ख) प्रक्षेप-सम्बन्ध—पुनरावृत्तियों के ग्रतिरिक्त कुछ संदिग्ध साखियाँ साबे० तथा सासी० में ऐसी ग्रौर मिलती हैं जिनसे दोनों के संबंध की कल्पना की ग्रौर भी पुष्टि होती है। उदाहरएा-स्वरूप निम्नलिखित साखी ली जा सकती है। साबे० २-२१ तथा सासी० ३-६६ का पाठ है—

> गुरु है पूरा सिख है पूरा, बाग मोर रन पैठि। सत्य सुकृत को चीन्हि के, एक तस्त चिढ़ बैठि॥

कबीरपंथो साहित्य में 'सत्य सुकृत' विशेषण कबीर के लिए ही ग्राता है। प्रायः प्रत्येक कबीरपंथी ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में कबीर तथा कबीरपंथ के पूर्ववर्ती गुरुग्रों की स्तुति मिलती है जिसका प्रारंभिक ग्रंश इस प्रकार रहता है—

सत्य सुकृत ग्रादि श्रदली श्रजर श्रीचन्त पुरुष मुनीन्द्र करुगामय कबीर सुर्रात योग संतायन की दया। चार गुरू वंश बयालिस की दया। धनी धर्मदास की दया। इत्यादि।

उपर्युक्त साखी में जो उपदेश दिया गया है उसे दृष्टि में रखते हुए यह नितात ग्रस्वाभाविक लगता है कि इसके रचियता कबीर ही रहे होंगे। साबे विषय सासी विषय सासी विषय सासी की स्थित से दोनों में संकीर्ण- सम्बन्ध सिद्ध होता है।

साबे ० तथा सासी ० के संकीर्ण-संबंध के लिए उक्त साक्ष्यों के ग्रतिरिक्त नि० सा० साबे ० सासी ०, सा० साबे ० सासी ० तथा साबे ० सासी ० गुरण ० के संबंध में ग्राये हुए साक्ष्य भी सम्मिलित समभना चाहिए।

### सा॰ तथा साबे॰ का संकीर्ण-संबंध

- (क) पुनरावृत्तियों का साम्य—सा० तथा साबे० में तीन साखियाँ ऐसी हैं जो अनावश्यक रूप से दो-दो बार मिलती हैं; उदाहरगार्थ—
  - १. दा० १२-१४ तथा सासो० १७-६८ का पाठ है— जांमन मरन बिचारि करि, कूड़े कांम निवारि । जिनि पंथा तोहि चालनां, सोई पंथ संवारि ।।

জ**০ য**০ মৃ০— কা০ **१**২

नि० में यह साखी १८-१६ पर मिलती है जिसका पाठ है—
हिर हिर हिरि हिथियार करि, कूड़ी गल न मारि ।
ज्यां ज्यां पंथों चालगां, सोइ सोइ पंथ संवारि ।।

सा० तथा साबे० दोनों में यह साखो एक बार दा० तथा सासी० के समान पाठ से युक्त क्रमशः ३०-३७ तथा १६-७० पर इस प्रकार मिलती है—

जामन मरण बिचारि के, कोरे काम निवारि । जिन पंथा तोहि चालना, सोई पंथ संवारि ॥

ग्रौर फिर क्रमशः ३४-२५ तथा १८-२३ पर नि० के समान पाठ से युक्त इस प्रकार मिलती है—

किबरा हरि ( साबे॰ गुरु ) हथियार करि, कूरा गली निवारि ॥ जो जो पंथा चालना, सो सो पंथ संभारि ॥

२. सासी० १४-३८ का पाठ है---

पवन नहीं पानी नहीं, नींह धरनी स्राकास । तहां कबीरा संत जन, साहिब पास खवास ॥ सा० में यह साखी एक बार २०-५८ पर मिलती है जिसका पाठ है—

पवन नहीं पानी नहीं, नहीं घरित श्राकास ।

एक निरंजन देव का, किबरा दास खवास ॥

श्रीर फिर उसी के ३४वें ग्रंग की ४३ वीं साखी के रूप में ग्राती है, जिसका पाठ

है—

नाहीं स्रावागमन था, नहीं घरति स्राकास । हतो कबीरा राम जन, साहिब पास खवास ।।

साबे ० में भी यह साखी सा० के सहश दो स्थलों पर मिलती है : पहले १८-३४ पर जिसका पाठ सा० ३४-४३ से मिलता है (ग्रन्तर : 'राम जन' के स्थान पर 'दास जन'), फिर ४३-२३ पर, जिसका पाठ सासी ० १४-३८ से शब्दश: मिलता है जो ऊगर उद्धृत है।

३. इसी प्रकार सा० २०-७१ से ६६-१५ तथा साबे० २२-६ से ५४-७१ भी तुलनीय हैं जिनके पाठ क्रमशः निम्नलिखित हैं—

जब दिल मिला दयाल सों, फांसी परी बिलाय । मीहि भरोसा इष्ट का, बंदा नरक न जाइ ॥ राम नाम सों दिल मिला, जम से परा दुराय ।

तथा: राम नाम सा दिल ामला, जम स परा दुराय मोहि भरोसा इब्ट का, बंदा नरक न जाइ।।

तथा:

थोड़ा सा शाब्दिक अन्तर केवल पहली पंक्ति में मिलता है, अन्यथा स्यूल रूप से दोनों एक ही साखी के दो रूपान्तर हैं।

उपर्युक्त साम्य के म्रतिरिक्त सा० तथा साबे० का विकृति-साम्य नि० सा० साबे० सासी०, बी० सा० साबे० के संकीर्ग-सम्बन्ध के प्रसंग में म्रायी हुई विकृतियों पर भी म्राधारित है, क्योंकि म्रन्य प्रतियों के साथ उक्त समुच्चय में सा० तथा साबे० भी सम्मिलित हैं।

### नि॰ तथा साबे॰ का संकीर्ण-संबंध

(क) पुनरावृत्ति-साम्य—नि० तथा साबे० में एक साखी की पुनरावृत्ति समान रूप से मिलती है। नि० में 'निगुगां नर' के श्रंग में सातवीं साखी निम्नलिखित रूप में मिलती है—

पसुवा सौं पांनौं पड़ौ, रहि रहि हया म खीज। ऊसर बोए न नीपजै, भावै तेता बीज॥

और २६वें अर्थात् 'कुसंगति के ग्रंग' में दसवीं साखी के रूप में इस प्रकार मिलती है—

> कुसंगा सेती संग किया, रहु रहु हिया न खीज। ऊसर बाह्या न नीपजे, भावे दूने बीज।।

सावे० में भी यह साखी नि० के समान दो स्थलों पर मिलती है: एक बार सोल-हवें ग्रंग को २८वीं साखी के रूप में ग्रीर फिर ७०वें ग्रंग की १२वीं साखी के रूप में जिनके पाठ क्रमश: इस प्रकार हैं—

पसुवा से पाला पारचौ, रहु रहु हिया न खोज।

ऊसर बीज न उपजिसी, घालै दूना बीज।।

पसुवा से पाला परा, रहि रहि हिए में खोज।

ऊसर परा न नीपजै, केतक डारौ बीज।।

- (ख) फारसी लिपि-जिनत विकृति-साम्य—इस संबंध में निम्नलिखित उदा-हरए। विचारसीय हैं—
- १. दा०१२-२, सा०३०-२, सासी०१७-३६ तथा गुगा०१७६-२ की प्रथम पंक्ति का पाठ है: जिनके नौवत बाजतो, मेंगल बंधते बारि । नि० तथा साबें० में यह साखी क्रमशः १६-२ तथा १६-१६ पर मिलती है। इन दोनों प्रतियों में 'मैंगल' के स्थान पर मंगल पाठ मिलता है। 'मैंगल' (== मदमत्त हाथी) इस प्रसंग में अधिक उपयुक्त है, 'मंगल' उसी का विकृत रूप ज्ञात होता । है यह विकृति उर्दू में ही संभवतः हो सकती है।

नि० तथा साबे० का संकीर्ण-सम्बन्ध इन उदाहरणों के म्रतिरिक्त नि० सा० साबे० सासी० के संकीर्ण-सम्बन्ध के प्रसंग में म्राये हुए उदाहरणों पर भी म्राधा-रित है।

सा॰ साबे॰ सासी॰ का संकीर्ण-संबंध

कई पाठ-विकृतियाँ ऐसी हैं जो सा० साबे० तथा सासी० तीनों में समान रूप से मिलती हैं, जिससे यह जात होता है कि इन तीनों में भी घनिष्ठ संबंध है। आगे उन विकृतियों के उदाहरएा दिये जा रहे हैं।

(क) उर्दू-विकृतियों के साम्य निम्नलिखित उदाहरए। विचारगीय हैं-

१. सा० ५१-४, साबे० २५-५ तथा सासी० ३६-५ की पहली पंक्ति का पाठ है: सहजिंह सहजिंह सब गया, सुत बित काम निकाम। दा० २१-३ तथा नि० २२-४ में 'कांमिनि काम' पाठ मिलता है। यहाँ स्पष्ट ही दा० नि० का पाठ गुद्ध ग्रार सा० साबे० सासी० का पाठ विकृत है। सा० साबे० तथा सासी० का पाठ यदि प्रामाणिक माना जाय तो उसके अनुसार उक्त पंक्ति का ग्रर्थ होगा: धीरे-धीरे पुत्र, धन, काम ग्रीर निष्कामता सब से नाता छूट गया। किन्तु निष्काम होने के ही लिए तो ग्रनेक प्रकार की साधनाएँ की जाती हैं, फिर उससे विमुख होने का प्रश्न क्यों? ज्ञात होता है कि जिस प्रतिसे इन प्रतियों का पाठ ग्राया वह ग्रथवा उसका कोई पूर्वंज कदाचित् उद्दं में था, जिससे 'जेर' के ग्रभाव में सा० साबे० तथा सासी० की पाठ-परम्परा में ऊपर कहीं किसी ने भ्रम से 'कामिन काम' के स्थान पर 'काम निकाम' पढ़ लिया ग्रौर वही पाठ ग्रागे भी चलता रहा। पदच्छेद की ग्रसावधानी से भी इस प्रकार की विकृति संभव है।

२. नि० २१-३७ का पाठ है: जहाँ जराई सुंदरी, तूं जिन जाइ कबीर । उड़ि के भसम जु लागसी, दहसी सोना सवां सरीर ।। सा० ४२-६७, साबे ० ७३-३६ तथा सासा० ३१-५२ में उक्त साखी की दूसरी पंक्ति का पाठ है: उड़ि के भसम जो लागिसी, सूना होइ सरीर । सुन्दरी की भस्म लग जाने पर शरीर 'सूना' (=श्च्य या सुन्न ) होने की कल्पना यहाँ ग्रप्रासंगिक है । नि० के अनुसार उक्त साखी का अर्थ होगा: ऐ कबीर, जहाँ सुन्दरी जलाई गयी हो, वहाँ भी तूमत जा, नहीं तो भस्म उड़ कर तुम्हारे शरीर पर पड़ेगी और उसकी चिनगारी से तुम्हारा सोने का सा शरीर जल कर राख हो जायगा। अर्थात् जीवित स्त्री की कौन कहे, जली हुई स्त्री के संपर्क का परिगाम भी भयावह हो सकता है। यह अर्थ पूर्ण रूप से सन्तोष-जनक प्रतीत होता है, ग्रत: सा० साबे ० तथा सासी० द्वारा प्रस्तुत किया हुग्रा पाठ विद्युत ज्ञात होता है। यह विक्रति भी फ़ारसी लिपि

में ही हो सकती है, क्योंकि सीन, वाव, नु, ग्रलिफ़ मिलाकर उसे 'सोना', 'सूना' 'सौना' सभी कुछ पढ़ा जा सकता है।

३. सा० ४३-४८, साबे० ७३-३८ तथा सासी० ३१-५१ का पाठ है: रज बीरज की कोठरी, तापिर साज रूप। एक नाम बिनु बूड़िहै, कनक कामिनी कूप।। दा० १६-१६, नि० २१-३६ में 'कोठरी' के स्थान पर 'कोथली' है जो प्रस्तुत प्रसंग में ठीक जँचता है। इस साखी में उन कामान्धों के प्रति उपदेश दिया गया है, जो पार्थिव शरीर की सुन्दरता पर दीवाने होकर भगवान को भूल जाते हैं। 'कोथली' का ग्रर्थ 'खलीती' या 'थैली' होता है। रजोवीर्य से निर्मित एक खलीती पर रूप साजा गया है—यही है मानव शरीर जो परमात्मा के नाम का ग्राधार छूट जाने पर कनक-कामिनी के गर्त्त में विलीन हो जायगा। यही उक्त साखी का सीधा ग्रर्थ जात होता है। कोठरी भर रज-वीर्य को कल्पना बड़ी घृगास्पद लगती है। पुरानी उर्दू-प्रतियों में 'ते' तथा 'टे' प्रायः एक ही प्रकार से लिखे जाते थे। कदाचित् इसी भ्रम से उर्दू 'कोथली' को किसी ने 'कोठली' पढ़ लिया ग्रीर फिर 'कोठली' के स्थान पर उसका सरल रूप 'कोठरी' कर दिया।

४. दा० १७-६, नि० २०-५ तथा स० ६६-१३ का पाठ है; किल का स्वांमीं लोभिया, पीतल घर खटाइ। राज दुवार यों फिरे, ज्यों हरहाई गाँइ।।सा० ४०-६, साबे० ६४-५ तथा सासी० ३४-७ में दूसरी पंक्ति के 'हरहाई' के स्थान पर 'हरियाई' पाठ मिलता है। दुष्ट गाय के प्रसंग में सम्पूर्ण मध्यकालीन साहित्य में 'हरहाई' शब्द का ही प्रयोग मिलता है, 'हरियाई' का नहीं। इस प्रसंग में बीजक के शब्द २६ की छठी पंक्ति तुलनीय है, जिसका पाठ है: एतक लैं गम कोन्हेसि गइया गइया ग्रति हरहाई। इससे यह सिद्ध होता है कि सा० साबे० सासी० का 'हरयाई' पाठ 'हरहाई' का ही विकृत रूप है। उर्दू 'हे' के नीचे लटकने वाले 'शोशे' को श्रम से 'ये' का नुकता समफ लेने पर 'हरहाई' को सरलता से 'हरियाई' पढ़ा जा सकता है।

५. सा० ६४-६१, साबे० ६-३७, सासी० १४-७२ की प्रथम पंक्ति का पाठ है: ग्रागि ग्रांचि सहना सुगम, सुगम खड़ग की धारि । नि० ५०-६६ में उक्त पंक्ति का पाठ है: पांच ग्रांगित सहगीं सुगम, ग्रौर सुगम खगधार । शरीर को क्लेश देने के लिए प्रायः लोग पंचाग्नि तापा करते हैं। एक ग्रोर से ग्राग की ग्रांच सहना उतना कठिन नहीं है जितना पंचाग्नि का ताप सहना, ग्रौर उक्त साखी में कठिनाई का ही प्रसंग है, ग्रतः नि० का 'पांच ग्रांगिन' पाठ ग्रांचिक उपयुक्त लगता है। सा० साबे० तथा सासी० में 'पांच' के स्थान पर 'ग्रांचिक कराचित

फ़ारसी लिपि के कारण हुम्रा है। नागरी में 'ग्र' के स्थान पर 'प' हो सकता है किन्तु 'प' से 'ग्र' बन जाना ग्रपेक्षाकृत कम सम्भव है। विस्तार-भय से ग्रागे शेष विकृतियों का स्थल-निर्देश-मात्र किया जा रहा है।

६. सा० ८०-१, साबे० ४८-१, सासी० ६६-१: कबीर तहां न जाइए, जहां कपट का हेत । जानौ कली अनार की, तन राता मन सेत ।। तुल० दा० ४२-१, नि० ४७-१, गुरा० ६२-५४: जालूं कली कनीर की, तन राता मन सेत । (सा० साबे० सासी० की विकृति उर्दू 'लाम' और 'नु' के शोशें में साहश्य के कारण ।)

७. सा० ४३-१३, साबे० ७३-१८, सासी० ३१-१३ : नारी निरिख न देखिए, निरिख न कीजै दौर । तुल० नि० २१-११-१ : नारी दसा (==दिशा) न देखिए, देखि न कीजै डोर । ( उर्दू 'डाल' ग्रौर 'दाल' के साहश्य के कारण)

द. सा० ५५-३६, साबे० ५०-२१, सासी० ७-३६: पहले बूड़ी पिरथवी, भूठे कुल की लार । तुल० दा० २४-२१-१, नि० २५-१६-१: पखले बूड़ी पिरथमीं। ( उर्दू के काफ़, हे में यदि 'काफ़' के ऊपर की लकीर म्रलग होकर कुछ छोटी हो जाय तो वह 'जबर' के सहश हो जायगी म्रीर 'पख ले' के स्थान पर 'पहले' पढ़ा जा सकता है।)

६. सा० ६०-३७, साबे० ७७-१४, सासी० ३०-४० : खुश खाना है खीचड़ी, माहि पड़ा टुक लौन । मास पराया खायकर, गला कटावे कौन ।। तुल० दा २२-१२, नि० ३२-७, सा० ७६-१ तथा गु० १८८ : खुब खान है खीचड़ी ।

१०. सा० ३४-२२, साबे० १८-२०, सासी० ५६-१: कबीर मारग किन है, रिखि मुनि बैठे थाकि । तहां कबीरा चिंद्र गया, गिंद सतगुर की साक ।। तुल० दा० १४-६, नि० १८-११, गुए।० ४४-६ : 'साक' के स्थान पर 'साखि' (—साक्षी, कथन ; विकृति कदाचित् 'काफ़' में लगे हुए 'हे' के छूट जाने के कारए। हुई है अथवा ऊपर 'थाकि' का तुक मिलाने के लिए जानबूक्ष कर 'साखि' का 'साक' कर लिया गया है।)

🤝 (ख) नागरी-लिपि-जनित विकृति-साम्य—उदाहरएा निम्नलिखित हैं—

१. सा० ६२-६, साबे० ३२-२, सासी० ४६-३७ की द्वितीय पंक्ति का पाठ है: परखनहारा बाहिरो, कौड़ी बदले जाय। दा० ४६-२, नि० ५३-३, गु० १५४ तथा गुरग्० १४२-२४ में 'बाहिरी' के स्थान पर 'बाहिरा' पाठ मिलता है जो वस्तुतः सार्थक और श्रेष्ठतर है। इस पंक्ति का भाव यह है कि बिना सच्चे पारखी के हीरा कौड़ी के मोल बिकता है। इससे ज्ञात होता है कि 'बाहिरी' या

'बाहिरा' का प्रयोग 'बिना' ( अभाव-सूचक ) अर्थ में किया गया है। कबीर की रचनाओं में इस अर्थ में सर्वत्र 'बाहिरा' शब्द का ही प्रयोग हुआ है। इस प्रसंग में निम्निलिखित स्थल तुलनीय है: दा० १२-१५, नि० १६-२२: राखन-हारे बाहिरा, चिड़ियें खाया खेत। यह साखी सा० साबे० तथा सासी० में भी ( क्रमशः ३०-३६, १६-४०, १७-६६ पर ) मिलती है और 'बाहिरा' शब्द इन तीनों प्रतियों में भी ज्यों का त्यों मिलता है, उसके स्थान पर 'बाहिरी' नहीं मिलता। यह ध्यान देने की बात है कि इस साखी में 'बाहिरा' शब्द का पयोग उसी अर्थ में हुआ है जिसमें वह 'परखनहारा' के साथ आया है। इससे यह स्पष्ट सिद्ध है कि 'बाहिरी' पाठ विकृत है। पहले संकेत किया जा चुका है कि राजस्थानो नागरी में 'आ' की मात्रा ऊपर फुला कर इस ढंग से लगाते थे कि उससे कहीं-कहीं ईकार की मात्रा का अम होने लगता है। सा० साबे० तथा सासी० की विकृति इसी प्रवृत्ति तथा तज्जनित अम के कारण आयी हुई ज्ञात होती है।

२. सा० २०-१३, साबे० ४३-२७, सासी० १४-४२: पिंजर प्रेम प्रकासिया, श्रंतर भया उजास । सुख करि सूती महल में, बानी फूटी बास ।। दा० ५-१४, नि० ८-६ में इसकी द्वितीय पंक्ति का पाठ है: मुखि कसतूरी महमही, बांनीं फूटी वास । दा० नि० के ग्रन्सार उक्त साखी का ग्रर्थ होगा : जिसके शरीर में प्रेम का प्रवेश हो जाता है उसका हृदय उसके प्रकाश से उद्भासित हो जाता है, मुख में कस्तूरी का बास हो जाता है ग्रौर वागाी से सुगन्धि फूट कर निकलने लगती है, श्रर्थात् जिसने प्रेम का वास्तविक महत्व समभ लिया उसे दिव्य ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है; वह जो कुछ बोलता है उसमें संसार भर का ज्ञान ग्रपने ग्राप छिपा रहता है, इसलिए सारा विश्व उसकी श्रोर श्राकर्षित हो जाता है। 'मूख कस्तूरों महमही' का यही भाव है। यदि उसके स्थान पर 'सुख करि सूती महल में' पाठ ग्रहण किया जाय तो पूरे वाक्य में उसका कोई पूर्वापर संबंध नहीं स्पष्ट होता। 'सूती' क्रिया के कर्ता का भी ग्रभाव खटकता है, इसलिए यह पाठ विकृत ज्ञात होता है ग्रौर दा० तथा नि० को पाठ ही मूल के ग्रधिक निकट का जान पड़ता है। विभिन्न सम्भावनाम्रों पर विचार करने से यह म्रनुमान लगता है कि कदाचित् यह विकृति नागरी अथवा उससे निकली हुई लिपि के ही कारण ग्रायी है।

३. सा० ६५-५५, साबे० ६-६१, सासी० २४-२२ का पाठ है: सूरा के मैदान में, कायर का क्या काम। तीर तुपक बरछी बहै, बगिस जायगा चाम। नि० ५०-६२ में 'बिगसि' के स्थान पर 'बिनसि' पाठ मिलता है। 'चाम' (चमड़ा) के साथ 'बिगसि' (चिकसित होना) शब्द कुछ ग्रसंगत सा लगता है। वास्तव में इस प्रसंग में 'बिनसि' (चक्षत विक्षत होना) शब्द ही ग्रधिक उपयुक्त लगता है ग्रौर यही पाठ प्राचीनतर भी ज्ञात होता है। नागरी ग्रौर उससे निकली हुई लिपियों में यदि नकार की बेड़ी लकीर ग्रपने ऊपर की रेखा से मिल जाय तो उसका गोला खड़ी रेखा से ग्रलग होकर 'ग' के गोले के सहश लगने लगता है। 'बिनसि' के स्थान पर 'बिगसि' हो जाने की भूल कदाचित् इसी प्रकार हुई है।

४. सा० ३०-४२, साबे० १६-३३, सासी० १३-४६: जिहि घट प्रीति न प्रेम रस, पुनि रसना निह नाम। ते नर ग्राय संसार में, उपिज खपे बेकाम॥ दा०२-१७, नि० १६-११ तथा गुरा० ३०-२७ में 'खपे' के स्थान पर 'खये' पाठ मिलता है। 'खये' (—क्षये, नष्ट हुए) 'खपे' की ग्रपेक्षा प्राचीनतर लगता है। नागरी लिपि में 'प' तथा 'य' में ग्रधिक ग्रतर नहीं होता, ग्रतः दोनों में भ्रम हो जाना स्वाभाविक है।

- (ग) पुनरावृत्ति-साम्य सा० साबे० सांसी० तीनों में चार सांखियों की अनावश्यक पुनरावृत्ति समान रूप से मिल जाने के कारए तीनों के संकीर्ए-संबंध की पूर्णतया पुष्टि हो जाती है। विस्तार के लिए निम्नलिखित स्थल द्रष्टव्य हैं—
- १. पहली साखी जो सा० साबे० तथा सासी० में दो बार आती है, पहले तीनों के 'लौ' ( सासी० लगनी ) ग्रंग में मिलती है ग्रौर फिर तीनों के 'परिचय ग्रंग' में । 'लव ग्रंग' में यह साखी तीनों में क्रमशः २६-६, १३-६ तथा ५३-१७ पर मिलती है। तीनों स्थलों पर इसका पाठ है —

जेहिं बन सिंह न संचरे, पंछी उड़ि निंह जाइ। रैनि दिवस की गिम नहीं, तहां कबीर लौलाइ।।

तीनों प्रतियों के 'परिचय श्रंग' में भी यह साखी क्रमशः २०-६६, ४३-४२ तथा १४-७२ पर मिलती है, जिसका पाठ तीनों में इस प्रकार है—

जा बन सिंह न संचरे, पंछी उड़ि निंह जाइ। रैनि दिवस की गिम नहीं, रहा कबीर समाइ॥

नाममात्र का ग्रंतर केवल ग्रंतिम चरण के पाठों में है।

२. सा० ६०-१४, साबे० १४-५२ तथा सासी० १६-६३ का पाठ है— पावक रूपी राम ( साबे० सासी० नाम ) है, सब घट रहा समाय। चित चकमक चहुंटै नहीं, धूंवा होइ होइ जाय।।

यही साखी सा० साबे० सासी० में क्रमशः ८७-७, ४०-११ तथा ४१-८ पर पुनः

भूमिका: प्रतियों का संकीर्ग-संबंध

मिलती है जिनका पाठ है-

पावक रूपी सांइयां, सब घट रहा समाय ।

चित चकमक लागे नहीं, ताते बुभ बुभ जाय ।।

दा० तथा नि० में यह साखी केवल एक-एक बार मिलती है, तुल० क्रमशः २६-१६
तथा ७-२०—

पावक रूपी रांम है, घटि घटि रह्या समाइ।
चित चकमक लागे नहीं, तार्थे धूवां ह्वै ह्वै जाइ।।
इसका पाठ ऊपर की पहली साखी से ग्रधिक मिलता है।

३. सा० साबे० तथा सासी० में एक निरर्थंक पुनरावृत्ति एक ही साखी में मिलती है। सा० ७८-३६, साबे० १६-१५६, सासी० ३२-३१ की प्रथम पंक्ति का पाठ है: जारनहारा भी मुवा, मुवा जलावनहार। इस पंक्ति के पूर्वाई का वहीं भाव है जो उसके उत्तराई का है, इसलिए यह पाठ भ्रामक हो गया है। दा० ४६-३१ तथा गुरा० १७७-१६७ में इसका पाठ है: रोवराहारे भी मुए, मुए जलावनहार। यह पाठ उक्त दोष से मुक्त है।

४. सा॰ साबे॰ तथा सासी॰ में एक साखी ऐसी है जो ग्रन्यत्र एक पद की दो पंक्तियों के रूप में मिलती है। इस साखी का पाठ है—

म्रक्षे पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार। तिर देवा साखा भए, पात भया संसार॥

यह नि॰ बिलावल ११, बी॰ ११४, शबे॰ (१) भेद ६ की दूसरी तथा तीसरी पंक्तियों से तुलनीय है, जिनका पाठ है—

सत्य पुरुष (नि॰ ग्रजर ग्रमर, बी॰ ग्रादि पुरुष) इक वृक्ष निरंजन डारा। तिर देवा साखा भए, पाती संसारा॥

नि० बी० शबे० समुच्चय में जो पद मिलते हैं, उनमें कहीं भी विकृति-साम्य नहीं मिलता । इसलिए उनमें समान रूप से मिलने वाला पाठ प्रामािएक माना गया है। एक बार पदों में मिल जाने पर पुनः इन पंक्तियों का साखी रूप में पाया जाना खटकता है अतः सा० साबे० सासी०, जिनमें यह अनावश्यक पुनरावृत्ति मिलती है, परस्पर संकीर्एं रूप से संबद्ध हैं।

उक्त तीनों प्रतियों के संकीर्गं-संबंध के लिए इन साक्ष्यों के म्रतिरिक्त नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ के विकृत-साम्य भी विचारगीय हैं क्योंकि उनमें भी नि॰ के ग्रतिरिक्त सा॰ साबे॰ सासी॰ के भी साक्ष्य वर्तमान हैं।

सा० सावे० सासी० में संकीर्गं-संबंध प्रमाणित हो जाने पर सा० साबे०,

सा० सासी० तथा साबे० सासी० के संकीर्गा-संबंध भी सिद्ध हो जाते हैं। साबे० सासी० गुण० का संकीर्ण-संबंध

पुनरावृत्ति-साम्य—निम्नलिखित साखी ऐसी है जो तीनों में अनावश्यक रूप से दो-दो बार मिलती है—

१. साबे० १५-२१, सासी० १५-४६, गुगा० १६-४१ का पाठ है— ज्यों मेरा सन तुज्क सों, यों जो तेरा होइ। ग्रहिरन ताता लोह ज्यूं, संधि लखे नांह कोइ।। यहीं साखी पुनः तीनों में क्रमशः ३६-१६, ३३-३८ तथा ३५-१७ पर इस प्रकार मिलती है—

मेरा मन जो तोहि सों, यों जो तेरा होइ।
ग्रहिरन ताता लोह ज्यौं, संधि लखै नहि कोइ।।
उपर्युक्त तीनों प्रतियों में संकीर्ण-संबंध मान लेने पर साबे० सासी०, साबे० गुरा०, सासी० गुरा० का परस्पर संकीर्ण-संबंध भी सिद्ध हो जाता है।

दा॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ का संकीण संबंध
प्रक्षेप-साम्य—दा॰ ३३-६ का पाठ है—
सन नींह छांड़ै बिखै, बिखै नींह छांड़ै मन कौ।
इनकौ इहै सुभाव, पूरि लागी जुग जन कौ।
पंडित मूल बिनास, कहै किमि बिग्रह कीजै।
ज्यों जल मैं प्रतिबिंब, त्यूं सकल रांमींह जांगीजै।
सो मन सो तन सो बिखै, सो त्रिभुवन पति कहूं कस।
कहै कबीर बिंदहु नरा, ज्यूं जल पूरा सकल रस।।

इस छंद में छ: पंक्तियाँ हैं, श्रौर कुछ विशेषताश्रों को छोड़ कर मात्रा तथा यित श्रादि की हिष्ट से यह छप्पय छन्द से मिलता है। दार में इसे तीन साखियाँ समफ कर दो-दो पंक्तियों के पश्चात् पृथक् संख्या दी गयी है। सा० तथा सासी० प्रतियों में भी दार के समान यह छंद तीन भिन्न साखियों के रूप में मिलता है, श्रौर पाठ भी तोड़-मरोड़ कर साखियों के ही श्रनुकूल कर लिया गया है। सा० में यह साखियाँ ३१वें ग्रंग में क्रमशः ७०, ७१, ७२ संख्याश्रों पर ग्रौर सासी० में २६वें ग्रंग की ३१, ५३ तथा ५४ संख्याश्रों पर मिलती हैं। दोनों में पाठ क्रमशः इस प्रकार है—

मन नींह छांड़े विषय रस, विषय न मन को छांड़ि । इनका यही सुभाव है, पूरी लागी ग्राड़ि ।। भूमिका : प्रतियों का संकीर्ग-संबंध

पंडित मूल बिनासिया, कहै क्यों बिग्रह कीज। ज्यों जल में प्रतिबिंब है, त्यों सकल राम जानीज। सो मन सोनो सो विषय, त्रिभुवन पति कहु कस। कहै कबीर बैदा नरा, जल पूरा सकल रस।।

साबे॰ में ७१-७१ पर उक्त छंद की केवल प्रथम दो पंक्तियाँ मिलती हैं जिनका पाठ सा॰ तथा सासी॰ से शब्दशः मिलता है। प्रथम दोनों पंक्तियों के ग्राने से सम्पूर्ण छंद की स्थित का स्पष्ट संकेत मिल जाता है, क्योंकि साबे॰ के सा॰ द्वारा प्रभावित होने के पर्याप्त प्रमागा हमें मिल चुके हैं। ग्रतः साबे॰ में भी इस विकृति की स्थित समान रूप से माननी पड़ेगी। वस्तुतः साखियों के प्रकरग में छप्पय छंद का मिलना ग्रनुपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि कबीर की साखियाँ सर्वत्र दो पंक्तियों की ही मिलती हैं।

दा० सा० साबे० सासी० में संकीर्ग-संबंध मान लेने पर दा० सा०, दा० साबे०, दा० साबो०, दा० साबे०, दा० सा० साबे०, दा० साली० ग्रौर साबे० सासी० का सम्बन्ध भी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उक्त समुच्चय में इन प्रतियों के भी विकृति-साम्य हैं।

वी॰ सा॰, बी॰ साबे॰ तथा बी॰ सा॰ साबे॰ के संकीर्ण-संबंध (क) प्रक्षेप-साम्य—

१. बी० १३१ तथा साबे० ३५-३५ का पाठ है— बिलहारी वहि दूध की, जामै निकरे घीव। ग्राधी साखि कबीर की, चारि बेद का जीव।।

इसका ग्रर्थ होगा : बिलहारी उस दूध की है जिससे घी निकले ( ग्रर्थात् जिस दूध में घी न निकले उसकी क्या प्रशंसा की जाय ? )। इसी प्रकार बिलहारी कबीर की साखियों की है जिसके ग्रद्धांश में चारों वेदों का सार छिपा रहता है। क्या वेदों का खंडन करने वाले कबीर ग्रपनी साखियों को वेद-सम्मत कहने का लोभ करेंगे ? ग्रौर क्या इस साखी की वाक्य-रचना से यह ध्वनित नहीं होता कि वास्तव में यह कबीर की प्रशंसा के निमित्त किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा रची गयी है? ग्रियिक सम्भव यही है कि कदाचित् यह किसी ग्रन्य व्यक्तित की रचना हो।

२. साबे० ३७-४६ ग्रौर बी० र० सा० ५८ का पाठ है—
साध संत तेई जना, जिन मानल बचन हनार ।
ग्रादि ग्रंत उत्पति प्रलय, देखहु हिष्ट पसार ॥
इस साखी की भी प्रथम पंक्ति संदिग्ध है । कबीर का यह कहना कि मेरी

बात मानने वाले ही सच्चे साधु संत हैं, कुछ ग्रनुपयुक्त सा लगता है।

३. बी० ७४ तथा साबे० ६७-२५ का पाठ है--

सांचा शब्द कबीर का, हृदया देखि बिचारि।

चित दे समुभत है नहीं, मोहिं कहत भैल जुग चारि ॥

यह स्पष्ट ही किसी परवर्ती कबीरपंथी साधु की रचना जात होती है जिसमें उसके म्रादि म्राचार्य का प्रचारात्मक म्रनुमोदन किया गया है। चार युगों का उल्लेख होने से कबीरपंथियों की उस कल्पना का संकेत मिलता है जिसके म्रनु-सार कबीर ने विभिन्न नाम धारण कर चारों युगों में म्रवतार लिया था।

यह घ्यान देने की बात है कि उक्त तीनों साखियाँ अन्य किसी भी प्रति में नहीं मिलतीं, केवल बी० और साबे० में ही मिलती हैं। अतः दोनों के नैकट्य का सन्देह होता है। इस सन्देह के पक्ष में और भी साक्ष्य मिलते हैं जिनका उल्लेख अगो किया जा रहा है।

- (ख) पुनरावृत्ति-साम्य पहले इस बात का संकेत किया गया है कि साबे॰ में कई साखियाँ दो-दो बार मिलती हैं, जिससे उसका ग्रादर्श-बाहुन्य सिद्ध होता है। बीजक से उसका मिलान करने पर यह भी ज्ञात होता है कि उसकी कुछ पुनरावृत्तियाँ बीजक के ही प्रभाव से ग्रायी हैं। उदाहरण-स्वरूप निम्नलिखित साखियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं—
  - १. साबे॰ ६-२८ का पाठ है—
    एक समाना सकल में, सकल समाना ताहि।
    कबीर समाना बुक्त में, तहां दूसरा नाहि॥

यही साखी पुनः ज्यों की त्यों साबे॰ में =४-२५ पर भी मिल जाती है। बी॰ तथा साबे॰ के ग्रतिरिक्त यह साखी सा॰ में भी ५-४५ पर मिलती है, जिसका पाठ उक्त साखी के पाठ से शब्दशः मिलता है। साबे॰ का छठा ग्रंग ग्रौर सा॰ का पाँचवाँ ग्रंग 'गुरु शिष्य हेरा' के हैं। सा॰ तथा साबे॰ का परस्पर संकीर्णसंबंध भी पहले सिद्ध हो चुका है, इससे यह ग्रनुमान होता है कि साबे॰ में पहली बार यह साखी सा॰ के प्रभाव से ग्रायी है, किन्तु पुनः =४वें ग्र्यांत् 'मिश्रित ग्रंग' में उसी साखी के पुनः मिल जाने से यह संकेत मिलता है कि यह ग्रनावश्यक पुनरावृत्ति कदाचित् किसी ग्रन्य ग्रादर्श के प्रभाव से हुई है। यह ग्रन्य ग्रादर्श बीजक ही जात होता है। इस प्रकार के कुछ ग्रन्य उदाहरए। मिल जाने से इस संदेह की पुष्टि हो जाती है। निम्नलिखित उदाहरए। इस प्रसंग में विचारणीय हैं—

२. साबे० २७-४० का पाठ है: कर बंदगी बिबेक की, भेस घरे सब कोय। कर बंदगी बहि जान दे, जहां झब्द बिबेक न होय।। यहो साखी पुनः साबे० १६६-६ पर इस प्रकार मिलती है--कर बंदगी बिर्बक की, भेस घरे सब कोय।
वा बंदगी बहि जान दे, जह शब्द बिबेक न होय।।

यह साखी सा० ५०-३ से तुलनीय है, जिसका पाठ ग्रक्षरशः इसी साखी से मिलता है। दोनों में यह साखी 'बिबेक ग्रंग' में मिलती है। साबे० ३७-४० बी० (२६४) के प्रभाव से ग्रायी हुई ज्ञात होती है जिसका पाठ है—

करु बंदगी विवेक की, भेस घरे सब कीय। सो बंदगी बहि जान दे, जहं सब्द विवेक न होय॥

३, साबे० ६७-२० का पाठ है---

जाके बोली बंध निंह, सांच नहीं मन मांहि। ताके संग न चालिए, छांड़ै पेंड़े मांहि।। तुल० साबे० ३७-३८: जाकी जिभ्या बंध नींह, हिरदै नाहीं सांच। ताके संग न लागिए, घालै बटिया माभः।।

पहली साखी सा॰ ५२-२४ से प्रभावित ज्ञात होती है जिसका पाठ है— जाके बोली बंध नींह, सांच नहीं मन माींह । ताके संग न चालिए, छोड़ै पैड़ा माींह ॥

ग्रौर दूसरी साखा बी० ५३ से प्रभावित ज्ञात होती है, जिसका पाठ है— जाके जिभ्या बंध नींह, हृदया नाहीं सांच । ताके संग न लागिए, घालै बटिया माभ ॥

४. इसी प्रकार तुल० साबे० ३७-४८-

जो तू चाहै मुज्भ को, छांड़ सकल की ग्रास ।

मुभ ही ऐसा ह्वं रहे, सब सुख तेरे पास ।।

तथा साबे॰ ४६-३ : जो तू चाहै मुज्भ को, राखो ग्रौर न ग्रास ।

मुभहिं सरीखा ह्वं रहो, सब सुख तेरे पास ॥

दूसरी साखी सा॰ ३६-१४ से प्रभावित जात होती है, जिसका पाठ है—

जो तू चाहै मुभहिं को, सत कछ राखे ग्रास ।

मुभहिं सरीखा ह्वं रहो, सब कुछ तेरे पास ॥

किन्तु पहली साखी वी॰ के ही प्रभाव से ग्रायी हुई ज्ञात होती है—

तुल० बी० २६८: जो तू चाहे मुज्क को, छांड़ि सकल की ग्रास । मुक्क ही ऐसा ह्वै रहो, सब सुख तेरे पास ॥ ५. तुल० साबे० ६-२७ : बूंद समानी समुंद में, यह जानै सब कोय। समुंद समाना बूंद में, बूफै बिरला कोय।।

साबे० ५४-५४: पाठ शब्दश: वही।
पहली सा० ५-४१ से प्रभावित ज्ञात होती है और दूसरी बी० ६६ से।
सभी प्रतियाँ इस साखी का एक ही पाठ प्रस्तुत करती हैं।
६. दा० ४६-३, नि० ४४-४, सा० ६७-१ तथा गुगा० १७७-११६ का
है—

काल सिर्हारों यों खड़ा, जाग पियारे मित ।
राम सनेही बाहिरा, तूं क्यों सोवै नींचत ।।
७८-३ तथा सासी० ३२-३ में इस साखी का पाठ है—
काल चिचाना है खड़ा, तू जाग पियारे मित ।
नाम सनेही बाहिरा, क्यों तूं सोवै निर्चित ।।
।।खी बी० में भी १०२ संख्या पर मिलती है, जहाँ इसका पाठ है—
काल खड़ा सिर ऊपरे, जाग बिराने मित ।
जाका घर है गैल में, क्या सोवै निहचित ।।
में यह साखी दो बार मिलती है : एक बार १६-१७६ पर जिसका पाठ

काल चिचावत है खड़ा, जागु पियारे मित ।
नाम सनेही जग रहा, क्यों तूं सोय निर्चित ।।
एक बार पहले ही १६-१२१ पर मिल जाती है, जहाँ इसका पाठ है—
काल खड़ा सिर ऊपरै, जाग बिराने मित ।
जाका घर है गैल में, क्यों सोवै निहींचत ।।

पष्ट है कि साबे० में १६-१७६ पर ग्राने वाली साखी दा० नि० सा० साबे० स० तथा गुएा० में ग्रायी हुई साखी के समानान्तर पाठ प्रस्तुत करती है ६-१२१ पर ग्राने वाली साखी बीजक वाले पाठ की शब्दशः प्रतिलिपि है, दोनों के पाठों में एक मात्रा का भी ग्रंतर नहीं मिलता। इससे यह ज्ञात कि दा० नि० सा० ग्रादि से सम्बद्ध रहने के कारएा यह साखी साबे० की ते में पहले से ही विद्यमान थी, किन्तु उसके सम्पादन में बीजक का भी होने से इस साखी का एक दूसरा रूपान्तर भी उसमें प्रविष्ट हो गया जो का में मिलता है।

नि॰ ४५-१२, सा० ७६-१२ तथा सासी० १६-३८ का पाठ हैं-

भूमिका : प्रतियों का संकीर्ग-संबंध

जाहु बैद घर ग्रापने, तेरा किया न होय।

जिन या बेदन निरमई, भला करेगा सोय।।

यह साखी बी० में भी ३१० संख्या पर मिलती है जिसका पाठ है—

जाहु बैद घर ग्रापने, बात न पूछे कोय।

जिन यह भार लदाइया, निरबाहेगा सोय।।

साबे० में यह साखी भी दो बार मिलती है: एक बार १४-८८ पर ग्रीर फिर

साबे० में यह साखी भी दो बार मिलती है: एक बार १४-८८ पर और फिर उसो ग्रंग की ८६ संख्या पर। साखी ८८ का पाठ है—

जाहु बैद घर ग्रापने, तेरा किया न होय। जिनि यह बेदन निरमई, भला करेगा सोय॥ ग्रौर ८६ का पाठ है: जाहु मीत घर ग्रापने, बात न पूछै कोय। जिन या भार लदाइया, निरबाहेगा सोय॥

कहने की स्रावश्यकता नहीं कि पहली साखी का पाठ नि० सा० सासी० से प्रभावित है स्रीर दूसरी का पाठ बी० से।

इस प्रकार हमने देखा कि साबे० की पुनरावृत्तियों में बी० का पर्याप्त प्रभाव है, जिससे यह सिद्ध होता है कि साबे० के संकलयिता के सम्मुख बीजक की भी कोई प्रति थी जिसका उसने उपयोग किया है।

साबे॰ में नौ साखियाँ ऐसी भी मिलती हैं जो बी॰ में रमैिएयों के प्रकरण में ग्राती हैं, जिससे उनके पारस्परिक सम्बन्ध भी कल्पना को ग्रौर भी ग्रधिक पुष्टि मिलती है।

साबे० के सहश सा० में भी दो साखियाँ ऐसी हैं जो बी० में रमैिएयों के अन्तर्गत आती हैं—तुल० (१) सा० ७४-१२ तथा बी० र० सा० ३७: 'बोजक बतावै वित्त को' इत्यादि; (२) सा० २०-६४ तथा बी० र० सा० ७: 'अबिगत की गित क्या कहूं' इत्यादि । इनमें से दूसरी साखी दा० नि० में भी 'अष्टपदी रमैनी' की पहली साखी के रूप में मिलती है। इससे यह ज्ञात होता है कि यह साखियाँ मूलतः रमैगी में हो थीं, उक्त साखी-प्रतियों के लिप-कर्ताओं अथवा संकलन-कर्ताओं ने किसी दूसरी प्रति से लेकर इन्हें अतिरिक्त रूप से जोड़ा है। सा० तथा साबे० के अतिरिक्त अन्य किसी भी साखी-प्रति में इस प्रकार रमैनियों की एक भी साखी नहीं मिलती। हमने यह देखा है कि सा० तथा साबे० में जो साखियाँ इस प्रकार अतिरिक्त रूप से मिलती हैं, उनके पाठ वीजक की उल्लिखत साखियों से शब्दशः मिल जाते हैं, अतः बीजक से उक्त दोनों प्रतियों का संकीर्ण-सम्बन्ध मानना पड़ता है। साथ ही बी० सा० तथा साबे० तीनों में समान रूप

से कुछ अन्य विकृति-साम्य मिल जाने से (जिनका उल्लेख आगे किया जा रहा है) बी० सा० तथा बी० साबे० का संकीर्ण-सम्बन्ध और भी हढ़तर सिद्ध हो जाता है।

### बी॰ सा॰ साबे॰ का संकीर्ण-संबंध

निम्नलिखित विशेषताएँ बी० सा० साबे० में समान रूप से मिलती हैं। (क) फ़ारसी-लिपि-जनित विकृति-साम्य—उदाहरए निम्नलिखित हैं—

१. दा० १६-३२ तथा नि० १६-४२ की प्रथम पंक्ति का पाठ है: माया की भल जग जल्या, कनक कांमिग्गीं लागि। सा० ३७-३७, साबे० ७२-२५ तथा बी० १४१ (बीभ० १४०) में 'भल' के स्थान पर भक पाठ मिलता है। यहाँ पर संसार के जलने का प्रसंग है, ग्रतः 'भल' (=ग्राग की ज्वाला या लपट) की प्रामागिकता निर्विवाद रूप से स्वीकार की जायगी। 'भक्त' का प्रयोग सर्वत्र 'जक' ग्रथवा 'धुन' ग्रर्थ में किया गया है; तुल० नि० ५-१०, सा० २०-१४, साबे० ४३-५ तथा सासी० १४-५: भक्त लागो जोगी हुग्रा, मिटि गई एंचातान। ज्वाला के ग्रर्थ में 'भल' शब्द का प्रयोग कबीर की रचनाग्रों में कई स्थलों पर मिलता है। निम्नलिखित स्थल इस सम्बन्ध में विशेष रूप से तुलनीय हैं—

ग्र—दा० ३८-७, नि० ४०-१३, सा० ७२-१६, सासी० ७०-६: भल बावैं भल दाहिनें, भलिंह माहि ब्यौहार। ग्रागें पीर्छे भलिंह है, राखें सिरजनहार।। (ग्रर्थात् चारों ग्रोर ग्राग्न प्रज्वलित है, विधाता ही इससे बचावें।)

म्रा—दा० १७-१, नि० ६-५२, सा० १६-७२, सावे० १४-५२ तथा सासी० १६-५१: साहिब मिलै न भल बुभौ, रही बुभाइ बुभाइ ॥ (म्रयीत् न तो स्वामी मिलता है न ज्वाला शांत होती है।)

इ—दा० ४-४, नि० ७-६: भल ऊठी भोली जली, खपरा फूटम फूट।
( ग्रर्थात् ग्रग्नि की लपट से भोली जल गई।)

ई—दा० नि० गौड़ी प्रतथा गु० गउड़ी ४७ की ग्रंतिम पंक्तिः कहै कबीर गुर दिया पलीता, सो भल विरलै देखी। (यहाँ भी 'भल' का तात्पर्य पलीते की लपट या फूलभड़ी से है।)

यह ध्यान देने की बात है कि ग्रन्य प्रतियों के ग्रतिरिक्त साबे० में भी 'ज्वाला' के ग्रर्थ में 'भल' पाठ ही मिलता है।

उक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि प्रस्तुत प्रसंग में 'भक' पाठ विक्रत है ग्रीर 'भल' पाठ ही श्रोष्ठ तथा मूल प्रति का है। इस प्रकार की विकृति संभवतः उर्दू में ही हो सकती है। उर्दू में 'भल' के 'लाम' की खड़ी लकीर के पास 'जबर' रहने से 'काफ़' का भ्रम हो सकता है। कदाचित् इसी भ्रम से उसे 'भक' पढ़ लिया गया।

२. इसके अतिरिक्त सा० तथा साबे० में एक साखी ऐसी है जो बीजक की 'विप्रमतीसी' में मिलती है और दोनों में दो साखियाँ ऐसी हैं जो बीजक के रमैग्गि- प्रकरण में मिलती हैं—तुल० (१) सा० १८-५०, १०-५७, साबे० ३७-३० तथा बी० विप्रमतीसी की अंतिम साखी: 'वहते को बहि जान दे' इत्यादि; (२) सा० ४१-१०, साबे० १८-१३ तथा बी० र० सा० ३३: 'रामिंह राम पुकारते जिम्या परि गइ रांस' इत्यादि, (३) सा० ६०-१३, साबे० ७७-१३ तथा बी० र० सा० ४६: 'दिन को रोजा रहते हैं' इत्यादि।

## नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ का संकीण -संबंध

- (क) नागरी-लिपि-जनित विकृति-साम्य: निम्नलिखित उदाहरण विचार-णीय हैं—
- १. नि० २५-३, सा० ५५-१३, साबे० ३४-१५ तथा सासी० १३-१४२ का पाठ है: माला फेरत मन खुशी, तातें कछू न होइ। दा० २४-३, सा० ६४-१२ तथा गुरा० १२६-१० में 'मन खुशी' के स्थान पर 'मनमुखी' पाठ मिलता है, केवल दा३ में 'मन मुखी' पाठ है। विचारसीय यह है कि उक्त तीनों पाठों में से कौन सा पाठ यहाँ मूल प्रति का है।

'गुरुमुख' ग्रार 'मनमुख' संत-साहित्य के पारिभाषिक शब्द हैं। 'मनमुखी' वह है जो गुरु की ग्राज्ञा न मान कर ग्रपने मन की ही ग्राज्ञा मानता है, ग्रथीत् सदैव ग्रपनी काम-वासनाग्रों की पूर्ति में लगा रहता है ग्रीर परमार्थ का लेश-मात्र भी चिन्तन नहीं करता। साबे० ४-३ में ऐसे व्यक्तियों के संबंध में कहा गया है—

## फल कारन सेवा करै, तजै न मन से काम। कहैं कबीर सेवक नहीं, चहै चौगुना दाम।।

इस प्रकार 'माला फेरें मनमुखी' का अर्थ यह होगा कि माला मनमुखी लोग फेरा करते हैं ( इस आशा से कि माला की जितनी गुरियाँ फिरेंगी, पुण्य का खाता उतना ही बढ़ता जायगा )। सा० ५५-१४ तथा सासी० ७-३० पर मिलने वाली साखी में 'मनमुखी' शब्द आया है। उक्त साखी का पाठ है—

माला फेरै मनमुखी, बहुतक फिरैं ग्रचेत ।

गांगी रोलै बहि गया, हेरि सों किया न हेत ॥

दूसरी बात यह है कि 'माला फेरत मन ख़ुसीं' कह लेने पर 'तातें कछू न होइ' कहने की कोई संगति नहीं रह जाती, क्योंकि माला फेरने से यदि मन प्रसन्न कः मं॰ मू॰—का॰ १३ हो जाय तो यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं। ऐसा ज्ञात होता है कि नागरी में लिखे हुए 'मनमुखी' से पहले दा३ में 'मन सुखी' ('म' ग्रौर 'स' के साहश्य के कारण) हुग्रा ग्रौर फिर नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ में उसका समानार्थी 'मन खुसी' पाठ कर लिया गया।

(ख) फ़ारसी लिपि-जिनत विकृति-साम्य—जिसके उदाहरण इस प्रकार हैं— १. दा० २६-२, सा० २७-१ तथा गुण् ७२-१२ का पाठ है— संत न छांड़े संतई, जे कोटिक मिलहिं ग्रसंत ।

चंदन भुवंगा बेढ़िया, तऊ सीतलता न तजंत ॥

नि० २६-२, सा० ५६-५, साबे० ४७-५७, सासी० ६-१२४ में उक्त साखी की द्वितीय पंक्ति के 'बेढ़ियौ' के स्थान पर बेधिया या बेधियौ पाठ-भेद मिलते हैं। इन प्रतियों के भ्रतिरिक्त यह साखी गु० में भी १७४वें सलोक के रूप में मिलती है : ग्रौर वहाँ भी 'बेढ़ियौ' पाठ ही मिलता है । इस प्रकार उक्त शब्द के पाठ के संबंध में प्रतियों के मुख्यतया दो पक्ष हो जाते हैं—एक पक्ष दा० स० गुरा तथा गू० का है, जो बिढ़िया या बिढ़िग्री पाठ प्रस्तुत करता है ग्रीर दूसरा नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ का है जो 'बेधिया' या 'बेधियौ' पाठ प्रस्तुत करता है। 'बेघना' क्रिया का प्रयोग लक्ष्य-संघान करने, छिद्र करने अथवा अत्यन्त उग्र गंध का प्रसार करने के अर्थ में होता है । किन्तू प्रस्तृत प्रसंग में इन अर्थों में से किसी की भी उपयुक्तता सिद्ध नहीं होती । इस पंक्ति का मूल भाव यह है कि सर्पों द्वारा प्रभावित होने पर भी चन्दन ग्रपनी शीतलता नहीं छोड़ता। इस भाव में 'बेढ़ना' पाठ ही स्रधिक समीचीन होगा। डाँ० रामकुमार वर्मा ने 'संत कबीर' के शब्दकोष (प० १४३) में 'बेढियौ' शब्द का ग्रर्थ (कदाचित संस्कृत 'वेष्ट्' के ग्राधार पर) 'घिरा हुग्रा' दिया है। खेतों में बाड़ लगाने या रूँधने के ग्रर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग प्रचलित है। कबीर ने ग्रन्यत्र इसका प्रयोग निम्नलिखित प्रसंग में किया है; तुल ० दा ० नि० केदारी १२, गु० केदारा ४ तथा बी० शब्द ७२ : चलत कत टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो । नऊं (बी० दसहुं) दुवार नरक घरि मूंदे (गु० ग्रसित चरम बिसटा के मूदे) तुं दूर्गीघ कौ बेढ़ौ ॥ यहाँ 'बेढ़ौ' से 'ग्रावरणा' या उससे मिलता-जुलता कोई ग्रर्थ ग्रहरण किया जा सकता है। 'बेढना' का प्रयोग ग्राग लगने या लगाने के अर्थ में भी किया जाता है। इसी अर्थ में अवधी, भोजपुरी का 'बेढ़ा बाजै' ग्रर्थात् 'ग्राग लगे' (तिरस्कारसूचक) मुहावरा प्रचलित है जो प्रायः स्त्रियों द्वारा व्यवहृत होता है। कदाचित् ज्वाला की ही लक्ष्मणा पर इसका प्रयोग सर्प आदि विषैले जन्तुओं के तीक्ष्ण विष अथवा किसी तीक्ष्ण बात के प्रसार के लिए

भी किया जाता है। सर्प अथवा विच्छू द्वारा काटे जाने पर सारा शरीर उनके विष से 'वेढ़ा हुआ' कहा जाता है और इसी प्रकार किसी कटुवचनी की तीक्ष्ण बातों द्वारा सारा गाँव 'वेढ़ा हुआ' कहा जाता है। जिस साखी के पाठ पर विचार किया जा रहा है उसमें 'वेढ़ियौ' शब्द का प्रयोग क्षेथे जाने अथवा विष की ज्वाला से दग्ध किये जाने के अर्थ में ही किया गया प्रतीत होता है। आगे शीत-लता के प्रसंग से इस अर्थ की प्रमाणिकता और भी अधिक विचारणीय हो जाती है। अर्थ जो भी हो, किंतु 'वेधिया' की अपेक्षा 'वेढ़िया' या 'वेढ़ियौ' पाठ की अष्टिता अक्षुण्ण है। नि० सा० सावे० सासी० की यह विकृति फ़ारसी लिपि के कारण पैदा हुई ज्ञात होती है, क्योंकि उसमें शीघ्रतावश 'डाल' (=ड) के स्थान पर प्रायः लोग 'दाल' (=द) लिख जाया करते हैं।

- (ग) राजस्थानी-प्रभाव का साम्य—निम्नलिखित राजस्थानी-प्रयोग नि० सा० साबे० सासी० में समान रूप से पाये जाते हैं—
  - १. नि० २१-४८, सा० ४३-४७, साबे० ७३-३७ तथा सासी० ३१-५ की दूसरी पंक्ति का पाठ हैं : हरि बिच पाड़ै ग्रंतरा, जम देसी मुख धूरि ॥
  - २. नि० २१-३७, सा० ४२-६७, सावे० ७३-३६ तथा सासी० ३१-५२ की दितीय पंक्ति का पाठ है : उडि के भसम ज़ लागसी, सूना होय सरीर।
  - ३. नि० २०-३७, सा० ४०-१६, साबे० २-२२, सासी० ३-१४ की द्वितीय पंक्ति : ते जन ऊभा सुखसी, ज्यों दाहै दाभा रूख।
- ४. नि॰ ३-१, सा० ११-१, साबे॰ ३४-३८, सासी॰ १३-८६ की द्वितीय पंक्ति: सांस सांस संभालतां, इक दिन मिलसी आया। यह साखी गुगा॰ ८-८ पर दादू के नाम से मिलती है, वहाँ इसका पाठ है—

# दादू सांस सांस संभारतां, इक दिन मिलिहै स्राय। सुमिरन पेंड़ी सहज का, सतगुर दिया दिखाय।।

दादू की छाप मिलने से नि० सा० साबे० सासी० में इस साखी की स्थित श्रौर भी चिंत्य हो जाती है।

(घ) पुनरावृत्ति-साम्य—नि० सा० सावे० सासी० के संकीर्गा-सुंबंध का एक अकाट्य प्रमारा यह है कि एक ही साखी इन चारों प्रतियों में अनावश्यक रूप से दो-दो बार आयी है। नि० ४५-४ में जो साखी आती है उसका पाठ है—

कबीर हिर चरगौं चल्या, माया मोह थें टूटि । गगन मंडल ग्रासन किया, काल गया सिर कूटि ।। नि॰ ५१-११ पर यही साखी थोड़े हेर-फेर से पुनः मिल जाती है जहाँ इसका पाठ है— मन मनसा ममता मुई, श्रहं गई सब छूटि। गगन मंडल मैं घर किया, काल गया सिर कूटि।।

दोनों में पाठ-भेद नाम मात्र का है। दोनों की दूसरी पंक्तियों का पाठ लग-भग एक ही है। नि० के समान सा० साबे० में भी यह साखी दो-दो बार मिलती है: एक बार सा० १६-४ तथा साबे० ४४-४ पर, जिसका पाठ है—

कबीर तौ हरि (साबे॰ पियु) पै चला, माया मोह सों तोरि। गगन मंडल श्रासन किया, काल रहा मुख मोरि।।

ग्रौर फिर सा० ८८-२३ तथा साबे० ४६-१६ पर, जिसका पाठ है— मन की मनसा मिट गई, ग्रहं गई सब छूटि।

गगन मंडल में घर किया, काल रहा सिर कूटि ॥

सा० तथा साबे० की पहली साखी में कुछ परिवर्तन 'तोरि' ग्रौर 'मोरि' के द्वारा प्रकट होता है, किन्तु भाव, ग्रौर श्रधिकांश शब्दावली भी, वस्तुतः वही है जो दूसरी साखी में है।

सासी॰ में तो यह साखी तीन स्थलों पर ग्राती है : एक बार २६-११८ पर, जिसका पाठ है—

यह मन हरि चरने चला, माया मोह से छूटि।
बेहद माहीं घर किया, काल रहा सिर कूटि।।
दूसरी बार ४२-१६ पर, जिसका पाठ है—

मन की मनसा मिटि गई, ग्रहं गई सब छूटि।
गगन मंडल में घर किया, काल रहा सिर कूटि॥
ग्रौर तीसरी बार ४३-४ पर, जिसका पाठ है—

कबीर तौ पिउ पै चला, माया मोह से तोरि। गगन मंडल श्रासन किया, काल रहा मुख मोरि।।

दा॰ प्रतियों में भी यह साखी मिलती है, किन्तु उसका पाठ देखने से ज्ञात होता है कि उसमें नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ की भाँति पुनरावृत्ति नहीं है। नि॰ ४४-४ दा॰ में ४७-३ के रूप में मिलती है और पाठ भी शब्दश: वही है, किन्तु दूसरी साखी, जो दा॰ में ४१-७ पर मिलती है, इस प्रकार है—

मन मारचा ममिता सुई, ग्रहं गई सब छूटि। जोगी था सो रमि गया, ग्रासिए। रही बिभूति॥

उक्त साखी के पाठ पर ध्यान देने से ज्ञात होगा कि इसकी प्रथम पंक्ति का पाठ अन्य प्रतियों के पाठ से मिलता है, किन्तु द्वितीय पंक्ति का पाठ नितान्त भिन्न हो गया है। यदि दूसरी पंक्ति का पाठ दा० में भी अन्य प्रतियों के समान ही मिलता तो दा० नि० सा० साबे० सासी० अर्थात् पाँचों में संकीर्ण-संबंध मानना पड़ता, किन्तु दा० में पुनरावृत्ति के अभाव से यह संबंध केवल नि० सा० साबे० सासी० तक ही सीमित रह जाता है।

नि० साव साबे । सासी० में संकीर्ग-सम्बन्ध सिद्ध हो जाने पर नि० सा०, नि० साबे०, नि० सासी०, सा० साबे०, सा० सासी०, साबे० सासी०, नि० साबे० साल , नि० सा० सासी० ग्रीर सा० साबे० सासी० का सम्बन्ध भी सिद्ध होता है, क्योंकि उक्त सभी समुच्चय नि० सा० साबे० सासी० के ग्रन्तर्गत समाहित हैं।

दा॰ नि॰ सा॰ सासी॰ का संकीण नं संबंध (क) पुनरावृत्ति-साम्य—उदाहरण निम्नलिखित हैं—

१. दा० ३-४, नि० ४०-२१, सा० १६-४, साबे० १४-६६, सासी० १६-४ स० ७-३ तथा गुगा० २०-५३ का पाठ है—

बासुरि सुख नां रैंन सुख, नां सुख सुपिनंतर माहि।
कबीर बिछुड़े रांम सौं, नां सुख धूप न छाहि।।
दा० ३१-४, नि० ३३-४, सा० ६३-१२ तथा सासी० ३७-६ पर यह साखी पुन:
इस प्रकार मिलती है—

बासुरि गम नींह रैंन गम, नींह सुपिनंतर गंम। कबीर तहां बिलंबिया, जहां छांह नींह घंम।।

२. दा० ५१-४ ( ग्रन्था० पाद-टिप्पणी में ), नि० ५६-३, सा० ६७-७ तथा सासी० ८२-६ का पाठ है—

दाघ कलापी सब दुखी, सुखी न देखा कोइ।
को पुत्रा को बांधवा, को धन हीनां होइ।।
तुल० दा० ५१-३, नि० ५६-४, सा० ६७-८, सासी० ८२-७—
दाघ कलापी सब दुखी, सुखी न देखा कोइ।
जहं जहं भक्ति कबीर की, तहं दुक घीरज होइ।।
दोनों की प्रथम पंक्तियों का पाठ शब्दशः वही है।

- (ख) राजस्थानी, पंजाबी-प्रभाव का साम्य—निम्नलिखित उदाहरगा विशेष रूप से विचारगीय हैं—
  - १. दा० ३५-२, नि० ३७-३, सा० ६६--१, सासी० २०-५ : भांडा घडि
    जिन मुख दिया, सोई पूरएा जोग ।

- २. दा२ दा३ २२-७, नि० १६-६, सा० ३०-७, सासी० १७-४२ : ऊजड़ खेड़े ठीकरी, घड़ि घड़ि गए कुम्हार।
- ३. दा० १६-२७, नि० १६-२६, सा० ३६-१७, सासी० ६८-१६ : सब ग्रासन ग्रासा तर्गां, निरवरत के कोई नाहि।
- ४. दा२ दा३ १२-२४, नि० १६-२४, सा० ३०-११, सासी० १७-६: कबीर केवल हाड़ का, माटी तरणां बंधांन ।

प्राचीन पिश्चमी हिन्दी तथा अप्रभ्रंश में भी 'तगां' का प्रयोग यत्र-तत्र मिलता है, किन्तु यह विभक्ति कबीर की रचनाश्रों में अपवाद रूप से ही मिलती है, इसिं लिए संभावना इसके विषय में पश्चिमी-प्रभाव की ही यथेष्ट है।

(ग) प्रक्षेप-साम्य—दा२ दा३ ५३-६, नि० ५०-६६, सा० १०४-८, सासी० ५-५७ तथा गुरा० १७२-४० का पाठ है—

> बेकांमीं कों सर जिन बाहै । सांटी खोवे मूल गंवावै ।। दास कबीर ताहि को बाहै । रार समय सनसुख सरसावै ।।

कबीर की साखियों से इसका छंद भिन्न होने के कारण इसकी प्रामाणिकता में सन्देह होता है, ब्रौर इसीलिए वह समुच्चय भी संदिग्ध माना गया है जिसमें यह चौपदी मिलती है।

दा० नि० सा० सासी० तथा दा३ नि० सा० सासी० गुरा० में परस्पर संकीर्ग-संबंध सिद्ध हो जाने पर दा० नि०, दा० सा०, दा० सासी०, नि० सा०, नि० सासी०, सा० सासी०, दा० नि० सा०, दा० नि० सासी० तथा नि० सा० सासी० के संकीर्ग-संबंध भी सिद्ध हो जाते हैं।

# बी॰ साबे॰ का संकीण -संबंध

- (क) नागरी-लिपि-जिनत विकृति-साम्य—इस प्रसंग में निम्नलिखित उदा-हरगा विचारगीय हैं—
- १. दा० गौड़ी ८६, नि० गौड़ी ६२ तथा गु० गउड़ी ३६ की प्रथम दो पंक्तियों का पाठ है: हिर ठग जग कों ठगौरी लाई। हिर के बियोग कैसे जिग्र उं मेरी माई।। दा० नि० गु० का उक्त पद बी० तथा शबे० में भी मिलता है। बी० शब्द ३६ तथा शबे० (२) मिश्रित १४ में 'माई' के स्थान पर भाई पाठ मिलता है। 'भाई' (—भ्राता) ग्रपने सामान्य ग्रथं में ही प्रयुक्त हुम्रा है। 'माई' शब्द का प्रयोग मध्यकालीन साहित्य में मुख्यतया दो ग्रथों में होता था: एक 'माता' ग्रथं में ग्रौर दूसरा सखी ग्रथं में। कबीर की रचनाम्रों में भी इसके प्रयोग दोनों ग्रथों में मिलते हैं। पहले ग्रथं के लिए द्रष्टव्य: दा० नि०

गौड़ी २१-३, ४ तथा गु० गूजरी २-३, ४---

ठाढ़ी रोवे कबीर की माइ। ऐ लरिका कैसे जीवें खुदाइ।। कहै कबीर सुनो री माई। पूरएाहारा त्रिभुवनराई।।

त्र्यथवा बी० शब्द १००-१: देखौ लोगा हरि कै सगाई।

माइ धरै पुत्र धिया संग जाई।

तथा बी० कहरा ११-५: माई मोर मुवल पिता के संगे, सर रचि मुवल संघाती गे।

किन्तु प्रेम, विरह म्रादि का प्रसंग रहने पर यह शब्द सखी के प्रेमपूर्ण सम्बोध्यन का द्योतक होता है। तुलं व्हार गौड़ी ११७-१ तथा नि गौड़ी १२०-१—हिर मोरा पीव माई हिर मोरा पीव। हिर बिनु रिह न सकै मोरा जीव।। ( म्रर्थात् हे सखी! हिर मेरा पित है, उसके बिना मैं जी नहीं सकती।) बी विश्वा शबे में भी म्रन्यत्र कई स्थलों पर यह शब्द इसी म्रर्थ में प्रयुक्त हुमा है। तुलना के लिए दे बी वि ६-१—

माई मोर मनुसा स्रति सुजान । घंघा कुटि कुटि करै बिहान ।।

( ग्रथीत् हे सखी, मेरा खसम बड़ा ही भला है . . . इत्यादि । )

इस ग्रर्थ में 'माई' शब्द का प्रयोग मध्यकालीन साहित्य में बहुत व्यापक रूप से मिलता है। कबीर के ग्रतिरिक्त ग्रन्य किवयों की रचनाग्रों में भी इसका प्रयोग इसी ग्रर्थ में हुन्ना है; उदाहरए।तया—

माई री घन घन ग्रंतर दामिनि। --सूर

ग्रथवा: माई मुक्ते कब मिलिहै मेरौ जियरा कौ प्रान ग्रघार।—मीरां

जिस पंक्ति के पाठान्तरों पर विचार किया जा रहा है उसमें हिर के वियोग का प्रसंग रहने से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि ग्रागे हिर से वियुक्त जीवात्मा की उक्ति है। कबीर के साहित्य में परमात्मा-जीवात्मा के सम्बन्ध का वर्णन सर्वत्र पित-पत्नी के रूप में मिलता है। जीवात्मा के स्थान पर जहाँ कहीं कबीर ने स्वयं ग्रपना ग्रारोप किया है वहाँ कबीर की उक्तियाँ भी उसी रूप में ग्रायी हैं। इस प्रकार उक्त प्रसंग में 'माई' पाठ ही वस्तुतः सार्थक ग्रौर प्रयोगसम्मत सिद्ध होता है, 'भाई' नहीं; क्योंकि कोई स्त्री ग्रपने स्वाभाविक प्रेमोद्गार ग्रपनी सखी को ही सुनाती है, भाई को नहीं। इस परिवर्त्तन का मूल कारण यह ज्ञात होता है कि जिस प्रति से यह पाठ ग्रन्य प्रतियों में ग्राया उसके प्रतिलिपिकार को 'माई' शब्द का ठीक ग्रथ न ज्ञात रहने के कारण इस स्थल पर भ्रम हो गया। इसी भ्रम में लिप-भ्रम भी सिम्मलित हो गया। नगरी ग्रौर उससे उत्पन्न लिपियों

में 'म' तथा 'भ' में इतना सूक्ष्म अन्तर रहता है कि भ्रम हो जाना कठिन नहीं। उर्दू में इस प्रकार के भ्रम की सम्भावना नहीं है।

- (ख) पुनरुक्ति-साम्य—ग्रनावश्यक पुनरुक्ति-साम्य के निम्नलिखित स्थल विचारणीय हैं—
- १. बी॰ शब्द ६० की प्रथम दो पंक्तियों का पाठ है: जो चरखा जिर जाइ बढ़द्द्या ना मरें। कातों सूत हजार चरखुला जिन जरे।। ग्रीर ग्रागे उसी की नवीं तथा दसवीं पंक्तियों का पाठ है: देव लोक मिर जाहिंगे एक न मरें बढ़ाय।। यह मन रंजन कारने चरखा दियो हढ़ाय।। दोनों के गहरे काले ग्रक्षरों वाले ग्रंश विचारणीय हैं। पहले एक बार 'बढ़द्द्या ना मरें' ग्रा चुकने पर पुनः 'एक न मरें बढ़ाय' ग्राना सन्देह उत्पन्न करता है। कुछ हेर-फेर से शबे॰ में भी इसी प्रकार की पुनरुक्ति मिल जाती है। शबे॰ में यह पद पहले भाग के मिश्रित पदों के ग्रन्तर्गत चौथी संख्या पर मिलता है। उसकी पहली पंक्ति का पाठ है—

चरले का सिरजनहार बढ़इया एक न मरै। फिर म्रागे छठी तथा सातवीं पंक्तियों का पाठ है—

सास मरै ननदी मरै रे लहुरा देवर मरि जाइ। एक बढ़द्रया ना मरै चरखे का सिरजनहार।।

शबे॰ में यह पुनरुक्ति और भी अधिक स्पष्ट हो गयी है। दा॰ गौड़ी १३, नि॰ गौड़ी १४ तथा सा॰ ७०-५ की आरम्भिक पंक्तियों का पाठ है-

चरला जिनि जरै।

कातोंगी हजरी का सूत नराद के भइया की सौं।। शेष दोनों पंक्तियों का पाठ इस प्रकार है—

सब जगही मरि जाइयो एक बढ़इया जिनि मरै। सब रांगानि की साथ चरखा को धरै।।

(ग) प्रक्षेप-साम्य बी० ग्रौर शबे० के संकी ग्रां-सम्बन्ध का तीसरा ग्रौर सब से ग्रिधिक पुष्ट प्रमाण यह है कि दोनों में एक पद ऐसा मिलता है जिसकी विभिन्न पंक्तियाँ ग्रन्य प्रतियों के विभिन्न पदों से ली हुई ज्ञात होती हैं। बी० शब्द ६६ तथा शबे० (२) चितावनी १३ में इसका पाठ निम्नलिखित रूप में मिलता है—

श्रब कहं चले हो श्रकेले मीता । उठहु न करहु घरहु की चिंता ।। खीर खांड घृत पिंड संवारा । सो तन लै बाहरि करि डारा ।। जिहि सिर रचि रचि बांधौ पागा । सो सिर रतन बिडारै कागा ।। हाड़ जरें जस जंगल लकरों । केस जरें जस त्रिन की कूरी ।। श्रावत संघ न जात संघाती । काह भए दर बांधे हाथी ।। माया को रस लेन न पाया । श्रंतर जम बिलार होइ घाया ॥ कहींह कबीर नर श्रजहुं न जागा । जम का मुख्द मंभ सिर लागा ॥ इसकी दूसरी पंक्ति दा० नि० गौड़ी ६३ में दूसरी पंक्ति के रूप में मिलती हैं जहाँ इसका पाठ है—

खीर खांड घृत पिंड संवारा । प्रान गए ले बाहर जारा ।। तीसरी पंक्ति दा० सोरिठ ३४, नि० सोरिठ ३३ (ग्रन्था० २६५ ) में चौथी पंक्ति के रूप में ग्रीर गु० गउड़ी ३५ में प्रथम पंक्ति के रूप में मिलती है। दा० नि० में इसका पाठ है—

जा सिर रिच रिच बांधत पागा। ता सिर चंच संवारत कागा।। ग्रौर गु० का पाठ है—

जिहि सिर रिच रिच बाधत पाग । सो सिरु चुंच सवारिह काग ।। चौथी पंक्ति गु० गौंड २ में तृतीय पंक्ति के रूप में इस प्रकार ब्राती है—

हाड जले जैसे लकरी का तूला। केस जले जैसे घास का पूला।।
पाँचवीं पंक्ति दा० गौड़ी ६८ तथा नि० गौड़ी १०२ (ग्रंथा० पद ६८) की
चौथी पंक्ति के रूप में ग्रौर गु० भैरउ २ की तीसरी पंक्ति के रूप में मिलती
है। दा० नि० गु० में इस पंक्ति का पाठ है—

श्रावत संघ न जात संघाती । कहा भएउ दर बाधे हाथी ।। छठी पंक्ति दा० गौड़ी १०१ तथा नि० गौड़ी १०५ (ग्रंथा० पद १०१) की प्रथम पंक्ति है, जहाँ इसका पाठ है—

माया का रस खान न पावा । तब लिंग जम बिलवा ह्वै घावा ।। इसी प्रकार उक्त पद की ग्रंतिम पंक्ति दा० भैकं २६ तथा गु० गौंड २ की ग्रांतिम पंक्तियों के रूप में मिल जाती है जहाँ इनका पाठ है—

कहै कबीर तबहों नर जागै। जम का डंड मुड़ महिं लागै।।

किसी एक पद की विभिन्न पंक्तियों को अकारण अनेक पदों में बिखेर देने की अपेक्षा अनेक स्थलों से कुछ पंक्तियाँ लेकर एक नये पद की मुख्टि कर देना अधिक स्वाभाविक लगता है।

इस पद के संबंध में एक विशेष बात ग्रौर भी मिलती है। इसकी पाँचवीं पंक्ति शबे॰ की ७वीं पंक्ति से भी तुलनीय है जिसका पाठ है—

श्रावत संघ न जात संघाती । कहा भए दल बांघे हाथी ।।

शबे० के ग्रितिरिक्त यह पद दा० में गौड़ी ६ द पर, नि० में गौड़ी १०२ पर गु० में भैरउ २ पर ग्रीर शक० में सायरी १ द पर भी मिलता है। ऊपर उद्धृत पंक्ति सभी प्रतियों में समान रूप से इसी पद में मिलती है। विभिन्न परम्परा वाली अनेक प्रतियों के समान साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि उक्त पंक्ति की स्थिति वस्तुतः इसी पद में होनी चाहिए। ग्रतः शबे० के पहले पद में यह ग्रनावश्यक रूप से ग्रा गयी है। यह ध्यान देने की बात है कि शबे० के जिस पद में यह ग्रनावश्यक पुनरावृत्ति मिलती है वह इसके ग्रतिरिक्त केवल बी० में ही मिलता है, ग्रन्य प्रतियों में नहीं। इससे यह स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि शबे० में यह पंक्ति एक बार ग्रपने उपयुक्त स्थल पर ग्राकर पुनः दूसरी बार बीजक के प्रभाव से ही ग्रायी है।

# शक० तथा शबे० का संकीण संबंध

- (क) पुनरुक्ति-साम्य—इस प्रकार के साम्य का निम्नलिखित उदाहरएा शकः तथा शबे॰ में समान रूप से मिलता है—
- १. दा० गौड़ी १२६, नि० गौड़ी १३२ तथा स० ६१-१ की सातवीं पंक्ति का पाठ है: यह संसार सकल है मैला राम कहैं ते सूचा । शक० गौड़ी ८, शबे० (१) चिता० उप० २२ में उक्त पंक्ति का पाठ है: यह संसार सकल जग मैला नाम गहे तेहि सूचा । एक बार 'संसार' का उल्लेख हो जाने पर पुनः उसका समानार्थी 'जग' मिलने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं समफ पड़ता । इससे ज्ञात होता है कि शक० और शबे० में यह पुनरुक्ति केवल भ्रम के कारण हुई है। इसके विपरीत दा० नि० स० का पाठ जो ऊपर उद्धृत किया गया है, इस त्रुटि से वंचित रहने के कारण श्लेष्ठ और प्रामाणिक ज्ञात होता है।
- (ख) पुनरावृत्ति-साम्य—एक पद की दो पंक्तियाँ ऐसी हैं जो शक भ्रौर शबे • में दो-दो बार मिलती हैं। तुलनीय शक • मंगल ३ की भ्रंतिम दो पंक्तियाँ—

मंगल कहि कबीर संत जन गावहीं । गुरु संगति सतलोक सो हंस सिधावहीं ।। तथा उसी के १५वें मंगल की ग्रंतिम दो पंक्तियाँ—

यह मंगल सतलोक के हंसा गावहीं । कहिंह कबीर सतभाव तो लोक सिधावहीं ।। शक० के समान शबे० में भी यह पंक्तियाँ लगभग उसी रूप में दो बार मिलती हैं। तुल० शबे० (४) मंगल ४ की ग्रंतिम पंक्तियाँ— यह मंगल सतलोक के हंसा गावहीं। कहिंह कबीर समुभाय बहुरि न ग्रावहीं।।

तथा उसी के मंगल १२ की म्रांतिम दो पंक्तियाँ—

यह मंगल सतलोक के हंसा गावहों । कहीं ह कबीर समुभाय बहुरि निह स्रावहों ।। इन पंक्तियों की स्रधिकांश शब्दावली वहीं है जो शक की है । इतना ही नहीं, दोनों की स्रंतिम पंक्ति दोनों में एक-एक स्थल पर स्रौर भी मिल जाती है । उदाहरण के लिए तुल शक मंगल १ की स्रंतिम पंक्ति—

पर्म आनंद जब होय तो गुरुहिं मनाइए। कहिं कबीर सतभाव तो लोक सिधाइए।। इसकी दूसरी पंक्ति शब्दशः वही है जो उसके तीसरे और १५वें मंगल में मिलती है। शक० का पहला मंगल शबे० (४) में पाँचवें पद के रूप में मिल जाता है जिसकी ग्रंतिम पंक्तियों का पाठ है—

परमानंदित होय तो गुरुहिं मनाइए। कहिं कबीर सतभाव तो लोक सिधाइए।। इस प्रकार दो पंक्तियाँ दोनों में दो-दो स्थलों पर ग्रीर एक पंक्ति दोनों में तीन-तीन स्थलों पर मिलती है।

(ग) प्रक्षेप-साम्य—उदाहरए। निम्नलिखित हैं—
१. शवे० (१) विरह शब्द १ की ग्रंतिम पंक्तियों का पाठ है—
दास कबीर यह करत बिनती महा पुरुष श्रव मानिए।
दया कीजै दरस दीजै श्रपना करि मोहि जानिए।।
किन्तु शक० में इनका पाठ है—

धर्मदास जन करत बिनती साहब कबीर श्रव मानिए। नैन भरि भरि दरस दीजै निमिष नेह न तोडिए।।

जिससे यह सन्देह होता है कि उक्त पद कदाचित् कबीर का नहीं, प्रत्युत उनके तथा-कथित शिष्य धर्मदास का है। उनकी छाप के कूछ ग्रन्य पद भी मिलते हैं।

२. इसी प्रकार का एक अन्य छंद भी 'पंचायतन मंगल' के नाम से दोनों में समान रूप से मिलता है | शक० में यह छंद पृ० ६१ से आरम्भ होता है और शबे० में भाग ४ के पृ० ७ से | छंद लंबा है अतः उसका केवल प्रथम मंगल उद्धृत किया जा रहा है, जो इस प्रकार है—

सत्य सुकृत सत नाम को ब्रादि मनाइए। सुर्त जोग संतायन निसि दिन ध्याइए।। सतगुर चरन मनाय परम पद पाइए। कै दंडवत प्रनाम सुमंगल गाइए।।

मंगल गावहिं कामिनी जहां शशि ( शबे० सत्य ) शीतल स्थान है ।
परम पावन ठांव श्रविचल जहं शिश सूरज की खान है ।।
मानिकपुर एक गांव श्रविचल जहं न रैनि बिहानि है ।
कहै कबीर सो हंस पहुंचे जो सत्य नामहिं जानिहै ।।
'पंचायतन मंगल' में इसी प्रकार के पांच छंद मिलते हैं श्रौर उक्त छंद की

ग्रंतिम पंक्ति सभी के ग्रंत में भाती है। इसमें सन्देह के लिए पर्याप्त सामग्री वर्त-मान है। पद की पहली पंक्ति में 'सत्य सुकृत' तथा 'सुर्त जोग संतायन' का ध्यान करने का उपदेश दिया गया है। जैसा एक बार पहले संकेत किया जा चुका है, कबीरपंथी साहित्य में 'सत्य सुकृत', 'ग्रादि ग्रदली', 'पुरुष मुनीन्द्र', 'सुरित जोग संतायन' ग्रादि विभिन्न शब्द कबीर के ही बोधक हैं। इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि यह रचना पंथ के किसी परिवर्ती संत की है जिसमें उसने ग्रपने ग्रादि गुरु कबीर के प्रति यह विनयपूर्ण मंगल पद गाया है। शक् तथा शबे० में इस प्रकार के संदिग्ध पद समान रूप से मिलते हैं, ग्रतः दोनों में संकीर्ण-संबंध मानना पडेगा!

३. शक० तथा शबे० में समान रूप से कई पद ऐसे भी मिलते हैं, जिनमें चौका-ग्रारती, पान-परवाना, निर्यर-मोरन ग्रादि ग्रनेक परवर्ती साम्प्रदायिक कृत्यों का विधान है। उदाहरण के लिए तुल० शक० मंगल ६ ग्रीर शबे० (४) मंगल ४—

मंगल ग्रगम ग्रनूप संत जन गावहीं। उपजत प्रेम बिलास तौ ग्रानंद बधावहीं।। प्रथमहिं मंदिर भराय के चंदन लिपावहीं। बह बिधि ग्रारित साजि के (शबे० मोतियन थार भराय के) कलश धरावहीं। सत गुर बिप्र बुलाय के लग्न सुधावहीं। सजन कुटुंब परिवार सुमंगल गावहीं। हीरा जीव ( शबे० हंस ) बैठाय के शब्द सुनावहीं ।। तेहि कुल उपजे दास परम पद पावहीं। मिटचो करम को ग्रंक ग्रगम गम तब भयो।। पायौ सुरत सनेह ( शबे॰ सूरित सोहं ) तो संसय सब गयो ।। भक्ति हेत् चित लाय कै ग्रारति उर घरे। तिज पाखंड श्रभिमान तो दुरमित परिहरे।। शिबे॰ में अतिरिक्त : तन मन धन और प्रान निछावरि कीजिए। त्रिगुन फंद निरवारि पानि निज लीजिए।। ] मंगल कहींह कबीर भाग सो पावहीं। सतगुर के परसंग हंस चलि जावहीं।। ( शबे० कहींह कबीर समुभाय बहुरि नहिं स्रावहीं । ) यह मंगल सतलोक के हंसा गावहीं ।।

इसी प्रकार शक० मंगल १ तथा शबे० (४) मंगल ५ में भी यही क्रिया-कलाप श्रौर श्रधिक विस्तार से गिनाये गये हैं । इस पद का पाठ है—

पूरणमासी ब्रादि सुमंगल गाइए। सतगुर के पद परस परम पद पाइए।।
प्रथमिहं मंदिर भराइ के चंदन लिपाइए। नूतन बस्तर ब्रानि के चंदवा तनाइए।।
पल्लव सिहत सो कलशा तहां धराइए। पांच जोति के दीप सो तहां बराइए।।
गज मोतियन के चौक सो तहां पुराइए। तापर निरयर घोती मिष्ठाझ चढ़ाइए।।
तब सतगुर के हेत तो ब्रासन बिछाइए। गुर के चरण पखार के ब्रासन बिठाइए।।
केरा और कपूर सो बहु बिधि लाइए। ब्रष्ट सुगंध सुपारी सो पान चढ़ाइए।।
जल दल शील सुधारि के जोति बराइए। ताल खदंग बजाइ के मंगल गाइए।।
साधु संत मिलि ब्राइ के ब्रारित उतारिए। ब्रारित करि पुनि निरयर तहवां मुराइए।।
पुरुष को भोग लगाइ सखा मिलि पाइए। जुग जुग छुधा बुकाय तो पाय ब्रधाइए।।
परम ब्रानंद जो होइ तो गुरुहिं मनाइए। कहिंह कबीर सतभाव तो लोक सिधाइए।।

इस पद में कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। प्रथम उद्घृत पद की तीसरी पंक्ति दूसरे में भी तीसरी पंक्ति के रूप में मिलती है। इसके ग्रति-रिक्त इस पद में 'पूरनमासी' शब्द भी विचारणीय है। यह पूर्रिणमा कौन सी है—इसका उत्तर कबीरपंथी साहित्य में मिल जाता है। कबीरपंथियों में कबीर के जन्म-दिवस के सम्बन्ध में एक चौपदी प्रचलित है—

चौदह सौ पचपन साल गए, चन्द्रवार एक ठाठ ठए ।। जेठ सुदी बरसायत को, पूरनमासी प्रगट भए ॥

इस प्रसिद्धि के अनुसार यह सिद्ध होता है कि कबीर का जन्म सं० १४५५ वि० में ज्येष्ठ पूर्णिमा चंद्रवार को हुआ था । कबीरपंथियों में इस तिथि के संबंध में दो मत नहीं हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि जिस पूर्णिमा को ग्रुभ दिन मान कर यह मंगल गाया गया है वह वास्तव में कबीर का जन्म-दिवस हैं। बरसायत का उत्सव अब भी कबीरपंथियों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है जिसमें इस प्रकार के मंगल मुख्य रूप से गाये जाते हैं । प्रश्न यह उठता है कि कबीर की प्रामाणिक रचनाओं में क्या इन मंगल-गीतों को सम्मिलित किया जा सकता है ? क्या कबीर या कबीर की कोटि का कोई अन्य महापुरुप अपने जन्म-दिवस के गीत बना कर गायेगा ? कबीर की अन्य रचनाओं को दृष्टि में रखते हुए यह प्रवृत्ति नितांत अस्वाभाविक लगती है ।

एक अन्य उदाहरण भी कम रोचक नहीं है। शक० में पृ० ६० पर नारियल मोरने का एक शब्द (=पद) दिया हुआ है जो शबे० (४) में 'राग गारी' के श्रन्तगंत तीसरे शब्द के रूप में मिलता है। पद इस प्रकार है—
बनजारिन बिनती करे सुन साजना। निरयर लीन्हों हाथ संत सुन साजना।।
बिना बीज को वृक्ष है सुन साजना। बिनु धरती श्रंकर संत सुन साजना।।
ताको मूल पताल है सुन० निरयर फल शुभ जान ( शबे० निरयर सीस श्रकास)।
शक० में श्रितिरिक्त: निरयल लायो भेंट हो सुन० हंस उधारण काज संत०।
शबे० में श्रितिरिक्त: बिना शब्द जिनि मोरहू सुन० जीव एकोतर हानि संत०।
गुर के शब्द ले मोरहू सुन० हंस उतारो पार ( शबे० फूटे जम को कपार )।
सिखयां पांच सहेलरी सुन० नौ नारी विस्तार संत०।

कहैं कबीर बघेल सों सुन० रानी इंदुमती (शवे० इंद्रमती) सरदार संत सुन०।।

कबीरपंथ में 'चौका ग्रारती' को बड़ा महत्व दिया जाता है। कदाचित् इससे बढ़ कर ग्रन्य कोई धार्मिक कृत्य उक्त पंथ में नहीं है। इसी के ग्रन्तर्गत एक कृत्य नारियल मोड़ने (—तोड़ने) का भी होता है, ग्रौर उक्त मंगल उसी ग्रव-सर पर गाये जाने के लिए है। कबीरपंथ में इस मंगल का बड़ा ग्राध्यात्मिक महत्व है ग्रौर कबीरपंथियों के समक्ष इसकी गर्माना कबीर की ग्रप्रामाग्मिक रचनाग्रों में करना बड़े साहस का कार्य है। उनके ग्रनुसार बनजारिन जीवात्मा का प्रतीक है ग्रौर नारियल ब्रह्मांड का। जिस प्रकार नारियल तोड़ कर गरी ग्रलग कर लेते हैं उसी प्रकार जड़-चेतन की ग्रंथि तोड़ कर जीव को विषय-वासनाग्रों से विमुख करना चाहिए, जिससे वह पाँच तत्वों, पचीस प्रकृतियों तथा नौ नाड़ियों के बंधन से—ग्र्यात् पाथिव शरीर के बंधन से—मुक्त हो जाय।

किन्तु यहाँ म्राध्यात्मिक गंभीरता का प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या कबीर ने अपने जीवन-काल में कोई संप्रदाय चलाकर चौका-म्रारती म्रादि के लिए नियम-विधान की सृष्टि की थी म्रीर उक्त म्रवसरों पर गाये जाने के लिए कुछ विशिष्ट पदों की रचना की थी या नहीं ? समस्या विचारणीय है । म्रंतिम पंक्ति में बघेल ग्रौर रानी इंद्रमती के उल्लेख से सन्देह के लिए ग्रौर भी म्रधिक सामग्री मिल जाती है । यह इन्द्रमती कौन है, इसका ठीक पता नहीं लगता । वर्त्तमान रीवाँ-नरेश के भूतपूर्व पर्सनल म्रसिस्टेंट श्री रमाशंकर मिश्र से पूछने पर ज्ञात हुम्मा है कि रीवाँ की राज-वंशावली में इन्द्रमती नाम की कोई महारानी नहीं मिलती । रीवाँ गजेटियर में कबीर के समकालीन नरेशों का निम्नलिखित विवन

१. दे॰ महन्त वंशृदास जी रचित तथा स्वसम्बेद् कार्यालय, सीयाबाग द्वारा प्रकाशित 'चौका बिचान', पृ॰ २४-२९।

भूमिका: प्रतियों का संकीर्गा-संबंध

| रग | मिलता | है |
|----|-------|----|
|    |       |    |

| वंश-क्रम | समय               | नरेश             | रानियाँ           |
|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| १५       | श्रज्ञात          | नरहरि देव        | महारानी रतनकुँवरि |
| १६       | सन् १४७० से ६५ ई० | भीरदेव या भैरदेव | रणदेवी, दूसरी का  |
|          |                   |                  | नाम श्रज्ञात      |
| १७       | १४६५-१५०० ई०      | सालिवाहन         | कनककुँवरि         |
| १ =      | १५००-१५४० ई०      | वीरसिंह देव      | सूर्यकुँवरि       |
| 38       | १५४०-१५५५ ई०      | वीरभान           | रतनकुँवरि         |
| २०       | १४४४-१५६२ ई०      | रामचन्द्र या     | श्रज्ञात          |
|          |                   | रामसिंह          |                   |

ज्ञात होता है कि इन्द्रमती बघेल-वंश के किसी ग्रन्य छोटे-मोटे राजा की स्त्री थी, जिसका उल्लेख उक्त पद में हुग्रा है। कबीरपंथी साहित्य में गिरिनार के चंद्रविजय नामक राजा की स्त्री इन्द्रमती को ज्ञानी (कबीरदास का द्वापर-युगीन ग्रवतार) द्वारा पान-परवाना देने का वर्णन मिलता है (उदाहरण के लिए दे॰ ग्रनुराग-सागर, सीयाबाग, पृ० ५२-६२)। संभव है, यहाँ भी उसी इन्द्रमती की ग्रोर संकेत हो। जो भी हो, इसे कबीर की रचना निरापद रूप से नहीं माना जा सकता।

# नि॰ शक॰ का संकीर्ण-सम्बन्ध

(क) प्रक्षेप-साम्य—दो पद ऐसे हैं जो शक को धर्मदास के नाम से मिलते हैं स्रौर वे नि को भी ज्यों के त्यों मिल जाते हैं—स्रांतर केवल इतना है कि नि को रचियता के रूप में कबीर की छाप मिलती है। इनमें से प्रथम पद शक के संप्रभाती राग के अन्तर्गत ग्यारहवीं संख्या पर मिलता है। वहाँ उसकी अन्तिम पंक्ति का पाठ है—

धर्मदास की बीनती ग्राबिगत सुनि लीजै। दरसन दीजे पट खोलि के ग्रब बिलंब न कीजै।।

नि॰ में उक्त पद बिलावल १० में मिलता है, जहाँ इन पंक्तियों का पाठ है—

> दास कबीर की बीनती श्रविगत सुनि लीजे। श्राड़ा परदा खोलि के मोहिं दरसन दीजे।।

इसी प्रकार नि॰ तथा शक॰ दोनों में आरती के छठे पद की अंतिम पंक्ति

भी विचारणीय है। शक में उसका पाठ है : श्रविगत रूप श्रधर परकास । श्रारित गावै कबीर धर्मदास ।। नि॰ में उत्तरार्द्ध का पाठ है : श्रारित गावै कबीरा दास । शक में धर्मदास का नाम मिलने से यह सन्देह उत्पन्न होता है कि उक्त पदों के मूल रचयिता कदाचित् वही थे श्रीर कबीर के शिष्य होने के नाते किसी प्रति में कबीर की वाणी के साथ ही साथ उनके भी कुछ पद संकलित कर लिए गये। श्रागे चल कर शक भें उन्हें ज्यों का त्यों ही रक्खा गया श्रीर नि॰ में उनके नाम के स्थान पर कबीर की छाप लगा दी गयी।

इसी प्रकार का एक अन्य पद भी है जिसमें संदेह के लिए सामग्री वर्ततान है। नि० ग्रासावरी १२६ तथा शक० 'कबीर-गोरख सम्बाद' ३ का पाठ है—

संतो मैं स्रविगत सूं चिल स्राया ।

मेरा मरम किनहूं निह पाया ॥ टेक ॥

नां मेरे जनम न गरभ बसेरा बालक ह्वै दिखलाया ।

कासी पुरी जंगल ( शक० जलज ) विच डेरा तहैं जुलाहै पाया । [ शक० में ग्रतिरिक्त : मातु पिता मेरे कछु नाहीं ना मेरे गृहिगी दासी ।

जुलहा के सुत ग्रान कहाए जगत करत है हांसी ॥ ]

ना मेरे धरिन गगन पुनि नांहों ऐसा ग्रगम श्रपारा।
जोति स्वरूप निरंजन देवा (शक० सत्य स्वरूप नाम साहब का) सो है
नाम हमारा।।

[ शक० में अतिरिक्तः

ग्रधर दीप जहां गगन गुका में तहां निज बस्तु हमारा । जोत स्वरूपी ग्रलख निरंजन सो जपै नाम हमारा ।। ] ना मेरै रक्त हाड़ नींह चामा एकै नाम उपासी । ग्रपरंपार पार परसोत्तम ( शक० तारण तिरण प्रभे पद दाता )

कहै कबीर श्रबिनासी ॥

इसमें कबीर द्वारा 'ग्रपने मुख तें ग्रापिन करनी' का वर्णन है। कबीर के जन्म ग्रादि से संबद्ध तथ्य वही हैं जो कबीरपंथ में ग्रयवा साधारण जनता में प्रच-लित हैं, किन्तु जिस शैली में यहाँ उनका उल्लेख हुग्रा है उससे यही ध्विन निक-लती है कि यह कबीरपंथ के किसी परवर्ती संत की रचना है जिसमें उसने ग्रपने सम्प्रदाय के मूल प्रेरक की जीवन-संबंधी घटनाग्रों को ग्रातिरंजित रूप देकर ग्रंत में उसी की छाप लगा दी है जिससे उसकी सत्यता में किसी को किचिन्मात्र भी सन्देह न रह जाय ग्रीर उस विवाद का सदैव के लिए ग्रन्त हो जाय जो उनके जन्म को लेकर उठाया जाता है। शक० में 'जलज' का पाठ-पिर-वर्त्तन उस सांप्रदायिक विश्वास की ग्रोर संकेत करता है जिसके ग्रनुसार कबीर का ग्राविर्माव लहरतारा में कमल के पुष्प पर ज्योतिष्णुंज के रूप में हुग्ना था। पद की ग्रंतिम पंक्ति में कबीर के लिए जो विशेषणा ग्राये हैं, वे भी कम विचा-रणीय नहीं हैं। कबीर के समान कोई महात्मा ग्रपने लिए इस प्रकार के विशे-पणों का प्रयोग करे—यह बात बड़ी ग्रस्वाभाविक लगतो है।

# संदिग्ध संकीण -संबंध के समचय

ऊपर जिन-जिन प्रतियों में पारस्परिक संकीर्ण-संबंध सिद्ध किया गया है केवल उन समुच्चयों में ग्राने वाले छंद निश्चित रूप से प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। जिन दो या दो से ग्रधिक प्रतियों में किसी भी प्रकार का विकृतिसाम्य नहीं मिल सका है केवल उन्हीं-उन्हों में मिलने वाले पाठ तथापद पूर्ण रूप से प्रामाणिक माने जा सकते हैं। इस प्रकार के स्वीकृत समुच्चयों का विस्तृत विवरण श्रगले श्रध्याय में मिलेगा। इन समुच्चयों में ग्रायी हुई विभिन्न प्रतियों में ऐसे कोई विकृति-साम्य नहीं मिलते जिनसे उनमें किसी भी प्रकार का संकीर्ण-संबंध स्थापित किया जा सके। दा० नि० बी०, दा० नि० गु०, दा० नि० गु० स०, दा० नि० स० शबे० तथा नि० शबे० में एकाध उल्लेखनीय विकृति-साम्य मिल जाते हैं, किन्तु उनके साक्ष्य इतने निर्बल पड़ते हैं कि उन्हें प्राय: नगण्य कहा जा सकता है। फिर भी यहाँ उनका निर्देश किया जाना ग्रावश्यक हैं।

(क) दा० नि० बी० — एक पंक्ति ऐसी है जो दा० नि० बी० तीनों के पदों में दो-दो बार मिलती है। दा० ग्रासावरी ४० तथा नि० ग्रासावरी ३५ की तीसरी तथा चौथी पंक्तियों का पाठ है—

जौ जारे तौ होय भसम तन रहत किरिमि ह्वै जाई। कांचे कुंभ उदिक भरि राख्यो तिनकी कौन बड़ाई।। उक्त पद बी० में भी ७३वें शब्द के रूप में मिलता है, जिसमें उक्त दोनों पंक्तियों का पाठ है—

जारे देह भसमं ह्वै जाई गाड़े माटी खाई । कांचें कुंभ उदक ज्यौं भरिया तन की यही बड़ाई ॥

उक्त दोनों पंक्तियों का पाठ दा० नि० केदारौ १२-३, ४ तथा बी० शब्द ७२-५, ६ से तुलनीय है जो इस प्रकार हैं—

जौ जारे तौ होय भसम तन (बी० भसम धुरि) रहत किरम जल खाई। सूकर स्वान काम को भिखन (बी० भोजन) तार्मे कहा भलाई। दोनों। कः वं० मू०—का० १४ पदों की दूसरी पंक्ति में कुछ भिन्नता है किन्तु पहली पंक्ति का पाठ दोनों में प्रायः एक ही है, अन्तर केवल शाब्दिक है। पाठ-निर्धारण में पुनरावृत्तियों की समस्या विचारणीय हो जाती है। प्रस्तुत उदाहरण में एक बात और भी विचारणीय है। उक्त दोनों पद गु० में भी क्रमशः सोरिठ और केदारा राग के अन्तर्गत मिलते हैं, किन्तु दूसरे में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं मिलतीं, केवल एक स्थान पर अर्थात् सोरिठ २ में मिलती हैं जहाँ इनका पाठ है—

जब जरीग्रे तब होइ भसम तन रहै किरम दल खाई। काची गागरि नीरु परतु है इग्रा तन की इहै बड़ाई।।

गु० में इन पंक्तियों के एक ही स्थल पर मिलने से यह सन्देह होता है कि दा० नि० बी० में वे कदाचित् भ्रम से ही दो बार आ गयी हैं। किंतु यदि इसे भूल स्वीकार कर लिया जाय•तो भी जितना अंश तीनों में समान रूप से मिलता है उसकी तुलना में केवल एक प्रमाण दोनों में संकीर्ण-संबंध स्थापित करने के लिए अपर्याप्त माना जायगा। यह भी सम्भव है कि मूल प्रति में उक्त पंक्ति उसी प्रकार से दो स्थलों पर रही हो जैसा कि वह दा० नि० बी० में मिलती है, क्योंकि दोनों पदों में शरीर की नश्वरता का प्रसंग है और उक्त पंक्ति, जो उस प्रसंग के अनुकूल एक स्वाभाविक उक्ति है, दोनों स्थलों पर आ सकती है।

(क) दा० नि० गु०—दा० नि० गु० में एक शब्द ऐसा मिलता है जो भाषा की हष्टि से कबीर की रचना के लिए सन्देहास्पद है। दा० १२-४६, नि० १६-४४ तथा गु० १६६ की दूसरी पंक्ति का पाठ है: तब कुल किसका लाजिसी जब ले धरिह मसान। 'लाजिसी' शब्द राजस्थानी का है और कबीर की मूल रचना में यह शब्द खटकने वाला है। जैसा कि प्रतियों के विस्तृत विवरण से ज्ञात होता है, दा० नि० गु० तीनों पश्चिमी प्रदेशों में वहाँ के ही निवासियों द्वारा लिपबढ़ हुई थीं। प्रतियों का भ्रादर्श सामने रहते हुए भी देश-काल के प्रभाव से विचत रहना किसी भी प्रतिलिपिकार के लिए ग्रसम्भव हो जाता है। तीनों प्रतियों में 'लाजिसी' शब्द की स्थित इसी प्रभाव के परिणाम-स्वरूप मानी जा सकती है और यह भी ग्रसम्भव नहीं कि तीनों में यह शब्द पृथक्-पृथक् सूत्रों से भ्राया हो।

दा० नि० गु० में कबीर की वाणी का बहुत बड़ा ग्रंश समान रूप से मिलता है। उस परिमाण की तुलना में केवल एक विकृति-साम्य उनमें संकीण -संबंध स्थापित करने के लिए ग्रत्यन्त अपर्याप्त है।

इस प्रसंग में एक ग्रन्य बात का भी उल्लेख कर देना ग्रावश्यक है। दा॰ बिंलावल ४, नि॰ बिलावल ३, गू॰ गींड ४ में, जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है: 'ग्राहि मेरे ठाकुर तुम्हरा जोर, काजी विकवी हस्ती तोर ॥ (दे० प्रस्तुत पुस्तक का पद २३), उस घटना की ग्रोर संकेत है जब कि कबीर को हाथी द्वारा कुचल-वाये जाने का ग्रादेश दिया गया था, किन्तु उन्हें किसी प्रकार की क्षिति नहीं हुई थी। इसी प्रकार दा० भेंक १७, नि० भेंक १६ तथा गु० भैरउ १८ (दे० प्रस्तुत पुस्तक का पद २४) में उन्हें गंगा में डुवाये जाने के ग्रसफल प्रयत्न का वर्णन मिलता है। योग तथा ग्रघ्यात्म की ग्रसाधारण शक्तियों तथा सिद्धियों के प्रति पूर्ण ग्रास्था न रखने वालों के समक्ष कवीर के जीवन की उक्त दोनों घटनाग्रों की सत्यता प्रतिपादित करना किठनाइयों से ख़ाली नहीं ग्रौर इसीलिए उपर्युक्त तीनों प्रतियों के समुच्चय की प्रामाणिकता भी संदेह के परे नहीं मानी जा सकती जिसमें कि इन घटनाग्रों का उल्लेख मिलता है। किंतु कवीर जैसे महात्मा के लिए इस प्रकार के कार्यव्यापार नितांत ग्रसंभव भी नहीं माने जा सकते; क्योंकि यदि उनमें इतना ग्रात्मवल न होता तो तत्कालीन निरंकुश यावनी शासन में रहते हुए भी ऐसा देशव्यापी प्रभाव उत्पन्न करना सहज काम नहीं था। फिर इन पदों का ग्राध्यात्मिक ग्रथं भी है ग्रौर संतों की वाणी में उसी ग्रथं की ग्रपेक्षा ग्रधिक करनी चाहिए।

(ग) दा० नि० गु० स० —दा० नि० गु० स० में भी दो सन्देहास्पद उदाहररण ऐसे मिलते हैं जिनके ग्राघार पर चारों के संकीरण -संबंध की कल्पना की जा सकती है। एक सन्देहास्पद शब्द 'ग्रहरिख' है जो दा० गौड़ी १०५, नि० विहंगड़ौ १४, गु० ग्रासा १६ ग्रीर स० ५५-१ में मिलता है। इस शब्द की विकृति के संबंध में विस्नार-पूर्वक विचार ग्रन्यत्र किया गया है। यहाँ केवल यह संकेत कर देना है कि यदि यह शब्द निश्चित रूप से विकृत मान लिया जाय तो इसका प्रभाव उक्त सभी प्रतियों के संकीर्ण-संबंध पर भी पड़ेगा जिनमें यह शब्द मिलता है।

दूसरा उदाहरण एक पंक्ति की पुनरावृत्ति का है। दा० गौड़ी ६२, नि० गौड़ी ६५, गु० विभास० ४ तथा स० ७६-१ की ग्रंतिम पंक्ति का पाठ है: कहै कबीर भिसति छिटकाई (गु० भिसति ते चूका ) दोजग ही मन मांनां। यही पंक्ति एक ग्रन्य पद के ग्रन्त में भी ग्राती है, जो दा० ग्रासावरी ४५, नि० ग्रासावरी ४८, गु० ग्रासा १७ ग्रौर स० ७६-२ के रूप में मिलता है। वहाँ भी इसका पाठ है: कहै कबीर भिसति छिटकाई दोजग ही मन मांनां। किन्तु कबीर-वाणी के इतने बड़े परिमाण में किसी एक पंक्ति का प्रसंगानुसार दो बार मिल जाना ग्रस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता।

(घ) दा॰ नि॰ स॰ शबे॰—इसी प्रकार की एक पुनरावृत्ति दा॰ नि॰ स॰

शबे० में भी मिलती है। दा० नि० गौड़ी २, शबे० (२) प्रेम ६ तथा स० ३०-१ की प्रथम पंक्ति का पाठ है: बहुत दिनन तें प्रीतम आए। भाग बड़े घर बैठें पाए।। यह पंक्ति थोड़े हेर-फेर के साथ एक अन्य पद में भी मिलती है; तुल वा० नि० गौड़ी ३, शबे० (२) प्रेम १६ तथा स० ३०-२: बहुत दिनन के बिछुरे पाए। भाग बड़े घर बैठें आए।। किन्तु किसी भी किव की रचना में प्रसंगानुकूल इस प्रकार की साधारण पुनरावृत्तियाँ हो सकती हैं। उन्हें दोनों स्थलों पर प्रामािशक रूप से स्वीकार कर लेने में कोई किठनाई नहीं उपस्थित होती और निकसी प्रकार की आस्वाभाविकता ही खटकती है। इस उदाहरण में तो दोनों पद अधिकांश प्रतियों में आसपास ही मिलते हैं। इतने निकट मिलने वाले पदों में कोई प्रतिलिपिकार भूल से कोई पंक्ति दोवार नहीं लिख सकता, अतः यह पंक्तियाँ मूल प्रति में भी ज्यों की त्यों दो स्थलों पर आयी हुई ज्ञात होती हैं।

(ङ) नि॰ शबे॰—इस समुच्चय में मिलने वाले दो-एक पद संदिग्ध ज्ञात होते हैं; किंतु उक्त दोनों प्रतियों में कोई विकृति-साम्य न मिलने के कारण उनमें समान रूप से मिलने वाले किसी पद का बहिष्कार नहीं किया जा सकता।

अपनि पृष्ठ पर पाठ-परम्परा का एक कोष्ठक दिया जा रहा है जिससे संकीर्ण-सम्बन्ध का पूर्वापर क्रम अधिक स्पष्ट रूप में समक्ता जा सकता है।

# संकेत-विवृति

गु० = श्री गुरु ग्रंथ साहिब

गुग् = गुग्गंजनामा (जगन्नायदास-संकलित)

दा॰ = दाद्पंथी प्रति (पंचवागी-परंपरा)

नि॰ = निरंजनी संप्रदाय की प्रति
बी॰ = बीजक (सामान्य परंपरा का)
बीफ॰ = बीजक (फतृहा परंपरा का)
बीफ॰ = बीजक (फग्तही शाखा या भगवान साहब का)
शक॰ = शब्दावली (कबीरचौरा से प्रकाशित)
शबे॰ = शब्दावली (बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित)

सा॰ = साखी-प्रति (१११ ग्रंगों की)
साबे॰ = साखी-प्रत्य (बेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित)

सासी॰ = साखी-प्रत्य (सीयाबाग, बड़ौदां से प्रकाशित)

— ग्रम्मानित पूर्व-स्थित।

# कबीर-वाणी की पाठ-परंपरा

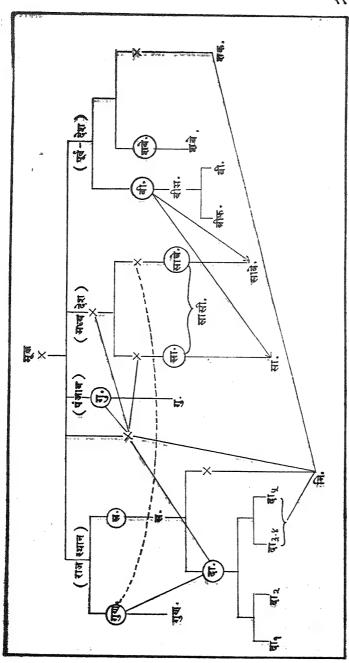

# § ध् : पाढ-निर्णय और प्रस्तुत संकलन

संकीर्गं-संबंध की समस्या हल हो जाने पर पाठ-निर्गंय की समस्या का बहुत कुछ ग्रंश ग्रपने ग्राप सुलफ जाता है । जो पद, साखी ग्रथवा रमैनी केवल उन प्रतियों में मिलती हैं जिनमें परस्पर संकी एं-संबंध सिद्ध हो चुका है, उनको (उनकी प्रामाणिकता नितान्त रूप से निश्चित न होने के कारए।) मूल वाणी के रूप में स्वीकृत नहीं किया जा सकता; ग्रौर इसके विपरीत जिन दो या दो से ग्रधिक प्रतियों में विकृति-साम्य नहीं मिलता उनमें मिलने वाली रचनात्रों को ग्रप्रामा-िएक नहीं माना जा सकता। प्रामाणिक-अप्रामाणिक रचनाओं का यह विभेद भलीभाँति समभ लेने की म्रावश्यकता है। उदाहरणार्थं केवल दा० गु० म्रथवा नि॰ गु॰ समुच्चयों में मिलने वाली रचनाएँ प्रामाणिक नहीं मानी जा सकतीं, क्योंकि पहले उनमें संकीर्गं-संबंध सिद्ध हो चुका है । किन्तु दा० नि० गु० तीनों में मिलने वाली रचनाएँ श्रप्रामािएक नहीं मानी जा सकतीं, क्योंकि इस समुच्चय में विकृति-साम्य के ऐसे उदाहरएा नहीं मिलते जिनके ग्राधार पर संकीर्ए-संबंध स्थापित किया जा सके। इसी प्रकार दा० नि० सा० सासी० में मिलने वाली साखियाँ निश्चित रूप से प्रमामाणिक कोटि में नहीं स्ना सकतीं, किन्तू जो उक्त प्रतियों में मिलने के साथ ही साबे • में भी मिलती हैं वे ग्रप्रामाणिक नहीं मानी जा सकती. क्योंकि दा० नि० सा० साबे० सासी० के समूच्चय में विकृति-साम्य नहीं मिलते ग्रीर दा० नि० सा० सासी० में मिलते हैं।

ग्रतः प्रस्तुत पुस्तक में केवल उन-उन पदों, रमैनियों ग्रौर साखियों को संक-लित कर उनके विषय में ग्रावश्यक सम्पादन-सामग्री दी गयी है जो ऐसे समुच्चयों में ग्राते हैं जिनकी प्रतियों में परस्पर किसी प्रकार का विकृति-साम्य नहीं मिलता है, ग्रौर इसीलिए जो परस्पर संकीर्ण-संबंध से सम्बद्ध न होकर केवल मूल पाठ के द्वारा परस्पर संबद्ध हैं। ऐसे विभिन्न समुच्चयों में, जिनमें संकीर्ण-संबंध नहीं प्रमाणित होता है, कबीर के केवल निम्नलिखित छंद ग्राते हैं। स्थल-निर्देश सम्पा-दित पाठ के ग्रनुसार किया जा रहा है।

पद—
दा० नि० गु० स० शबे० शक० से पद सं० ५८ = १ पर
दा० नि० गु० स० शबे० १०० = १ "
दा० नि० गु० बी० शबे० ४६, ६२ = २ "
दा० नि० बी० स० शबे० १०६, ११०, १७६ = ४ "

```
दा० नि० गु० बी० शक० १६८
                                                    = १ पद
 दा० नि० गु० शबे० शक० ६६
 दा० नि० ग्० स० शक० ३७
 दा० नि० गु०बी० स० २७, ४८, ६०, ६१, १११, १७७, १७८ ≕७ "
 दा० नि० गू० स०
                    न, २६, ५०, ५१, ५२, ६३, ६४; ६५,
                    १०१, १०६, १०७, ११२, से ११८ तक,
                    १५३, १५४, १५६, १६६, १६७, १६८,
                    १७१ से १७४ तक, १८३, १८४, १८५ = ३१ "
 दा० नि० बी० स०
                    २=, ५३, ६६, १०२, ११६ से १२३ तक,
               १६०, १६१, १६६, १७०, १८०, १८१, १८२ = १६ "
 दा० नि० गु० बी० ६७, ६८, ६६, ७०, १२५, १६६, २००, = ७ "
                                           श्रौर चौंतीसी रमैनी
 दा० नि० गु० शक०
                     २६, १२६, १२७
                                                  == 3 ", :
 दा० नि० गु० शबे०
                   ४, ७१, ७२, ७३
                                                  =8 "
 दा० नि० स० शबे०
                   ६, ७, ३६, १२४
 दा० नि० शबे० शक०
                   ७५. ६१
                                                  = ? "
दा० नि० स० शक०
                   85
                                                  = 2 "
दा० नि० गु०
                   ६ से १२ तक, २० से २५ तक, ३०, ३१, ३२,
                   ३८ से ४३ तक, ५४ से ५७ तक, ७८ से ८८
                   तक, १२८ से १३४ तक, १४४, १४६, १६२,
                   १८६ से १६२ तक
                                                 = 48"
दा० नि० शबे०
                   १३, ७६, १४२, १७५, १६३, १६४ 😑 🕶
दा० नि० शक०
                   १४१
                                                 = ? "
दा० नि० बी०
                  ४७, ८६, १०३, १३६ से १४० तक
                                                 =5 "
                                             तथा २० रमैनियाँ
नि० शबे० शक०
                  १४, ३३, ४६, १०४, १४३, १६४
                                                 == ξ "
नि० गु० शबे०
                  ७४
                                                 = ? "
नि० बी० शबे०
                  ६०, १४२, १५७, १६३
                                                 =8 "
नि० स० शक०
                  १७६
                                                 = 2 "
नि० शबे०
                  १ से ४ तक, १५ से १८ तक, ३४, ३५, ६२ से
                  ६६ तक, १०५, १४४ से १४६ तक, १५८.
```

```
१६५, १६५
                                                 = २५ ग
दा० बी०
                 १५१
गु० बी०
                 ४६, ६७, १५०, १६७
                                                       31
ग्र० शबे०
                 88,88,84
                                                 == 3
                                                       3.5
                  कुल दो सौ पद, एक चौंतीसी रमैनी तथा बीस रमैनियां
    साखी-
दा० नि० सा० साबे० सासी० गु० बी० स० गुगा० से ४-१ = १ साखी
दां नि सा साबे सासी स बी गुरा १४-१, १५-२, ३१-१ = ३ "
दा० नि० सा० साबे० सासी० स० गु० गुरा० ४-२, १५-३, १५-४, २५-१,
                              ३०-१, ३२-१, ३२-२, ३३-१== "
दार्गन्साव्सावे सासी गुर्वी गुरा १८-१
दा० नि० सा० साबे०स० गु०बी० गुरा० २-१, १४-४, २१-१
दा० नि०सा० साबे० सासी० स० गु०बी० १६-१
                                                    =₹ "
दा व निव साव साबेव सासीवसव गुराव १-२, १-३, २-१५, १६,
                               8-86, 30, 6-8, 3, 6-8,
                               १२-१, १४-६, ७, १४-४०,
                               ४१, १६-१६, १७, २२-६
                               २४-४, ४, ६, ७, २६-६, ७,
                               ३०-२, ३, ४, ४, ६, ७, ८,
                               ६, ११, ३१-४, ५, ३३-३,
                               ¥, k
                                                    = 30,
दा० नि० सा०साबे० सासी० बी०गुरगा० १-६, १५-६
                                                    = ? ..
दाः नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ गु॰गुगा॰ २-३, ३-६, ६-२, १४-१, २,
                               १५-२०, २१, १६-११, १६-
                               22, 25-2, 28-2, 28-2 = 22,
 दा० नि० साबे०सासी० स० मु०गुगा० १४-५
 दा० साश्साबे० सासी० गू०बी० गूरा० १६-१
दा० नि॰ सा० साबे० गु० बी० गुगा० १-५
                                                     =₹ "
 दा० नि० सा० साबे० सासी० स० गु० ३-१, ४-३, ५-१, ११-१,
```

१५-१८, १६-६, २१-२, ३,

२४-२, २६-१, २ = ११ साखी

दा० नि० सा० साबे० सासी० गु० बी० १५-७, ३१-३

दा० नि० सा० साबे० सासी० स० बी० ५-२, २२-१

= 7 ,,

दा० नि० साव साबे० सासी० स०

१-१, २-१०, १७, ४-२१,

५-३, ४-५ से १० तक,

६-४, ६-५, ६, ११-७, ५,

१२-२, ३, १४-५, १५-३६.

३७, ३८, १६-२४, १६-११

से १४ तक, २१-१७ से २१

तक, २२-७, ८, २३-२,

२५-१०, ११, २६-५, ६,

२६-४, ३०-१२ से, १४ तक,

३१-६, ७, ८, ३२-३, ३३-=48,, ७, ८, ३४-१

द्वा० नि० सा० साबे० सासी० गुगा०

१-१३ से १८ तक, २-१८ से २६ तक, ३-७ से १२

तक, ४-२२ से ३० तक,

६-५ से ६ तक, ७-३, ४,

६-७ से १४ तक, १०-५ से

१० तक, ११-६, १०,

१४-१० से २३ तक, १५-४२

से ४४ तक, १५-४६ से ५० तक, १६-१८ से २३ तक,

१७-४, ४, ६, १८-५,

२२-१२, २३-३, २४-११

से १४ तक, २५-१२, १३,

२६-११, २६-६, ७, ३०-

१८, ३१-१२ से १५ तक,

३२-४ से ७ तक

१-६, १०, ११, २-४, ५, दा । नि । सा । साबे । सासी । गु ।

```
३-२, ३, ४-६, १०, ६-१,
                                ७-१०, ५-१, २, ३, ६-३, ४,
                                १०-७, १५-२२ से २७ तक,
                                १६-२ से ४ तक, १६-७ से
                                ६ तक, २१-४, २५-३,
                                २६-5
                                                  =३२ साखी
  दा० नि० सा० साबे० सासी० बी०
                                २-5, ६, २-११, ४-१६,
                               १०-३, ४, ५, १५-६, १०,
                                ११, १६-७, २१-१४, १६,
                               २४-७, २५-५, ६, २५-६,
                               ₹-35
                                                    = १5 ,,
 दा० नि० सा० सासी० स० गु०
                               ४-४, ६, १५-१६,
                               १४-२८, १८-३,
                               25-8
 दा० नि० साबे० सासी० गु० बी०
                               १५-८
 दा० नि० सा० साबे० गु० बी.०
                              १६-२, २०-४, २४-२
 ्दा० नि० सा० साबे० बी० गुरग्०
                              २-२, २-७, ४-१५,
                              १०-१, २
                                                   =4
दा० सा० साबे० सासी० बी० गुरा०
                              8-0
                                                   == 8
दा० सा० साबे० सासी० गु० गुरा०
                             २४-३
                                                   == ₹
दा० नि० सा० सासी० स० गुगा०
                             ४-४०, ४१, ४२, १२-४,
                              ४, १४-७७, ७८,
                             १६-२७, २०-६, २१-३३,
                             २२-६, १०,
                             २४-१७, २६-१०, २७-४,
                             २८-७, २६-२१, ३०-१६,
                             २०, ३१-२४, ३२-१४, १६=२३ ,,
दा० नि० सा० सासी० बी० गुरग्
                             २-१३, ११-३,
                                                  = ? ,,
दा० नि० सा० सासी० गु० गुराए०
                            ४-५, ७, ८, १४-३०, ३१,
                      १६-१३, २०-१२१-७,२३-१,३३-२= १०,,
```

नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ गु॰ गुएा॰ २४-४ सा॰ साबे॰ सासी॰ गु॰ बी॰ गुएा॰ २४-६ दा॰ नि॰ सा॰ साबे॰ स॰ बी॰ २२-२ दा॰ नि॰ सा॰ गु॰ बी॰ गुएा॰ १७-१ दा॰ नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ १-१६

= ? ,, = ? ,, = ? ..

**=** ₹

१-१६ से ३४ तक, २-३० से ४५ तक, ३-१३ से २३ तक, ४-३१ से ३६ तक, ४-४, १२, १३, ७-५ से ६ तक, प्ट-४ से ११ तक, E-१५ से ३८ तक, १०-१२ से १५ तक, ११-११ से १५ तक, १४-२६ से ३५ तक, १४-३७, ३८, ३६, १४-४४, १४-५१ से ७५ १६-२६. तक १६-३४ से ३८ तक, १७-७, ८, १८-६, ७, ८, १६-१५, १६, २१-२२ से ३२ तक, २२-१४, २४-१५, २४-१४ से १८ तक, २८-२ से ५ तक, २६-१० से २० तक, ३०-२१ से २४ तक, ३१-१६ से २४ तक, ३२-१० से १४ तक, ३३-६, ३४-= 205 ,, २, ३

दा० नि० सा० सासी० स०

4-११, =-१३, १४, १२-६, ७,

१३-३, १४-६, १४-३६, १६-१७,

२०-=, २१-३४, २२-१३,

२३-७, =, २५-१६, २०,

२१, २६-२२, ३०-१६, १७,

३१-६, १०, ११ ==२३,,

दा० नि० सा० सासी० गुगा०

२-४६ से ५४ वक, ३-२५,

दा॰ नि॰ साबे॰ सासी॰ गुगा॰ दा॰ नि॰ सा॰ सासी॰ बी॰ दा॰ नि॰ सा॰ सासी॰ मु॰

दा० नि० साबे० सासी० गु० दा० नि० सा० साबे० बी०

दा॰ नि॰ सा॰ सासी॰ स॰ बी॰ दा॰ नि॰ सासी॰ गुरा। बी॰ दा॰ नि॰ स॰ गु॰ गुरा। दा॰ नि॰ सा॰ गु॰ बी॰ दा॰ नि॰ साबे॰ सासी॰ स॰ दा॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ गु॰

दा० सा० साबे० सासी० गुगा०

नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ स॰ नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ गुगा॰ नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ बी॰

```
२६, ६-१०, ११, १२,
 द-१५, ६-३६, ४०, १०=
 १६, ११-१६, १२-५,
 १४-४०, ४१, १६-२५ हे
 ३३ तक, १७-२, १८-६,
 २०-१०, २५-२२, २६-२३,
 ३१-२६, २७, ३२-८, ६
 १५-७६
 १६-८, २५-६
                     =₹
 १-१२, २-६, ३-५, ४-११,
१२, १४-३, ४, १६-१०,
२१-५, ६, ८
                     =११ ,,
                     = ? ,,
३५-२६
१-5, २-१२, १३-१,
१५-१२, १३, २१-१५,
२६-५, ३१-२
                           ,,
१३-२
                           "
30-4
₹0-₹
१६-३
                     =₹
                           2,
१५-५६
                     <del>==</del>१
३-४, ११-२, १७-३,
98-90
१-४, ६-२, १०-११, १४-२४,
२५, १५-७६, ५०, १६-२४,
२३-४, ५, ६, २७-१, २,
३०-१०, ३१-२८
                   <del>=</del>१५ ,,
२५-२३,
                    =₹ ,,
५-१२, २४-१६, २६-६ == ३
२-१४, ३-२४, १५-१६,
74-8
                    چ≼ ہے,
```

# भूमिका : पाठ-निर्णय ग्रीर प्रस्तुत संकलन

| नि० सा० साबे० सासी० गु०     | ४-१३, १६-१४, १५, १८-४<br>१६-५, २४-५, २६-३<br>२६-२ |            | iz   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|------|
| सा० साबे० सासी० गु० गुगा०   | २१-६                                              | <b>=</b> ₹ | 1 ž. |
| सा० साबें ० सासी० बी० गुगा० | १५-१४                                             | <b>=</b> ₹ | "    |
| सा० साबे० सामी० स० गुगा०    | २०-११                                             | <b>=</b> ₹ | ,,   |
| सा० सासी० गु० बी०           | २१-११                                             | <b>=</b> ₹ | ,,   |
| दा० नि० साबे० सासी०         | १४-३६, ३०-२५                                      | = ?        | ,,   |
| दा० नि० सासी० स०            | २-५५, २५-२४                                       | = ?        | , 2  |
| दा० नि० सा० बी०             | १६-४, १८-११                                       | = ?        | ,,   |
| दा० नि० सावे० गु०           | १५-३०                                             | <b>=</b> ₹ | "    |
| दा० नि० गु० गुरग            | ६-३                                               | = {        | 3.5  |
| दा० सा० सासी० गुण०          | द-१६, १७, १२ <del>-६</del> , १५-द                 | १          |      |
|                             | से ८४ तक, १६-३६,                                  |            |      |
|                             | ४०, २२-१५, २५-१५, १६                              | i,<br>0=   |      |
|                             | २७-५                                              | = १३       |      |
| दा० सा० सासी० गु <b>०</b>   | ४-१४, २१-१२                                       | = ₹        | 55   |
| नि० सा० सावे० बी०           | ४-१७, १८-१०                                       | = ?        | "    |
| नि० सा० सासी० बी०           | ११-४                                              | = ?        | 17   |
| नि० सा० सासी० स०            | १५-६५                                             | = ?        | ";   |
| सा० साबे० सासी० गु०         | १५-३२, ३३, ३४, २१-१                               |            |      |
|                             | २४-६, २७-३                                        | = {        | "    |
| सा० सार्वे० सासी० गुण० 🎄    | ४-४३, २६-६                                        | = 3        | "    |
| सा० साबे० सासी० वी०         | ४-१८, १०-६, ११-५, ६                               |            |      |
|                             | १५-१५, १५-८७, ८८, ८                               |            |      |
|                             | १६-५, ६, १८-१२, २०-                               |            |      |
|                             | २२-३, ४, २४-८, २६-                                |            |      |
|                             | <b>२</b> २-६                                      | = 81       | g ,, |
| सा० साबे० बीः गुण०          | २४-१०                                             | == १       | źz   |
| दा० नि० बी०                 | १६-६, २०-७                                        | =3         | 12   |
| निठ सां० बी॰                | २०-२, २२-५                                        | = ?        | "    |
|                             |                                                   |            |      |

| साबे० सासी० गु० | १५=३५               | = ? |  |
|-----------------|---------------------|-----|--|
| साबे० सासी० बी० | <i>६-</i> ४१, १२-१० | = ₹ |  |
| साबे० गुण० बी०  | १५-१७               | = १ |  |
| गु० स०          | २१-१३               | = १ |  |

कुल ७४४ साखियां।

# सिद्धांत

यहाँ तक तो स्वीकृत ग्रंशों के संकलन की बात हुई, किन्तु इन ग्रंशों में भी सभी प्रतियाँ एक ही पाठ नहीं प्रस्तुत करतीं। विभिन्न पाठान्तरों में कौन किस कारए। से स्वीकृत ग्रंथवा ग्रंस्वीकृत किया जाय, इस समस्या पर भलीभाँति विचार किये विना प्रामाणिक सम्पादन का कार्य ग्रंथूरा रह जायगा। यहाँ उन सिद्धांतों काउल्लेख किया जा रहा है जिनसे पाठ-निर्णय में सहायता मिलती है—

- १. जो पाठ सभी प्रतियों में मिलता है, वह निर्विवाद रूप से मूल प्रति का है—इसके लिए उदाहरुए देने की ग्रावश्यकता नहीं।
- २. यदि कोई पाठ किसी एक प्रति में, ग्रथवा दो या दो से ग्रधिक ऐसी प्रतियों में मिलता है जिनमें संकीर्ण-संबंध सिद्ध हो चुका है ग्रौर उसके स्थान पर ग्रन्थ कोई पाठ किन्हों ऐसी प्रतियों द्वारा प्रस्तुत होता हो जिनमें परस्पर संकीर्ण-संबंध नहीं स्थापित हुग्रा है तो दूसरा पाठ ही सिद्धांततः स्वीकृत किया गया है ग्रौर उसकी तुलना में पहला पाठ ग्रस्वीकृत किया गया है । इस सिद्धांत का प्रयोग इतने व्यापक रूप में हुग्रा है कि प्रस्तुत संकलन के किसी भी एक पद या साखी को लेकर उसमें इसका निर्वाह देखा जा सकता है । वास्तव में संकीर्ण-संबंध का सिद्धांत ही वह प्रमुख ग्राधार है जिस पर प्रामाणिक पाठ के संकलन या संपादन का सारा ढाँचा खड़ा होता है । किन्तु इस संबंध-जाल को समभने के लिए कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रक्खा गया है । यदि किसी स्वीकृत समुच्चय में एक ही परिवार की विभिन्न प्रतियों में भिन्न-भिन्न पाठ मिलते हों तो उनमें से वही पाठ स्वीकृत किया गया है जो उक्त परिवार के ग्रतिरिक्त ग्रन्य स्वतंत्र प्रतियों में भी मिलता है । उदाहररण-स्वरूप निम्नलिखित स्थल देखे जा सकते हैं—
  - (क) प्रस्तुत संकलन का ५७ संख्यक पद दा० नि० गु० प्रतियों में मिलता है। नि० तथा गु० प्रतियों में उसकी चौथी पंक्ति का पाठ है: दुक दम

करारी जौ करहु हाजिर हजूर खुदाइ । दा१ दा२ में 'हाजिरां सूर खुदाइ' पाठ मिलता है, किन्तु दा३ में उसके स्थान पर वही पाठ मिलता है जो नि० गु० में है, अतः दा१ दा२ का पाठ यहाँ अस्वीकृत कर दिया गया।

- (ख) पद १११-५ का निर्घारित पाठ है: अहाई मैं जे पाव घटै तौ करकच करै घरहाई। इसके उत्तराई के पाठान्तर निम्निलिखित हैं: दा१ नि०: करकस करै बभाई; दा३ करकच करै बतहाई; स०: करकच करै बजहाई; गु०: भगह करै घरहाई; बीभ०: करकच करै घरहाई; बी०: करकच करै घहराई। 'करकच' पाठ दा३, बी० और स० के समान साक्ष्य के कारण और 'घरहाई' पाठ गु० तथा बीभ० के साक्ष्य के कारण स्वीकृत हुए हैं।
- (ग) साखी १२-५ की प्रथम पंक्तिका निर्धारित पाठ है : हिर रस पीया जानिए, जे उतर नहीं खुमारि। दा१ तथा गुगा० में द्वितीय चरगा का पाठ है : जे कबहूं न जाइ खुमार। किन्तु दा३ नि० सा० सासी० स० में उक्त पाठ मिलने के कारगा वही स्वीकृत हम्रा है।
- (घ) साखी १५-५३ की प्रथम पंक्ति का निर्धारित पाठ है : ढोल दमांमां गड़गड़ी, सहनाई संगि भेरि। दा१, दा२, सा० तथा सासी० में 'गड़गड़ी' के स्थान पर 'दुरवरी' पाठ मिलता है, किन्तु दा३, नि० ग्रौर साबे० में 'गड़गड़ी' मिलने के कारगा वहीं स्वीकृत हुग्रा है, क्योंकि दा० नि० साबे० में विकृति-साम्य न मिलने के कारगा तीनों का समुच्चय मान्य सिद्ध हुग्रा है।
- (ड०) १६-१०-२ का निधारित पाठ है: पांसा परा करीम का, तार्तें पहिरा जाल । उक्त साखी दा० नि० बी० में मिलती है। दा२ तथा नि० में 'करीम' के स्थान पर 'करम' पाठ मिलता है, किन्तु दा३ तथा बी० में 'करीम' मिल जाने से वही पाठ स्वीकृत हुग्रा है ( दा० बी० का समान साक्ष्य मान्य होने के कारणा )।
- (च) २४-८-१: काजर केरी श्रोबरी, काजर ही का कोट। यह साखी सा० साबे० सासी० बी० में मिलती है। सा० साबे० सासी० में 'श्रोबरी' पाठ है श्रीर बी० में 'कोठरी'; किन्तु बीभ० में 'श्रोबरी' मिल जाने से वही मूल पाठ के रूप में स्वीकृत हुग्रा है।
- (छ) साखी २८-४-१ : पांनीं केरा पूतरा, राखा पवन संचारि । दा१ दा२

में 'संवारि' पाठ मिलता है, किन्तु दा३ दा४ नि० सा० साबे० सासी० में 'संवारि' पाठ मिल जाने से वही मान्य ठहरता है। यदि दा० की किसी प्रति में 'संवारि' पाठ न मिलता तो केवल नि० सा० साबे० सासी० में मिलने से वह सहसा स्वीकार्य न होता, क्योंकि नि० सा० साबे० सासी० का समुच्चय स्वतंत्र रूप से प्रामािएक नहीं सिद्ध हुम्रा है।

श्रपवाद स्वीकृत समुच्चयों के साक्ष्य सर्वत्र ही मान्य सिद्ध हुए हैं श्रीर सिद्धाततः ऐसा होना भी चाहिए; किन्तु एक अपवाद मिलता है। पद १११ की तृतीय पंक्ति का निर्धारित पाठ है: सात सूत दे गंड बहत्तरि पाट लागु अधिकाई। 'दे' पाठ दा० नि० स० प्रतियों में मिलता है। पाठान्तर 'नौ' है जो गु० तथा बी० द्वारा प्रस्तुत होने के कारण सिद्धांततः मान्य होना चाहिए, किन्तु 'नौ' शब्द उसी पद की द्वितीय पंक्ति में एक बार आ चुका है श्रौर वहाँ कोई पाठान्तर न मिलने के कारण प्रामाणिक रूप से स्वीकार भी किया गया है। अतः अंगली पंक्ति में पुनः 'नौ' आ जाने से पुनक्ति-दोष उपस्थित हो जाता है। इसके अतिरिक्त 'नौ' पाठ स्वीकार करने से अर्थ की संगति भी ठीक नहीं बैठती। 'दे' पाठ से इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं रह जाती।

३. जब दो स्वीकृत समुच्चय दो विभिन्न पाठ प्रस्तुत करें ग्रौर ऊपर से देखने में दोनों का महत्व समान ज्ञात हो, तब समस्या कठिन हो जाती है। ऐसे अवसर पर उन प्रतियों का पाठ ग्रधिक प्रामाणिक माना गया है जिनमें पारस्पित सम्बन्ध की सम्भावना दूसरे वर्ग की ग्रपेक्षा कम मिलती है। उदाहरण के लिए दा० नि० गु० द्वारा एक पाठ प्रस्तुत हो ग्रौर उसकी तुलना में दूसरा पाठ दा० शबे० या स० शबे० द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो दा० शबे० ग्रथवा स० शबे० व्हारा प्रस्तुत किया गया हो तो दा० शबे० ग्रथवा स० शबे० के पाठ ग्रधिक प्रामाणिक माने गये हैं, क्योंकि दा० नि० गु० प्रतियाँ लेखनपरंपरा की हिंद से एक दूसरे के कुछ ग्रधिक निकट की सिद्ध हुई हैं ग्रौर उनमें पारस्परिक ग्रादान-प्रदान की सम्भावना भी मानी जा सकती है; किन्तु स० शबे० प्रथवा दा० शबे० इतने दूर की सिद्ध होती हैं कि उनमें किसी भी प्रकार के ग्रादान-प्रदान की तिनक भी सम्भावना नहीं रह जाती। ग्रतः उनके साक्ष्य विशेष रूप से मान्य सिद्ध होते हैं। दो ऐसे गवाह जो जो एक दूसरे से कभी न मिले हों, यिष्ठ एक ही बात कहें, तो उनका कथन निस्सदिग्ध रूप से प्रामाणिक माना जायगा। यही सिद्धांत प्रतियों के साक्ष्य के सम्बन्ध में भी लागू होता है। इसी प्रकार यिद दौं० नि० साले साबे० सासी० में एक पाठ मिला है ग्रौर उसके स्थान पर गु०

तथा बी० में समान रूप से कोई दूसरा पाठ ग्राया है, तो गु० बी० का पाठ ही ग्रपेक्षाकृत ग्रियक प्रामािशक माना गया है। प्रतियों के पाठ-संबंध का कोष्ठक भिलीभाँति समभ लेने पर यह बातें ग्रियक स्पष्ट हो जायँगी। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत पुस्तक के निम्नलिखित स्थल विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं—

- (क) पद ६८-६ का निर्धारित पाठ है: मूएं पीछें लेहु लेहु करें भूत रहन क्यूं दीनां। दा० नि० बी० में 'प्रेत' पाठ ग्राता है, किन्तु गु० तथा बीभ० में 'भूत' मिलने से वही पाठ स्वीकृत हुग्रा है।
- (ख) साखी २-१-१ का निर्धारित पाठ है : विरह मुवंगम तन वसे, मंत्र न मानें कोइ। दा० नि० सा० सावे० गुग्ग० में 'लागै' पाठ है, किन्तु गु० श्रौर बी० में 'मानें' मिलने से वही स्त्रीकृत हुग्रा है। दा० नि० सा० सावे० गुग्ग० सब में पिश्चमी प्रभाव एक ही प्रकार से मिलते हैं, श्रतः उनका पारस्परिक श्रादान-प्रदान सम्भव है, किन्तु गु० श्रौरबी० प्रतियाँ इतनी दूर की हैं कि उनमें किसी भी प्रकार का श्रादान-प्रदान सम्भव नहीं ज्ञात होता।
- (ग) १६-१-१: मरतां मरतां जग मुवा, भुवै न जांनां कोइ। दा० नि० सा० साबे० सासी० स० में उक्त पंक्ति के द्वितीय चरगा का पाठ है: अवसर मुवा न कोइ। किन्तु बी० में 'मुवै न जाना कोय' और गु० में 'मिर भी न जानिम्रा कोइ' पाठ हैं; स्रतः गु० बी० के समान साक्ष्य के कारगा वहीं पाठ स्वोकृत हुम्रा है।
- (घ) २१-१-२: रासि विरांनीं राखतां, खाया घर का खेत । 'विरांनीं' के स्थान पर दा० नि० सा० सावे० स० में 'पराई' पाठ है, किन्तु गु० बी० तथा गुरा० में 'विरांनीं' है अतः वही मूल रूप में स्वीकृत हुआ है।

जो ग्रंश केवल दो ही प्रतियों के ग्राधार पर, ग्रथवा एक ही समुच्चय के ग्राधार पर स्वीकृत हुए हैं उनके पाठ-निर्माय में लिपि, भाषा ग्रौर भाव-सम्बन्धी विकृतियों की सम्भावनाग्रों तथा प्रसंगों ग्रौर प्रामाग्मिक विचारों, प्रयोगों की सहायता से सिद्धांत स्थिर किये गये है। उनके उदाहरण क्रमशः नीचे दिये जा रहे हैं।

४. लिपि-भ्रम की दृष्टि से—इससे पूर्व प्रतियों के विस्तृत विवरण तथा संकीर्ण-संबंध के प्रकरण में लिपि-संबंधी विकृतियों का पर्याप्त निर्देश किया गया है। लिपि-संबंधी विभिन्न सम्भावनाओं पर मनन करने से पाठ-संबंधी निर्ण्य में भी कि मैं मुक्त में भूक में मुक्त मुक्

२२६ कबीर-ग्रंथावली

सहायता मिलती है। कोई भी पाठ ग्रंतिम रूप से स्वीकार करने के पूर्व यह भली-भाँति निश्चित कर लिया जाता है कि ग्रन्य पाठान्तर नागरी, फ़ारसी ग्रादि लिपियों की विकृति के कारए। हुए हैं, ग्रौर मूल पाठ वास्तव में वही होना चाहिए जिसे प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित उदाहरए। विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं।

### पदों के उदाहरए।---

- (क) ४-७ का निर्धारित पाठ है: रिपु कै दल मैं सहजींह रौदौं अनहद तबल घुराऊं जी। शबे० में 'ग्रानंद तलब बजाऊं जी' पाठ मिलता है। 'ग्रन-हद' के स्थान पर ग्रानंद फ़ारसी लिपि-जिनत विकृति के कारण ग्रीर 'तबल' (—तबला बाजा) के स्थान पर तलब वर्ण-विपर्यंय के प्रमाद से हुग्रा ज्ञात होता है।
- (ख) ६-४ : तूं सतगुर हौं नौतनु चेला । दा० नि० का पाठान्तरः नौतम (नागरी नकार तथा मकार के साहश्य के कारणः; नौतन = नूतन, नौसिखुवा )।
- (ग) १३-५: ग्रन्न न भावे नींद न ग्रावे गृह बन धरै न धीर रे। 'ग्रन्न' का पाठान्तर दा० नि० में ग्रांन (फ़ारसी लिपि के कारगा)।
- (घ) ४१-३: देही गांवां जिउधर महतौ बसींह पंच किरसांनां। दा० नि० का पाठ हैं: नगर एक तहां जीव धरम हता बसींह जु पंच किसांनां। कदा- चित् पदच्छेद की अव्यवस्था के कारण 'महतौ' का मकार पूर्ववर्ती शब्द में मिला लिये जाने के कारण यह अगूद्धि हुई है।
- (ड०) ४५-४ : घ्रा प्रहलाद बिभीखन सेखा । तन भीतर मन उनहुं न पेखा ॥ स्त्रीकृत पाठ दा० नि० स० का है । बी० में इसका पाठ है : तन के भीतर मन उनहुं न पेखा । इससे निर्धारित पाठ की पुष्टि होती है, किन्तु गु० में इसका पाठान्तर 'तिन भी तन महि मनु नही पेखा' है । 'तन' के स्थान पर 'तिन' फ़ारसी लिपि की विकृति के कारण और 'भीतर' के स्थान पर 'भो तन' नागरी लिपि की विकृति के कारण हुए ज्ञात होते हैं ।
- (च) ६१-३: संत मिर्लीह कछु सुनिए किहए। मिर्लीह असंत मस्टिकरिरिहए।। दा० नि० स० में पाठान्तर: 'मुष्टिकरि रहिए' ( फ़ारसी लिपि के प्रमाद से )।
- (छ) ७५-६ तथा द : पुहुप पुराने गए सूख । तब भवर्राह लागी म्रधिक भूख ।।

दह दिसि जोवै मधुपराइ। तब भंवरी लै चली सिर चढ़ाइ।। पाठान्तर 'गए' के स्थान पर दा० नि० में भए (नागरी लिपि-जिनत) 'मधुपराइ' के स्थान पर शबे० में भुइं पड़ाय और शक० में मधु कराय (दोनों फ़ारसी लिपि की विकृति के कारण)।

- (ज) १०३-१: को न मुवा कहु पंडित जनां। सो समुभाइ कहहु मोहि सनां। 'को न' के स्थान पर दा० नि० में कौन (फ़ारसी लिपि से)।
- (भ) ११५-१ : पवनपति उनमनि रहिन खरा । 'रहिन' के स्थान पर नि॰ में रहित तथा गु॰ में रहिनु ( फ़ारसी लिपि-जिनित )।
- (ज) ११६-५ : तिल करि पत्ता उपरि करि मूल। बहुत भांति जड़ लागे फूल ॥ 'मूल' का पाठान्तर गु० में सूल (नागरी लिपि-जिनत )।
- (ट) ११८-४: तिस वाक्त न जीया जाई। जौ मिलै तौ घालै खाई॥ गु० का पाठांतर: जउ मिलत घाल ग्रघाई (फ़ारसी लिपि-जनित)।
- (ठ) १२१-३ : चित्त तरउवा पवन खेदा सहज मूल बांधा। 'खेदा' का पाठां-तर बी॰ में खेदा (नागरी-भ्रांति के कारणा)।
- (ड) १२२-४: नव ग्रह मारि रोगिया बैठै जल मिंह बिंब प्रकासे । 'ग्रह' का पाठान्तर दा० नि० स० में ग्रिह ( उर्दू-भ्रांति )। इसी प्रकार ग्रागे छठी पंक्ति में 'पारधी' के स्थान पर बी० में पारथींह ( नागरी-भ्रांति के कारएा)।
- (ढ) १२३-१०: परिहरि बकला ग्रहि गुन डारि । निरिष्ठ देखि निधि वार न पार । 'बकला' (=पेड़-पौधों की छाल ) का पाठान्तर दा॰ स॰ में बकुला ग्रौर नि॰ में बिकुला मिलता है (फ़ारसी लिपि-जनित भ्रांति के कारगा)।
- (ग) १३१-५ : कंकर कुईं पताल पांनियां सोनें बूंद विकाई रे। 'सोनें' के स्थान पर दा१ दा२ में सूनें ( फ़ारसी लिपि की भ्रांति के कारगा )।
- (त) १७६-१ : श्रासन पवन दूरि करि रउरा । छांड़ि कपट नित हिर भजु बौरा ।। 'नित' के स्थान पर दा३ तथा स० में नट ( फ़ारसी लिपि-जनित )।

# साखियों के उदाहरण-

- (क) १-४-२: गुरु बिनु म्रति ऊदै भए, तऊ दृष्टि रहि मंद। दा० गुग्ग० में 'रहि' का पाठान्तर नहिं ( कैथी लिपि के प्रमाद से )।
- (ख) १-२३-२ : म्रांगि उघारै लागिया, गई दवा सौं फूटि । 'दवार

- (=दावाग्नि) के स्थान पर सा० में दुवा, साबे० में धुवां तथा दा२, सासी० में दुवां पाठ मिलते हैं; किन्तु यह सभी पाठ विकृत ज्ञात होते हैं श्रीर फ़ारसी लिपि-जनित भ्रांतियों के कारए। संभावित जान पड़ते हैं।
- (ग) २-६-१ : बिरिहन उठि उठि भुइं परें, दरसन कारन राम । दा० तथा नि० में 'भुइं' के स्थान पर भी पाठ है ( उर्दू 'भुइं' ग्रौर (भी' में हिज्जे के साहरय के कारण )।
  - (घ) ३-१-२: जाका बासा गोर मैं, सो क्यू सोवे सुक्ख। नि॰ तथा स॰ में 'गोर' (=कब्रस्तान) के स्थान पर घोर ( फ़ारसी लिपि-जनित)।
- (ड॰) ३-४-१ : केसौ किह किह कूकिए, नां सोइए ग्रसरार । 'ग्रसरार' के पाठांतर साबे॰ में इसरार ग्रौर गु॰ में ग्रसार हैं (पहला फ़ारसी लिपि-जनित ग्रौर दूसरा नागरी लिपि-जनित )।
  - (च) ३-६-२: ते नर आइ संसार मैं, उपिज खए बेकांम । 'खए' (=क्षय हुए या विनष्ट हुए ) के स्थान पर सा० साबे० में खपे (नागरी लिपि जनित)।
  - (छ) ४-१-१ : कबीर चंदन के बिड़ै, बेधे ढाक पलास । 'बिड़ैं' के स्थान पर स० प्रति में बिषै ( नागरी लिपि-जनित )।
- (ज) १२-१-१: कबोर हिर रस यो पिया, बाकी रही न छाकि। 'छािक' के स्थान पर दा० नि० सा० स० गुरा० में थािक (नागरी लिपि-जनित)।
  - (फ) १४-७-२ : भरम भलाका दूरि करि, सुमिरन सेल संबाहि । 'सेल' का पाठान्तर साबे० प्रति में सील ( फ़ारसी लिपि-जनित ) ।
- (ज) १४-१६-२: जिहि भावै सो ग्राइ ले, प्रेम ग्राघु हंम कीन्ह। 'ग्राघु' (= दुकान) के स्थान पर सा० सासी० में ग्रागु ग्रौर साबे० में ग्रागे पाठ मिलते हैं (दोनों विकृतियाँ फ़ारसी लिपि-जनित)।
- (ट) १५-१६-२: काया हाड़ी काठ की, ना ऊ चढ़ै बहोरि। 'चढ़ैं' के स्थान पर गु० में चर्है ( उर्दू रे, ड्रे के साहश्य से )।
  - (ठ) १५-२६-२ : जैहिंह म्राटा लोन ज्यों, सोनां सवां सरीर । तुल० सा० सूना, गु० सोनि (दोनों विकृतियाँ फारसी लिपि-जनित )।
  - (ड) २०-१०-१: काबा फिरि कासी भया, रामिंह भया रहीम। तुल० नि० तांबा फिरि कांसी भया ('तांबा' फ़ारसी लिपि की विकृति से और 'कांसी' नागरी लिपि की विकृति से )।

- (ढ) २१-१५-१: साई सेती चोरियां चोरां सेती गुज्भ। सा० साबे० में 'गुज्भ' (= गुद्य वार्त्ता, घनिष्टता, मेलजोल) के स्थान पर जुज्भ (=युद्ध, लड़ाई); किन्तु यहाँ अप्रासंगिक अतः विकृत (नागरी लिपि-जनित)।
- (गा) २२-१-२: पंथी छाह न वीसवें, फल लागें ते दूरि। 'बीसवें' ( = विश्राम करना ) के स्थान पर स० में बैसवें पाठ है ( फ़ारसी लिपि-जनित )।
- (त) ३३-१-१: कबीर पढ़िवा दूरि करि, पुस्तग देहु वहाइ। गु० पुस्तग देह बिहाइ (फ़ारसी लिपि-जितत)।
- ४. पुनरुक्ति-दोष की हिंड से-यों तो कभी-कभी पुनरुक्ति सभी कवियों की रचनाम्रों में मिल जाती है, किन्तु सामान्यतः प्रत्येक कवि पुनरुक्ति से बचता है। इसलिए जब हमारे सामने दो या ग्रधिक पाठों का विकल्प होता है, ग्रथीत् ग्रन्य दृष्टियों से वे बराबर ही मान्य होते हैं, तो ऐसा पाठ स्वीकार करना जिसमें पूनरुक्ति-दोव नहीं होता, सामान्यतः हमें मूल पाठ के ग्रधिक निकट पहुँचाता है। स्रतः इस प्रकार की परिस्थिति में पुनरुक्ति-हीन तथा पुनरुक्ति-पूर्ण (किन्तु अन्यया समान रूप से स्वीकार्य) पाठों में से हमने पुनहक्ति-हीन पाठ को स्वीकार किया है ग्रौर पुनरुक्ति-पूर्ण पाठ को ग्रस्वीकृत किया है। निम्नलिखित उदाहरगों से यह बात भलीभाँति स्पष्ट हो जायगी। फ्दों के उदाहरएा-

- (क) १-६ का निघारित पाठ है: समानी दिरयाव दिरया पार नां लंघी। शबे० में इस पंक्ति का पाठ है: दरियाव दरिया जा समाने संग में संगी । उक्त पद नि॰ तथा शबे॰ में मिलने के कारण स्वीकृत हमा है। यह ध्यान देने की बात है कि इसी पद में म्रागे माठवीं पंक्ति का पाठ नि॰ तथा शबे॰ दोनों प्रतियों में इस प्रकार से मिलता है: तत्त में निहतत्त दरसा संग में संगी। इस प्रकार शबे॰ द्वारा प्रस्तृत छठी पंक्ति का पाठ पुनरुक्ति-दोप के कारण विकृत सिद्ध होता है, ग्रतः ग्रस्वीकृत हुमा है।
- (ख) ३-७, ८ : कहै कबीर भूली कहा कहं ढूंढ़त डोलै। बिनु सतगुरु नहिं पाइए घट ही मैं बोले।। शबे॰ प्रति में इन पंक्तियों का पाठ है: कहैं कबीर बिचारि के ग्रंधा खल डोलें। ग्रंधे को सुफै नहीं घट ही में बोले।। शबे ॰ के पाठ में 'ग्रंघा' ग्रीर 'ग्रंधे' की पूनरुक्ति विचारगीय है।

- (ग) ४-३: सहज पलांनि चित्त कै चाबुक लौ की लगांम लगाऊं जी। नि॰ प्रति में 'चित्त कै चाबुक' के स्थान पर 'पवन का घोड़ा' पाठ मिलता है, किन्तु इससे पूर्व की ही पंक्ति में 'घोड़ा' शब्द मिलने से नि॰ के पाठ में पुनहक्ति आ जाती है; तुल॰ मन की मुहर धरौं गुरु आगै ज्ञान के घोड़ा लाऊं जी।।
- (घ) ४-४: विवेक विचार भरौं तन तरगस सुरित कमांन चढ़ाऊं जी। नि० प्रति में 'विवेक' के स्थान पर ग्यांन, किन्तु तुल० पंक्ति २-२: ग्यांन के घोड़ा लाऊं जी।
- (ङ) द-१: रांम भगति श्रनियाले तीर । जेहि लागै सो जांनैं पीर ।। नि०: रांम बांन श्रनियाले तीर (तुल० 'बान' तथा 'तीर')।
- (च) १८-२ : मोहिं तोहिं म्रादि म्रंत बिन म्राई । म्रब कैसे दुरत दुराई ॥ नि० में उक्त पंक्ति के उत्तरार्द्ध का पाठ है : जैसे सिलता सिंधु समाई ॥ किन्तु तुल० पंक्ति ४ यथा : मोहिं तोहिं कीट भिंग की नाई । जैसे सरिता सिंधु समाई ।
- (छ) १८-३ : जैसे कंवल पत्र जल बासा । ग्रेसे तुम साहब हंम दासा ॥ राबे॰ में इसके पश्चात् एक ग्रतिरिक्त पंक्ति ग्राती है जिसका पाठहै: जैसे चकोर तकत निसि चंदा । ऐसे तुम साहब हम बंदा ।। किन्तु इसके उत्तरार्द्ध का भाव वही है जो ऊपर की पंक्ति के उत्तरार्द्ध का है ।
- (ज) २०-३: दारा सुत देह ग्रेह संपति सुखदाई। दा० नि० में 'सुखदाई' के स्थान पर ग्रिधिकाई पाठ है, किन्तु इस पद की द्वितीय पंक्ति तुलनीय है जिसका पाठ है: रांम नाम सुमिरन बिनु बूड़त ग्रिधिकाई।
- (भ) २५-३ : क्रोध प्रधांन लोभ बड़ दुंदर मन मैवासी राजा । तुल० गु० क्रोध प्रधान महा बड़ दूंदर । 'महा' ग्रौर 'वड़' दोनों सैमानार्थी हैं ।
- (त) २५-७ : ब्रह्म अगिनि सहजिंह परजाली एकींह चोट उहाया। दा० नि० का पाठ है : ब्रह्म अगिनि ले दिया पलीता। किन्तु इसी पद की छठी पंक्ति का पाठ है : प्रेम पलीता सुरित नालि किर गोला ग्यान चलाया। अतः पुनरुक्ति स्पष्ट है।
- (ट) ५०-३: ऊभर था सो सूभर भरिया तृस्ता गागरि फूटी। गु० में प्रथम चरण का पाठ है: कांम कोध माइग्रा लै जारी। किन्तु इसी पद की चौथी पंक्ति का प्रथम चरण तुलनीय है जिसका पाठ है: कांम चोलनां भया पुरानां।

- (ठ) ५६-३: ग्रुड़ करि ग्यांन ध्यांन करि महुत्रा भौ भाठी मन धारा। दा० नि० में द्वितीय चरण का पाठ है: भव भाठी करि भारा। किन्तु 'भाठी' ग्रौर 'भारा' दोनों पर्यायवाची हैं।
- (ड) ५६-३: कोइ सूर ग्रड़े मैदांनां। जिन मारि किया घमसांनां।। नि॰ का पाठ है: मन मारि किया घमसांनां। किन्तु उक्त पद की छठी पंक्ति में भी 'मन' शब्द ग्राता है: तुल॰ मन मारि ग्रगम पुर लीया।
- (ढ) ६२-५: हाड़ जरे जैसे लकड़ी भूरी। केस जरे जैसे त्रिन की पूरी।। दा॰ नि॰ में इसके स्थान पर जो पंक्ति मिलती है उसका पाठ है: चोवा चंदन चरचत ग्रंगा। सो तन जरे काठ के संगा।। किन्तु यह पंक्ति अन्यत्र भी एक पद में मिलती है, तुल॰ प्रस्तुत संकलन का पद ७६ जिसकी ग्रारम्भिक पंक्तियों का पाठ है: लाज न मरहु कहहु घर मेरा। ग्रंत की बार नहीं कछु तेरा।। उक्त पंक्ति इस पद की पाँचवीं पंक्ति के रूप में मिलती है।
- (त) ६६-४: सूकर स्वांन काग कौ मिक्खिन तामें कहा भलाई । बी॰ प्रति में इस पंक्ति का पाठ है: सूकर स्वान काग को भोजन तन की इहै बड़ाई। किन्तु पद ६८ की चौथी पंक्ति तुलनीय है, जिसका पाठ है: कांचै कुंभ उदिक ज्यों भरिया या तन की इहै बड़ाई।
- (थ) ५०-४: कुंजी कुलफु प्रांन करि राखे करते बार न लाई। दा० नि० का पाठ है: ताला कूंची कुलफ के लागे उघड़त बार न होई। 'ताला' श्रीर 'कुलफ' दोनों पर्यायवाची हैं।
- (द) ८६-२, ३ : बेद पुरांन सभै मत सुनि कै करी करम की आसा । काल प्रसत सभ लोग सथाने उठि पंडित पै चले निरासा ।। दा० नि० में इन पंक्तियों का पाठ है : वेद पुरांन सुंग्रित गुन पढ़ि पढ़ि पढ़ि गुनि मरम न पावा । संघ्या गायत्री अरु खट करमां तिनथैं दूरि बतावा ।। ('पढ़ि पढ़ि' और 'पढ़ि गुनि' में पुनहक्ति)।
- (घ) ११६-४: बैलिहि डारि गोनि घर ग्राई । घोड़ै चिंद भैंस चरावन जाई ।। दा० स० में द्वितीय चरग् का पाठ है: पकड़ि बिलाई मुरगे खाई, ग्रीर नि० का पाठ है: मूसै पकड़ि बिलाई खाई । किन्तु 'बिलाई' का प्रसंग पहले ग्रा जाने के कारग् पुनरुक्ति । तुल० पंक्ति ३-२: कुत्ता कौं लैंगई बिलाई ।
- (न) १३०-१० : ग्ररघ उरघ विच लाइलै ग्रकास । सुन्नि मंडल मींह करि

परगास । दा० नि० में द्वितीय चरगा का पाठ है : तहंवां जोति करें परकास । किन्तु यह पंक्ति पहले भी एक बार श्रा चुकी है, तुल० श्रगम द्रुगम गढ़ि रचिश्रौ बास । जामहिं जोति करें परगास ।

- (प) १ँ३६-१, २ : मन मोर रहटा रसना पिउरिग्रा । हरि कौ नाव लै काति बहुरिया । बी० में 'मन' के स्थान पर हरि पाठ है, किन्तु ग्रगली पंक्ति में भी 'हरि' रहने के कारण पुनरुक्ति स्पष्ट है ।
- (फ) १४६-२ : तीनि लोक से भिन्न राज। ग्रनहद धुनि जहं बजै बाज। । शबे० में द्वितीय चरण का पाठ है : जहं ग्रनहद बाजा बजै बाज ( किंतु 'बाजा' ग्रीर 'बाज' दोनों पर्यायवाची )।
- (ब) १४६-४ : कोटि कृष्न जहं जोरहि हाथ । नि॰ का पाठ है : जहां कोटि कृष्न कर जोरचा हाथ ( 'कर' तथा 'हाथ' दोनों पर्यायवाची )।
- (भ) १६१-१: संतो आव जाइ सो माया। नि॰ प्रति में आव जाइ के के स्थान पर उपजे खपे पाठ मिलता है, किन्तु अंतिम पंक्ति में भी यह शब्द आते हैं, कहै कबीर रांम अबिनासी उपजे खपे सो दूजा। प्रथम पंक्ति में आवागमन के प्रसंग पर ही अधिक बल दिया गया है, जिसे दूसरी पंक्ति में और भी अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। द्वितीय पंक्ति का पाठ है: निराकार निरलेप निरंजन ना कहूं गया न आया।
- (म) १८१-२: क्या ले माटी (मूड़ी?) भुइं सीं मारे क्या जल देह न्हवाएं। बी॰ प्रति में प्रथम चरण का पाठ है: क्या मूड़ी भूमी सिर नाए। किन्तु 'मूड़ी' और 'सिर' पर्यायवाची हैं, अतः यह पाठ भ्रामक हो गया है।
- (य) १६१-१: भूली मालिनीं है एउ । सतगुर जागता है देउ । दा० नि० स० प्रतियों में उक्त पंक्ति का पाठ है: भूली भालिनीं है गोबिंद । जागतौ जगदेव । तू करै किसकी सेव।। इसका ग्रंतिम ग्रंश ग्रागे इसी पद की नवीं पंक्ति में ग्राता है: तीनि देव प्रतिक्ख तोरहि करै किसकी सेउ। ग्रतः दा० नि० स० की पहली पंक्ति में यह ग्रनावश्यक है।
- (र) १६२-५, ६: पूरब जनम हंम बांभन होते ओछ करम तप होनां। राम देव की सेवा चूका पकिर जुलाहा कीन्हां।। गु॰ में उक्त पंक्तियों का पाठ है: हम घरि सूत तनिह नित ताना कंठ जनेउ तुमारे। तुम तउ बेद पढ़हु गाइत्री गोबिंद रिदे हमारे।। पद की पहली ही पंक्ति में आया है: मेरी जिम्या बिस्तु नैंन नारायन हिरदे बसै गोबिंदा; अतः

'गोबिंद रिदे हमारे' स्वीकार करने से पुनरुक्ति-दोष का भय है। साखियों के उदाहरण्—

- (क) १-३२-२ : सतगुर सेती बेलतां, कबहुं न आवे हारि। दा० प्रति में इसका पाठ है : कहै कबीरा रांम जन, बेली संत विचार ॥ 'रांम जन और 'संत' प्राय: एक ही अर्थ के द्योतक हैं।
- (ख) १-३३-१ : पांसा पकरा प्रेम का, सारी किया सरीर । नि॰ तथा साबे॰ में इसका पाठ है : चौपड़ि माड़ी चौहटै, सारी किया सरीर । किन् इसका प्रथम चरण पिछली साखी में भी म्राता है, तुल॰ १-३२-१ चौपड़ि माड़ी चौहटै, म्ररध उरध बाजारि।
- (ग) २-३-१: ग्रंबरि कुंजां कुरिलयां, गरिज भरे सब ताल । गु० में द्वितीय चरण का पाठ है: बरिख भरे सर ताल । (किन्तु 'सर' ग्रौर 'ताल दोनों पर्यायवाची )।
- (घ) २-६: बिरिहन उठि उठि भुइं परें, दरसन कारन राम । मूएं दरसन देहुगे, सो स्रावें कीनें काम ॥ सा० साबे० सासी० में दितीय पंक्ति क पाठ है: लोहा माटी मिलि गया, तब पारस कीनें काम ॥ किन्तु यह पंक्ति स्रगली साखी स्रर्थात् २-१६ में भी मिलती है। उक्त साखी क निर्धारित पाठ है: मूवां पीछैं मत मिली, कहै कबीरा राम । लोह माटी मिलि गया, तब पारस कीनें काम । यहाँ यह पंक्ति दा० निष्सा० साबे० सासो० स० प्रतियों में समान रूप से मिलती है।
- (ङ) ४-१५-१: राम नाम जिनि चीन्हिया, भीना पंजर तासु। दा० निर् सा० तथा गुरा० में प्रथम चररा का पाठ है: कबीर हिर का भावता किन्तु तुल० ४-२६-१: कबीर हिर को भावता। दूरिहि तें दीसंत।
- (च) ५-५-१ : ग्रैसा कोई नां मिलै, हमकों लेइ पिछांनि। सासी० प्रति में इस पंक्ति का पाठ है : ग्रैसा कोई नां मिला, ससुफै सैन सुजांन ।। किंत् यह पंक्ति पिछली सासी में भी ज्यों की त्यों ग्राती है; तुल० ५-४ ग्रैसा कोई नां मिलै, समफे सैन सुजांन। ढोल बजंता नां सुनैं, सुरित बिहानां कांन।।
- (छ) ११-६-२: कहै कबीर कैसे बनें, एक चित्त दुइ ठौर। बी० का पात है: लानत ऐसे चित्त पर, एक चित्त दुइ ठौर। बी० के पाठ में 'चित्त' की पुनरुक्ति स्पष्ट है।
- (ज) १५-५६-१: राखनहारै बाहिरा, चिडियें खाया खेत । दा० तथा स॰

प्रतियों में 'बिनु रखवाले बाहिरा' पाठ मिलता है। किन्तु 'बिनु' ग्रौर 'बाहिरा' दोनों समानार्थी हैं; उदाहरणतया तुल० १८-२-२: परखन-हार बाहिरा, कौड़ी बदले जाइ—ग्रथीत् बिना पारखी के कौड़ी के मूल्य बिकता है।

- (क) १६-२४-१: रोवनहारे भी मुए, मुए जलावनहार । सा० साबे० सासी० का पाठ है: जारनहारा भी मुवा, मुवा जलावनहार। पंक्ति के दोनों चरण एक ही भाव प्रकट करते हैं।
- (ब) १६-३२-२: सुर नर मुनियर श्रसुर सब, पड़े काल की फांसि। नि॰ सा॰ सासी॰ का पाठ है: सुर नर मुनि जन श्रसुर सुर। 'सुर' शब्द श्रनावश्यक रूप से दो स्थलों पर श्रा जाता है।
- (ट) २१-३३: मोर तोर की जेवरी, गिल बंधासंसार । कांसि कुटुंबा सुत किलत, दाभिन बारंबार ।। साबे० तथा सासी० प्रतियों में द्वितीय पंक्ति का पाठ है: दास कबीरा क्यों बंधै, जाके नाम स्राधार । किन्तु प्रस्तुत संकलन की साखी १६-२ तुलनीय है, जिसका पाठ है: बैद मुवा रोगी मुवा, मुवा सकल संसार । एक कबीरा नां मुवा, जाके रांम स्रधार ॥

ग्रयवाद—किन्तु मुहावरों ग्रथवा लोकोक्तियों में पुनरुक्ति-दोष नहीं माना गया है ग्रौर उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार किया गया है। ऐसे स्थल निम्न-लिखित हैं—

- (क) पद ११६-६ का निर्धारित पाठ है : कहै कबीर या पद कूं बूफें । ताकों तीनिजं त्रिभुवन सूफें ।। पाठांतर है : राम रमत तिसि सभ किछु सूफें । 'तीनिजं त्रिभुवन' में तीन संख्या का प्रयोग दो बार रहने से पुनरुक्ति भ्रवश्य प्रतीत होती है, किन्तु ग्रवधी, भोजपुरी बोलियों में 'तीनिजं त्रिभुवन' या 'तीनिजं तिरलोक' ग्रब भी मुहावरे के रूप में प्रचलित हैं । ग्रत: उक्त पाठ स्वीकृत किया गया है ।
- (ख) साखी ४-१-१: कबीर चंदन के बिड़े, बेधे ढाक पलास । तथा ४-६-२: जिहिं कुल दास न ऊपजें, सो कुल ढाक पलास । 'ढाक' ग्रोर 'पलास' समानार्थी हैं, किन्तु बोलियों में इस प्रकार के कई युग्म प्रचलित हैं जिनमें पुनरुक्ति-दोष नहीं माना जा सकता, जैसे : ग्रोढ़ना-कपड़ा, कुसल-बेम, हाट-बजार, राय-सलाह, पेड़-रूख, बनिया- बक्काल । ६. प्रसंग की दृष्टि से—कई स्थल ऐसे मिलते हैं जिनमें पूर्वापर प्रसंग के

स्राधार पर विचार करने से पाठ-निर्ण्य में सहायता मिलती है। यदि दो पाठ ऐसे मिलते हों जो अन्यथा समान रूप से ग्राह्य हों किन्तु उनमें से एक प्रसंग में खपता हो और दूसरा उसके प्रतिकूल हो तो ऐसे स्थलों पर प्रसंग-सम्मत पाठ ही हमें भूल के स्रधिक निकट पहुँचाता है। स्रतः प्रस्तुत सम्पादन में जहाँ इस प्रकार का विकल्प स्राया है वहाँ दो समान पाठों में से प्रसंग-सम्मत पाठ को ही स्रधिक मान्यता प्रदान की गयी है, इसके विपरीत प्रसंग-विरुद्ध पाठ मूल रूप में ग्रहण नहीं किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित उदाहरण द्रष्टव्य हैं। पदों के उदाहरण—

- (क) पद ३-४ का निर्घारित पाठ है: कांम क्रोध मल भरि रहे कहा देह पखारें। शबे॰ प्रति में 'मल' के स्थान पर मद पाठ मिलता है, किंतु यहाँ पर शरीर के प्रक्षालन का प्रसंग है, ग्रतः 'मल' (चमेल, गंदगी) पाठ ही ग्रधिक प्रासंगिक है। ''काम-क्रोध रूपी मल जब शरीर से नहीं जाते तो उसे वार-बार धोने से क्या लाभ है ?''—यही किंव का यथेष्ट भाव ज्ञात होता है।
- (ख) ३-५, ६ का निर्धारित पाठ है : कागद की नौका वनीं विच लोहा भारा । सबद भेद बूभे विनां बूड़ै मभ्धारा ।। शबे० में द्वितीय पंक्ति का पाठ है : सबद भेद जाने नहीं मूरख पिच हारे । नौक के प्रसंग में 'बूड़े मभ्धारा' की उपयुक्कता ग्रौर 'मूरख पिच हारे' की ग्रनुपयुक्तता स्वतः स्पष्ट है ।
- (ग) द-२: तन महि खोज जं चोट न पाव जं। ग्रोखद मूरि कहां घंसि लाव जं।। दा० नि० स० में 'तन मिह' के स्थान पर तन मन पाठ मिलता है। प्रस्तुत पद में इसके पूर्व की पंक्ति है: राम भगित ग्रिनियां तीर। जेहि लागे सो जांने पीर।। प्रेम-वाग का लक्ष्य मन ही होता है ग्रीर मन टटोलने पर तो चोट मिल ही जायगी—हाँ शरीर में उसका चिह्न नहीं मिलेगा। प्रेम-वाग्ग से विद्ध व्यक्ति का बाह्य उपचार वस्तुतः व्यर्थ सिद्ध होता है। फिर यहाँ पर जड़ी-वूटी घिस कर लगाने का प्रसंग है, जो केवल शरीर से ही सिद्ध हो सकता है। मन में जड़ी-बूटी घिस कर नहीं लगायी जा सकती, ग्रत: 'मन' पाठ प्रसंगोचित नहीं है।
- (घ) ६-३: तूं पिंजर हीं सुवटा तोर। जमु मंजार कहा करें मोर।। दा॰ नि॰ में द्वितीय चरगा का पाठ है: दरसन देहु भाग बड़ मोरा। किन्तु प्रथम चरगा में पिंजडे और तोते का जो रूपक बाँघा गया है उसमें

- दा० नि० का पाठ किसा भी प्रकार से नहीं खप सकता। इसके विपरीत यम रूपी बिलाव से रक्षा पाने का उल्लेख पूर्णरूपेण प्रासंगिक है।
- (च) १२-२: मुसि मुसि रोवे कबीर की माइ। एबारिक कैसे जीवें खुदाइ।।
  गु० में 'खुदाइ' के स्थान पर रघुराई पाठ मिलता है, किन्तु जुलाहे की माता के मुख से 'रघुराई' सम्बोधन उतना स्वाभाविक नहीं लगता जितना 'खुदाई' का।
- (च) १२-४: कहत कबीर सुनहु मेरी माई । पूरनहारा त्रिभुवनराई ॥ गु॰ में द्वितीय चरण का पाठ है: हमरा इनका दाता एक रघुराई । प्रति-पालन ग्रीर सामर्थ्य के प्रसंग में 'त्रिभुवनराई' (चितीनों लोकों का राजा) शब्द 'रघुराई' (चरघुकुल के राजा) की ग्रपेक्षा ग्रधिक व्यंजनापूर्ण है।
- (छ) १३-६: ज्यों कांमीं कों कांमिनि प्यारी ज्यों प्यासे कीं नीर रे। दा० नि० में ज्यों कांमिनि कीं कांम पियारा पाठ म्राता है। वासना की तीव्रता के प्रसंग में 'कांम' (सूक्ष्म) की म्रपेक्षा 'कांमिनि' (स्थूल) के प्रति म्राकर्षण दिखाना म्रधिक स्वाभाविक है।
- (ज) १७-२: सब मैं व्यापक सबकी जानें ग्रैसा ग्रंतरजामीं। शबे० में 'सब की जानें' के स्थान पर सब से न्यारा पाठ मिलता है, किन्तु श्रन्तर्यामी के प्रसंग में 'सब की जानें' पाठ ही ग्रधिक समीचीन सिद्ध होता है।
- (फ) १७-४, ५ : सील संतोख पहिरि दोइ कंगन होइ रही मगन दिवांनीं।
  कुमित जराइ करों मैं काजर पढ़ी प्रेम रस बांनीं।। 'कंगन' ग्रौर 'काजर'
  के स्थान पर शबे॰ प्रित में क्रमशः सतगुन ग्रौर कोइला पाठ ग्राते
  हैं। उक्त पंक्तियों में भक्ति रूपी कामिनी के श्रुंगार का वर्णंन है। उपमेय पक्ष में शील तथा संतोष का निर्देश हो जाने पर उपमान पक्ष में
  किसी स्थूल ग्राभूषण का उल्लेख ग्रपेक्षित है न कि किसी सात्विक गुण का। शबे॰ के 'सतगुन' पाठ से रूपक की पूर्णं सिद्धि नहीं होती।
  इसके विपरीत 'कंगन' पाठ से उक्त समस्या हल हो जाती हैं। श्रुंगार की सामग्रियों में कोयले का कोई स्थान भी नहीं, क्योंकि कोयला जलाने में ग्रथवा मुँह काला करने में भले ही प्रयुक्त हो, साज-श्रुंगार उससे नहीं हो सकता। इसके विपरीत काजल श्रुंगार-प्रसाधन की एक प्रमुख सामग्री है।

- (अ) २२-५: नांउं मेरै निरधन ज्यूं निधि पाई। कहै कवीर जैसे रंक मिठाई। गु० में इस पंक्ति का पाठ है: माइग्रा मींह जिसि रखै उदास। किह कबीर हउ ताको दास। संपूर्ण पद में नाम-माहात्म्य का प्रसंग रहने से पद की केवल ग्रांतिम पंक्ति में ग्रचानक माया के मध्य उदास रहने की बात नितांत ग्रप्रासंगिक लगती है।
- (ट) २५-८: सत संतोख ले लरनें लागा तोरे दुइ दरवाजा। गु० में 'दुइ' के स्थान पर दस पाठ मिलता है। पद के ग्रारम्भ में हो दरवाजों की संख्या दो बतायी गयी है: काम किंवार दुख सुख दरवानीं पाप पुन्नि दरवाजा।
- (ठ) ३६-१० तुम्ह समसिर नाहीं दयालु मोहि समसिर पापी । दा० नि० का पाठ है: तुम्ह समान दाता नहीं हमसे नीह पापी । पापो के प्रसंग में दाता की उतनी सार्थकता नहीं जितनी दयालु की होती है।
- (ड) ४०-५: पर निंदा पर धन पर दारा पर अपवादीं सूरा। गु० में इसका पाठ है: पर धन पर तन परती निंदा पर अपवाद न छूटे। दूसरे के धन अथवा स्त्री की निन्दा नहीं की जाती, प्राय: उनसे ईंप्यों की जाती है अथवा और पतन होने पर अनुचित संबंध जोड़ा जाता है।
- (ढ) ५०-६ : थाकी सींज संग के विछुरे राम नाम विस होई। दा० नि० स० प्रतियों में है : राम नाम मिस धोई। किन्तु यहाँ 'मिस' (=कालिख, स्याही) धोने का कोई प्रसंग नहीं।
  - (गा) ७८-५ : हंसा सरवर कंवल सरीर । रांम रसाइन पिव रे कबीर ॥ गु० में 'कमल' के स्थान पर काल पाठ है, किन्तु सरीवर के रूपक में काल की प्रासंगिकता चिन्त्य है।
  - (त) ६२-६ : कहै कबीर इक भक्त न जैहैं जिनकी मित ठहरांनीं । नि० में इसका पाठ है : कहै कबीर तेरा संत जाइगा राम भगित ठहरांनी ।। पद में यह विचार प्रतिपादित किया गया है कि संसार की जितनी महत्वपूर्ण वस्तुएँ हैं—राजा-रानी, योगी-ज्ञानी, चन्द्र-सूर्य, पवन-पानी—सभी ग्रंत में विलीन हो जाती हैं। इस नश्वर जगत् में केवल भक्त ऐसा बच रहता है जो भगवान के भरोसे कभी नष्ट नहीं होता ग्रर्थात् उसकी कीर्ति ग्रमर हो जाती है; किन्तु नि० प्रति के पाठ से किव का प्रमुख मन्तव्य ही समाप्त हो जाता है।
  - (थ) १०३: को न मुवा कहु पंडित जनां। सो समुफाइ कहहु मोहिं सनां।।

मूए ब्रह्मां बिस्नु महेसा । पारबती सुत मुए गनेसा ।।

मूए चंद मुए रिंब सेसा । मुए हनुमत जिन बांघल सेता ।।

मूए क्रस्न मुए करतारा । एक न मुवा जो सिरजनहारा ।।

कहै कबीर मुवा नींह सोई । जाकै स्रावागमन न होई ।।

दा० नि० में प्रथम पंक्ति के पश्चात् की पंक्तियों का पाठ है—

माटी माटी रही समाइ । पवनें पवन लिया संग लाइ ॥

कहै कबीर सुनि पंडित गुनीं । रूप मुवा सब देखें दुनीं ॥

दोनों पाठों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट सिद्ध
हो जाता है कि पहला रूपांतर दूसरे की स्रपेक्षा स्रधिक स्वाभाविक स्रौर

प्रसंगानुकुल है।

- (द) १३६-१, २: मन मोर रहटा रसनां पिउरिया। हिर कौ नांव लै काित बहुरिया।। बी० में 'रसनां' के स्थान पर रतन पाठ है जो उक्त प्रसंग में निरर्थंक है। इसके विपरीत 'रसनां' पाठ की सार्थंकता स्पष्ट है। मन चर्खा है जिसमें जिह्वा पियुनी के समान है। उसके द्वारा हिर नाम रूप सूत कातो भ्रथीत् मन भ्रौर वािशी से भगवान का नाम स्मर्ण करो।
- (घ) १३६-३, ४ : बालपनां के मीत हमारे । हमिंह छांड़ि कत चलेहु निनारे ॥ बी॰ में 'निनारे' के स्थान पर सकारे पाठ है, किन्तु मित्रता के प्रसंग में 'सकारे' (=शीघ्र, समय के पूर्व ) की अपेक्षा 'निनारे' (=न्यारे होकर, त्याग कर ) पाठ मूल भाव के अधिक निकट का ज्ञात होता है।
- (न) १६३ : बिखिया ग्रजहूं सुरित सुख ग्रासा।
  होन न देइ हिर के चरन निवासा।।
  सुख मागें दुख ग्रागें ग्रावै। तातें सुख मांग्या निह भावे।।
  ता सुख तें सिव बिरंचि डेरानां। सो सुख हमहुं सांच करि जानां।।
  सुख छांड़ा तब सब दुख भागा। गुर के सबद मेरा मन लागा।।
  कहै कबीर चंचल मित त्यागी। तब केवल राम नाम लै लागी।।
  - गु० में अंतिम दो पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं— सनकादिक नारद मुनि सेखा। तिनभी तन मिंह मनु नही पेखा।। इस मन कउ कोई खोजहु भाई। तन छूटे मन कहां समाई।। गुरु परसादी जैदेव नामा। भगित के प्रेम इनही है जाना।। इस मनु कउ नही आवन जाना। जिसका भरम गइआ तिन सांच पछाना।।

पूर्व उद्धृत पद में विषय-सुख का प्रसंग है, किन्तु गु० की ग्रितिरिक्त पंक्तियों का विषय बदल गया है। वे स्पष्ट ही मन के संबंध में हैं। यह पंक्तियाँ दा० नि० स० तथा बी० प्रतियों में ग्रन्यत्र एक स्वतंत्र पद के रूप में मिलती हैं, ग्रौर प्रसंगानुकूल होने के कारण इस पुस्तक में वहीं के लिए स्वीकृत भी हुई हैं (दे० पद ४८)। इसी प्रकार का एक ग्रन्य उदाहरण पद १७६ में भी मिलता है जिसका विस्तार स्थलसंकोच के कारण यहाँ नहीं हो सकता।

- (प) १७६-१: स्रासन पवन दूरि किर रौरा। छांड़ि कपट नित हिर भिज बौरा।। दा१, दा२ तथा नि० में स्रासन पवन किए दिढ़ रहु रे पाठ मिलता है। वास्तव में कबीर ने इस पद में हिर-भजन की तुलना में स्रासन-प्राणायाम स्रादि हठयोगी क्रियाझों को व्यर्थ वताया है। यह भाव पद की स्रगली पंक्तियों में स्रोर भी मुखर हो उठा है: का सींगी मुद्रा चमकाएं। का बिभूति सब स्रंगलगाएं। कहै कबीर कछु स्रांनन कीजै। रांम नांम जिप लाहा लीजै।। दा० तथा नि० द्वारा प्रस्तुत पाठ में स्रासन-पवन की क्रियाझों का समर्थन किया गया है, जिससे यह पाठ भ्रामक हो जाता है।
- (फ) १८५-४: एक बूंद ते सृष्टि रचो है कॉन वांभन कींन सूदा। दा० नि० स० में प्रथम चरण का पाठ है: एक जोति तैं सब उतपनां। ब्राह्मण-शूद्र के प्रसंग में ज्योति अथवा नूर से सृष्टि-रचना का वर्णन उपयुक्त नहीं लगता। नूर से सृष्टि की उत्पत्ति मुसलमानी धर्म में मानी गया है। यहाँ पर पाराणिक सृष्टि-प्रिक्तया का आधार ही प्रसंगो- चित है।

## साखियों के उदाहरण-

- (क) २-११: भेरा पाया सरप का, भवसागर के माहि। जौ छांड़ीं तौ बूड़िहों, गहों तौ डिसहै बाहि।। 'बूड़िहों' के स्थान पर साबे० में बांचिहै (=वच जायगा) पाठ है जो वस्तुत: विपरोत अर्थ प्रकट करता है।
- (ख) ६-२३: पंजिर प्रेम प्रकासिया, ग्रंतिर भया उजास । मुखि कस्तूरी महमहीं, बांनीं फूटी बास ॥ 'मुखि कस्तूरी महमहीं' के स्थान पर सा० साबे० सासी० में सुख किर सूती महल में पाठ ग्राता है, जिसका यहाँ कोई प्रसंग नहीं।
- (ग) २२-१०: पारब्रह्म बड़ मोतियां, ऋड़ि बांधी सिखरांहं। सगुरां सगुरां

चुनि लिए, चूिक पड़ी निगुराहं ।। दा० नि० स० गुग् में 'फड़ि' के स्थान पर घड़ि (चगढ़ कर) पाठ मिलता है। यहाँ मोतियों को गढ़ने का कोई प्रसंग नहीं है क्यों कि आगे की पंक्ति में उन्हें चुनने का भी उल्लेख है। वास्तव में किव का तात्पर्य यहाँ यह है कि पर्वत-शिखर पर अर्थात् त्रिकुटी पर स्थित ब्रह्मर्घ में परब्रह्म रूपी बड़े मोतियों की भड़ी लग रही है; जिन्हें सतगुर का ज्ञान प्राप्त है वे उसे चुन लेते हैं, निगुरे लोग घोखे में रह जाते हैं।

- (घ) २४-६: साधू की संगति रहउ, जौ की भूसी खाउ। खीर खांड भोजन मिले, साकत संग न जाउ।। गु० में तृतीय चरण का पाठ है: होन-हार सो होइहै। किन्तु जौ की भूसी के विरोध में खीर, खांड आदि व्यंजनों का उल्लेख अत्यन्त आवश्यक और प्रासंगिक है।
- (ङ) २४-१३-२: सिर ऊपरि म्रारा सहै, तऊ न दूजा होइ। 'म्रारा' के स्थान पर नि॰ में वोरा पाठ है। म्रागे विलग होकर दो होने का प्रसंग है, म्रौर यह कार्य 'म्रारा' (चिर्नारने का एक म्रौजार) से ही सम्भव हो सकता है, 'वोरा' (चपाला, तुषार) से नहीं।
- (च) २६-२: कागद केरी स्रोबरी, मिस के किए कपाट। पाहन बोरी पिर-थमीं, पंडित पाड़ी बाट।। 'कागद' के स्थान पर दा० नि० स० में काजर पाठ मिलता है। यहाँ पंडितों की पोथी का रूपक है जिसमें 'कागद' पाठ ही स्रधिक प्रासंगिक है, न कि 'काजर'।
- (छ) २६-४-१: तीरिथ चाले दुइ जनां, चित चंचल मन चोर । बी० में 'तीरथ गए तीनि जन' पाठ ग्राता है । किन्तु पंक्ति के उत्तरार्द्ध में केवल दो ही प्रकार के व्यक्ति गिनाये गये हैं ।
  - (ज) २७-१: खीर रूप हिर नांव है, नीर ग्रांन ब्योहार। हंस रूप कोइ साथु है, तत का छांननहार।। 'छांननहार' के स्थान पर दा० स० गुगा० में जांननहार पाठ है। हंस द्वारा नीर-क्षीर-विवेक के प्रसंग में जानने की अपेक्षा छानने का भाव ही ग्रधिक समीचीन सिद्ध होता है।
- ७. शब्दों के क्लिब्टतर रूप की दृष्टि से प्रतिलिपिकारों की यह प्रवृत्ति होती है कि जटिल तथा अप्रचलित शब्दों के स्थान पर समान मात्रा अथवा गए। बाला कोई प्रचलित और सरलतर शब्द रख दिया करते हैं। इसके मूल में उनकी यह घारए। ज्ञात होती है कि ऐसा परिवर्त्तन कर देने पर पाठकों को अर्थ-संबंधी कठिनाई नहीं रहेगी। किन्तु इस प्रवृत्ति से मूल पाठ धीरे-धीरे लुप्त हो जाता है,

श्रौर कालान्तर में हम रचनाकार की विशिष्ट शब्दावली के ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। कबीर-वाणी की प्रतियों में भी इस प्रकार के श्रनेक संशोधन मिलते हैं। वस्तुत: संकलन में जहाँ कहीं दो या दो से श्रिधक प्रतियों द्वारा श्रन्यथा समान रूप से ग्राह्म दो पाठ प्रस्तुत हुए हैं वहाँ उनमें से प्रायः क्लिष्टतर तथा श्रप्रचित्त पाठ को ही मूल के श्रिधक निकट का समभ कर स्वीकृत किया गया श्रौर इसके विपरीत सरलतर पाठ को प्रायः श्रस्वीकृत किया गया है। निम्नलिखित उदाह-रणों से इसकी पुष्टि हो जायगी।

### पदों के उदाहरगा-

- (क) प्रस्तुत संकलन में पद ५-३ का निर्धारित पाठ है : एक भाइ दीसें सब नारी । नां जांनों को पिर्याह पियारी ।। तुल० दा० नि० स० : एक रूप दीसें सब नारी ।
- (ख) १२-२ : मुसि मुसि रोवे कबीर की माइ। ए बारिक कैसे जीविह खुदाइ।। तुल० दा० नि० : ठाढ़ी रोवे कबीर की माइ। ए लरिका कैसे जीविह खुदाइ।।
- (ग) ६४-३: मुचि मुचि गरभ भई किन बांक । बुड़भुज रूप फिरै किल मांक ।। तुल० दा० नि०: स्करि रूप फिरै किल मांक । बुड़भुज ८ (सं० विड्भुज; विड् = विष्ठा + भुज् = खाने वाला )।
- (घ) ८२-६ : संपे देखि न हरखिग्रे, विपित देखि ना रोई । ज्यों संपे त्यों विपिति है, करता करै सो होइ ॥ 'संपे के स्थान पर दा० नि० में संपित पाठ मिलता है, किन्तु अपभ्रंश रूप होने के कारण 'संपे ही स्वीकृत किया गया है।
- (च) ११४-४: उंदरी बपुरी मंगल गावै (सं० उन्दुरी (= 'चूहा' का स्त्रीलिंग) तुल० ग्र०: घर घर मुसरी मंगल गावै।
- (छ) १६६-२: काजल टीकि चसम मटकावै। तुल० शबे० भ्रंजन नेन दरश चमकावै।
- (ज) १७१-२ : जे नर भए भगति तें बाहज तिन तें सदा डरांनें रहिए। बाहज ∠ मं० बाह्य। तुल० दा० नि० स० : भगति थें न्यारे।
- (क) १८१-७: ग्यारह मास कहौ क्यूं खाली एकिह माहि नियांनां। तुल ० दा० नि० स०: एकिह माहि समांनां, गु० एकिह माहि नियाना। 'नियाना' पाठ बीभ० प्रति में मिलता है ग्रौर 'नियाना' (=कोष, खजाना ) का प्राचीन्तर रूप होने के कारए। वही स्वीकृत भी हुग्रा है।

(ज) १६५-१: पंडिया कवन कुमित तुम लागे। दा० नि० में पांडे पाठ मिलता है, किन्तु ग्रपभ्रंश रूप होने के कारण 'पंडिया' (=पंडिता) ही स्वीकृत किया गया है।

#### साखियों के उदाहरएा-

- (क) २-३२-१ : म्राइ न सक्कों तुज्भ पै, सकों न तुज्भ बुलाइ । तुल० सा० साबे० सासी० : म्राय न सिकहों तोहि पै, सकहुं न तोहि बुलाय ।
- (ख) २-४१ : बिरिहिन थी तौ क्यूं रहीं, जरी न पिउ कै नालि। तुल० सा० साबे० सासी० : जरी न पिव के साथ। (नालि — समीप में, पास में)।
- (ग) ३-२-२ : इक दिन सोवन होइगो, लांबे गोड़ पसारि । तूल० दा० नि० सासी० : लंबे पांव पसारि; सा० साबे० : लंबे पैर पसारि । किन्तु ठेठ अवधी का रूप होने के कारण ग्रु० द्वारा प्रस्तुत किया 'गोड़' पाठ ही मूल रूप में स्वीकृत हुआ है ।
- (घ) ३-१०-२ तथा ३-११-१: कोटि करम फिल पलक मैं (फिल = फ़ना फिल्ला, बिनष्ट)। तुल० सा० साबे० सासी०: कोटि करम पल में कटै।
- (ङ) ४-५-२ : ते घर मरहट सारिखे, भूत बर्से तिन माहि।। तुल० गु० सा० सासी० : मरघट।
- (च) ६-२६-२: ज्वाला तैं फिरि जल भया, बुभी बलंती लाइ। 'लाइ' (=ग्रांग) के स्थान पर सा० साबे० में ग्राग पाठ मिलता है, ग्रौर उससे तुक मिलाने के लिए प्रथम पंक्ति का पाठ 'बाहर कतहुं न जाय' परिवर्तित कर 'बाहर कतहुं न लाग' कर दिया गया है। इसके ग्रतिरक्त सासी० में 'बलंतो' के स्थान पर जलती पाठ कर दिया गया है, जो सरलीकरण की प्रवृत्ति का ही फल है।
- (छ) १२-७-२ : देवल बूड़ा कलस सों, पंखि तिसाई जाइ। 'तिसाई' / सं ि तृषातं (=प्यासी)। 'तिसाई' के स्थान पर सासी े में पियासा पाठ मिलता है।
- (ज) १५-३१-१: कबीर सभ जग हंढिया, मादल कंघ चढ़ाइ। हंढिया = भ्रमण किया; तुल० सरहपाद: एकली सबरी ए वन हिण्डइ कर्ण-कुंडल बज्रधारी । गु० सभु जगुँ हउं फिरिग्रो, नि० सज जग देखिग्रा; सा० सासी० सब जगह हेरिया।
- (क) १५-४३-१: रांम नांम करि बौंहड़ा, बाहै बीज ग्रघाइ। बौंहड़ा=

बीज-वपन में प्रयुक्त बाँस की एक निलका जिसमें होकर बीज गिरता है, मालाबाँसा । सा० तथा साबे० में 'राम नाम हल जोतिए' पाठ स्राता है ।

- (त्र) १५-६५-१: डागल ऊपिर दौरनां, सुख नींदरीं न सोइ। डागल मकान के ऊपर की ढालुवाँ छत जिस पर दौड़ना खतरे से खाली नहीं। सा० साबे० सासी० में 'डागल' के स्थान पर कोठे पाठ ग्राता है।
- (ट) १६-४०-२: काल्हि अलहजा मैडियां, आज मसांनां दीठ। 'अलहजा' — फ़ा॰ आलीजाह, राजाधिराज, शाहंशाह। दा॰ गुगा॰ में इस पंक्ति का पाठ है: काल्हि जो बैठा माड़ियां, आजु मसांनां डीठ।
- (ठ) १७-१-२: जिहि वैसंदर जग जरे, सो मेरे उदिक समांत । वैसंदर ∠ सं० वैश्वानर — ग्रग्नि का पर्यायवाची एक शब्द । ग्रु० में इसके स्थान पर 'जिनि जुग्राला जग जारिया' पाठ मिलता है।
- (ड) २१-१-१ : ग्रीरां कीं परमोधतां, मुहड़ै परिया रेत । 'परमोधतां' (= प्रबोधन करते हुए ) के स्थान पर ग्रु॰ में उपदेसते पाठ मिलता है ग्रीर बी॰ में सिखलावते ।
- (ढ) २१-३-२ : हेरा रोटी कारनें, गला कटावै कींन । 'हेरा' (= मांस, गोस्त ) के स्थान पर दाश में पेड़ा पाठ मिलता है । किंतु यह लिपि-भ्रम से भी सम्भार हो सकता है ।
- (ग्ग) २१-५-१: कासी काठें घरकरै, पीवै निरमल नीर। 'काठेंं' (=नदी के तट पर) के स्थान पर गु॰ में तीर पाठ मिलता है।
- (त) २४-७-१ : काजर केरी स्रोबरी, ग्रैसा यह संसार। 'ग्रोबरी' = (ग्रत्यन्त ग्रंधेरी ग्रौर तंग कोठरी) के स्थान पर बी० तथा सा० में कोठरी है।
- (य) २५-८-२ : सतग्रर परचै बाहिरा, ग्रंतिर रहि गइ रेख । तुल बो क साई के परचे बिनां।
- (द) ३०-८-१: पासि बिनंठा कापड़ा, कदे सुरंग न होइ। पासि पास में, बिनंठा विनष्ट, सड़ा-गला। इसके ग्रनेक पाठ-भेद मिलते हैं; तुल क्सा कर्मास ग्रन्ठा कापड़ा, साबे पास न जाके कापड़ा, सासी कर्मास बिन्ठा कापड़ा।
- (घ) २०-११-२ : आगि आगि सब एक है, तामैं हाथ न बाहि। हाथ न बाहि = हाथ मत डालो। सा० साबे० सासो० में इसका पाठ है : हाथ दिये जरि जाय।

द. अर्थ की दुर्बोधता की दृष्टि से—ऊपर ऐसे पाठ-परिवर्तनों की चर्चा की गयी है जिनमें अप्रचलित पाठों के स्थान पर उनका सरलीकृत रूप देने का प्रयत्न किया गया है। किन्तु कहीं-कहीं मूल पाठ का भाव ठीक न समक्त सकने के कारण प्रतियों में ऐसे पाठ-भेद मिलते हैं जिनसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसी भ्रांतियाँ प्रायः भाषा के ठेठ शब्दों के सम्बन्ध में ग्रथवा ऐसे शब्दों के संबंध में हुई हैं जिनका प्रयोग किसी विशिष्ठ अर्थ में होता है और जिससे अपरिचित होने के कारण प्रतिलिपिकार भूल कर बैठते हैं। ऐसे स्थलों पर विभिन्न पाठभेदों तथा उनके अर्थों पर मनन करने से उपयुक्त पाठ का निर्णय स्वतः हो जाता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित स्थल विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं।

#### पदों के उदाहरएा-

- (क) पद २३-८ का निर्धारित पाठ है: तीनि बेर पितग्रारा लीन्हां। मन कठोर ग्रजहूं न पतीनां ॥ 'पितयारा' ग्रवधी का एक ठेठ शब्द है। किसी वस्तु या व्यक्ति के खोटे या खरेपन का भलीभाँति निरीक्षण करने या कसने को 'पितग्रारा लेना' कहते हैं। इस ग्रयं से कदाचित् ग्रनवगत होने के कारण ग्र० में उक्त पाठ के स्थान पर 'पितग्रा भिर लीना' पाठ मिलता है, जिसका यहाँ कोई प्रसंग नहीं।
- (ख) ३६-३: उतपित बिंदु भयो जा दिन तें कबहूं सचु निंह पायौ। कबहूं सचु निंह पायौ = कभी सुख शान्ति न मिली। तुल० साखी ६-११-१: सचु पाया सुख ऊपनां, दिल दिरया भरपूरि। किन्तु कदाचित् इसे 'सच' (= सत्य) का पर्यायवाची समभ कर शबे० में 'सांच कहूं निंह पाया' कर दिया गया है।
- (ग) ४०-१०: कहत कबीर भीर जन राखहु हिर सेवा करउं तुम्हारी।
  'भीर जन राखहु'—जन की भीर रक्खो अर्थात् दास का कष्ट निवारए करो। किन्तु दा० नि० में उक्त पंक्ति का पाठ है: कहै कबोर धीर
  मित राखौ सांसित करौ हमारो। स्पष्ट है कि 'जन' को नकारात्मक
  'जनि' (—मत) समभ लेने के कारए। ही दा० नि० में उक्त भ्रामक
  पाठ आया है। 'संसित करौ हमारी' से भी विपरीत अर्थ प्रकट
  होता है।
- (घ) ८७-२: यहु जु दुनिया सिहरमेला कोई दस्तगीरी नाहि। 'सिहरमेला' —प्रातः काल लोहा लगने के समय अन्धकार और प्रकाश का मेल, जो क्षांगिक होता है (सिहर ∠फ़ा॰ सहर — प्रातःकाल)। दार दार

- में इस पंक्ति का पाठ है : महल माल ग्रजीज ग्रौरित कोई दस्तगीरी नांहिं। दा३ तथा नि० में 'सहज ग्रमल ग्रजीज है' पाठ मिलता है।
- (ङ) ६३-२ : जाके घर मैं कुबुधि बिण्यांगीं (=वनांनीं ) पल पल मैं चित चोरै । 'बिण्यांगीं' अथवा 'बनांनीं' =विनया की स्त्रो, बानिन । शबे॰ में प्रथम चरण का पाठ है : घर में दुविधा कुमित बनी है ।
- (च) ११२-३, ४ : तरवर एक अनंत डारि साखा पुहुप पत्र रस भरिया । यहु अंभ्रित की बाड़ी है रे तिनि हरि पूरै करिया ।। वाड़ो = बाग, उद्यान; अर्थात् यह अमृतमय उद्यान है जिसकी रचना परमेश्वर ने की है । दा० नि० स० में उक्त पंक्तियों का पाठ है : तरवर एक अनंत मूरति सुरता लेहु पछांगीं । साखा पेड़ फूल फल नांहीं ताकी अंग्रित बांगीं ।। 'बाड़ी' तथा 'बागी' में कदाचित् उच्चाइग्-साम्य के कारगुदा० नि० स० का पाठ यहाँ अमात्मक हो गया है ।
- (छ) साखी २६-६-१ का निर्घारित पाठ है: जप तप दीसे थोथरा, तीरथ ब्रत बेसास । बेसास = घोखा, विश्वासघात । तुल० 'विसासी सुजान के ग्रांगन ले बरसी' (घनानंद) । सा० सावे० सासी० में 'वेसास' के स्थान पर विश्वास पाठ दिया गया है। 'वेसास' का विशिष्ट ग्रयं न समभ सकने के कारण हो कदाचित् यह पाठ-परिवर्तन किया गया है।
- E. भाषा की हिष्ट से—यह प्रायः निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि कबीर का अधिकांश जीवन काशी अथवा उसके आस-पास के प्रदेशों में ज्यतीत हुआ था। भाषा की हिष्ट से काशी अवधी तथा भोजपुरी दोनों क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कबीर की भाषा में पूर्वी प्रयोंगों का अधिक मिलना नितांत स्वाभाविक है, और इसके विपरीत अन्य प्रादेशिक बोलियों का प्रभाव सामान्यतः प्रक्षिप्त रूप में ही माना जा सकता है। अतः जहाँ दो अन्यथा समान रूप से मान्य पाठों में से एक उनकी स्थानीय भाषा के निकट का और दूसरा उससे दूर का ठहरता है, वहाँ स्वाभावतः निकटवर्ती प्रयोग को ही मान्यता दी गयी है और उसकी तुलना में अन्य को अस्वीकृत कर दिया गया है। साथ ही यदि ऐसे पूर्वी पाठ किसो पश्चिमी प्रति में मिलते हैं तो वे और भी ग्राह्य हो जाते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखत स्थल देखे जा सकते हैं—
  - (क) पद १६-२ का स्वीकृत पाठ है : जब हंम रहलीं हठिल दिवांनीं तब पिय मुखहु न बोलें । पाठान्तर : तुल० नि० पहली थी बंदी मांन गुमांनरा जब पिय मुखां न बोल्या वे ।

- (ख) ५३-६: जोलहै तिन बुनि पांन न पावल फारि बिने दस ठांई हो । तुल० बी०: जोलहा तांन बान निह जाने।
- (ग) ५३-७: त्रिगुन रहित फल रिम हम राखल तब हमरो नांव रामराई हो । तुल० बी०: तिरिबिधि रहीं सभिन मां बरतीं नाम मोर राम राई हो ।
- (घ) १७०-३, ४, ५, ६ का निर्धारित पाठ है—

  चंदन कै ढिंग बिरिख जो भैला। बिगरि बिगरि सो चंदन ह्वैला।।

  पारस कों जे लोह छिवैला। बिगरि बिगरि सो कंचन ह्वैला।।

  गंगा मैं जे नीर मिलैला। बिगरि बिगरि गंगोदिक ह्वैला।।

  कहै कबीर जे रांम कहैला। बिगरि बिगरि सो रांमहि ह्वैला।।

  " 'भैला', 'ह्वैला', 'छिवैला', 'मिलैला', 'कहैला' ग्रादि पूर्वी रूप दा० तथा स० प्रतियों में मिलते हैं। नि० प्रति में यह सभी शब्द '—गा'

  प्रत्ययान्त हो गये हैं, जैसे ह्वैगा, छिवैगा ग्रादि ग्रौर गु० में उक्त पंक्तियों का पाठ निम्नलिखित है—

चंदन के संगि तरुवर बिगरिश्रो। सो तरुवर चंदन ह्वै निबरिश्रो॥ पारस के संग तांवा बिगरिश्रो। सो तांवा कंचन ह्वै निबरिश्रो॥ गंगा के संग सरिता बिगरी। सो सरिता गंगा ह्वै निबरी॥ संतन संगि कबीर बिगरिश्रो। सो कबीर रामहि ह्वै निबरिश्रो॥

- (ङ) १७६-१: आसन पवन दूरि करि रउरा। छांड़ि कपट नित हिर भजु बउरा ।। तुल० दा१ दा२ नि०: आसन पवन किए हढ़ रहु रे (विपरीतार्थी भी)।
- (च) १८७-३, ४: सरजीव य्रांनें देह बिनासे माटी बिसमिल कीया। जोति सरूपी हाथिन ग्राया कहौ हलाल क्यूं कीया।। दा० नि० स० में 'कीया' के स्थान पर कीता पाठ मिलता है, जो स्पष्टतः पंजाबी का शब्द है।
- (छ) १८७-६ : दिल नापाक पाक निंह चीन्हां तिसका मरम न जानां। दार में द्वितीय चरण का पाठ है : उसदा खोज न जानां। दार नि॰ स॰ में 'उसदा' के स्थान पर उसता पाठ है, किन्तु यह दोनों शब्द पंजाबी के हैं।

## साखियों के उदाहररण-

(ज) २-३३-२: मारनहारा जांनिहै, कै जिहि लागी सोइ। तुल० नि० मारगा-हारा जांगिसी (राजस्थानी)।

- (क) ४-३५-२: भाग तिनहुं का हे सखी, जिहि घटि परगट होय। तुल० दा३: भाग तहंदा हे सखी।
- (ज) १४-६: कोर्ने परे न छूटिहै, सुनि रे जीव अव्रूक्त । कवीर मिर मैदांन मैं, किर इंद्रिन सीं जूक्त ॥ तुल०दा० नि० स० गुए।०: 'खूंखेँ पड़चा न छूटिहैं' तथा 'इंद्रचां सीं' (राजस्थानी)।
- (ट) १५-६३-२: ऊजर भए न छूटिहै, सुख निंदरी न सोइ। 'छूटिए' के स्थान पर नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ में छुटिसी है।

किन्तु जहाँ स्वीकृत समुच्चयों का साक्ष्य मिल जाता है वहाँ पूर्वी रूप रहते हुए भी सिद्धांतत: वही पाठ स्वीकृत करना पड़ता है जो स्वीकृत समुच्चय से सिद्ध हो। किन्तु ऐसे स्थल बहुत कम हैं। उदाहरण के लिए पद १३-६-२ का निर्धारित पाठ है: हिर का नांउ लें काित बहुरिया। बी० में 'कातल' पाठ है, किन्तु बी० की एक ग्रन्य प्रति में 'कातित' पाठ मिलने से दा० नि० बी० के समुच्चय के ग्रनुसार 'काित' पाठ ही स्वीकृत किया गया, 'कातल' नहीं।

पश्चिमी प्रभाव को यथासम्भव कम करने पर भी साखियों में यत्र-तत्र कुछ पश्चिमी रूप मिल जाते हैं, किन्तु उन्हें स्वीकृत समुच्चयों के साक्ष्य पर स्वीकार करना पड़ा है। इतना होते हुए भी, जैसा अन्यत्र निर्देश किया गया है, उनके सम्भावित पूर्वी रूप आगे कोष्टक में दे दिये गये हैं।

- १०. च्याकरण की दृष्टि से—यदि समान रूप से मान्य प्रतियों द्वारा विभिन्न पाठ प्रस्तुत किये गये हों और उनमें से कोई एक व्याकरण की दृष्टि से भी गुद्ध हो और शेष व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पड़ते हैं तो व्याकरण-सम्मत पाठ को ग्रहण करने से ही हम रचना के मूल रूप तक पहुँच सकते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी में व्याकरण श्रथवा वाक्य-रचना-सम्बन्धी नियमों के यथातथ्य पालन की श्रोर विशेष भुकाव नहीं मिलता, फिर भी समान रूप से मान्य विभिन्न पाठा-त्तरों में यदि कोई पाठ व्याकरण-संगत भी है तो कोई कारण नहीं कि श्रन्य पाठ-भेदों की तुलना में उसे मान्यता न दी जाय। निम्नलिखित उदाहरण ऐसे हैं जिनके पाठान्तर व्याकरण-विरुद्ध होने के कारण श्रस्वीवृत हुए हैं। इनमें से कुछ में लिंग, वचन श्रादि संबंधी श्रगुद्धियाँ हैं श्रीर कुछ की वाक्य-रचना दूषित है। पदों के उदाहरण—
  - (क) २-५ का निर्धारित पाठ है : डाइन एक सकल जग खाया सो भी देखि डरी | शबे॰ प्रति में इसका पाठ है : या कारे ने सब जग खाया सत-गुर देखि डरी | स्त्रीलिंग किया 'डरी' के साथ पुं॰ कर्त्ता 'कारे' ग्रसं-

गत, इसके म्रतिरिक्त कबीर की रचना में 'ने' का प्रयोग भी चिन्त्य है।
(ख) द-४: कहै कबीर जाकै मस्तिक भाग । सब परिहरि ताकों मिले
सुहाग ॥ दा० नि० स० में द्वितीय चरण का पाठ है: नां जांनूं काकूं
देह सुहाग । इस पाठ से प्रथम चरण के 'जाकै' शब्द की कोई संगति

देइ सुहाग । इस पाठ से प्रथम चरगा के 'जाकें' शब्द की कोई संगति नहीं रह जाती । इसके विपरीत निर्धारित पाठ में 'जाकें' के उत्तर में 'ताकों' मिल जाने से वाक्य-रचना स्वाभाविक हो गयी है।

- 'ताकों' मिल जाने से वाक्य-रचना स्वाभाविक हो गयी है (ग) १३-८ : गुरुवी वेदाल कवीर भए हैं। विन देखे जिल्हें जाह रे
- (ग) १३- द: ग्रबतौ बेहाल कबीर भए हैं, बिनु देखे जिउ जाइ रे। दा० नि० का पाठ है: ऐसे हाल कबीर भए हैं। 'हाल' तथा 'कबीर' में व्याकरण की दृष्टि से परस्पर क्या सम्बन्ध है, इस प्रश्न के लिए उक्त पाठ में कोई उत्तर नहीं।
- (घ) १४-५ : प्रेम मगन ह्वै नाचि सभा मैं रीभै सिरजनहारा । शबे० का पाठ है : सहस कला कर मन मेरो नाचै । किन्तू ऊपर की पंक्तियों में 'नाचु', 'बजाइ', 'ह्वै रहु' ग्रादि श्राज्ञासूचक क्रियाश्रों के क्रम में वर्त्तमानकालिक क्रिया 'नाचै' व्याकरण की दृष्टि से ग्रनुपयुक्त है ।
- (ङ) १४-६: जौ तूं कूदि जाउ भवसागर कला बदौं में तेरी। शबे॰ तथा शक॰ में 'तेरी' के स्थान पर क्रमश: तेरो ग्रथवा तेरा पाठ मिलते हैं, किन्तु स्त्री॰ संज्ञा 'कला' के साथ पुल्गिवाची विशेषणा 'तेरो' ग्रथवा 'तेरा' व्याकरण-विरुद्ध हैं।
- (च) २४-७, द : कहै कबीर कोइ संग न साथ । जल थल मैं राखेँ रघुनाथ ॥
  गु० में द्वितीय पंक्ति का पाठ है : जल थल राखन है रघुनाथ । इसमें
  'राखन है' पाठ की स्थिति भ्रामक है ।
- (छ) ५४-२ : सो बैकुंठ कहाँ घाँ कैसा करि पसाव मोहिं दइहाँ । गु० का पाठ हैं : सो घाँ मुकति कहा देउ कैसी करि प्रसाद मोहिं पाई है। 'मोहिं' (—मुफ्ते, मुफ्तको ) शब्द कर्म के रूप में ग्रा जाने से 'पाई है' किया की सार्थकता चिन्त्य हो गयी है।
- (ज) १५३-२: रैंनि दिवस मोकूं उठि उठि लागें पंच ढोटा इक नारी। बी० में 'मोकूं' शब्द के स्थान पर मिलि ब्राता है, किन्तु एक पूर्व-कालिक किया 'उठि उठि' वर्तमान रहने पर पुनः 'मिलि' ब्रानावश्यक हो जाती है। इसके ब्रतिरिक्त 'मिलि' पाठ स्वीकार कर लेने से 'लागें' किया के कमें का ब्रभाव भी खटकता है।
- (भ) १७२-४ : ग्रंम्रित लै लै नींम सिचाई। कहै कबीर वाकी बांनि न जाई।।

गु० में द्वितीय चरण का पाठहै: कहत कवीर उग्रा का सहज न जाई ।। किन्तु कर्ता के ग्रभाव से यह वाक्य ग्रपूर्ण रह जाता है।

- ११. प्रयोग-वैषम्य की दृष्टि से—यदि कोई शब्द किसी विशेष प्रसंग में एक से ग्रधिक स्थलों पर एक ही प्रकार से प्रयुक्त हुग्रा हो ग्रौर इसी प्रकार के प्रसंग में ग्रन्यत्र कहीं उसका भिन्न रूप मिल जाता हो तो सिद्धांततः उसे ग्रस्वीकृत कर वहाँ उसका वही सामान्य रूप स्वीकृत किया जाना चाहिए जो ग्रधिकांश स्थलों पर मिलता है । प्रस्तुत संकलन में इस सिद्धांत का भी यथास्थान उपयोग किया किया गया है, जो निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होगा—
  - (क) पद १११-३ का निर्घारित पाठ है: सात सूत दे गंड बहत्तर पाट लागु ग्रिधिकाई । गु० में 'सात' के स्थान पर साठ मिलता है किन्तु 'सूत' के साथ ग्रन्य स्थलों पर प्रायः 'सात' संख्या का ही प्रयोग मिलता है, जैसे—गु० बिलावल ४०: सात सूत इति मुडिए खोए । तथा गु० बसंत ६: सात सूत मिलि बनजु कीन्ह । ग्रतः यहाँ भी 'सात सूत' पाठ ही स्वीकार किया गया है जो दा० नि० स० बी० द्वारा प्रस्तुत हुग्रा है । ग्राध्यात्मिक पक्ष में 'सात सूत' का ग्रर्थ है सप्त धातु ।
  - (ख) साखी २-५-१ का निर्धारित पाठ है: फल ऊठी फोली जली, खपरा फूटमफूट। 'फल' के स्थान पर सार्व साबे कि सासी को फाल पाठ मिलता है। 'फल' शब्द यहाँ ग्राग की लपटों का द्योतक है। इस ग्रयं में सर्वत्र 'फल' का ही प्रयोग हुग्रा है, 'फाल' का नहीं। उदाहररातया तुल ० २-३७-२: गोविंद मिलें न फल बुफै, रही बुफाइ बुफाइ। ग्रथवा फल बाएं फल दाहिनें, फलिंह मांहि ब्यौहार। यहाँ यह शब्द दा० निर्धा साबे के सासी विश्वाद सभी प्रतियों में मिलता है।
- १२. प्रतिपादित सिद्धान्त प्रथवा किव-समय की हिष्ट से—ग्रन्थथा समान रूप से मान्य दो पाठों में से यदि कोई एक ग्रन्थत्र उसी रचना में प्रतिपादित सिद्धांत ग्रथवा विचारधारा का ग्रथवा परम्परागत किव-समय का विरोध उप-स्थित करता हो ग्रौर दूसरे के द्वारा इस प्रकार का कोई विरोध न प्रकट होता हो तो ऐसे स्थलों पर प्रायः वही पाठ मूल रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए जिससे किसी प्रकार का विरोध ग्रथवा वैषम्य परिलक्षित न होता हो । प्रस्तुत सम्पादन में इस प्रकार के पाठ-भेदों पर भी विचार किया गया है । उदाहररण निम्न-लिखित हैं—
  - (क) पद ६९-२ : नऊं दुवार नरक धरि मूंदे तु दुर्गंधि कौ बेढ़ौ । बी॰ प्रति

में 'नऊं दुवार' के स्थान पर दसहुं द्वार पाठ मिलता है। दस द्वार मानने पर उसमें ब्रह्मरं घ्र भी सम्मिलित करना पड़ेगा जो संत-साधना में परम पित्र माना गया है—दे० बी० चौंतीसा की पंक्ति ४० जिसमें कहा है: दसएं द्वारे तारी लावे। सो दयाल का दरसन पावे।।

- (ख) ५५-६-१०: रांम नांम बिनु सभै बिगूते देखहु निरिष्व सरीरा । हिर के नांम बिनु किन गैति पाई कह उपदेस कबीरा ।। दा० नि० में इन पंक्तियों का पाठ है: जे नर जोग जुगित किर जांने खोजें आप सरीरा । तिनकूं मुकित का संसा नांहों कहै जुलाह कबीरा ।। सम्पूर्ण पद में वस्तुत: राम नाम का माहात्म्य प्रतिपादित किया गया है और नाम की तुलना में मूर्ति-पूजा, तीर्थ-यात्रा, हज-यात्रा, वेदाध्ययन ग्रादि के साथ-साथ योग-साधन को भी निस्सार बताया गया है, जो पद की चौथी पंक्ति से स्पष्ट है । इसमें कहा गया है: जटा धारि घारि जोगी मूए तेरी गित तिनहूं न पाई । इस प्रकार एक बार योग का खंडन कर पुनः उसी पद में 'जोग जुगिति' पर ग्राश्रित होने का उपदेश युक्तिसंगत नहीं लगता, ग्रत: दा० नि० का पाठ ग्रस्वीकृत किया गया है ।
- (ग) १७०-४ : पारस कीं, जे लोह छिवैला । बिगरि बिगरि सो कंचन ह्वं ला।।
  गु० प्रति में इसका पाठ है : पारस के संगि तांबा बिगरिग्रो । सो तांबा
  कंचन ह्वं निवरिग्रो । किव-समय के ग्रनुसार पारस के स्पर्श से लोहा
  का सोना बनना प्रसिद्ध है, न कि ताँबे का।
- (घ) साखी ४-८-१: कबीर भया है केतकी, भंवर भए सब दास । गु० में 'केतकी' के स्थान पर कसतूरी पाठ मिलता है, किन्तु कवि-परम्परा के द्वारा कस्तूरी के प्रति भ्रमर का ग्राकर्षित होना प्रमाणित नहीं होता।

१३ सांप्रदायिक संशोधनों की दृष्टि से—प्रतियों के विस्तृत विवरण में ऐसे पाठ-परिवर्तनों की ग्रोर निर्देश किया गया है जो सांप्रदायिक प्रवृत्ति के कारण ग्रा गये हैं। यह परिवर्त्तन प्रायः ईश्वरपरक नामों के संबंध में हुए हैं। जहाँ इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण हों कि ग्रमुक संशोधन सांप्रदायिक दृष्टि से हुग्रा है, ग्रीर साथ ही उसके स्थान पर ग्रन्य पाठांतर भी ऐसा मिलता है जो इस प्रकार के प्रमाव से मुक्त हो तो प्रायः दूसरी कोटि के पाठों को स्वीकार करने से ही मूल के ग्रिधक निकट पहुँचने की सम्भावना रहती है। प्रस्तुत सम्पादन में इस प्रवृत्ति का बराबर ध्यान रक्ता गया है ग्रीर यथासम्भव साम्प्रदायिक प्रभाव से मुक्त मूल

स्वाभाविक पाठ को ही ग्रहरण करने का प्रयत्न किया गया है। कुछ ऐसे स्थलों पर जहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उनके सम्भावित मूल रूप कोष्ठक में दे दिये गये हैं। नीचे उद्धृत उदाहरणों से साम्प्रदायिक प्रवृत्ति के कारण किये हुए पाठ-परिवर्तनों की भी बानगी मिल जायगी और साथ ही ऐसे स्थलों पर जिन सिद्धांतों का ग्रनुसरण किया गया है उनका भी यथेष्ट ग्राभास मिल जायगा— पदों के उदाहरण—

- (क) ५-२ का निर्धारित पाठ है: हंम घरि स्राए राजा रांम भरतार । उक्त पंक्ति में 'राजा रांम' पाठ दा० नि० गु० प्रतियों के समान साक्ष्य के कारए। स्वीकृत हुस्रा है। शबे० में इसके स्थान पर परम पुरुष पाठ मिलता है। इस बात की स्रोर पहले ही संकेत किया गया है कि राधा-स्वामी-संप्रदाय के सिद्धांतों से प्रभावित होने के कारए। शबे० में सर्वत्र ईश्वरपरक नामों के संबंध में यही प्रवृत्ति मिलती है।
- (ख) १४-६, ७ : जौ तूं कृदि जाउ भवसागर कला वदों मैं तेरी । कहै कबीर राजा रांम भजन सौं नव निधि होइगी चेरी ।। उक्त पाठ नि० प्रति से लिया गया है । शबे० तथा शक० प्रतियों में दूसरी पंक्ति का पाठ भिन्न मिलता है । शबे० का पाठ है : कहैं कबीर सुनो भाई साधो हो रहु सतगुर चेरो । ग्रौर शक० में है : कहीं ह कबीर सत्य बत साधो नव निधि होइ रहे चेरा । इसी तुक के ग्रनुसार प्रथम पंक्ति में 'तेरी' के स्थान पर शबे० तथा शक० प्रतियों में क्रमशः 'तेरो' तथा 'तेरा' परिवर्तन किये गये हैं । किन्तु स्त्री० 'कला' तथा 'नवनिधि' के साथ 'तेरो' तथा 'चेरो' ग्रथवा 'तेरा' तथा 'चेरो' शब्द व्याकरण की दृष्टि से ग्रसंगत हैं । कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि शबे० तथा शक० में यह ग्रशुद्धियाँ जान बूक्त कर, कदाचित् 'राम' शब्द से बचने के लिए, की गयी हैं ।
- (ग) १६-१, ५: हरि रंग लागा हरि रंग लागा । मेरे मन का संसय भागा ।। हरि जन हरि सीं ग्रैसे मिलिया जस सोनें संग सुहागा ।। शबे० में उक्त पंक्तियों का पाठ हैं: गुरु रंग लागा सतरंग लागा । मेरे मन का संसय भागा । भक्त जनन ग्रस साहिब मिलनो जस कंचन संग सुहागा।। दितीय पंक्ति में वाक्य-रचना का लचरपन भी द्रष्टव्य है ।
- (ঘ) ৩३-৩--- १०:

हरि के संत सदा थिर पूजों जो हरि नाम जपात। जिन पर कृपा करत है गोबिंद ते सतसंगि मिलात।। मातु पिता बनिता सुत संपित ग्रंत न चलै संगात ।। कहत कबीर रांम भजु बौरे जनम ग्रकारथ जात ।।

तुल० साबे० 'जो सत नाम जपात', 'जिन पर कृपा करत है सतगुर' तथा र 'कहै कबीर संग करि सतगुर'।

(ङ) पद १८३ की स्रंतिम पंक्ति का पाठ बी० प्रति में है : कहीं हि कबीर एक राम भजे बिनु बांधे जमपुर जासी । किन्तु शबे० में 'कहैं कबीर गुरू के बेमुख' पाठ मिलता है।

साखियों में ऐसे पाठ-परिवर्त्तन प्रायः साबे० तथा सासी० प्रतियों में मिलते हैं, जो क्रमशः राधास्वामी तथा कबीरपंथी प्रभावों के परिगाम-स्वरूप हुए हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित स्थल देखे जा सकते हैं—

- (क) साखी २-४-२: जे नर बिछुरे रांम सौं ते दिन मिले न राति। तुल० सासी०: जे नर बिछुरे नाम सौं तथा साबे०: सतगुर से जो बीछुरे।
- (ख) २-२०-२ : मित वै रांम दया करैं, बरिस बुभावै अगि । तुल० सावे० : कबहुंक गुरुदाया करैं ।
- (ग) २-२१-१ : यहु तनु जारों मिस करों, लिखों रांम का नांम । तुल० साबे० : लिखों गुरु का नाम ।
- (घ) ३-२-१: कबीर सूता क्या करें, जागि न जपे मुरारि।
  सावे० प्रति में 'मुरारि' के स्थान पर दयार पाठ मिलता है। दूसरी
  पंक्ति के ब्रांत में 'पसारि' रहने के कारण तुकार्थ 'दयालु' शब्द की
  यह विकृति भी की गयी है।
- (ङ) ६-१-१ : कबीर कूता रांम का, मुितया मेरा नांम । साबे॰ प्रति में सेवक कुत्ता गुरू का ग्रीर सासी॰ में सेवक कुत्ता राम का पाठ मिलते हैं। कबीर के लिए कुत्ते का रूपक स्वीकार करना साम्प्रदायिक मर्यादा के प्रतिकूल है, संभवत: इसीलिए साबे॰ तथा सासी॰ प्रतियों में उक्त पाठ-परिवर्त्तन करने पड़े।
- (च) द-१-२ : जो कछु किया सो हिर किया, भया कबीर कबीर । साबे॰ तथा सासी॰ प्रतियों में 'हिरि' के स्थान पर साहिब पाठ मिलता है, यद्यपि इस संशोधन के कारण मात्रा तथा यित में पर्याप्त व्यतिक्रम ग्रा जाता है।
- (छ) १६-६: रोड़ा होइ रहु बाट का, तिज पालंड ग्रिभमांन । ग्रैसा जे जन होइ रहै, ताहि मिलै भगवांन ।। साबे० प्रति में 'भगवांन' के स्थान

पर निज नाम पाठ मिलता है जिसका 'श्रभिमांन' से तुक भी नहीं मिलता।

- (ज) ३३-१-२ : बावन अक्खिर सोधि करि, ररै ममें चित लाइ ।।
   तुल० सावे० : सत्यनाम लव लाय। उक्त साखी में 'ररै ममें' का तात्पर्य
   'राम' शब्द में आने वाले 'र' और 'म' दो अक्षरों से है। सांम्प्रदायिक
  प्रेरणा के कारण सावे० में 'ररै ममें' ( अर्थात् 'राम' ) के स्थान पर
   सत्यनाम कर दिया गया है, यद्यपि पंक्ति के पूर्वाई में आये हुए 'बावन
   अक्खिर सोध करि' की पृष्ठभूमि में यह संशोधन निरर्थंक और अप्रा संगिक हो गया।
- (भ) ऊपर केवल थोड़े से स्थल उद्धृत किये गये। इनके अतिरिक्त इस प्रकार के उदाहरण अनेक मिलते हैं। तुलनार्थं निम्नलिखित स्थल देखे जा सकते हैं: साखी ३-३, ३-२२, ३-२६, ३-३०, ४-६, १४-१८ में 'रांम नांम' के स्थान पर साबे० अथवा सासी० में सत्यनाम; ३-१६, ४-६, ८-२, १०-१६, १२-१ में 'हिर' के स्थान पर गुरु, २१-६ में 'हिर मिलन' के स्थान पर सत्यलोक पाठ मिलते हैं।

जहाँ केवल शबे०, साबे० अथवा सासी० का ही पाठ लिया गया है वहाँ ऐसे स्थलों पर कोष्ठक में ईश्वरपरक नाम भी रख दिया गया है। उदाहरण के लिए पद ६४-१, ४ में 'नाम' तथा 'गुरु' के लिए क्रमशः 'रांम' तथा 'हिर', ६६-१ में 'नाम' के लिए 'रांम' अथवा ७६-६ में 'गुरु' के लिए 'हिर' इत्यादि।

- १४. तुक की दृष्टि से—थोड़ी सी अशुद्धियाँ ऐसी हैं जिनका परिमार्जन तुक की दृष्टि से विचार करने पर हो जाता है। यदि समान तुक वाला कोई सार्थक पाठ मिल रहा हो तो तुकहीन पाठ स्वीकार करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता। किन्तु यदि कहीं तुक बैठाने के लिए निर्थक पाठ की भरती की गयी हो तो उसके स्थान पर सार्थक पाठ ही स्वीकार किया गया है चाहे वह तुकहीन ही क्यों न हो। उदाहरणार्थ—
  - (क) पद ५६-७, ६ का निर्धारित पाठ है : यह संसार सकल है मैला रांम कहिं ते सूचा । कहैं कबीर नांव निहं छांड़ उं गिरत परत चित् ऊंचा ।। गु० में प्रथम पंक्ति का पाठ है : कांम क्रोध माइम्रा के लीने इम्रा बिधि जगत बिगूता । किन्तु मगली पंक्ति में 'ऊंचा' शब्द रहने के कारण यह पाठ तुकहीन हो गया है । तुकहीनता के म्रतिरिक्त स्वीकृत पंक्ति की तुलना में गु० प्रति के पाठ की सार्थकता भी चिन्त्य है ।

- (ख) ६५-७, द : कहै कबीर छांड़ि मैं मेरा। उठि गया हाकिम लुटि गया डेरा।। शबे० में 'कहै कबीर नाव बितु बेड़ा' पाठ मिलता है, किन्तु आगे 'डेरा' शब्द से तुक नहीं सिद्ध होता। इसके ग्रतिरिक्त शबे० द्वारा प्रस्तुत की हुई पंक्ति का न तो कोई संगत ग्रर्थं ही निकलता है ग्रौर न उसकी वाक्य-रचना ही पूर्ण है।
- (ग) १३८-७, ८: सोई पंडित सो तत प्याता जो इहि पर्दोह बिचारै। कहैं कबीर सोई गुर मेरा द्याप तिरै मोंहि तारै।। बी० प्रति में प्रथम पंक्ति का पाठ है: कहिंह कबीर सुनहु हो संतो जो यह पद अर्थावै। कोई ऐसी विशेषका नहीं दिखलायी पड़ती जिसके कारण बी० का यह तुकहीन पाठ स्वीकार किया जाय।
- (च) १६५-५, ६ : बेद पढ़ंता बाभन मारे सेवा करंता स्वामीं । अरथ करंता मिसिर पछाड़ा गल मींह घालि लगामीं ।। दा० में दूसरी पंक्ति के अंत में 'तू रे फिरै मैंमंती पाठ मिलता है; किन्तु 'स्वामीं' को तुलना में यह पाठ तुकहीन हो जाता है । इसके अतिरिक्त स्वीकृत पाठ यहाँ नितान्त प्रासंगिक भी है ।
- (ङ) १६५-७, द: साकत के तू हरता करता हिर भगतन के चेरी । दास कबीर राम कै सरने ज्यों ब्राई त्यों फेरी।। तुल वा दाव : ज्यों लागी त्यों तोरी।
- (च) १६६-२: काजर टीकि चसम मटकावै किस किस वांधे गाढ़ी। तुल॰ शबे॰: हंसि हंसि पारै गारी। किन्तु ग्रागे की पंक्ति में 'खात कजेरा काढ़ी' रहने के कारण यह पाठ तुकहीन हो गया।
- (छ) १७१-५ : स्राप गए औरन हू खोर्वाह । स्रागि लगाइ मंदिर महिं सोर्वाह ।। दा० नि० स० में 'स्रापरा बुड़ें स्रौरकौं **बोरें**' पाठ मिलता है, किन्तु स्रागे 'सोर्वें' से स्रसंगत ।

साखियों में निम्नलिखित स्थल ऐसे हैं जहाँ कुछ प्रतियों में केवल तुकार्थ अगुद्ध पाठ मिलते हैं, ऋतः अस्वीकृत किये गये हैं—

- (क) ७-६: भारी कहूं तो बहु डरूं, हरुवा कहूं तो भूठ। मैं क्या जांनू राम की नैना कबहुं न दीठ। सासी० प्रति में 'दीठ' की समानता में 'भूठ' के स्थान पर भीठ पाठ दिया गया है। किन्तु यह पाठ अगुद्ध और निर-र्थक है, केवल तुक बैठाने के लिए दिया हुआ ज्ञात होता है।
- (ख) १०-१०: कबीर मारग कठिन है, मुनि जन बैठे थाकि। तहां कबीरा

चिल गया, गिह सितगुरु की साखि ।। सा० सावे० सासी० में 'साखि' के स्थान पर साक पाठ मिलता है।

- (ग) १४-१० : कबीर सोई सूरिवां, मन सीं माड़ै जूभ । पंच पियादै पार कै, दूरि करै सब दूज ।। तुल० सा० सावे० सासी० दूभः।
- १५. प्रतियों की पाठ-स्थित की हिन्ट से—उपर्युक्त सिद्धांतों की सहायता से पाठ-विकृतियों की छान-बीन कर लेने पर भी अनेक स्थल ऐसे बच रहते हैं जिनके संबंध में कोई प्रामािएक निर्णय नहीं हो पाता, क्योंकि विभिन्न वर्गों द्वारा जितने भी पाठ प्रस्तुत किये गये हों, यदि सभी गुद्ध हों और ऊपर से देखने में कोई भी किसी से घट कर न दोख पड़ता हो तो पाठ-समस्या कठिन हो जाती हैं। ऐसे स्थलों पर प्रतियों की आपेक्षिक पाठ-स्थित ही सहायक होती है। विभिन्न प्रतियों द्वारा प्रस्तुत किये हुए समस्त साक्ष्यों पर तुलनात्मक हिन्द से मनन करने पर प्रत्येक प्रति की प्रामािएकता के सन्बन्ध में एक निविचत धारणा बन जाती है जिसके अनुसार प्रतियों का क्रम लगा लेने पर पाठ-निर्धारण में बड़ी सहायता मिलती है। प्रस्तुत संपादन में प्रतियों की सामान्य पाठ स्थित के सम्बन्ध में हम जिस निर्णय पर पहुँचते हैं वह संक्षेप में निम्नलिखत है—
  - (क) स० प्रति सब से ग्रधिक प्रामाणिक सिद्ध होती है, ग्रतः उसके पाठों को ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक मान्यता दी गयी है। जहाँ कहीं ग्रतिरिक्त रूप से पंक्तियाँ लेनी पड़ी हैं, उसी से ली गयी हैं। उदाहरण के लिए प्रस्तुत संकलन के पद ११६ तथा १२३ लिये जा सकते है। ११६वें पद की दस पंक्तियों में केवल दो पंक्तियाँ ऐसी हैं जो स० तथा बा० प्रतियों में समान रूप से मिलती हैं, शेष ग्राठ पंक्तियों के पाठ दोनों में भिन्न-भिन्न हैं। ग्रतः यह समस्याखड़ी होती है कि यहाँ स० तथा बी० में से किसका पाठ ग्रहण किया जाय। किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर हम इस निर्ण्य पर पहुँच चुके हैं कि बी० की ग्रपेक्षा स० प्रति उत्कृष्टतर पाठ देती है। ग्रतः यहाँ शेष पंक्तियों का पाठ स० के ग्रनुसार ही रक्खा गया है। इसी प्रकार की समस्या १२३वें पद में भी है। उसकी दस पंक्तियों में केवल दो पंक्तियों बी० में 'ज्ञान-चीतीसा' प्रकरण में मिलती हैं, किन्तु वहाँ ग्रप्रासंगिक होने के कारण उक्त पद में ही स० प्रति के ग्रनुसार स्वीकृत हैं।
  - (ख) दा० नि० गु० के समुच्चय में गु० के पाठ अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक सिद्ध होते हैं, किन्तु यत्र-तत्र दा० नि० के पाठ भी उत्कृष्ट ठहरते हैं।

उदाहरण के लिए दे० पद ३२, ५७, १३०, १३१ तथा १६२।

- (ग) दा० नि० गु० बी० में गु० ग्रधिक प्रामाणिक है। इसके ग्रतिरिक्त दा० नि० गु० की ग्रपेक्षा गु० बी० का समुच्चय ग्रधिक मान्य सिद्ध होता है, क्योंकि दा० नि० गु० तीनों पश्चिमी परम्परा की प्रतियाँ हैं ग्रौर बी० पूर्वी परम्परा की।
- (घ) दा० नि० बी० में बी० प्रति के पाठ महत्वपूर्ण अवश्य हैं, किन्तु दा० अौर बी० के साक्ष्य लगभग समान रूप से प्रामाणिक सिद्ध होते हैं। रमैनियों में बी० की अपेक्षा दा० के साक्ष्य ही अधिक मान्य हैं, अतः अतिरिक्त पंक्तियाँ भी अधिकांश दा० प्रति से ही ली गयी हैं। बी० की अपेक्षा बीभ० का पाठ प्राचीनतर सिद्ध होता है।
  - (ङ) दा० नि० शबे० में शबे० का पाठ मूल के अधिक निक्वट का सिद्ध होता है, किन्तु कुछ अपवाद भी मिलते हैं; उदाहरण के लिए दे० पद १४२ तथा १७६।
  - (च) दा० नि० शक० में दा० ग्रधिक प्रामाशिक सिद्ध होती है।
  - (छ) दा० नि० गु० शबे० में शबे०, प्रक्षेपों की संख्या श्रधिक हुए भी पाठ की हिष्ट से श्रधिक प्रामाणिक है, किन्तु गु० भी कम महत्वपूर्ण नहीं।
  - (ज) दा० नि० गु० शक० में गु० ग्रधिक प्रामाणिक लगती है।
  - (भ्क) दा० नि० शबे० शक० में शबे० अपेक्षाकृत आविक प्रामाणिक और नि० बी० शबे० में शबे० अधिक प्रामाणिक।
  - (त्र) दा० नि० गु० शबे० शक० में शबे० श्रधिक प्रामाणिक है, किन्तु गु० के पाठ भी विचारणीय हैं।
  - (ट) दा० नि० गु० बी० शक० में गु० अधिक प्रामाणिक।
  - (ठ) दा॰ तथा बो॰ प्रायः समान रूप से प्रमाणिक हैं। प्रंसंग म्रादि के मनु-सार जो पाठ म्रधिक प्रामाणिक समभ पड़ा है वही रक्खा नया है। रमैनियों में दा॰ प्रति के पाठ ही प्रमुख रूप से स्वीकार किये गये हैं।
  - (ड) नि॰ बी॰ में बी॰ अधिक प्रामाणिक है, किन्तु स्थलों पर नि॰ के पाठ भी समान रूप से विचारणीय तथा महत्वपूर्ण हैं।
  - (ढ) नि॰ शवे॰ में शवे॰ स्रधिक प्रामाणिक। किन्तु कुछ स्थलों पर नि॰ के पाठ स्रधिक उत्कृष्ट सिद्ध होते हैं।
  - (ण) गु॰ बी॰ में गु॰ अधिक प्रामाणिक।

(त) गु० शबे० में शबे० अधिक प्रामाणिक । किन्तु उभयिनष्ट रूप में मिलने वाली रचनाओं का परिमाण अत्यत्प है। साखियों में प्रामाणिकता का क्रम इस प्रकार माना जा सकता है-— स—गु०—दा० (अथवा बी० समान रूप से)—नि०—गुण०—सा०— साबे०—सासी०।

पाठ-निर्घारण का एक उदाहरण

यहाँ प्रस्तुत संकलन का एक पद उद्धृत कर उसके पाठ-निर्धारण की विस्तृत विवेचना दी जा रही है जिससे यह भलीभाँति स्पष्ट हो जायणा कि ऊपर उल्लि-खित सिद्धांतों का सम्पादन में किस प्रकार प्रयोग किया गया है।

१. प्रस्तुत संकलन के पद ५८ का निर्धारित पाठ है-

डगमग छांड़ि दे यन बौरा ।
श्रव तौ जरें मरें विन श्रावै लीन्हों हाथि सिंधोरा ॥ टेक ॥
होंइ निसंक मगन होइ नाचै लोभ मोह भ्रम छांड़े ।
सूरा कहा मरन तें डरपें सती न संचै भांड़े ॥
लोक बेद कुल की मर्जादा इहै गले मैं फांसी ।
श्राधा चिल करि पींछें किरिहौ होइ जगत मैं हांसी ॥
यह संसार सकत है मैला रांम कहैं ते सूचा ।
कहै कबीर नांउं नहिं छांड़उ गिरत परत चिढ़ ऊंचा॥

उक्त पद दा॰ नि॰ गु॰ स॰ शवे॰ शक॰ में मिलता है। भिन्न-भिन्न प्रतियों में पाठ की स्थिति निम्नलिखित हैं—

शबे० में प्रथम पंक्ति का पाठ है: छांड़ि दे मन बौरा डगमग । किन्तु शबे० के ग्रितिरक्त शेष समस्त प्रतियों में 'डगमग' शब्द पंक्ति के ग्रारम्भ में ही ग्राता है, ग्राँर दा० नि० गु० स० शक० का समुच्चय मान्य होने के कारण वही पाठ स्वीकृत किया गया है। ग्रांनी पंक्ति के ग्रंत में 'सिंधौरा' शब्द ग्रांने से तुक की दृष्टि से भी यही पाठ संगत लगता है, शबे० का नहीं। इसके ग्रतिरिक्त गु० प्रति में 'छांड़ि दे' के स्थान 'छांड़ि रे' पाठ मिलता है, किन्तु दा० नि० स० शबे० में 'दे' रहने के कारण सिद्धान्तत: वही स्वीकार किया गया।

उक्त पद को प्रथम पंक्ति के पश्चात् शकः में जो पंक्ति मिलती है, उसका पाठ हैं: गृह तैं निकरी सती होन को देखन को जग दौरा। किन्तु यह पंक्ति किसी अन्य प्रति में नहीं मिलती, अतः मूल रूप में इसे स्वीकार नहीं किया गया है, प्रत्युत अतिरिक्त पंक्ति के रूप में नीचे पाठान्तरों में इसका निर्देश कर दिया गया है।

पद की द्वितीय पंक्ति में 'जरें मरें' के स्थान पर दा० नि० स० में 'जरें बरें', दा३ में 'जारचा बरचां' पाठ मिलते हैं। किन्तु गु० तथा शबे० में 'जरें मरें' पाठ मिलता है, और गु० शबे० का समुच्चय मान्य सिद्ध हुआ है, अतः दा० नि० स० का पाठ यहाँ अस्वीकृत कर दिया गया। आगे 'विन आवें' के स्थान पर गु० प्रति में 'सिधि पाईऔ' पाठ है, किन्तु अन्य किसी भी प्रति में न मिलने के कारण यह पाठ विचारणीय नहीं हो सका है। 'सिधौरा' शब्द के कई पाठान्तर मिलते हैं: गु० प्रति में इसके स्थान पर 'संदउरा', दा३ में 'संदौरा' और दा० की अन्य प्रतियों में 'स्यंचौरा' पाठ मिलते हैं। मूल शब्द वस्तुतः 'सिधौरा' (—सिन्दूरपात्र) है, अतः वही स्वीकृत हुआ है। शेष तीनों शब्द इसी के विकृत रूप हैं। दा३ तथा गु० की विकृतियाँ फ़ारसी लिपि के कारण अथवा पंजाबी उचारण के प्रभाव से हुई जात होती हैं, और 'स्यंघौरा' राजस्थानी के प्रभाव से आ गया है।

इसके पश्चात् शबे॰ में एक पंक्ति मिलती है, जिसका पाठ है-

प्रीति प्रतीति करौ हढ़ गुर की सुनो शब्द घनघोरा।

यह पंक्ति अन्य किसी भी प्रति में नहीं मिलती, अतः प्रक्षित ज्ञात होती है। तृतीय पंक्ति का पाठ गु॰ में है: मन रे छांड़ हु भरम प्रगटु होइ नाचहु इआ माइआ के डांडे। किन्तु दा॰ नि॰ शबे॰ शक॰ में अन्य पाठ मिलने के कारण वहीं मूल रूप से स्वीकार किया गया है। 'छांड़ें' शब्द के स्थान पर दा॰ नि॰ स॰ में 'छांड़ों' पाठ आता है, किन्तु अगली पंक्ति में गु॰ तथा शबे॰ के समान साक्ष्य के कारण 'भांड़ें' पाठ स्वीकृत हुआ है, अतः तुक की दृष्टि से 'छांड़ें' ही अधिक समीचीन सिद्ध होता है, 'छांड़ों' नहीं। इसके अतिरिक्त 'छांड़ दें', 'नाचै' आदि कियाओं के कम में आज्ञासूचक 'छांड़ें' सुसंगत और आवश्यक है।

चतुर्थं पिक्त में प्रथम चरण का पाठ गु० प्रतियों में है: सूर कि सुनमुख रन ते डरपें। किन्तु केवल गु० प्रति में मिलने के कारण ही इसे प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता, इसके विपरीत स्वीकृत पाठ दा० नि० शबें० शक० के साक्ष्य के ग्राधार पर लिया गया है। 'संचै' शब्द के भा कई पाठ-भेद मिलते हैं। दा२ तथा स० में इसके स्थान पर 'सतै', शक० में 'संशय' ग्रीर गु० में 'सांचै' पाठ मिलते हैं। किन्तु दा१ दा३ नि० शबें० में 'संचैं' पाठ मिलने से वही स्वीकृत हुग्रा है, क्योंकि दा० नि० शबें० का समुच्चय मान्य सिद्ध हो चुका है। इसके ग्रितिक्त ग्रु० के 'साचै' पाठ से भी इसकी पृष्टि होती है। 'सैंतै' तथा 'संशय' दोनों विकृतियाँ फारसी लिपि के कारण ग्रायी हुई ज्ञात होती हैं।

पद की पाँचवीं तथा छठी पंक्तियाँ दा३ ग्रीर गु० में नहीं हैं, किन्तु दा० की

शेष प्रतियों में ग्रौर नि० स० शबे० तथा शक० प्रतियों में मिलने के कारण उन्हें ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । इन दोनों पंक्तियों के पाठ का निर्णय इस प्रकार हुग्रा है:

पाँचवीं पंक्ति में 'लोक बेद' के स्थान पर शबें विषा शक में 'लोक लाज' पाठ आता है। यहाँ पर शबें शक का साक्ष्य एक और और दां नि संक्ष्म साक्ष्य दूसरी ओर आता है। दोनों में किसी एक को ही स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मूल प्रति में किसी पंक्ति के दो पाठों की कल्पना नहीं की जा सकती। अपर यह संकेत किया जा चुका है कि ऐसे स्थलों पर सं प्रति का पाठ ही प्रमुख रूप से स्वीकार किया गया है, क्योंकि पाठ की दृष्टि से वहीं प्रति सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होती है। यहाँ भी सं का पाठ श्रेष्ठतर सिद्ध होती है, केवल 'पासी' शब्द इस लिए अस्वीकृत कर दिया गया कि अगली पंक्ति 'हांसी' पाठ आने के कारण इसमें तुक का अभाव कुछ खटकता है; अतः उसका समानार्थी 'फांसीं' रक्खा गया है, जो कि शबें विषय शक्त में मिलता है। इसी सिद्धांत के आधार पर छठी पंक्ति में भी शबें शक्त का पाठ न लेकर सं प्रति का पाठ ही स्वीकार किया गया है।

इसके पश्चात् शबे॰ तथा शक॰ प्रतियों में आने वाली पंक्तियों का पाठ है— श्रिगन जरे नां सती कहावै रन जूभे नहिं सूरा।

बिरह ग्रगिन ग्रंतर में जारै तब पावै पद पूरा।।

किन्तु शबे । तथा शक । प्रतियों में ऊपर संकीर्ण-संबंध सिद्ध किया जा चुका है, झतः उनके द्वारा उपस्थित की हुई पंक्तियाँ तब तक नहीं प्रामाणिक मानी जा सकतीं जब तक कि किसी ऐसी प्रति का साक्ष्य नहीं मिल जाता जो शबे । तथा शक से स्वतंत्र हो ।

सातवीं पंक्ति के पाठ-भेदों की स्थिति इस प्रकार है—गु० का पाठ है: काम क्रोध माइया के लीने इया विधि जगग विग्नता । शबे० शक० का पाठ है: यह संसार सकल जग मैला नाम गहे सो सूचा । दा० नि० स० का पाठ है: यह संसार सकल है मैला रांम कहैं ते सूचा । दा० नि० स० शबे० शक० के पाठों में स्थूल साम्य मिल जाता है, यत: वही यहाँ स्वीकृत होना चाहिए । गु० प्रति का पाठ तुक तथा अर्थ की दृष्टि से भी भ्रामक है । ग्रंतिम पंक्ति में 'ऊंचा' शब्द आने के कारण 'विग्नता' से तुक की सिद्धि नहीं होती और वाक्य के दोनों ग्रंशों में पूर्वापर सम्बन्ध स्पष्ट न होने के कारण अर्थ भी स्पष्ट नहीं निकलता । ग्रत: गु० का पाठ अस्वीकृत किया गया है । शबे० तथा शक० के पाठ में एक बार 'संसार'

शब्द या जाने पर पुनः 'जग' याने के कारण पुनरुक्ति-दोष है, यतः उसे भी अस्वीकृत कर दा० नि० स० का पाठ ग्रहण किया गया है। यागे 'राम' शब्द के स्थान पर शबे० तथा शक० में 'नाम' पाठ साम्प्रदायिकता के प्रभाव से आया हुआ ज्ञात होता है, यतः ग्रस्वीकृत हुआ है।

ग्रंतिम पंक्ति के पाठों की स्थिति इस प्रकार है : गु॰ कहि कबीर राजा राम न छोड़ उं सगल ऊंच ते ऊंचा। शबे॰ कहै कबीर भिक्त मत छाड़ों गिरत परत चिंद ऊंचा। शके॰ कहै कबीर नर भिक्ति न छाड़ उं गिरत परत चिंद ऊंचा। दा॰ नि॰ स० कहै कबीर नाव निंह छाड़ों गिरत परत चिंद ऊंचा। पंक्ति के उत्तराई का पाठ दा॰ नि॰ स० शबे॰ तथा शक॰ में समान रूप से मिलने के कारण स्वीकार किया गया है ग्रीर पूर्वाई का पाठ स० प्रति के अनुसार; क्योंकि सभी प्रतियों में भिन्न-भिन्न पाठ रहने पर किसी ऐसी प्रति का पाठ सिद्धांततः स्वीकार किया जाना चाहिए जो ग्रनेक साक्ष्यों के ग्राधार पर उत्कृष्टतम प्रमाणित होती हो।

# §६: वानियों का क्रम

रमते साधुश्रों की रचनाश्रों में किसी प्रकार का सुव्यवस्थित कम हूँ हुना बड़ा किंठिन हो जाता है, क्योंकि उनमें साधना की सहज अनुभूतियों के उद्गार रहते हैं, किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का नपा-तुला हिसाब-किताब नहीं। प्रवन्ध-काव्यों के रचियताश्रों के समान उन्हें किसी कथासूत्र के पालन की भी चिन्ता नहीं रहती। सहज उमंग में जो कह दिया सो कह दिया। कबीर जैसे फक्कड़ संत के विषय में यह किंठनाई श्रीर भी उग्र रूप धारण कर लेती है। किन्तु प्रस्तुत श्रध्य-यन में इस समस्या पर विचार किया जाना नितान्त श्रावश्यक है। इस दिल्ट से यह श्रीर भी विचारणीय हो जाती है कि जिस मूल प्रति में कबीर की रचनाएँ पहली बार लिपिबद्ध हुई होंगी उसमें कोई कम ग्रवश्य रहा होगा। मूल प्रति के सभाव में यद्यपि हम यह ठीक-ठीक नहीं बता सकते कि उसका कम क्या था, किन्तु प्राचीन हस्तिलिखत प्रतियों के तुलनात्मक श्रध्ययन से इस बात का पर्याप्त संकेत मिल सकता है कि इस संबंध में मूल प्रति की क्या प्रवृत्ति थी। कबीर की प्रामाणिक रचनाएँ स्थूल रूप से तीन प्रकार के छंदों में मिलती हैं: पद, रमैनी श्रीर सीखी। ग्रतः तीनों पर पृथक्-पृथक् विचार करना विशेष सुविधाजनक होगा।

म्रतः इन प्रतियों के सारे पद विभिन्न रागों में विभाजित मिलते हैं। दा॰ प्रतियों में रागों की संख्या पन्द्रह के लगभग है, नि० में यह वह कर पच्चीस के लगभग पहुँच गयी है। किन्तु रागों का निर्देश होते हुए विषय-विभाजन की स्रोर भी इनका भूकाव ज्ञात होता है । उदाहरणतया जहाँ उल्टबासियों के पद माने लगे हैं, वहाँ कुछ दूर तक उल्टवासियाँ ही मिलती हैं। इसी प्रकार प्रेम ग्रथवा उपदेशं, चेतावनी श्रादि के प्रसंग में उन्हीं विषयों से संबद्ध पद मिला करते हैं । इस सिद्धांत के कुछ अपवाद भी मिलते हैं, किन्तु स्थूल रूप से प्रवृत्ति कुछ इसी प्रकार की ज्ञात होती है। दा० नि० के समान गु० के पद भी रागों के ग्रन्तर्गत मिलते हैं। उसमें कबीर की रचनाएँ सत्रह रागों में विभक्त मिलती हैं जिनमें से बारह रागों के नाम ऐसे हैं जो दा॰ तथा नि॰ में भी मिलते हैं, किन्तु गु॰ में विषय-विभाजन का घ्यान कम रखा गया है। 'सर्वंगी' में स्पष्ट रूप से सारी रचनाएँ विषय-क्रम के अनुसार रक्वी गयी हैं, चाहे वे पद हों अथवा रमैनी या साखी। 'सर्वगी' में कूल मिलाकर १४२ ग्रंग हैं जिन्हें विभिन्न विषयों के शीर्षक ही समभना चाहिए। किन्तू ग्रंगों में विभाजित रहते हुए भी पदों के पूर्व रागों का निर्देश कर दिया गया है। वीफ०, बीभ० में रागों का कोई निर्देश नहीं मिलता और न विभाजन के अन्य कोई शीर्षक मिलते हैं, किन्तू, जैसा कि बीजक-प्रतियों के विस्तृत विव-रण में निर्देश किया गया है, बी० श्रीर बीफ० में कुछ ग्रपवादों को छोड कर विशेषतया ग्रक्षर-क्रम की ग्रोर ग्रधिक भूकाव ज्ञात होता है, यद्यपि उनमें ग्रका-रादि क्रम का पालन नहीं किया गया है। इसके विपरीत बीभ० में ग्रक्षरक्रम का नहीं प्रत्युत विषयक्रम का ही ध्यान रक्खा गया है। शकः में सारे पद रागों के श्रनुसार दिये गये हैं, विषयंक्रम का किचिन्मात्र भी व्यान नहीं है। इसके विप-रीत शबे॰ में केवल चौथे भाग को छोड़ कर शेष किसी भी स्थल पर राग का निर्देश नहीं । 'सबंगी' के समान शबे । में भी सतगुरु महिमा, विरह प्रेम, चिता-वनी-उपदेश, भेद बानी ग्रादि शीर्षकों के ग्रन्तर्गत सारे पद ग्रलगाये हुए मिलते हैं। चौथे भाग में, जो केवल ३० पृष्ठों का है ग्रौर बहुत बाद का छपा है, एक भी पद ऐसा नहीं है जो कबीर की प्रामाणिक रचनाओं में मिलता हो, ग्रत: शबे • की सामान्य प्रवृत्ति के निर्ण्य में उसके कारण कोई कठिनाई नहीं पड़नी चाहिए।

इस प्रकार कम के संबंध में तीन विकल्प हमारे सामने आते हैं: एक ढंग यह हो सकता है कि कबीर के जितने पद प्रामाणिक सिद्ध हों उन्हें अक्षरक्रम या अकारादि कम से व्यवस्थित कर दिया जाय, जिसका किंचित संकेत बी० में मिलता है। दूसरा क्रम यह हो सकता है कि सारे पदों को विभिन्न रागों के अन्तर्गंत विभाजित कर दिया जाय, जैसा कि दा० नि० गु० तथा शक० में मिलता है। तीसरा क्रम यह हो सकता है कि उन्हे विभिन्न विषयों का शीर्षक देकर उन्होंके म्रन्तर्गत रक्खा जाय, जैसा कि स० म्रौर शबे० में प्रकट रूप से म्रौर बीभ० में ग्रप्रकट रूप से किया गया है। प्रस्तृत ग्रध्ययन के ग्राधार पर एक विशेष क्रम यह भी हो सकता है कि उन्हें भिन्न-भिन्न प्रतियों के अनुसार रक्खा जाय। उदाह-रण के लिए जो पद सभी प्रतियों में मिलते हों उन्हें सब से पहले रक्खा जाय, उसके परचात ऐसे पद आवें जो किसी एक प्रति में न मिलते हों, शेष सब में समान रूप से मिलते हों। इस प्रकार क्रमशः सभी समुच्चयों के पद देते हुए अन्त में ऐसे पद दिये जायँ जो केवल दो प्रतियों में मिलते हों। ऐसा करने से एक बड़ा लाभ यह होता कि जिस वैज्ञानिक शैंली के आधार पर प्रस्तुत सम्पादन किया गया है उसे समभने में बड़ी सुविधा होती, किन्तू साथ ही एक बड़ी असूविधा यह है कि ग्रत्यधिक वैज्ञानिकता के लोभ में पड़ कर साहित्यिकता तथा सहज रसबोध की हत्या भी हो सकती है। इसीलिए इस क्रम का विचार छोड़ दिया गया है, किन्तू गौरा रूप से इसका निर्देश स्रवश्य किया गया है। स्रकारादि क्रम का स्रव-लम्बन करने से भी यही दृष्परिएगम होता कि सारा संपादन कोष की एक लम्बी तालिका के रूप में परिवर्तित हो जाता और कृत्रिमता का इतना म्रधिक प्रभाव परिव्याप्त हो जाता कि सामान्य पाठक को उसमें स्वाभाविकता का लेशमात्र भी म्रानन्द न मिलता । इसी भय से म्रक्षरक्रम का विचार पूर्णतः छोड़ दिया गया है-यहाँ तक कि उसे गौरा स्थान भी नहीं दिया गया । इस प्रकार केवल दो ही क्रम और शेष रह जाते हैं जिनके सम्बन्ध में यह विचार करना है कि इनमें से किस को प्राधान्य दिया जाय। उनमें से एक है रागों का क्रम ग्रौर दूसरा है विषय का क्रम।

हमें इस प्रश्न को संकी ग्रं-सम्बन्ध की उस तुला पर भी तौलना है जिसके आधार पर समग्र रूप से पाठ का निर्णय किया गया है। राग-क्रम के पक्ष में दा० नि० गु० और दा० नि० शक० के समुच्चय पड़ते हैं। पाठ-निर्धारण के प्रसंग में हमने देखा है कि दा० नि० गु० और दा० नि० शक० के साक्ष्य मान्य सिद्ध हुए हैं, क्योंकि उक्त समुच्चयों में किसी भी प्रकार का विकृति-साम्य नहीं मिलता। अतः यदि इन दोनों समुच्चयों का साम्य मान्य समभा जाय तो कबीर की वागी को उसी रूप में संपादित करना चाहिए जिससे वह पृथक-पृथक रागों में विभक्त हो जाय। किन्तु विषय-क्रम का पलड़ा इससे भी भारी पड़ता है। उसके

पक्ष में एक ग्रोर स० शबें ० के तथा दूसरी ग्रोर स० बीभ० के साक्ष्य पड़ते हैं। संकीर्श-सम्बन्ध में निर्देश किया गया है कि दा० गु०, नि० गु० तथा नि० शक० में विकृति-साम्य मिलता है। इसके अतिरिक्त दा०, नि० तथा गु० तीनों का संकलन पिंचमी प्रदेशों में हम्रा है. और पारस्परिक म्रादान-प्रदान के कारण यह नितान्त स्त्राभाविक है कि उनमें क्रम का एक ऐसा रूप ग्रपना लिया गया हो जो उधर प्रचलित हो गया था। किन्तु स० ग्रीर शबे० में ग्रथवा स० ग्रीर बीभ० में कहीं से कोई भी ऐसा विकृति-साम्य नहीं मिलता जिससे उनमें किसी प्रकार के संकीर्ण-सम्बन्ध या पारस्परिक ग्रादान-प्रदान की कल्पना को पृष्टि मिले, क्योंकि स० पश्चिमी संकलन है, बीभ० पूर्वी ग्रीर शबे० मध्यवर्ती। ग्रतः कबीर की वाणी का जो पाठ ग्रथवा क्रम का जो रूपांतर स० ग्रौर शबे० में ग्रथवा स० ग्रौर बीभ० में मिलता है उसे निरापद रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। पहले इस बात का संकेत कर दिया गया है कि स० ग्रौर शबे० दोनों में विषय-क्रम का ही ग्रवलम्बन मिलता है। विषय के अनुसार वाि्एयों का क्रम रखने से एक लाभ यह होता है कि पाठकों के सामने कवि की विचारधारा का स्पष्ट चित्र संश्लेषगात्मक रूप में उपस्थित हो जाता है श्रीर खोज करने वाले विद्वान् भी बहुत से श्रनावश्यक परि से बंच जाते हैं । इन्हीं तर्कों के स्राधार पर विषय-क्रम को प्रमुखता दी गयी है। किन्तु नीचे संकेताक्षरों द्वारा इस बात का भी निर्देश कर दिया गया है कि वे पद किन-किन प्रतियों में कहाँ-कहाँ किन-किन रागों के ग्रन्तर्गत मिलते हैं। साथ ही इस बात का भी यथ।साध्य प्रयतन किया गया है कि एक शीर्षक के अन्तर्गत विशिष्ट प्रतियों में समान रूप से मिलने वाले सभी पद एकही स्थान पर ग्रा जायँ । उदाहरण के लिए 'उपदेस चितावनी' शीर्षक के अन्तर्गत मिलने वाले ऐसे पद जो दा० नि० शबे० में भिलते हैं, एक स्थान पर कर दिये गये हैं, जो नि० शबें में मिलते हैं वे एक पृथक् स्थान पर और जो दा॰ नि॰ गु॰ में मिलते हैं वे पृथक् स्थान पर । इसी प्रकार ग्रन्य समुच्चयों के भी पृथक्-पृथक् समूह बना दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रक्खा गया है कि अधिक से ग्रधिक प्रतियों में मिलने वाले पद पहले दिये जायँ, तत्पश्चात उनसे कम प्रतियों वाले पद ग्रौर केवल दो प्रतियों में मिलने वाले पद क्रमशः सब के ग्रंत में मिलेंगे ! इस प्रकार मध्यम मार्ग का अवलंबन कर लेने पर क्रम संबंधो प्राय: सभी प्रमुख समस्याएँ सूलफ जाती हैं। एक विषय अथवा प्रकरण से संबद्ध सारे पद एक स्थान पर ग्रा जाते हैं जिससे किव की विचार-शृंखला समभने में सरलता होती है; प्रतियों के किसो एक समुच्चय में मिलने वाले पद एकत्र रहने से पाठ-संपादन के सिद्धांत ग्रौर विभिन्न प्रतियों की प्रवृतियाँ समभने में सुविधा रहती है; प्रत्येक के राग का निर्देश रहने से संगीत-सम्बन्धी समस्या का भी सुलभाव हो जाता है, क्योंकि संतों के पदों का वास्तविक ग्रानन्द प्रायः संगीत के सामंजस्य से ही मिलता है। विभिन्न विषयों का ग्रथवा एक विषय के विभिन्न पदों का क्रम भी मनमाना, नहीं लगाया गया है, प्रत्युत वह भी प्रतियों के साक्ष्य पर ही ग्राधारित है।

प्रस्तृत सम्पादन में विषय-विभाजन का सिद्धांत मुख्य रूप से स० ग्रीर शबे पर ग्राधारित है, ग्रतः शीर्षंक रूप में वही विषय रक्ले गये हैं जो दोनों में समान रूप से वर्त्तमान हैं। उदाहरए के लिए 'सर्वगी' में सर्वप्रथय 'गुरुदेवकौ ग्रंग' है है ग्रीर शबे • (१) में 'सतगुरु ग्रीर शब्द महिमा' तथा शबे • (२) में 'सतगुरु महिमा' है। ग्रतः प्रस्तृत संस्करण में दोनों के सामंजस्य से शीर्षक का नाम 'सत-गर-महिमा' रख लिया गया है और रचनाओं में उसे सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। सामान्यतः अपेक्षाकृत अधिक व्यापक शीर्षक रखना चाहिए, किन्तू लेखक अथवा संकलनकर्ता ने मुख्य विषय को ही शीर्षक के रूप रक्ला होगा। मिश्र शीर्षंक कदाचित् शवे० के सम्पादक की विशेषता होगी, यह समभ कर दोनों शीर्षकों का समान ग्रंश ही स्वीकृत किया गया है। दूसरा प्रकरण प्रेम-विरह का है जो स० में सातवीं संख्या पर 'विरह कौ ग्रंग' शीर्ष के से मिलता है ग्रीर शबे० में दितीय अध्याय के रूप में 'विरह और प्रेम' शीर्षक से । यहाँ भी शबे० का शीर्षक सम्पादक-प्रदत्त लगता है। 'नांउं महिमा' ग्रौर 'साधु महिमा', जो 'सर्वंगी' के क्रमशः १८वें तथा २३वें ग्रंग हैं, शबे० के तृतीय भाग में क्रमशः दूसरे तथा चौथे ग्रध्याय के रूप में ग्राते हैं। 'करुनां-बीनती' सबँगी का ३७वाँ ग्रंग है ग्रौर शबे० के तृतीय भाग में ग्रध्याय ७ तथा ६ में 'विनती ग्रौर दीनता' के नाम से मिलता है। 'परचा' का शीर्षक शबे० में नहीं मिलता, केवल 'सर्बंगी' के ग्राधार पर ग्रह्स किया गया है। 'परचा' के ग्रतिरिक्त 'काल', 'सजेविन', 'निरंजन रांम', 'निदक साकत', 'भेख ग्राडंबर' तथा 'भरम विधूषन' नामक छ: शीर्षक ग्रौर हैं जिनका नामकरण केवल 'सर्वगी' के साक्ष्य पर हुन्ना है। पदों के अतिरिक्त आगे चल कर साखियों के प्रकरण में यह नाम 'सबंगी' के अतिरिक्त म्रन्य कई प्रतियों में भी मिलते हैं। 'उपदेस चितावनी' शीर्षक पद स० तथा शबे ॰ दोनों में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं।

उल्टवासियों के पद 'सर्बगी' में जहाँ ग्राये हैं उस ग्रंग का 'ग्रनभई' (सं ८ ग्रनुभव ) नाम दिया गया है, शबें ० में उसे 'भेद बानी' कहा गया है। प्रस्तुत पुस्तक में उक्त शीर्षक का नाम 'ग्रनभई' ही रक्खा गया है। शीर्षकों के नाम

श्रथवा क्रम के संबंध में जहाँ स० तथा शबें ० में साम्य मिलता है, वहाँ उसे ज्यों का त्यों श्रपना लेने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती; किन्तु जहाँ दोनों में पारस्परिक भिन्नता मिलती हैं वहाँ श्रपेक्षाकृत श्रधिक प्राचीन होने के कारण प्रायः 'सबंगी' के ही साक्ष्य का श्राधार लिया गया है।

इस प्रकार प्रामािग्यक रूप से स्वीकृत २०० पदों को जिन सोलह ग्रंगों या शीर्षकों में विभक्त किया गया है उनके नाम क्रमशः निम्नलिखित हैं—

(१) सतगुर महिमा—४ पद; (२) प्रेम—१५ पद; (३) नांउं महिमां—७ पद; (४) साधु महिमां—६ पद; (५) करुनां बीनती—१२ पद; (६) परचा—१० पद; (७) सूरातन—२ पद; (५) उपदेस चितावनीं—३६ पद; (६) काल—७ पद; (१०) (भगति) सजेवनि—२ पद; (११) ग्रनभई—४५ पद; (१२) निरंजन रांम—६ पद; (१३) माया—७ पद; (१४) निंदक साकत—४ पद; (१६) भेख ग्राडंबर—७ पद; (१६) भरम विधूसन—२४ पद=कुल २०० पद।

रमैनियों का ऋम कबीर की रमैनियों के सम्पादन तथा क्रम की समस्या बड़ी जटिल हो गयी है। रमैनियाँ दा० नि० तथा बी० प्रतियों में मिलती हैं। दा० नि० के पाठ स्थूल रूप से समान हैं, ग्रतः रमैनियों के संबंध में मुख्य रूप से पाठ की दो धाराएँ हो जाती हैं; एक दा० नि० की ग्रौर दूसरी बी० की। दोनों धाराग्रों की मुख्य-मुख्य प्रवृत्तियों का संक्षेप में निरीक्षण कर लेने से बस्तुस्थित का ठीक-ठीक ज्ञान हो जायगा।

दा० तथा नि० में रमैनी का प्रकरण छंद की संख्याओं के ग्राधार पर पृथक् पृथक् शीर्षकों में विभक्त कर दिया गया है, जिनके नाम हैं: (१) सकल गहगरा (भूमिका स्वरूप), (२) सतपदी, (३) बड़ी ग्रष्टपदी, (४) दुपदी (५) लहुरी ग्रष्टपदी, (६) वारहपदी, ग्रौर (७) चौपदी। दा३ तथा दा४ में बड़ी ग्रष्टपदी सब से पहले ग्रा जाती है, तत्पश्चात् दुपदी, सतपदी, बारहपदी, लहुरी ग्रष्टपदी ग्रौर चौपदी ग्राती हैं। 'सकल गहगरा' की रमैनी सब के ग्रंत में, कदाचित् उपसंहार रूप में, ग्राती हैं। इनमें सात, ग्राठ, बारह ग्रादि की संख्याएँ रमैनियों में मिलने वाली साखियों की संख्या सूचित करती हैं। नि० में दा० के ग्रतिरिक्त एक दुपदी रमैनी ग्रौर मिलती है; इसके पश्चात् उसमें 'ग्रगाध बोध' 'श्री पाजोग' तथा 'शब्द भोग' नामक छोटे-छोटे ग्रन्थ ग्रौर भी मिलते हैं जिनकी रचना रमैनी छंद में ही हुई है।

जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदासकृत 'रामचरितमानस' में अथवा जायसी-कृत 'पदमावत' में कुछ चौपाइयों के पश्चात् एक या एक से अधिक दोहे मिलते हैं और पूरे समुच्चय को मिला कर 'दोहा' कहा जाता है, उसी प्रकार संतों की रचनाग्रों में भी कुछ ग्रर्द्धालियों के ग्रन्त में दोहे के समान एक साखी ग्रा जाती है, ग्रीर इस प्रकार के एक समुच्चय को एक 'रमैनी' कहा जाता है।

दा० नि० की रमैनियों में दो साखियों के बीच मिलने वाली पंक्तियों की कोई निश्चित संख्या नहीं जात होती जैसी कि जायसी की ( ग्रौर कहीं-कहीं तुलसी की भी ) रचनाग्रों में मिलती है। व्यतिक्रम की मात्रा इतनी ग्रधिक है कि किसी रमैनी में यदि साखी को छोड़ कर केवल तीन पंक्तियाँ मिलती हैं तो किसी-किसी में बाईस ग्रौर चौबीस, यहाँ तक कि दुपदी रमैनी के एक पद में बयासी पंक्तियाँ तक मिल जाती हैं।

बी० में कुल ६४ रमैनियाँ मिलती हैं जिनमें से २६, ३२, ४२, ५६, ६२, ७०, ६० तथा ६१ संख्यक रमैनियाँ (=कुल ६ रमैनियाँ) ऐसी हैं जिनके अन्त में साखियाँ नहीं मिलतीं। इनमें भी २६, ६२ तथा ७० संख्यक रमैनियाँ ऐसी हैं जो दा० नि० स० तथा गु० में पदों के रूप में मिलती हैं। बी० में दा० नि० के समान सतपदी, अष्टपदी आदि के समुच्चय नहीं हैं, प्रत्युत सभी, एक के पश्चात् एक, कमशः धारावाहिक रूप में मिलती हैं। बी० में पंक्तियों की संख्या में भी विशेष व्यतिक्रम नहीं मिलता। उसमें कम से कम तीन और अधिक से अधिक बारह पंक्तियाँ ही मिलती हैं। बी० की अधिकांश रमैनियों में पंक्तियों की संख्या दस से कम ही है—केवल तीन ऐसी हैं जिनमें यह संख्या दस से अधिक हो गयी हैं।

यह हुई दोनों रूपान्तरों के ग्राकार-प्रकार की संक्षिप्त रूपरेखा । किन्तु इससे कठिनाई का ठीक श्रनुमान नहीं होता । कठिनाई का सच्चा स्वरूप तब सामने ग्राता है जब दोनों का पाठ-मिलान किया जाता है । दा० की रमेनियों में साखियों को भी लेकर कुल ४८६ पंक्तियाँ हैं, नि० में उससे ६५ ग्रधिक ग्रर्थात् कुल ५५९ पंक्तियाँ हैं ग्रीर बी० की रमेनियों में साखियों को भी लेकर कुल ६१२ पंक्तियाँ हैं । इनमें से केवल १४२ पंक्तियाँ ऐसी हैं जो दा० नि० तथा बी० तीनों में मिलती हैं । यह कठिनाई की पहली सीढ़ी है । सिद्धान्ततः केवल उन्हीं पंक्तियों को निश्चित रूप से प्रामाणिक स्वीकार किया जाना चाहिए जो दा० बी० यानि० बी० में समान रूप से मिलती हों । कठिनाई का ग्रनुमान इस बात स ग्रौर भी लगाया जा सकता है कि बीजक की चौरासी रमैनियों में ६० ऐसी निकल जाती हैं जिनकी एक भी पंक्ति किसी ग्रन्य प्रति में नहीं मिलती, चार रमैनियाँ (ग्रर्थात् ४, ४२, ७६ तथा ७७ ) ऐसी हैं जिनकी केवल एक-एक पंक्तियाँ दा० नि० में मिल जाती हैं, तीन रमैनियाँ (ग्रर्थात् १, ११ तथा ६५ ) ऐसी हैं जो केवल

म्रांशिक रूप से दा० नि० में मिलती हैं। सम्पूर्ण रूप से मिलने वाली रमैनियों की संख्या केवल सोलह है। उनमें सात ही रमैनियाँ ऐसी हैं जिनकी साखियाँ भी दा० नि० में मिलती हैं, शेष की साखियाँ नहीं मिलतीं। कठिनाई का म्रंत केवल यहीं नहीं हो जाता। जितना ग्रंश सभी प्रतियों में मिलता है उनमें कोई तारतम्य भी नहीं दोख पड़ता। दा० नि० म्रष्टपदी की पहली रमैनी बी० की सातवीं रमैनी से मिलती है ग्रौर उसी म्रष्टपदी की दूसरी रमैनी बी० की चाली-सवीं रमैनी के रूप में मिलती है; उसी की छठी रमैनी बी० की दश्वीं रमैनी से मिलती है ग्रौर सातवीं बी० की ३०वीं से ही मिल जाती है, ग्राटवीं ग्रौर भी पहले ग्राकर बी० की २६वीं रमैनी से ही मिल जाती है। प्रश्न यह उठता है कि रमैनियों में कोई निश्चत कम माना जाय ग्रथवा नहीं, ग्रौर यदि माना जाय तो उसमें किस प्रति को प्राधान्य दिया जाय।

संश्लेषग्गात्मक दृष्टि से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इन रमैनियों में आदि से अंत तक एक मुख्यवस्थित विचारधारा की पुष्टि की गयी है। इसी विचारधारा के आधार पर रमैनियों का क्रम लगाने में सहायता मिलती है। पहली रमैनी, जो दा॰ नि॰ चौपदी रमैनी की पहली और वी॰ की भी पहली रमैनी को मिला कर सम्पादित की गयी है, यह भाव प्रकट करती है कि राजा-प्रजासव एक ही मूल से उत्पन्न होते हैं। सब में एक ही रुधिर और एक ही प्राग् व्याप्त है। सभी मनुष्य माता के गर्भ में एक ही प्रकार से दस मास तक निवास करते हैं, किन्तु उत्पन्न होने पर अपने कर्ता को भूल जाते हैं और भाव-भिक्त से उसकी आराधना न करने के कारण नाना योनियों में अमण् करते हैं।

दूसरी और तीसरी रमेंनियों में उस परम तत्व की विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया है जिसका झादि-स्रन्त कोई नहीं जान सकता । उसकी कोई रूपरेखा नहीं । वह न हलका है, न भारी । भूख-प्यास, धूप-छाँह, सुख-दु:ख झादि सभी द्वन्द्वों से रहित वह तत्व सबँत्र परिव्याप्त हो रहा है । उससे बढ़ कर संसार में और कोई नहीं, स्रतः जीव को सबँव उसी का स्मरण करना चाहिए । पुराणों में जिन स्रवतारों की कथाएँ मिलती हैं, परमात्मा उनके परे है । उसने न तो दश-रथ के घर स्रवतार लिया और न देवकी के घर । ग्वालों के संग बन-बन फिरने वाला आर गोवर्घन पर्वत उठाने वाला कोई और है । उसने न तो वामन का स्रव-तार लेकर राजा बिल को छला और न शूकरावतार धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया । गंडकी शालग्राम, मच्छ-कच्छ स्रादि के रूप में जो भगवान के स्रवतारों की कल्पना की जाती है वह भी मिथ्या है । कबीर का विचार है कि यह सारे

प्रपंच सांसारिक व्यक्तियों के बनाये हुए हैं। इन सब के परे परमात्मा का जो अगम रूप है वहीं सन्चा है और वहीं सारे संसार में व्याप्त हो रहा है। यह दोनों रमैनियाँ दा० नि० बारहपदी में क्रमशः पहली और नवीं रमैनी के रूप में तथा बी० में ७०वीं और ७५वीं रमैनी के रूप में मिलती है।

चौथी रमैनी दा० नि ग्रष्टपदी की पहली ग्रौर बी० की सातवीं रमैनी के सिम्मिश्रण से बनी है। उसमें यह बताया गया है कि जब मुष्टि में कुछ नहीं रहता तब भी परमात्मा वर्त्तमान रहता है। जब पवन-पानी, पिंड-वास, धरती-ग्राकाश, गर्भ-मूल, कली-फूल, शब्द-स्वाद, विद्या-वेद, गुरू-चेला ग्रादि कुछ नहीं थे तब भी वह था। वह ग्रजेय है, उसका कोई नाम-ग्राम नहीं।

श्रागे की छः रमेनियों में यह बताया गया है कि इस रहस्य को ठीक-ठीक न समभ सकने के कारण जो नाना प्रकार के मत-मतान्तर चल पड़े हैं, उनके मूल में भ्रम के ग्रतिरिक्त ग्रौर कुछ नहीं है। ग्रादम-हौवा, बिस्मिल्लाह ग्रौर दोज्ञख-बिहिश्त ग्रादि की कल्पना सर्वथा निराधार है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में, जब हिन्दू-मुसलमान का कोई विभाजन नहीं था ग्रौर न कुल-जाति का कोई प्रश्न था, तब नर्क-स्वर्ग किसने बनाया ? जब गाय ग्रौर कसाई दोनों नहीं थे, तब 'बिस मिल्लाह' कौन बोलता था? जन्म-ग्रहण, नाम-करण, सुन्नत-जनेऊ म्रादि लोका-चार सब कृत्रिम हैं, इनके मूल में कोई परमार्थ नहीं है । स्रतः इन बातों के पीछे पागल होना ठींक नहीं । ब्राह्मण लोग वेदादि का ग्रध्ययन कर ग्रौर सन्ध्या-तर्पण म्रादि षट् कर्मों का म्राचरण कर भ्रपने को उच्च समभने लगते हैं। यदि किसी ग्रन्य व्यक्ति से स्पर्श हो जाता हैं तो पवित्र होने के लिए शरीर तथा वस्त्रादि का प्रक्षालन करते हैं, किन्तु यह भूल जाते हैं कि अधिक गर्व करने से मुक्ति नहीं मिलती । परमात्मा किसी का अहंकार सहन नहीं कर सकता। यदि निर्वाण प्राप्त करना हो तो जाति-कुल का ग्रभिमान छोड़ कर भगवान का भजन करना चाहिए । क्षत्रिय भी ब्रहंकारवश क्षात्र धर्म का पालन करते-करते ग्रपने लिए कर्मी का जाल खड़ा कर लेते हैं। सच्चा क्षत्रिय वस्तुतः वह है जो मन से संग्राम करे ग्रीर पाँचों इन्द्रियों को वश में कर एक परमात्मा का स्मरए करे। जैन लोग भी षड्दर्शन के श्रावर्त्तन में पड़ कर सच्चा मार्ग भूल जाते हैं । श्रीहंसा का सिद्धांत मानते हुए भी नाना वृक्षों के फल-फूल तोड़ कर देवालय में चढ़ाते हैं। क्या उन वृक्षों को छिन्न-भिन्न करने से हिंसा नहीं होती ? बिना सच्चे ज्ञान के निकट की वस्तु भी दूर की ज्ञात होती है। जो तत्व समभ लेते हैं उनके लिए वह सर्वत्र दिखाई देता है। सृष्टिकर्त्ता नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि करता है, जैसे कुम्हार नाना

प्रकार के वर्तन गढ़ता है। सभी का वनाने वाला एक है जो गर्भ में सबकी समान रूप से रक्षा करता है, किन्तु बाहर आने पर सब लोग अपने को विलग-विलग मानने लगते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है? हिन्दू-मुसलमान अथवा ब्राह्मरण-शूद्र आदि के विभाजन सब मिथ्या हैं। जैसे गायें भिन्न-भिन्न रंगों की होती हैं, किन्तु दूध एक ही प्रकार का होता है, वैसे ही सब प्राण्यों को समभना चाहिए। वास्तव में जो इस विलक्षरण सृष्टि की रचना करता है वही सूत्रधार सच्चा है। जो बुद्धिमान हैं, वे उसी का चिन्तन करते हैं। यह रमैनियाँ दा० नि० अष्टपदी में में क्रमशः दूसरी, तासरी, पाँचवीं, छठी, सातवीं तथा आठवीं रमैनी के रूप में मिलती हैं।

ग्रागे की ग्यारहवीं रमैनी दा० नि० सतपदी में दूसरी संख्या पर मिलती है ग्रीर बी० में दिन्दी रमैनी के रूप में मिलती है। मृष्टिक्ता ने जगदूप वृक्ष की रचना को है जिसमें तीनों लोक तीन शाखात्रों के समान हैं, पत्ते चार युगों के समान हैं ग्रीर उसमें पाप पुण्य के दो फल लगे हैं। इस प्रकार की विलक्षिण मृष्टि बना कर बनाने वाला स्वयं इसी में लुप्त हो जाता है, यही इस रमैनी का भाव है। इसके पश्चात् की छः रमैनियों में क्रमशः निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किये गये हैं।

सारे संसार के ऊपर काल का पहरा सदैव चला करता है। मोह से ग्रंधी दुनिया इस रहस्य को न समक्ष विषय-वासना में लिपटी रहती है ग्रीर भूठे सुख को सुख समक्ष कर उसी की प्राप्ति के लिए पागल बनी रहती है। परिगाम यह होता है कि लोग दुःख से कभी भी छुटकारा नहीं पाते। सच्चा सुख राम नाम में है, उसी का निरंतर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस समय काल भपट्टा मारकर जीव की इह लीला समाप्त कर दे।

माया का जाल इतना प्रबल होता है कि बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी उससे छुट-कारा नहीं पा सकते।

माया-मोह के भयानक ग्रंधकार में पड़ कर जीव तड़फड़ाता है ग्रौर उसे कोई मार्ग नहीं सुभ पड़ता।

वह अपनी मुक्ति के लिए षड्दर्शन, षडाश्रम, वेद चतुष्टय, पड् शास्त्र और अगिरात विद्याओं की मुष्टि करता है; तप-तीर्थ, व्रत-आचार, धर्म-नियम, दान-पुष्य आदि की कल्पना करता है, किन्तु यही सब उसके लिए बंधन हो जाते हैं। वह मिथ्या प्रपंचों में पड़कर सच्ची वस्तु को खो बैठता है।

हरि के वियोग में जीव को बड़ा संताप सहना पड़ता है। जीवन भर उसे

दु:ख ही दु:ख फेलना पड़ता है, सुख-सुविधा का लेश-मात्र भी अनुभव नहीं होने पाता । यों ही सारा जीवन व्यतीत हो जाता है और काल का डंका सुनाई पड़ने लगता है ।

इसी प्रकार नाना योनियों में यह जीव भ्रमण करता है स्रौर बड़ा क्लेश भोगता है, किन्तु ऐसा कोई नहीं मिलता जो उसे संताप की ज्वाला में जलने से उबार ले। वह जिसमें स्रपना हित समभ कर बड़ी ममता करता है वही स्रन्त में उसका स्रनहित कर बैठता है। सूठी मृगतृष्णा के पीछे वह सदैव उन्मत्त फिरा करता है, स्रौर ममता की ज्वाला में जला करता है।

ऊपर को छ: रमैनियाँ दा० नि० की बड़ी ग्रष्टपदी से ली गयी हैं शौर बीजक में क्रमशः ११, १६, २२, ६८, ८३, तथा ८४ संख्याश्रों पर मिलती हैं। शेष रमैनियों में से प्रथम दो दा० नि० की दुपदी से शौर श्रंतिम सतपदी से ली गयी हैं। ग्रठारहवीं रमैनी में यह बताया गया है कि गुरु की ही कृपा होने पर इस ज्वाला से शान्ति मिलती है शौर सांसारिक विपत्तियों से छुटकारा मिलता है। उन्नीसवीं रमैनी में यह भाव निहित है कि संसार में सार वस्तु केवल राम का नाम है, शेष सब व्यर्थ का भ्रमजाल है। बीसवीं रमैनी में उसी ग्रविनासी रामनाम की छाया में चिरंतन विश्राम प्राप्त करने का उपदेश किया गया है। विषयनवासात्रों के उपभोग से निकृष्ट योनियों में जन्म मिलता है। भवसागर बड़ा श्रशाह है। उसे पार करने के लिए राम-नाम रूपी नौका का ही ग्राधार ग्रहण करना चाहिए। हरि की शरण में जाने से वही दुर्लंग्र समुद्र गोखुर के समान श्रत्यल्प परिमाण का हो जाता है।

उक्त क्रम का निर्णय प्रयोगात्मक शैली के ग्राधार पर किया गया है। पहले दा० नि० ग्रीर बी० के कमों का पृथक्-पृथक् ग्रनुसरण कर यह देखने का प्रयत्न किया गया कि दोनों में कौन सा रूपांतर ग्रधिक सन्तोषप्रद सिद्ध होता है। इस दृष्टि से देखने पर यह ज्ञात हुग्रा कि बी० प्रति के क्रम का ग्रनुसरण करने से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध-सूत्र नहीं मिलता, किन्तु दा० नि० के क्रम का थोड़े हेर-फेर से ग्रनुसरण कर लेने पर वह मिल जाता है। इसका स्पष्ट संकेत दा० नि० की ग्रष्टपदी रमैनी से मिलता है। उसके केवल चौथे पद को छोड़ कर शेष सब बीजक में भी प्रायः ज्यों के त्यों मिल जाते हैं, किन्तु क्रम दोनों में भिन्न हैं। उसो की पहली रमैनी में परम तत्व की जिलक्षणता ग्रौर चिरंतनता का वर्णन है। दूसरी तथा तोसरी में मुसलमानी मत का खंडन है, इसी प्रकार पाँचवीं में ब्राह्मणों के बाह्माचार का, छठी में क्षत्रियों के ग्राचार का ग्रौर सातवीं में जैन मत का खंडन

मिलता है । स्रंतिम स्रथीत् स्राठवीं में सब का सामूहिक रूप से समाधान है । यह क्रम प्रत्येक दृष्टि से स्वाभाविक लगता है। बोजक में यही रमैनियाँ क्रमशः ७, ४०, ३६, ३५, ६३, ३०, और २६ संख्याओं पर मिलती हैं। यदि वीजक के उक्त क्रम का अनुसरण किया जाय तो विचारों की स्वाभाविक शृंखला टूट जाती है भीर सारा तारतस्य नष्ट हो जाता है। इन्हीं साक्ष्यों के ग्राधार पर दा० नि० के क्रम को प्रमुखता दी गयी है ग्रौर उसकी पाठ-सम्बन्धी त्रृटियाँ बी॰ की सहायता से सुधारी गयी हैं। क्रम-व्यवस्था में इस बात का ध्यान रक्खा गया है कि दा० नि॰ के एक समुच्चय में मिलने वाली ऐसी रमैनियाँ, जिन्हें प्रामाशिक समका गया है, प्राय: एक ही स्थान पर ग्रा जायें। इस प्रकार पहली रमेनी दा० नि० की चौपदी से, दूसरी तथा तीसरी रमैनियाँ बारहपदी से, चौथी से लेकर दसवीं तक सात रमैनियाँ ग्रष्टपदी से, ग्यारहवीं रमैनी सतपदी से, बारहवीं से सत्रहवीं तक छः रमैनियाँ बड़ी ऋष्टपदी से, ऋठारहवीं तथा उन्नीसवीं रमैनियाँ दुपदी से और ऋंतिम भ्रर्थात् बीसवीं रमैनी सतपदी से लेकर संकलित की गयी हैं। इस क्रम से दा० नि॰ के प्राय: सभी समुच्चय पृथक् पृथक् समूहों में एक साथ मिल जाते हैं, केवल सतपदी के ही दो पदों को दो विभिन्न स्थलों पर रखना पड़ा है। रमैनियों के पंक्ति-स्थापन में जहाँ कहीं व्यवधान समफ पड़ा वहाँ दा० नि० भ्रथवा बी० से भ्रतिरिक्त पंक्तियाँ लेकर उसे पूर्ण किया गया है, किन्तु इस बात का निरंतर प्रयत्न किया गया है कि ऐसी पंक्तियों की संख्या कम से कम हो, क्योंकि सिद्धांततः केवल एक शाखा में मिलने वाली पंक्तियों की प्रामाग्गिकता संदिग्घ ही रहती है। इन्हें केवल प्रसंग के अनुरोध से स्वीकार करना पड़ा है। इस प्रकार की अति-रिक्त पंक्तियों की संख्या कुल पन्द्रह है जिनमें से नो पंक्तियाँ दा० नि० से ग्रौर शेष छः बी० से ली गयी हैं।

रमैनियों की पाठ-समस्या पर विचार करने से इस बात का अनुभव हुआ है कि उसके पाठ में दोनों ही शाखाओं में मनमाने पाठ-परिवर्तन हुए हैं। साथ ही इस बात को भी स्वीकार करना पड़ता है कि जहाँ तक रमैनियों के पाठ का संबंध है, दा॰ तथा बो॰ दोनों ही शाखाएँ मूल से बहुत दूर को ज्ञात होती हैं। इतर सामग्रों के अभाव से इसके सम्पादन में कोई बाह्य सहायता भी नहीं मिलती। इसलिए संपादन की कठिनाइयाँ बढ़ गयी हैं। किन्तु दोनों शाखाओं की सहायता से सम्पादन के सिद्धांतों को रक्षा करते हुए, जहाँ तक बन पड़ा है, उसे अधिक से अधिक प्रामाणिक रूप देने का प्रयत्न किया गया है। फिर भी अनेक संदिग्ध स्थल ऐसे रह गये हैं जिनका समाधान अभी पूर्ण रूपेण नहीं किया जा सका है। किन्तु

प्राप्त सामग्री के अनुसार उसकी पूर्ति के लिए कोई आलम्ब भी शेष नहीं रह गया है।

दा० नि० में मिलने वाली 'बावनी रमैनी', जो गु० में 'बावन ग्रखरी' के नाम से ग्रीर बी० में 'ज्ञान चौंतीसा' के नाम से मिलती है, रमैनी छंद में ही रहने के कारण प्रस्तुत ग्रंथ में 'चौंतीसी रमैनी' शीर्षक सहित ग्रंत में जोड़ दी गयी है।

साखियों का ऋम कवीर की साखियाँ शक० श्रीर शबे० को छोड़ कर शेष समस्त प्रतियों में मिलती हैं। उनमें से भी केवल गु॰ ग्रीर बी॰ प्रतियों को छोड कर शेष सभी में विभिन्न ग्रंगों के ग्रनुसार विभाजित रहने के कारएा साखियों के क्रम की समस्या अपेक्षाकृत सरल हो गयी है। विशेषतया जिन समुच्चयों का पाठ निरापद रूप से स्वीकार किया गया है उन सभी में समान रूप से ग्रंग-विभा जन का ही क्रम मिलने के कारण उसे स्वीकार कर लेने में कोई बाधा नहीं जान पड़ती । उदाहरण के लिए दा० नि० सा० साबे० सासी० स० गुण् में तथा दा० नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ स॰ में ग्रथवा दा॰ नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ में जो साखियाँ स्रथवा साखियों के जो पाठ समान रूप से मिलते हैं उन्हें प्रामाशिक माना गया है, क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत किये हुए पाठों में कोई ऐसी विकृति नहीं मिलती जो सब में पायी जाय। अत: एक बार जब कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये हुए पाठ प्रामाणिक मान लिये जाते हैं तो उनमें मिलने वाले क्रम का वह सामान्य ढाँचा भी प्रामाणिक मान लिया जाना चाहिए जिसके अनुसार उक्त प्रतियों की साखियाँ प्रस्तुत हुई हैं। इस हिंट से पहले ऐसे ग्रंगों के नाम पृथक् कर लिये गये हैं जो ज्यों के त्यों अथवा कुछ हेर-फेर के साथ सभी प्रतियों में मिलते हैं। इस बात का यथासाध्य प्रयत्न किया गया है कि ग्रंगों की संख्या यथासंभव कम हो है। यदि किसी विशिष्ट साखा के संबंध में सभी प्रतियों का मतैक्य नहीं मिलता तो उसके म्रंग का निर्णय प्रसंग म्रथवा म्रौचित्य के म्राधार पर किया गया है। कौन सा ग्रंग प ले होना चाहिए ग्रौर कौन बाद को, इस प्रश्न का निर्णय भा प्रतियों के साक्ष्य के आधार पर हो किया गया है। किन्तु जहाँ कहीं उनमें वैषम्य मिलता है वहाँ 'सर्बगा' के साक्ष्य को हो सब से ग्रधिक प्रामाणिक माना गया है। पर्याप्त रूप से प्राचीन होने के साथ हो साथ इसकी क्रम-व्यवस्था एक प्रवृद्ध संत द्वारा को गयी है ग्रतः संत-साहित्य की ग्रन्य विशेषताएँ उसमें स्वतः समाहित हैं । उसके क्रम को ग्रस्वीकार करने का कोई कारण नहीं दीख पड़ता। इसके म्रतिरिक्त मन्य किसी भी प्रति के क्रम का म्रनुसरण कदापि श्रेयस्कर नहीं

कहा जा सकता। जैसा कि प्रतियों के विस्तृत विवरण से स्पष्ट है, एक ही परिवार की भिन्न-भिन्न प्रतियों में भिन्न-भिन्न कम मिलते हैं; एक रूपता कहीं नहीं दिखाई पड़ती। उदाहरण के लिए दा० परिवार की पाँच प्रतियों में, जो प्रस्तृत सम्पादन के लिए चुनी गयी हैं, तीन प्रकार के कम मिलते हैं—प्रथम दो प्रतियों का कम एक प्रकार का है, तृतीय और चतुर्थ का कम दूसरे प्रकार का है ग्रीर पंचम प्रति का कम इन दोनों से भिन्न है। बी० ग्रीर बीभ० के कम में भी पर्याप्त ग्रन्तर हैं, जिनकी चर्चा उनके विस्तृत विवरण में हो चुकी है। इस प्रकार की ग्रनेक रूपता के बीच सब इने का ग्रनुसरण ही श्रेष्टतर समभा गया।

उक्त सिद्धान्तों के अनुसार निश्चित रूप से प्रामाणिक कोटि में आने वाली कबीर की ७४४ साखियों को जिन आंगों में विभाजित किया गया है उनके नाम तथा क्रम निम्नलिखित हैं—

(१) सतग्रह महिमा-३४ साखियाँ, (२) प्रेम बिरह-५५ साखियाँ, (३) भूमिरन भजन महिमा-२६ साखियाँ. (४) साधु महिमा-४३ साखियाँ, (५) ग्ररु शिष्य हेरा-१३ साखियाँ. (६) दीनता बीनती-१२ साखियाँ. (७) पिव-पहिचानबौ-१२ साखियाँ, ( $\varsigma$ ) संम्रथाई-१७ साखियाँ, ( $\xi$ ) परचा-४१ साखियाँ, (१०) सुखिम मारग-१६ साखियाँ, (११) पतिब्रता-१६ साखियाँ, (१२) रस-१० साखियाँ, (१३) बेलि-३ साखियाँ, (१४) सूरातन-४१ साखियाँ, (१५) उपदेस चितावनी—८६ साखियाँ, (१६) काल—४० साखियाँ, (,७) सजेवनि— इ साखियाँ, (१६) पारिख ग्रपारिख—१२ साखियाँ, (१६) जीवत मृत-१७ साखियाँ, (२०) निरपख मधि-११ साखियाँ, (२१) सांच चांएाक-३४ साखियाँ, (२२) निगुर्गां नर-१६ साखियाँ, (२३) निंदा- प साखियाँ, (२४) संगति-१८ साखियाँ, (२५) भेख म्राडंबर-२४ साखियाँ, (२६) भरम बिधूसन-११ साखियाँ, (२७) सारग्राही-५ साखियाँ, (२५) बिचार- साखियाँ. (२६) मन-२३ साखियाँ, (३०) विखे बिकार-२५ साखियाँ. (३१) माया--२८ साखियाँ. (३२) बेसास--१६ साखियाँ (३३) करनीं कथनीं—६ साखियाँ, (३४) सहज—६३ साखियाँ = इल ३४ ग्रंग, ७४४ साखियाँ ।

कम के संबंध में केवल एक बात और विचारणीय रह गयी है, वह यह कि साखी, पद और रमैनी तीन मुख्य रचनाओं में से कौन पहले रक्खी जाय आर कौन बाद को। इस पर विचार करने के पूर्व यदि सभी प्रतियों के साक्ष्यों का क० व'॰ पु०—फा॰ १० संक्षिप्त मानचित्र मिस्तिष्क में रख लिया जाय तो निर्णंय में विशेष सुविधा होगो। दा१ दा२ तथा दा३ में पहले साखियाँ झाती हैं तत्परचात पद और रमैनियाँ। दा४ में पहले पद झाते हैं तत्परचात रमैनियाँ और अन्त में साखियाँ। नि० में साखियों के परचात पहले रमैनियाँ आती हैं तत्परचात पद आते हैं। गु० में पहले पद आते हैं तत्परचात साखियाँ। 'बावन अखरी' की रमैनियाँ पदों के बीच में ही गौड़ी राग के अन्तर्गत आ जाती हैं। बोजक में पहले रमैनियाँ आती हैं तत्परचात पद और अन्त में साखियाँ मिलती हैं। इनके अतिरिक्त और कोई ऐसी प्रति नहीं जिनमें तीनों रचनाएँ समग्र रूप से मिलती हों।

पद सब से पहले ग्रायें ग्रीर साखियाँ सब के ग्रन्त में, यह कई साक्ष्यों से सिद्ध है। गु॰ तथा बी॰ में संकीर्ण-सम्बन्ध न होने से दोनों के समान साक्ष्य प्रामाणिक माने गये हैं। यह ऊपर ही बताया जा चुका है कि गु॰ श्रीर बी॰ दोनों में पद पहले स्राते हैं स्रौर रमैनियाँ बाद को । दा० ४ तथा बी० के साक्ष्य से भी इसी कम को पुष्टि मिलती है। ग्रतः प्रस्तुत पुस्तक में पदों को ही सर्व-प्रथम स्थान दिया गया है। रमैनियों का प्रश्न शेष है, किन्तू उनके सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रतियों के साक्ष्य भिन्न-भिन्न दिखलाई पडते हैं। यदि दा० की प्रथम तीन प्रतियों का साक्ष्य ठीक माना जाय तो रमैनियों को ग्रंत में रखना चाहिए ग्रौर यदि बी॰ का साक्ष्य उपयुक्त स्वीकार किया जाय तो उन्हें सब के ग्रारम्भ में ग्राना चाहिए; किन्तू दा० ग्रौर बी० के साक्ष्यों की पुष्टि किसी श्रन्य प्रति से नहीं होती । गू० में 'बावन ग्रखरी' की रमैनियाँ बीच में ग्राती हैं ग्रौर बी० में भी 'ज्ञान चौंतीसा' के नाम से बीच में साखियों के पूर्व ही ग्रा जाती हैं। इनके अतिरिक्त दाथ में भी रमैनियों का प्रकरण सः खियों के पूर्व श्रौर पदों के पश्चात् ग्राता है। इसी प्रवृत्ति की ग्रोर कई प्रतियों का भूकाव देखकर प्रस्तुत पुस्तक में भी रमैनियाँ पदों के पश्चात् रक्खी गयी हैं स्रौर उन्हीं के साथ चौंतीसी रमैनी देते हुए ग्रंत में साखियाँ दी गयी हैं।

### ९७: असाधारण संशोधन

ऊपर जिन सिद्धान्तों की विवेचना की गयी है उनके ग्राधार पर पाठ का सम्पादन कर लेने पर भी कुछ स्थल ऐसे बच जाते हैं जिनके सम्बन्ध में यह प्रायः स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे मूल प्रति के ग्रथवा कि के ग्रभीष्ट पाठ नहीं हो सकते । ऐसे स्थलों पर ही संशोधन का ग्राश्रय लेना पड़ा है। किंतु ऐसे स्थल बहुत थोड़े हैं।

संशोधन करते समय दो बातों का ध्यान बराबर रक्खा गया है। पहली बात तो यह कि ऐसे पाठों को भलीभाँति ठोंक-बजा कर यह देख लिया गया है कि वे निश्चित रूप से विकृत हैं। दूसरी बात यह कि विकृति मान लेने पर फिर उसमें मनमाना संशोधन नहीं किया गया है। ऐसा करते समय प्रतियों के साक्ष्य के साथ-साथ विकृत पाठ की लिपि, भाषा, प्रासंगिकता ग्रादि से संबद्घ विभिन्न सम्भावनाग्रों पर विचार करते हुए जो पाठ ग्रिथिक से ग्रिथिक सम्भव समभ पड़ा है उसी को मूल रूप में ग्रहण किया गया है। ग्रागे उद्धृत उदाहरणों ने यह बातें साब्द हो जावेंगी।

१—पद ५-७ का प्रस्तावित पाठ है: सुर तेंतीसों कोटिक ग्राए मुनिवर सहस ग्रठासो। 'कोटिक' के स्थान पर दा० नि० में 'कौतिग' ग्रौर ग्रु० में 'कउतक' पाठ मिलते हैं। दा० नि० ग्रु० का समान साक्ष्य सिद्धांततः स्वीकृत होना चाहिए, किन्तु 'कौतिग' पाठ मान लेने पर उक्त पंक्ति का ग्रथं होगा: तेंतीसों देवता कौतुक देखने के लिए ग्राये ग्रौर ग्रठासी सहस्र मुनिवर भी पथारे। किन्तु परम्परागत प्रसिद्धि के ग्रनुसार देवताग्रों की संख्या तेंतीस करोड़ मानी गयी है; ग्रतः 'कोटिक' पाठ की ग्रावश्यकता प्रतीत हुई। पहले उदूं 'ते' के ऊपर छोटी सी पड़ी लकीर देकर 'टे' की ग्रावश्यकता पूरी करते थे जिससे 'त' ग्रौर 'ट' में स्वाभाविक रूप से भ्रम हो जाया करता था। दा० नि० ग्रु० प्रतियों में फ़ारसी लिपिजनित विकृतियों के ग्रनेक उदाहरए। मिले हैं। सम्भवतः यह विकृति भी इसी कारए। उक्त प्रतियों में पृथक्-पृथक् रूप में ग्रा गयी।

२—पद १०-१६: कहै कबीर संसा नहीं भुगुति मुकुति गित पाइ रे। भागवत धर्म की सबसे बड़ी विशेषता उसका 'भुक्ति-मुक्ति प्रद' होना है। बौद्धों का निर्वाण पथ केवल मुक्ति-धर्म था। भागवत धर्म में परलोक और जीवन का, भुक्ति और मुक्ति का समन्वय करने का प्रयत्न किया गया। कबीर का आशय भुक्ति-मुक्ति लाभ का ही समभ पड़ता है, भक्ति-मुक्ति का नहीं। फ़ारसी लिपि में 'भुग्रति' का सरलता से 'भग्रति' हो सकता है।

३—पद ५३-४: पठएं न जांजं अनवा निहं आऊं सहिज रहूं दुनिआई हो। जिस पद में यह पंक्ति आती है वह दा० नि० स० वी० में मिलता है। बी॰ में उक्त पंक्ति के 'ग्रनवा' पाठ के स्थान पर 'ग्राने' मिलता है ग्रीर दा॰ नि॰ स॰ में 'ग्ररवा' मिलता है; दा३ में केवल 'रवा' मिल जाता है। पद में भक्त की सहज हुं हातीत ग्रवस्था का वर्णन है-उस ग्रवस्था का जबकि उसे ग्रात्मा-परमातमा और जगत के अस्तित्व का पूरा-पूरा बोध हो जाता है। प्रसंग से प्रस्तृत पंक्ति का सरल अर्थ यही होना चाहिए कि न तो मैं किसी के पठाने से कहीं जाता हूँ और न किसी के 'म्रानने' से कहीं म्राता हूँ, बल्कि सहज रूप से संसार में निवास करता हैं। इस दृष्टि से बी० का 'ग्राने' पाठ ग्रिधिक प्रासंगिक लगता है; किन्तू दा३ में 'रवा' श्रीर दा० नि० स० में 'ग्ररवा' पाठ मिलने का क्या समाधान हो सकता है, इस समस्या पर भी िचार कर लेना आवश्यक है। 'ग्ररवा' ग्रथवा 'रवा' का न तो कोई लौकिक ग्रर्थ समभ पडता है ग्रीर न ग्राघ्यात्मिक । ग्रतः वह निश्चय ही विकृत है । राजस्थान में कबीर के पदों की जो प्राचीन टीका मिली है उसमें उक्त पंक्ति का ग्रर्थ इस प्रकार दिया गया है: "पठयां न जाऊं करमां का। भेज्या न जाऊँ। श्रवठा श्राऊं नहीं संसार में देह घरि । सहज ढंद रहित हरिकी गति ग्राई ।'' 'ग्रउठा (=वापस) ग्राऊं नहीं' यह अर्थ 'अरवा' पाठ से नहीं सिद्ध होता, अतः निश्चय ही मूल प्रति में इसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द था। अनुमान यह है कि वह कदाचित् 'अनवा' था जिससे 'न' तथा 'र' की भ्राकृति-साम्य के कारण स० प्रति में 'ग्ररवा' हो गया। प्राचीन नागरी लिपि में 'न' तथा 'र' प्राय: एक ही प्रकार से लिखे जाते थे। प्रश्न उठ सकता है कि बी • का पाठ ही यहाँ क्यों नहीं मान लिया गया ? किन्तू पाठ-सम्पादन का यह एक मान्य सिद्धान्त है कि एक शब्द के कई पाठान्तरों में प्रायः गुढ़ ग्रौर ग्रनगढ़ (किन्तू सार्थक) पाठ ही मूल के ग्रधिक निकट के सिद्ध होते हैं ग्रीर सरलतर रूपान्तर प्राय: बाद के होते हैं। यही का ग्रा है कि बी॰ का 'ग्राने' पाठ ग्रस्वीकृत कर दा० नि० स० द्वारा प्रस्तूत 'ग्ररवा' के सम्भावित मूल रूप 'ग्रनवा' को ही प्रामाणिक रूप से स्वीकृत किया गया है। एक वात यह भी विचारणीय है कि 'ग्ररवा' की विकृति 'ग्राने' पाठ से किसी भी लिपि में संभव नहीं हो सकती, केवल 'अनवा' से ही हो सकती है, और वह भी बदलती हुई भाषा के प्रभाव से हुई है।

४-पद ६ -१: मन आहर कहं बाद न कीजै।

उक्त पंक्ति में 'ग्राहर कहं' के स्थान पर सभी प्रतियों में 'ग्रहरिख' पाठ मिलता है, हिन्तु इस शब्द की न तो ब्युत्पित्त ही स्पष्ट है ग्रीर न कोई उपयुक्त अर्थ ही समभ पड़ता है। डॉ॰ रामकुमार वर्मा ने 'ग्रहिरख' का ग्रर्थ 'भोजन

के लिए' दिया है <sup>१</sup>, किन्तु यह ग्रर्थ किस व्युत्पत्ति के श्राधार पर किया गया है, इसका वहाँ कोई संकेत नहीं । श्री परज़राम चतुर्वेदी ने अपने एक पत्र में 'ग्रहि-रख' का मर्थ 'दूसरों की देखादेखी', 'हिर्स में पड़ कर' दिया है। उनके म्रनुसार 'ग्रहिरष' का 'ग्र' उसी प्रकार का व्यर्थ ग्रागम है जैसे 'ग्रविरथा' ग्रादि में मिलता है, और 'प' का उच्चारण 'स' होना चाहिए । श्री नरोत्तमदास स्वामी के पत्र से भी ज्ञात होता है कि वे इसके अर्थ के संबंध में पूर्णतया निश्चित नहीं हैं। प्रसंग ग्रादि के श्रनुसार उन्होंने इसका संभावित ग्रर्थ 'ग्रहंभाव के साथ अथवा गवपूर्वक'-कदाचित् 'ग्रहं' (ग्रहंकार) + 'रिख' (रख कर) के आधार पर किया है। किन्तू इन ग्रथों में से कोई भी संतोषजनक नहीं सिद्ध होता। साथ हो दा॰ नि॰ गु॰ स॰ में समान रूप से यही शब्द मिल जाने से इस बात का पूर्ण संकेत मिलता है कि मूल प्रति में यह ग्रथवा इससे मिलता-जुलता कोई ग्रन्थ शब्द ग्रवश्य था । लिपि-विकृति की संभावनाग्रों पर विचार करने से यह ग्रनु-मान लगता है कि मूल प्रति में कदाचित् 'स्राहर कहं' (स्राहर = उद्यम; र कर्त्तव्य, तदबीर-भाग्य प्रथवा 'तक़दीर' के विरोध में) पाठ था जो ग्रागे चल कर उर्दू में लिखे रहने के कारण 'ग्रहरिप', 'ग्रहिरख, या 'ग्रहरिख' पढ़ लिया गया ग्रीर यही पाठ ग्रागे की प्रतियों में भी चलने लगा । उर्दू में 'ग्राहर कहं' का 'ग्रहरिख' सरलता से हो सकता है । 'ग्राहर' शब्द का प्रयोग गुरु ग्रज् नदेव के एक सलोक में भी प्रायः इसी अर्थ में मिलता है। सलोक इस प्रकार है: म्राहर सभि करदा फिरै, म्राहरु इकु न होइ। नानक जितु म्राहरि जगु ऊघरै, विरला वूक्तें कोइ ॥ ३ म्रथात् मनुष्य सभी (सांसारिक) उद्यम करता फिरता है, परन्तु (इससे नह) एक उद्यम नहीं होता । हे नानक, जिस उद्यम (के वसीले) से जगत् उद्धार पाता है उसे कोई बिरला ही समभता है। जायसीकृत 'पदमावत' तथा मंभनकृत 'मधूमालती' में भी उक्त शब्द का प्रयोग मिलता है, जहाँ यह 'निष्फल' ( ग्राहर> ग्रहल>ग्रकल = निष्फल ) ग्रर्थ प्रकट करता हम्रा ज्ञात होता है; तुल० कत तप कीन्ह छांड़ि कै राजू। ग्राहर गएउ न भा सिधि काजू।। जेइं जग जनिम न तोहि पहिचांनां । ग्राहर जनम मुएं पछितांनां ॥ इस ग्रर्थ से भी संशोधित पाठ में कोई कठिनाई नहीं उपस्थित होती ।

४—पद ६५ को म्रन्तिम पंक्ति को निर्धारित पाठ है : चिरकुट फारि चुहाड़ा लै गयौ तनी तागरी छूटी । दा० नि० स० में इस पंक्ति का पाठ है : चड़ा चीथड़ा

१. संत कबीर, परि० पृ० १३२। २. तुल० बी० एस० आपटे, संस्कृत इंगलिश हिक्शनरी— आहर—( संज्ञा ) अकॉम्प्लिशिंग, पर्कासिंग, पृ० ९१। ३. श्रीगुरुश्रन्थसाहब, मिशन-संस्करसा, पृ० ९६५। १. दे० डॉ० माता प्रसाद गुप्त संपादित पदमावत,छंद २०३-६ तथा मधुमालती छंद ४-१।

चूहडा ले गया तणीं तरागती टूटी । गु० का पाठ है : चिरगट फारू चटारा ले गड़ग्रौ तरो तागरी छूटी। गु० का 'चिरगट' शब्द वास्तव में ग्रवधी के 'चिरकुट' का विकृत रूप है। 'चिरकुट' शब्द का प्रयोग यहाँ पूर्णत: फटे वस्त्र के लिए किया जाता है, ग्रीर उसका यहाँ प्रसंग भी है। 'तरी' पाठ में भी विकृति ज्ञात होती है क्यों कि 'तरी तागरी' का कोई उपयुक्त ग्रर्थ नहीं निकलता। वस्तृतः यह 'तनी' शब्द का विकृत रूप ज्ञात होता है जो प्राचीन नागरीलिपि-जिनत भ्रम से हुआ जान पड़ता है। दार्व और स० का 'तणीं' तथा नि॰ का 'तड़ी' पाठ भी उसी रूप की स्रोर संकेत करते हैं। 'चूहाड़ा' श्रवधी प्रदेश में श्रभी तक बोला जाता है जो 'चूहा' से व्युत्पन्न है। पश्चिमी हिन्दी में वही 'चूहडा' है जो डोम ग्रथवा मेहतर का द्योतक होता है। शव के फटे-चिथड़े प्रायः मेहतर या डोम ले जाते हैं। 'चुहाड़ा' से ही कदाचित फ़ारसी लिपि के कारण गु॰ में 'चटारा' पाठ हो गया । 'तागड़ी' करधन या कटिसूत्र को कहते हैं, और 'तनी' का अर्थ है 'चोली बंद'<sup>४</sup>। मिर्जा खाँ कृत 'तहफ़त्ल् हिंद' (हिंदी-फ़ारसी कोश जिस ी एक ह० लि० प्रति इंडिया ग्रॉफिस लायब री, लंदन में सुरित्तत है; रचनाकाल १६७६ ई० से कूछ पूर्व ) के पु० २२८ ए पर 'तनी' शब्द के लिए 'बंदजामा व स्रम्साले स्राँ बृतद'' टिप्पणी दी हुई है जिससे ज्ञात होता है कि यह बंदजामा की तरह कोई वस्त्र था जिसे पुरुष भी घारण करते थे। प्राचीन काल में प्राय: लोक कटिसूत्र पहना करते थे। तागड़ी पुरुष भी पहना करते थे। हर्ष ने प्राग-ज्योतिषेश्वर के दूत हंसवेग को "मोतियों से बना हम्रा परिवेश नामक कटिसव ग्रौर माणिक्य खिवत तरंगण नामक कर्णाभरण एवं बहुत सा भोजन का सामान भेजा था। ( २१६ )'' श्रव को जलाते समय उसे समस्त बंधनों से मक्त कर देते हैं अतः अंतिम समय में चोली बंद तथा कटिसूत्र तोड़कर निकाल लिये जाते थे-किव का यही भाव है।

५--- ३-५ : ग्रायौ चोर तुरंगिंह लै गयौ मोहड़ी राखत मुगध फिरैं।

उक्त पंक्ति में 'मोहड़ी' शब्द के स्थान पर दा० नि० स० में 'मोरी' श्रीर गु० में 'मेरी' पाठ मिलते हैं, किन्तु इन दोनों पाठों से उपर्युक्त श्रर्थ की सिद्धि

४. तुल॰ सोहत चोली चारु तनी। (परमानंदरास, ३७६) तथा: ग्रंजन नैन तिलक सेंदुर छप्ति चोली चारु तनी। (कुंभनदास, ३१७)। दोनों उद्धरण 'श्रष्टछाप काव्य का सांस्कृतिक मृल्यांकन' में पृ० १४० पर ढॉ॰ मायारानी टंडन द्वारा उद्घवत।

द. दे॰ हर्षचिति : एक सांस्कृतिक ग्रष्टययन, डॉ॰ वासुदेवशरण ग्रग्रवाल, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्, पटना, १९४३ ई॰, पृ०१७१ ।

नहीं होती अतः दोनों अशुद्ध ज्ञात होते हैं। यहाँ पर तूरंग का प्रसंग है जिसमे यह अनुमान होता है कि मूल में कदाचित् 'मोहड़ी' (=घोड़े के मुँह पर लगने वाला एक साज, मुहेड़ा) पाठ रहा होगा जो उर्दू में रहने के कारण भूल से 'मोरी' पढ़ लिया गया होगा। उर्दू में 'मोहड़ी' लिखने के लिए मीम, बाव, है, ड़े, ये का प्रयोग होता है। यदि शी घ्रता में 'हे' का शोशा लगना भूल जाय तो इसे सरलता से 'मोड़ी' या 'मोरी' पढ़ा जा सकता है, क्योंकि उर्दू 'ड़े' ग्रौर 'रे' में ग्रधिक ग्रन्तर नहीं होता। गु० में या उसके किसी पूर्वज में 'मोरी' के स्थान पर कदाचित् उसका समानार्थी पश्चिमी रूप लाने के लिए 'मेरी' कर दिया गया. किन्तू यहाँ 'मोरी' अथवा 'मेरी' दोनों अप्रासंगिक हैं। 'मोरी' का प्रयोग प्रायः छोटी पुलिया के अर्थ में किया जाता है और 'मेरी' को यदि 'मेरा' का स्त्रीलिंग रूप माना जाय तो वह यहाँ नितान्त निष्प्रयोजन होगा. श्रौर यदि उसे 'मैड़ी' (= महल) का रूपान्तर माना जाय तब भी उसे पूर्णतया प्रासंगिक नहीं कहा जा सकता, क्यों कि घुड़साल को महल नहीं कहा जाता। इसके विपरीत 'मोहड़ी' पाठ से रचनाकार का वास्तविक तात्पर्य स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाता है। घोड़े के न रहने पर उसकी मोहड़ी का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। घोड़े को चोर चुरा ले गया, किन्तु मूर्ख अभी उसकी मोहड़ी का पहरा देता फिरत है-यही उक्त पंक्ति का उपयुक्त अर्थ होगा।

६-१०८-२: तरवर एक पींड बिन् ठाढ़ा बिन् फूलां फल लागा।

'पींड' के स्थान पर दा० नि० स० में 'पेड़' ग्रौर बी० में 'मूल' पाठ मिलते हैं। बी० की तुलना में स० का पाठ ग्रधिक प्रामाणिक माना गया । ग्रदा उसके पाठ पर भलीभाँति विचार किये बिना उसे ग्रस्वीकृत नहीं करना चाहिए। इसी पंक्ति मे पहले 'तरवर' शब्द ग्रा जाने से पुनः 'पेड़' मिलने पर पुनरुक्ति मानी जायगी, ग्रदाः उसे इस रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किन्तु ग्रनुमान है कि मूल प्रति में वस्तुतः 'पींड' (=जड़ के जालों में बँघी हुई मिट्टी ग्रादि से युक्त पिंड। तुल० जायसी, पदमावत २५-२-१: कटहर डार पींड सों पाके।) पाठ था जिसे फ़ारसी लिपि के भ्रम के कारण प्रतिलिकारों ने 'पेड़' पढ़ लिया होगा, क्योंकि उर्दू में 'पींड' ग्रौर 'पेड़' एक ही प्रकार से लिखे जाते हैं। दा० नि० स० प्रतियों की पुनरुक्ति इसी प्रकार से ग्राई हुई ज्ञात होती है। बी० में कदाचित् पुनरुक्ति से बचने के लिए 'मूल' पाठ ग्रहण कर लिया गया।

७—११०-१: मैं कार्तों हजारी क सूत चरखुला जिनि जरै। उक्त पंक्ति में 'हजारी' पाठ किसी भी प्रति में नहीं मिलता। दा० नि०

स० में 'हजरी' श्रीर बी० में 'हजार' पाठ मिलते हैं, किन्तु प्रस्तृत प्रसंग में इनका कोई उपयुक्त श्रथं नहीं निकलता। सूत के प्रसंग में वस्तृतः 'हजारी' पाठ ग्राना श्रधिक प्रसंगोचित जान पड़ता है। श्रत्यन्त बारीक सूत या वस्त्र के लिए मध्यकाल में 'हजारो' या 'हजारिया' विशेषण दिया जाता था। कवीर की रचनाश्रों में श्रन्यत्र भी इस शब्द का प्रयोग इसी श्रथं में हुश्रा है; तुल० दा० साखी २५-१३-१: भगति हजारी कापड़ा, तामें मल न समाइ। तथा नि० श्रासावरी ७७-१: रहटो महारो श्रजव फिरै राजा रांम तणां कतवारी। तू काते काते सूत हजारी है।। ऐसा ज्ञात होता है कि मात्राभंग के भय से एक शाखा में 'हजारी' को 'हजरी' श्रीर दूसरी में 'हजार' कर दिया गया है। ५—११४०-१: हिर के खारे बरे पकाए जिन जाने तिन खाए।

उपर्यु त पंक्ति के द्वितीय चरण का पाठ ग्रु॰ में 'किन बूभनहारे खाए' है जो स्पट्ट ही पंजाबी प्रभाव से युक्त है ग्रौर परवर्ती संशोधन सा ज्ञात होता है। दा॰ नि॰ स॰ में 'जाने' क स्थान पर 'जारे' पाठ मिलता है, जो उक्त प्रसंग में निरर्थंक है श्रतः यहाँ पर उसके पूर्ववर्ती पाठ की खोज की ग्रावश्यकता जान पड़ी। प्राचीन नागरी या केथी में 'न' ग्रौर 'र' में ग्रत्यधिक भ्रम मिला करता है। प्रस्तुत विकृति के मूल में भी यही भ्रम ज्ञात होता है। मूल प्रति में वस्तुतः 'जाने' पाठ रहा होगा जिसे भ्रम से किसी प्रतिलिपिकार ने 'जारे' लिख लिया ग्रौर वही पाठ चलने लगा। ज्ञात होता है कि ग्रु॰ या ग्रु॰ के किसी पूर्वज में 'जारे' पाठ से ग्रसंतुष्ट होकर 'किन बूभनहारे' पाठ के रूप में उसका संशोधन कर लिया गया।

६—११६-६: तिल किर पत्ता ऊपिर किर मूल। बहुत भाँति जड़ लागे फूल।। दा० और स० में 'पत्ता' के स्थान पर 'साखा' और नि० में 'डार' पाठ म्राते हैं, किन्तु गु० में इसके स्थान पर 'बैसा' पाठ मिलता है। 'साखा' ग्रथवा 'डार' से पंक्ति के मूल भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, किन्तु गु० के पाठ से मूल पाठ के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्त होता है। गु० में 'बैसा' पाठ किस प्रकार ग्राया, इसकी संभावनाओं पर विचार कर लेना ग्रावश्यक है। लिपि-संबंधी विभिन्न संभावनाओं पर विचार करने से यह ग्रनुमान होता है कि मूल पाठ कदाचित 'पत्ता' था जिसे उर्दू में रहने के कारण गु० में 'बैसा' कर लिया गया। 'पत्ता' लिखने के लिए उर्दू में पे, ते, और ग्रलिफ़् मिलाये जाते हैं। यदि 'ते' के दोनों नुक़्ते बारीक होकर जबर के सहश्य हो जायँ और उस के नीचे वाले नुक़्ते कुछ बिखर जायँ तो उसे 'बैना', 'बैता' ग्रथवा 'बैसा' भी पढ़ा जा सकता

है। अनुमानत: पाठ की उपर्युक्त विकृति के अनन्तर अर्थ में कठिनाई उपस्थित होने पर दा० तथा स० में 'साखा' और नि० में 'डार' संशोधन कर लिये गये होंगे।

१०—एक प्रकार का संशोधन श्रौर है जो साखियों में सामान्य रूप से सर्वत्र किया गया है। ऐसे समुच्चयों में जहाँ सभी प्रतियाँ पिश्चिमो श्रागयी हैं, कुछ क्रिया-पद, विशेषतया सामान्य भविष्यत् काल के रूप, राजस्थानी के श्रागये हैं। कबीर की भाषा में राजस्थानी क्रियाश्रों की स्थिति खटकतो है। यह रूप केवल इसलिए श्राये हुए ज्ञात होते हैं कि जहाँ-तहाँ स्वीकृत समुच्चयों में भी सारी प्रतियाँ राजस्थानी से प्रभावित हैं। यह समुच्चय प्रायः दा० नि० सा० सासी० स० ग्रुण०, दा० नि० सा० सासी० स० ग्रुण०, दा० नि० सा० सासी० के हैं। इनमें भविष्यत् काल के रूपों में प्राय:-सी प्रत्ययांत क्रियाएँ श्रायी हैं, जो राजस्थानी की एक स्थूल विशेषता है। प्रतियों का साक्ष्य न रहने पर भी इन सभी क्रियाश्रों को कबीर की भाषा की प्रकृति के श्रनुसार प्रायः '-ई' श्रथवा '-हैं' प्रत्ययांत रूप दिये गये हैं। उदाहरणतया—

- (क) ४-१६-२ : होसी चंदन बावना, नींब न कहसी कोय । यह साखी दा० नि० सा० साबे० सासी० स० ग्रुण० में मिलती है श्रीर सब में 'होसी' तथा 'कहसी' पाठ ही मिलते हैं । इनके स्थान पर क्रमशः 'होइ जु' तथा 'कहिहै' संशोधन किये गये हैं ।
- (ख) ४-२२०-२: दुर्मित दूरि बहावसी, देसी सुमित बताइ। 'बहावसी' तथा 'देसी' के स्थान पर क्रमशः 'बहावई' ग्रौर 'देई' का प्रस्ताव किया गया है।
  - (ग) १४-६-२: कबीर या बिनु सूरिवां, भला न कहसी कोय। 'कहसी' के स्थान पर 'किहहै' संशोधन।

किन्तु सम्पादित पाठ में राजस्थानी रूप देने के अन्तर उनके सम्भावित पूर्वी रूप कोष्ठकों में ही दिये हुए हैं क्योंकि बहुत कुछ संभावना इस बात की भी है कि कबीर के समय में जिस भाषा का स्वरूपविकास हो रहा था उस पर पश्चिमी प्रभाव पर्याप्त मात्रा में था; क्योंकि उसी समय के लगभग कुछ सूफ़यों की दिक्खनी रचनाओं में भी इस प्रकार के रूप यदाकदा मिल जाते हैं।

द्वितीय खण्ड: कबीर-वाणी का निर्धारित पाठ

# कबीर-ग्रंथावली

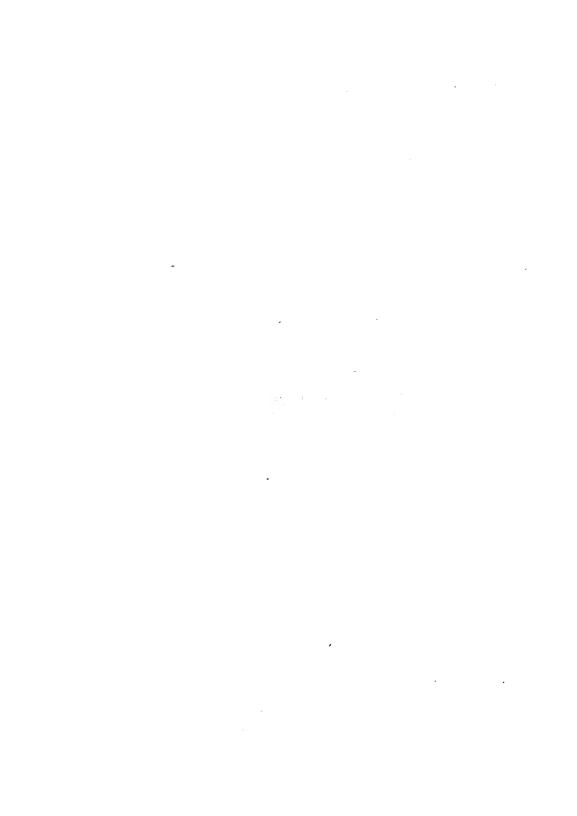

## कबीर-ग्रंथावली

#### पद्

(१) सतगुर महिमा

[ 8 ]

'हमारै<sup>२</sup> गुर बड़े<sup>३</sup> श्चिगो ॥

श्रांनि कीटक करत श्चिग सो श्चापतें रंगी<sup>2</sup> ॥ टेक ॥

पाइं<sup>४</sup> श्चीरै पंख श्चीरै श्चीर रंग रंगी ।

जाति पांति<sup>६</sup> न लखे कोई भगत भौ भंगी<sup>2</sup> ॥ १ ॥

नदी नांला मिले<sup>६</sup> गंगा<sup>2</sup> कहावें गंगी ।

समानीं दिरयाव दिरया पार नां लंघी<sup>20</sup> ॥ २ ॥

चलत मनसा श्चचल कीन्हीं<sup>22</sup> मांहि मन पंगी<sup>22</sup> ।

तत्त में निहतत्त दरसा<sup>23</sup> संग मैं संगी ॥ ३ ॥

बंध तें निबंध कीया<sup>28</sup> तोरि<sup>24</sup> सब तंगी ।

कहै कबीर श्चग किया गम<sup>26</sup> रांग<sup>20</sup> रंग रंगी ॥ ४ ॥

\*\*

[ 8 ]

नि॰ सोरिट ४९, शबे॰ (१) बिरह-प्रेम ३१---

१. शबे० में इसके पूर्व 'गुरु बड़े मुंगी' और जुड़ा है। २. नि० मेरा। ३. नि० बड़ा। ४. शबे० कीट सों ले मुंग कीन्हों आप सों रंगी। ५. शबे० पांव। ६. शबे० कुल। ७. शबे० सब मये मुंगी। -. नि० मिली (उर्दू मूल)। ९. शबे० गंगे। १०. शबे० दिखाव दिखाजा समाने संग में संगी (पुन० तुल० पंक्ति -)। ११. नि० राखी। १२. शबे० मन हुआ पंगी। १३. नि० मिलिया। १४. शबे० कीन्हां। १४. शबे० तोड़। १६. नि० कहें कबीर कोई साथ निश्च जन। १७. शबे० नाम। १-. नि० में ऊपर की प्रवी तथा हिंगें पंक्तियाँ -वीं के बाद मिलती हैं।

क० ३०--फा० १

[ २ ]

हमारै गुर<sup>१</sup> दीन्हीं ग्रजब<sup>२</sup> जरी। <sup>३</sup>
कहा कहीं कछ कहत न ग्रावे<sup>8</sup> ग्रंफित<sup>४</sup> रसन<sup>६</sup> भरी।। टेक ॥<sup>७</sup>
याही तें मोहि प्यारी लागी तके <sup>९</sup> गुपुत घरी। <sup>१०</sup>
पांचीं नांग पचीसीं नांगिनि<sup>११</sup> सूंघत तुरत मरी।। १।।
डांइनि एक सकल जग खायौ सो भी देखि डरी<sup>१२</sup>। <sup>१३</sup>
कहै कबीर भया घट निरमल सकल बियाधि टरी<sup>१8</sup>।। २।।

[ 3 ]

गुर बिन दाता कोइ नहीं<sup>१</sup> जग मांगनहारा । तीनि लोक<sup>२</sup> ब्रहमंड मैं सब के भरतारा ॥ टेक ॥ ग्रपराधी तीरिथ चले तीरथ कहा<sup>३</sup> तारे । कांम कोध मल<sup>३</sup> भरि रहे<sup>४</sup> कहा देह पखारे ॥ १ ॥ कागद की नौका बनीं<sup>६</sup> बिचि लोहा भारा<sup>७</sup> । सबद भेद बूके बिनां बूड़ै मंभधारा<sup>5</sup> ॥ २ ॥<sup>९</sup>

[ 7 ]

नि॰ घनाश्री १०, शबे॰ (१) विरह-प्रेम १४--३ नि० में इसके बाद अतिरिक्त : सो हम २.नि० एक। १. शबे॰ गुरू ने (?) मोहि। विस के रुचि सूं पीसी बेदनि सकल भगी (पुन० तुल० पंक्ति ६ में-'सकल वियाघि टरी')। श्रुबे० सो जर्रा मोहि प्यारी लगतु है (पुन० तुल० उपर्युक्त पद की अगली पंक्ति)। इंक्रित ( उर्दू मूल )। ६. नि॰ रस सूं। ७. नि॰ में इसके बाद अतिरिक्तः जाकी मरम साध इ. इबि॰ काया नगर अजब इक बंगला [भारतीय भाषाओं में भल जानै परम श्रमोल खरी। 'बंगला' शब्द का प्रयोग फिरंगियों के आगमन के पश्चात् ही माना जा सकता है। अतः शबे० में १०. नि० में इसके पश्चात् ग्रतिरिक्तः त्रिबिध ९. शबे० तामैं। इसका प्रयोग चित्य है।]। बिकार ताप तन भाबै दुरमति सकले टरी ( तुल० पद की अंतिम पंक्ति )। ११ नि० मन रे भवंग ब्रुरु पांच नागिनी। १२. शबे० या कारें ने सब जग खायी सतगुर देखि डरी (खी० क्रिया 'हरी' के साथ पु॰ कर्त्ता 'कारे' व्याकरण-विरुद्ध और 'जरी' के प्रसंग में 'सतगुरु देखि' प्रसंग-१३. नि० में इसके बाद अतिरिक्त : जाके सुने तें मृत परांनी और कहा वपरी। १४. शबे० कहत कबीर सुनो भाई साघो ले परिवार तरी।

[3]

नि॰ बिलावल २१, शबे॰ (१) बिरह-प्रेम २— १. नि॰ सतगुर सीम दाता नहीं। २. नि॰ श्रखंड खंड। ३. शबे॰ का। १ शबे॰ मद् (उर्ट् मृत्त)। ४. शबे॰ ना मिटा। ६. नि॰ कागद की श्रैसी नाव री। ७. शबे॰ भारे। ८. शबे॰ सबद भेद जानै नहीं मूरल पचि हारे (नौका के प्रसंग में 'बूढ़े मंभावारा' श्रविक प्रासंगिक लगता है)। ९. शबे॰ में इसके बाद श्रतिरिक्त—

बांछ मनोरथ पिय मिले घट भया उजारा। सतगुर पार उतारिहै सब संत पुकारा॥ पाहन को का पृजिए यामें का पानै। अठसठ के फल घर मिले जो साथ जिमाने॥

कहै कबीर - भूलों कहा कहं ढूंढ़त डोलें। १० बिन सतगुर नींह पाइए घट ही मैं बोलें।। ५।।११ [४] सतगुर साह संत<sup>१</sup> सौदागर तहं मैं चिल कै जाऊं जी<sup>२</sup>।

सतगुर साह संत<sup>2</sup> सोदागर तह में चिल के जाऊं जी<sup>2</sup>।

मन की मुहर<sup>3</sup> धरों गुरु ग्रागें ग्यांन के घोड़ा लाऊं जी ।। टेक ।।

सहज पलांन चित के चाबुक<sup>8</sup> लो की लगांम<sup>4</sup> लगाऊं जी ।

बिबेक<sup>6</sup> बिचार भरों तन<sup>9</sup> तरगस सुरित कमांन चढ़ाऊं जी ।। १ ।।

धीर गंभीर खड़ग लिए मुदगर<sup>9</sup> माया के कोट दहाऊं जी ।<sup>49</sup>

मोह मस्त मैंवासी राजा ताकों पकड़ि मंगाऊं जी ।। २ ।।

रिपु के दल में सहजहि रौंदों<sup>48</sup> ग्रनहद तबल घुराऊं जी<sup>42</sup>।

कहै कबीर मेरे सिर परि साहेब मैं ताकों सीस नवाऊं जी ।। ३ ।।

(२) प्रेम

[ ४ ]
दुलहिनीं गावहु मंगलचार । रे
हंम घरि श्राए राजा रांम भरतार रे ॥ टेक ॥
तन रत करि में मन रित करिहों गांचउ तत्त बराती ।
रांम देव मोरे पाहुने श्राए में जोबन मैंमाती ॥ १ ॥
सरीर सरोबर बेदी करिहों ब्रह्मा बेद उचारा ।
रांम देव संगि भांवरि लेहहों घंनि घंनि भाग हमारा ।

नि॰ गौड़ी १३४, शबे॰ (२) सतगुरु १—

१. नि॰ बड़े। २. नि॰ जाऊँगा (नि॰ में प्रत्येक 'जी' के स्थान पर 'गा' मिसता है।) ३. नि॰ महौर। ४. नि॰ पवन का घोड़ा (पुन॰ दे॰ ऊपर की पंक्ति में भी 'ग्यांन कै घोड़ा')। ४. शबे॰ श्रालख लगाम। ६. नि॰ ग्यांन (पुन॰ तुल॰ पंक्ति २ में : ग्यांन कै घोड़ा)। ७. शबे॰ तिर।

५. नि॰ कवांगा। ९. शबे॰ दलसल। १०. शबे॰ में यह पंक्ति नहीं है। ११. नि॰ गसा गंष्ठप में सहजै पाया। १२. शबे॰ श्रानंद तलब (विपर्यय ?) बजाऊं जी।

दा० नि० गौड़ी १, गु० श्रासा २४, शबे० (१) विरह-प्रेम ७—
१. गु० गाउ गाउ री दुलहिनी मंगलचारा। २. गु० मेरे थ्रिह। ३. गु० राजा राम भतारा, शबे० परम पुठ्य भरतार (कदाचित राघास्वामी मत से प्रभावित होने के कारण शबे० में 'राजा मांग' के स्थान पर 'परम पुठ्य' पाठ मिलता है)। ४. गु० तनु रैनी मनु पुनरिप करिहुउ (उर्दू मूल)। ४. दा० पंच तत्त्व विरयाती, नि० पंच तत्व वराती, शबे० पंच तत्व तव राती (नागरी सूल)। ६. गु० राम राह, शबे० गुरूदेव (सांप्रदायिक प्रभाव)। ७. गु० राम राह सिउ भाविर लेहुउ (तुल० बाद की छुठी पंकि का प्रथम चरण)। - गु० श्रातम तिहि रंग राती। ९. गु० नामि कमल महि वेदी रचिले ब्रह्म गिग्रान उचारा। १०. गु० राम राह सो दलह पाइओ अस

२०--११. रुवे॰ कहें कबीर विचारि के ग्रंघा खल डोलै। ग्रंघे को सूक्तै नहीं घट ही में बोलै॥ ('ग्रंघा' तथा 'ग्रंघे' में पुन॰)। [४]

सुर तेंतीसौँ $^{1}$  कौतिग $^{1}$  [कोटिक ?] ग्राए मुनिवर $^{1}$  सहस ग्रठासी $^{1}$  । कहै $^{1}$  कबीर हंम $^{1}$  व्याहि चले हैं पुरिख एक ग्रविनांसी $^{1}$  ।।३।। $^{1}$ 

[६]

बहुत दिनन मैं प्रीतम श्राए $^{8}$ । भाग बड़े घरि बैठें पाए $^{3}$ ॥ टेक ॥ $^{3}$ 

मंगलचार मांहि<sup>8</sup> मन राखौं। रांम<sup>४</sup> रसांइन रसनां चाखौं।। १।। मंदिर मांहि<sup>8</sup> भया उजियारा। लै सूती ग्रपना पिय प्यारा।। २।। मैं निरास जौ नौ निधि पाई<sup>६</sup>। हमहि कहा यहु तुर्मीह बडाई<sup>9</sup>।। ३।। कहै कबीर मैं कछू न कीन्हां। सहज<sup>द</sup> सुहाग रांम<sup>९</sup> मोहिं दीन्हां।। ४।।

[ ७ ]

श्रव तोहि जांन न दैहूं रांम पियारे।<sup>र</sup> ज्यों भावे त्यों होहु<sup>२</sup> हमारे ।। टेक ।। बहुत दिनन के बिछुरे हिर<sup>३</sup> पाए । भाग बड़े घर बैठें श्राए ।। १ ॥<sup>१</sup> चरनन लागि करों सेवकाई<sup>४</sup> । प्रेम प्रीति राखों उरभाई ।। २ ॥ श्राज बसौ मन मंदिर चोखें<sup>द</sup> । कहै कबीर परहु° मति घोखें ।। ३ ॥

#### [६]

दा० नि० गौड़ी २, स० ६०-१, श्रवे० (२) प्रेम ९—
१. दा० नि० स० बहुत दिनन ते मैं प्रांतम पाए।
२. दा० नि० स० बहुत दिनन ते मैं प्रांतम पाए।
२. दा० नि० स० श्राए।
१. दा० नि० स० श्राए।
१. दा० नि० स० श्राए।
१. श्रवे० श्राए।
१. श्रवे० स्रां प्राप्त स्रां स्रांति स्रांति दोनों स्थलों पर मूल रूप में स्वीकृत की गथी
१. श्रवे० महा।
१. श्रवे० नाम (सांप्रदायिक प्रभाव)।
१. दा० नि० स० मैं र निरासी जे निषि पाई।
१. श्रवे० कहा करीं पिय तुमरी बढ़ाई।
१. श्रवे० प्रसाव)।

#### ၂ ၂

दा॰ नि॰ गौड़ी इ, स॰ इ०-२, शबे॰ (२) प्रेम १९—

१. शबे॰ जान न खोँ पिउ प्यारे। २. शबे॰ रहो। इ. शबे॰ में 'हरि' शब्द नहीं है।

१. दा॰ नि॰ स॰ तथा शबे॰ में इस पंक्ति की पुनरावृक्ति—तुल॰ दा॰ नि॰ गौड़ी २-१, स॰ ३०-१-१

थथा: बहुत दिनन ते में प्रीतम पाए। भाग बड़े घर बैठे छाए॥ तथा शबे॰ (२) प्रेम ९-१,२—

थथा: बहुत दिनन में प्रीतम छाए। भाग भले घर बैठे पाए॥ (किन्तु दे॰ भूमिका।) ४. दा॰

नि॰ स॰ बरिखाई। ६. दा॰ नि॰ स॰ इत मन मंदिर रही नित चोखै। ७. स॰ परीह।

बढ़ भाग हमारा। ११ गु० सुरनर सुनि जन। १२. गु० कउतक (उर्दू मूल)। १३. दा० नि॰ सुनिवर। १४. गु० कोटि तेतीसउ जाना। ४४. गु० कहि। १६. गु० मोहि। १७. गु० पुरख एक भगवाना। १८. गु० में पद की प्रथम दोनों पंक्तियाँ चौथी पंक्ति के बाद खाती हैं।

[ 5 ]

रांम भगति<sup>र</sup> ग्रनियाले तीर । जेहि लागै सो जानें पीर<sup>२</sup> ॥ टेक ॥<sup>३</sup>

तन मिंह खोजों चोट न पार्वों । ग्रोषद मूरि कहां घंसि लार्वों ॥ १ ॥ एक भाइ दीसें सब नारी । नां जांनों को पियाँह पियारी । २ ॥ कहै ११ कबीर जाके मस्तिक भाग । सभ परिहरि ताकों मिले सुहाग १२ ॥ ३ ॥

[ ६ ] रांम बिनु तन की तपनि न जाइ<sup>१</sup>। जल मींह<sup>२</sup> ग्रगिनि उठी ग्रधिकाइ ॥ टेक॥

तूं  $^3$  जलिनिथ हर्ज  $^3$  जल का  $^4$  मींनु  $^6$ । जल मिंह  $^3$  रहर्ज जलींह बिनु खींनु  $^6$ ।।  $^8$ । तूं  $^3$  पिंजरु हर्ज  $^3$  सुग्रटा तोर  $^3$ । जनु मंजार कहा करे मोर  $^4$ ।।  $^8$ ।। तूं  $^3$  सितगुरु हर्ज नौतनु  $^6$  चेला। कहै  $^8$  कबीर मिलु ग्रंत की बेला  $^8$ ।।  $^8$ ।।

[ 80 ]

गोकुल नाइक बीठुला<sup>र</sup> मेरा मनु लागा तोहि रे ।<sup>२</sup> बहुतक दिन बिछुरें भए तेरी स्रौसेरि स्रावै<sup>३</sup> मोहि रे ।। टेक ।।

करम कोटि कौ ग्रेह रच्यौ रे नेह गए की स्रास रे। स्रापींह स्राप बंधाइया दोइ लोचन मर्रीह पियास रे॥ १॥

5

दा० गौड़ी ११६, नि० गौड़ी १२१, गु० गउड़ी २१, स० ७-१—
१ दा० नि० स० बांन (पुन० आये 'तार' में)। २. गु० लागी होइ सु जानहि पीर।
३. गु० में दोनों चरण परस्पर स्थानांतरित और दूसरी पंक्ति के बाद। ४. दा० नि० स० मन।
४. गु० खोजत तन महि ठउर न पावउ। ६. गु० कत नही ठउर मूल कत लावउ। ७. गु०
में दोनों चरण स्थानांतरित। ५. दा० नि० स० एक रूप। ९. गु० देखउ। १० गु०
किआ जानउ सह कउन 'पेश्रारी। ११. गु० कहु। १२. दा० नि० स० नां जानूं काकूं देइ
सुद्दाग।

[3]

दा० गौड़ी १२०, नि० गौड़ी १२३, गु० गउड़ी २-१. गु० माघउ जल की पित्रास (?) न जाइ । २. दा० नि० मैं। ३ दा० नि० तुम्ह । १. दा० नि० मैं। ३ दा० नि० तुम्ह । १. दा० नि० मैं। ४. गु० का। ६. दा० नि० मीना—खीना। ७. दा० नि० सुवना तोरा। ५. दा० नि० दरसन देहु भाग वह मोरा। १. गु० में इसके बाद ब्रतिरिक्त : तृतरवर हउं पंखी ब्राहि । मंद भागी तेरो दरसन नाहि ॥ १०. दा० नि० नीतम (हिन्दी मृल)। ११. गु० कहि । १२. दा०, नि० राम रमूं ब्रकेला।

दा० नि० गउड़ी ४, गु० गउड़ी ४५—
१. गु० सांवल सुंदर रामइञ्चा। २. गु० में इसके ज्ञागे की ज्ञाठ पंक्तियाँ नहीं हैं, किन्तु बिना इन पंक्तियों के भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता, ज्ञतः मृल रूप से स्वीकार करने में कठिनाई नहीं प्रतीत होती। ३. नि० लागी।

[ १० ]

श्रापा पर संमि<sup>8</sup> चीन्हिए तब दीसै सरब समान । <sup>४</sup> इहि पद नरहिर भेंटिए तू छांडि कपट श्रभिमांन रे ।। २ ।। <sup>६</sup> नां कतहूं चिल जाइए नां लीजै सिरि भार ।
रसनां रसिंह विचारिए सारंग श्री रंग घार रे ।। ३ ।।
साधन तें सिधि पाइए° किंबा होइम होइ ।
जे दिढ़ ग्यांन न ऊपजै तौ श्रहिट (श्राथि ?) मरै जिन कोइ रे ।। ४ ।।
एक जुगुति एकै मिलै किंबा जोग कि भोग र ।
इन दोनिउं फल पाइए रांम नांम सिधि जोग रे । ३ ।।
र व्यांन न जांनों गीत है धह निज श्र श्र श्र श्र श्र ।।
केवल किंह समभाइया श्रातम साधन सार रे ।। ६ ।।
चरन कंवल चित लाइए रांम नांम गुन गाइ ।।
कहै कबीर संसा नहीं भगति (भुगुति ?) मुकुति गित पाइ रे ।। ७ ।।

[ ११ ]

<sup>१</sup>हरि मोरा पिउ<sup>२</sup> मैं हरि की बहुरिया ।<sup>४</sup> रांम बड़े मैं तनक<sup>३</sup> लहुरिया ।।<sup>४</sup> किएउं सिंगारु मिलन कै तांई । हरि न मिले जग जीवन गुसांई <sup>१६</sup> ॥१॥<sup>७</sup> धनि पिउ एकै संगि बसेरा । सेज एक पै मिलन दुहेरा ॥ २ ॥<sup>९</sup>

४. दार सब, दार जब। ४.६. नि० में यह दोनों पंक्तियाँ अगली दोनों पंक्तियों के बाद आती हैं।
७. सु॰ सासु मिले सिथि पाइए, दा१ साथै सिथि ऐसी पाइए। च. सु॰ की एहु जोग की भोग (तुल॰ आगे—िकंबा जोग कि भोग)। ९. सु० जितु घटि नासु न ऊपजे पूटि (उर्दू मूल) मरे जन (उर्द् सूल) सोइ। १०. सु० एक जोति (उर्दू मूल) एका मिली (उर्दू मूल)। ११. सु० किंबा होइस होइ (तुल॰ ऊपर की पंक्ति ४ का दूसरा चरणः सु० में दोनों परस्पर स्थानांतरित।)। १२. सु० दुइ मिलि कारज ऊपजे राम नाम संजोगु। १३. दा० नि० में इसके पूर्व आतिरिक्तः प्रेम भगति ऐसी कीजिए सुलि अंत्रित वरसे चंद। आपिह आप विचारिए तब केता होइ अनंद रे॥ १४. सु० लोगु जाने इहु गीत है। १४. सु० तउ। १६. स० जिउ कासी उपदेस होइ मानस मरती बार। १०. सु० कोई गावे को सुरी हिर नामा चितु लाइ। १८. सु० कहु।

<sup>[ 88 ]</sup> 

दा० गौड़ी ११७, नि० गौड़ी १२०, गु० आसा ३०—
१. दा० नि० में इसके पूर्व अतिरिक्त : हिर मोरा पीव माई हिर मोरा पीव । हिर विन रिह न सकै मेरा जीव ॥ (पुन० तुल० पद की प्रथम पंक्ति)। २. गु० मेरो पिरु (उर्दू मूल)।
१. दा० नि० छुटक। ४४. बी० ३४.९: हिर मोर पीव में राम की बहुरिया। राम बड़े मैं तनका लहुरिया॥ ६. दा० नि० काहे न मिली राजा राम गोसाई। ७. गु० में यह पंक्ति पद के आरंम में आती है। 5. दा० नि० में यह पंक्ति नहीं है।

थन्नि सुहागिनि जो पिय भावे<sup>९</sup>। कह<sup>१०</sup> कबीर किरि जनिम न ब्रावै ॥ ३ ॥<sup>११</sup>

#### [ १२ ]

तननां बुननां तज्यों कबीर<sup>१</sup>। रांम नांम<sup>२</sup> लिखि लियों सरीर ॥टेक ॥ <sup>३</sup>मुसि मुसि रोवे<sup>9</sup> कबीर की नाई। ए बारिक<sup>४</sup> कैसेजीवींह खुदाई<sup>६</sup>॥१॥ जब लिग तागा बाहों बेही। तब लिग<sup>9</sup> विसरे रांम सनेही<sup>5</sup>॥२॥<sup>9</sup> कहत कबीर सुनहु नेरी<sup>99</sup> साई। पूरनहारा त्रिभुवनराई<sup>98</sup>॥३॥

#### [ १३ ]

बालम<sup>8</sup> आउ हमांरै श्रेह रे।

तुम्ह बिन दुखिया देह रे।। टेक ।।

सब कोइ<sup>२</sup> कहै तुम्हारी नारी मोकों यह<sup>३</sup> अन्देह<sup>३</sup> रे।

एकमेक ह्वै सेज न सोबै तब लिग कैसा नेह रे<sup>४</sup> ।।१।।

अन्त<sup>६</sup> न भावै नींद न आबै श्रिह बन घरे न घीर रे।

ज्यों कांमीं को कांमिनि प्यारी ज्यों प्यासे को नीर रे।।२।।

है कोई ग्रेसा पर उपगारी हिर<sup>8</sup> सों कहे सुनाइ रे।

अब तौ बेहाल कबीर भए हैं विनु देखें जिउ<sup>82</sup> जाइ रे।।३।।

#### [ १२ ]

९. दार्शनिश्चय को चेर मिलन जो पाऊं। १०. गुश्किह (उर्दू मृल्)। ११. दार्शनिश् कहै कवीर भीजलि निर्दे खाऊं।

दा॰ गौर्डा २१, ति॰ गौर्डा २२, गु॰ गुजरी २—
१. गु॰ सम् तिज्ञो है कवार। २. गु॰ हिर का नामु। ३. दा॰ नि॰ में यह पंक्ति अगली पंकि
के बाद है और गु॰ में सब ये पहले। ४. दा॰ नि॰ ठाईा रोब। ४. दा॰ नि॰ लिखा।
६. गु॰ रघुराई (जुलाहे की माता के पक्ष में 'रचुराई' अस्वामाविक)। ७. गु॰ लगु। ५. दा॰
नि॰ जब लिग भरों नली का बेह। तब लिग तुटै रांम सनेह ॥ १. गु॰ में इसके बाद अतिरिकः
श्रोद्धी मित मेरी जाति जुलाहा। हिर का नामु लिह्बों में लाहा॥ १०. दा॰ नि॰ री।
११. गु॰ हमरा इनका दाता एकु रचुराई।

<sup>[</sup> १३ ]

दार्ग निर्वेदारी न, शबेर (१) बिरह भेम ४—
१. दार्श निर्वेद बार सह, दार्श निर्वेद १ १. अबेर १. दार्श निर्वेद समेह रे। ६. दार्श निर्वेद स्वार एह, दार्श निर्वेद १ १. अबेर संदेह । ४. अवेर समेह रे। ६. दार्श निर्वेद स्वार्श । १. वार्श निर्वेद पिया ११. दार्श निर्वेद स्वार्श निर्वेद स्वार्श स्वार्थ स्वार्श स्वार्थ स्

#### [ 88]

नासु रे मन मेरो नट होइ ।। टेक ॥ रेग्यांन कै ढोल बजाइ रैनि दिन सबद सुनें सब कोई ।
राहु केतु अरु नवअह नार्चे प्रमपुर आनंद होई ।। १ ॥
छापा तिलक लगाइ बांस चिंद होइ रहु जग तें न्यारा ।
प्रेम मगन होइ नासु सभा मैं रोभे सिरजनहारा ।। २ ॥
जौ रेंग् तूं रेंर्र कृदि जाउ रेंग्यसगर कला बदों मैं तेरी रेंर्रे ।
कहै कबीर राजा रांम भजन सौं नव निधि होइगी चेरी रेंर्रे ॥ ३ ॥

#### [ १४ ]

ग्रविनासी दुलहा<sup>१</sup> कब मिलिहौ सभ संतन के<sup>२</sup> प्रतिपाल<sup>३</sup> ।। टेक ।। जल उपजी जल ही सौं नेहा<sup>9</sup> रटत पियास पियास । मैं विरिहिन ठाढ़ी मग जोऊं<sup>४</sup> रांम<sup>६</sup> तुम्हारी ग्रास ।। १ ।। छांड़चौ गेह नेह लिग तुमसे भई चरन लौलींन । तालाबेलि होत घट भीतर जैसें जल बिनु मींन ।। २ ।। दिवस न भूख रेंनि निंह निद्रा घर<sup>9</sup> ग्रंगना न सुहाइ । सेजरिया <sup>१०</sup> बैरिनि भई मोकौं<sup>११</sup> जागत रेंनि बिहाइ ।। ३ ।। मैं<sup>१२</sup> तो तुम्हारी दासी हो सजनां<sup>१३</sup> तुम हमरे भरतार । दीन दयाल दया किर ग्रावौ समरथ<sup>९8</sup> सिरजन हार ।। ४ ।।

#### [88]

नि॰ बिहंगड़ी १८, शबे॰ (१) बिरह-प्रेम २८, शक॰ गौरी ६--१. नि० नट होइ नाच रे मन मेरा। २ नि० में त्रतिरिक्तः गुन रीभैगा साहिब तेरा (पुन० तुल० पंक्ति ४-२)। ३. नि॰ राह ग्रर केत। ४ नि० नऊंग्रह। कांपै। ६ नि॰ जग कै हाथ न होई, शक॰ यस घर बंधन होई। ७ नि॰ शक॰ द्वादस। महस कला कर मन मेरो नाचै (ऊपर की पंक्तियों में 'नाचु', 'वजाइ', 'होइ रहु' आदि. ब्राह्म-सृचक क्रियार्क्यों के क्रम में वर्तमानकालिक क्रिया 'नाचै' ब्रनुपयुक्त है। ), श्रुक० सहस कला होय नाचु मन मेरा। ९. नि० शक० (नि० गुन) रीभैगा साहिब तेरा। ११ ज्ञबे० तुम । १२. नि० डांकि गयो। १३ शबे० तेरो, शक० तेरा (दोनों व्याकरगा-विरुद्ध )। १९. शबे० कहैं कबीर सुनी भाई साधी हो रहु सतगुरु चेरी। (राधास्वामी प्रभाव के कारण 'राजा राम भजन सों' का परिवर्तित पाठ ), शकः कहाह कवीर सत्य व्रत साघी नी निधि होय रहे चेरा ( कर्वारपंथी प्रभाव )।

[ १x ]

नि॰ काफी २, शबे॰ (२) प्रेम २०—
१. नि॰ दुल्हैं। २ नि॰ अहो सब संतन के। ३ शबे॰ रह्यपाल। ४ नि॰ जल सों निर्हि नहा। ४ नि॰ ऐसे ही बिरहन मच जोवै। ६ शबे॰ प्रीतम (राधा॰ प्रभाव)। ७ नि॰ सम्यो। ६ नि॰ तुम बिन मेरे परांन पियारे। ९ नि॰ ग्रिह। १० नि॰ सेक्सिंड्यां (राज॰ मूल)। ११ शबे॰ हमको। १२ शबे॰ हम। १३ नि॰ प्रसु जी। १४ नि॰ साहिब।

कै<sup>१</sup>४ हंम प्रांन तजत हैं प्यारे के श्रपनी किर लेहु<sup>१६</sup> ॥ दास कबीर बिरह श्रति बाढ़चौ श्रव तौ दरसन देहु<sup>१७</sup> ॥  $\mathbf{x}$  ॥

[१६]
हिर्रं रंग लागा हिर्ि रंग लागा।
मेरै<sup>३</sup> मन का संसै<sup>३</sup> भागा।। टेक ॥
जब हंम रहलीं हिठल दिवांनीं<sup>४</sup> तब<sup>६</sup> पिय मुखां<sup>३</sup> न बोला<sup>६</sup>।
जब दासी भई<sup>९</sup> खाक बराबरि साहिब ग्रंतर खोला<sup>१०</sup>॥ १॥<sup>११</sup>
सांचै मन तें साहिब नेरै भूठै मन तें भागा<sup>१२</sup>।

सांचे मन तें साहिब नेरे भूठै मन तें भागा<sup>१२</sup>। हरिजन हरि सों श्रेसें मिलिया<sup>१३</sup> जस सोनें<sup>१३</sup> संग सुहागा।। २।। लोक लाज कुल की मरजादा तोरि दियौ<sup>१४</sup> जस<sup>१३</sup> धागा। कहै कबीर गुर पूरा पाया<sup>१७</sup> भाग हमारा जागा।। ३।।

[१७]
पिया मोरा मिलिया सत्त गियांनीं ।
सव मैं ब्यापक सब की जांनें श्रैसा ग्रंतरजांमीं ।
सहज सिंगार प्रेम का चोला सुरति निरित भरि श्रांनीं ।। १॥
सील संतोख पहिरि दोइ कंगन होइ रही मगन दिवांनीं ।
कुमित्र जराइ करौं मैं काजर पढ़ी प्रेम रस बांनीं ॥ २॥
श्रैसा पिय हंम कबहुं न देखा सूरित देखि लुभांनीं । ३॥
कहै कबीर मिला गुर पूरा तन की तपनि बुभांनीं ॥ ३॥

१४. नि॰ ब्रब। १६. शबे॰ लेख। १७. नि॰ हम हीं कूं दरसन देहु। [१६]

नि॰ सोरिट ४३, इवं० (२) सतगुरु० १५—
१. शबे० गुरु (राघा० प्रमाव)। २. शबे० सत। ३. नि॰ तातें मेरा। ४. नि॰ घोखा।
४. नि॰ पहली थी बंदी मान गुमानिगा। ६. नि॰ जब। ७. शबे० मुखहु। म. नि॰ बोल्या वै
[प्रत्येक पंक्ति के अन्त में 'वै' (पंजाबी मृला)]। ९. नि॰ श्रव भई बंदी। १० नि॰ खोल्या वै।
११. नि॰ में इसके बाद अतिरिक्तः साहिब बोल्या अंतर खोल्या सेम्हियां सुख दीया वै। अपगा पिया के मैं रंगि राती प्रेम पियाला पीया वै। १२. नि॰ सांचा दिल सूं साहिब सांचा मूर्ठी सूं मन भागा वै। १३. शबे० भक्त जनन अस साहिब मिलनो (राघा० प्रभाव)। १३ शबे० कंचन। १५. नि॰ तोहि हाला। १६. नि॰ जैसे। १० शबे० कहैं कवीर सुनो भाई साघो।

नि० विद्याहा २६, शबे० (२) सतगुरु० रे?.—
१. नि० मैड़ा पीव मिल्या बहुत ग्यांनी। २. शबे० सब से न्यारा ['श्रंतरयामी' होने के कारण 'सब की जाने' पाठ श्रधिक समीचीन जात होता है।]। ३. नि० सहज सुभाइ सनेह की खोली मन ही मन लुभियांनीं। ४. शबे० दोउ सतगुन। ४. नि० क्रोष। ६. नि० किया।
७. शबे० कोइला (शृङ्गार में कोयले के लिए कोई स्थान नहीं।)। ८. नि. चढ़त। ९. नि०

ह्म । १० नि॰ देखत नैन लुभानीं। ११ नि॰ कहै कबीर दया सतगुरु की।

#### [ 88]

नाचु रे मन मेरो नट होइ<sup>१</sup> ॥ टेक ॥ २
ग्यांन के ढोल बजाइ रैनि दिन सबद सुनें सब कोई ।
राहु केतु ग्ररू<sup>३</sup> नवज़ह<sup>9</sup> नाचें<sup>४</sup> जमपुर ग्रानंद होई<sup>६</sup> ॥ १ ॥
छापा<sup>9</sup> तिलक लगाइ बांस चिंद होइ रहु जग तें न्यारा ।
प्रेम मगन होइ नाचु सभा मैं रीभे सिरजनहारा<sup>9</sup> ॥ २ ॥
जौ<sup>१9</sup> तूं<sup>११</sup> कूदि जाउ<sup>१२</sup> भवसागर कला बदों में तेरी<sup>१३</sup> ।
कहै कबीर राजा रांम भजन सौं नव निधि होइगी चेरी<sup>१३</sup> ॥ ३ ॥

#### [ १५ ]

स्रविनासी दुलहा कि विलिही सभ संतन के प्रतिपाल । टेक ॥ जल उपजी जल ही सौं नेहा रटत पियास पियास । मैं विरिहिन ठाढ़ी मग जोऊं पंम वृत्हारी स्रास ॥ १ ॥ छांड़ यौ गेह नेह लिग वृत्त भई चरन लौलींन । तालाबेलि होत घट भीतर जैसें जल बिनु मींन ॥ २ ॥ दिवस न भूख रेंनि निंह निद्रा घर संगना न सुहाइ । सेजिरया १० बैरिन भई मोकौं र जागत रेंनि बिहाइ ॥ ३ ॥ मैं र तो तुम्हारी दासी हो सजनां र तुम हमरे भरतार । दीन दयाल दया किर स्रावौ समरथ सिरजन हार ॥ ४ ॥

#### [88]

नि॰ विहंगड़ी १-, शबे॰ (१) विरह-प्रेम १-, शक॰ गौरी ६—

१. नि॰ नट होइ नाच रे मन मेरा। २. नि॰ में अतिरिक्तः गुन रीक्षेगा साहिव तेरा (पुन॰ तुल॰ पंक्ति ४-२)। ३. नि॰ राह अर केत। ४. नि॰ नऊ प्रह। ४. नि॰ शक॰ कांपे। ६. नि॰ जग के हाय न होई, शक॰ यस घर बंधन होई। ॰ नि॰ शक॰ क्राद्स। ६. शबे॰ सहस कला कर मन मेरो नाचे (उपर की पंक्तियों में 'नाचुं', 'बजाइ', 'होइ रहु' आदि आझा-सूचक क्रियाओं के क्रम में वर्तमानकालिक क्रिया 'नाचे' अनुपयुक्त है।), शक॰ सहस कला होय नाचु मन मेरा। ॰. नि॰ शक॰ (नि॰ गुन) रीक्षेगा साहिव तेरा। १० नि॰ जे। ११. शबे॰ तुम। १२. नि॰ हांकि गयो। १३ शबे॰ तेरो, शक॰ तेरा (दोनों व्याकरण-विरुद्ध)। १४. शबे॰ कहें कवीर सुनों माई साधी हो रहु सतगुरु चेरो। (राधास्वामी प्रमाव के कारण 'राजा राम भजन सों' का परिवर्तित पाठ), शक॰ कहिं कवीर सत्य व्रत साधों नी निषि होय रहे चेरा (कवीरपंधी प्रमाव)।

[ १५ ]

नि॰ काफी २, शबे॰ (२) प्रेम २०—
१. नि॰ दुल्हें। २ नि॰ आहो सब संतन के। ३ शबे॰ रछपाल। ४ नि॰ जल सों नीहं
नहा। ४. नि॰ ऐसे ही बिरहन मच जोवे। ६ शबे॰ प्रीतम (राधा॰ प्रभाव)। ७ नि॰
लग्यो। ५ नि॰ तुम बिन मेरे परांन पियारे। ९ नि॰ ग्रिह। १० नि॰ सेक्सिंड्यां
(राज॰ मूल)। ११ शबे॰ हमको। १२ शबे॰ हम। १३ नि॰ प्रभुजी। ११ नि॰ साहिब।

कै  $^{8}$ र हंम प्रांन तजत हैं प्यारे के ग्रपनी करि लेहु $^{9}$ ।। दास कबीर बिरह ग्रति बाढ़ची ग्रब तौ दरसन देहु $^{9}$ ।। 9।।

[ १६ ] ़ हरि<sup>१</sup> रंग लागा हरि<sup>२</sup> रंग लागा । मेरै<sup>३</sup> मन का संसै<sup>७</sup> भागा ॥ टेक ॥ हंम रहलीं हठिल दिवांनीं<sup>४</sup> तब<sup>६</sup> पिय

जब हंम रहलीं हठिल दिवांनीं तब पिय मुखां न बोला । जब दासी भई खाक बराबिर साहिब श्रंतर खोला । १ ॥ १ ॥ १ सचै मन तें साहिब नेरै भूठै मन तें भागा । हिर्मित हिर सौं श्रेसें मिलिया । २ ॥ लोक लाज कुल की मरजादा तोरि दियौ  $^{12}$  जस  $^{13}$  धागा । कहै कबीर गुर पूरा पाया  $^{13}$  भाग हमारा जागा ॥ ३ ॥

[१७]
पिया मोरा मिलिया सत्त गियांनीं ।
सब मैं ब्यापक सब की जांने रे ग्रैसा ग्रंतरजांमी ।
सहज सिंगार प्रेम का चोला सुरति निरति भरि ग्रांनीं ।। १।।
सील संतोख पहिरि दोइ कंगन होइ रही मगन दिवांनीं ।
कुमिति जराइ करों में काजर पढ़ी प्रेम रस बांनीं ।। २।।
ग्रैसा पिय हंम कबहुं न देखा सूरति देखि लुभांनीं । ३।।
कहै कबीर मिला गुर पूरा ११ तन की तपनि बुभांनीं ।। ३।।

१४. नि॰ ब्रबः १६. शबे॰ लेवः। १७. नि॰ हम हीं कुंदरसन देहुः [१६]

नि० सोरिठ ४३, इवं० (२) सतगुरु० १४—
१. शबे० गुरु (राघा० प्रमाव)। २. शबे० सत। ३. नि० तातें मेरा। ४. नि० घोला।
४. नि० पहली थी बंदी मान गुमानिगा। इ. नि० जब। ७. शबे० मुखहु। द. नि० बोल्या वै।
१. ति० पहली थी बंदी मान गुमानिगा। इ. नि० जब। ७. शबे० मुखहु। द. नि० बोल्या वै।
१. नि० ग्रें इसके बाद् ग्रतिरिक्तः साहिब बोल्या ग्रंतर खोल्या सेम्सिइयां मुख दीया वं। ग्रपणां
पिया के मैं रंगि राती प्रेम पियाला पीया वे॥ १२. नि० सांचा दिल स् साहिब सांचा मूळी
स् मन भागा वै। १३. शबे० भक्त जनन ग्रस साहिब मिलनो (राघा० प्रभाव)। १३ शबे० कंचन। १४. नि० तोड़ि हाला। १६. नि० जैसे। १० शबे० कहै कवीर सुनो भाई साथो।

नि॰ बिहंगहा २६, शबे॰ (२) सतगुरु॰ १९.—
१. नि॰ मैहा पीव मिल्या बहुत ग्यांनां। २. शबे॰ सब से न्यारा ['श्रंतरयामी' होने के कारण 'सब की जाने' पाठ अधिक समीचीन जात होता है।]। ३. नि॰ सहज सुभाइ सनेह की खोली मन ही मन लुभियांनीं। ४. शबे॰ दोउ सतगुन। ४. नि॰ क्रोष। ६. नि॰ किया। ७. शबे॰ कोइला (शङ्कार में कोयले के लिए कोई स्थान नहीं।)। ६. नि॰ चढ़त। ९. नि॰ स्था। १०. नि॰ देखत नैन लुभानीं। ११. नि॰ कहै कबीर दया सतगुरु की।

[ १८ ] मोहि तोहि लागी कैसै छूटै। जैसै हीरा फोरे<sup>१</sup> न फूटै॥ टेक॥

ेमोहि तोहि स्रादि स्रंति बिन स्राई । स्रब कैसे दुरत दुराई । १ ॥ जैसे कंवल पत्र जल बासा $^{9}$  । स्रैसे तुम साहेब हंम दासा $^{9}$  ॥ २ ॥ मोहि तोहि कीट स्त्रिंग की नांई $^{9}$  । जैसे सिलता सिंधु समांई $^{5}$  ॥ ३ ॥ कहे कबीर मन $^{9}$  लागा । जैसे सोनें मिला सुहागा ॥ ४ ॥

[ १६ ]  $\tilde{\mathbf{g}}^{\dagger \ell}$  वारी मुख फेरि पियारे । करवट दें मोहिं कहे कों मारे ।। टेक ।। $^3$ 

करवत भला न करवट तोरी । लागु गलै सुनु बिनती मोरी ।। १ ।। हं म तुम बीच भयौ निहं कोई । तुर्नीहं सो कंत नारि हंम सोई  $^{9}$  ।। २ ।। कहत कबीर सुनौं रे $^{7}$  लोई । ग्रब तुम्हरी परतीति न होई ।। ३ ।।

(३) नांउं महिमा
[२०]
<sup>१</sup>रांम सुमिरि<sup>२</sup> रांम सुमिरि<sup>२</sup> भाई।
रांम नांम सुमिरन बिनु बूड़त<sup>३</sup> ग्रिधकाई।। टेक।।
बनिता <sup>२</sup>सुत देह ग्रेह<sup>४</sup> संपति सुख्दाई<sup>६</sup>।<sup>१२</sup>
इन्ह मैं॰ कछु नांहि तेरौ काल ग्रवधि<sup>5</sup> ग्राई।। १।।<sup>१३</sup>

[ १८ ]

नि॰ फेदारी २१, अवे॰ (१) बिरह-प्रेम अहें—
१. नि॰ फोरबी। २. नि॰ में पाँचवीं पंक्ति के स्थान पर। ३. नि॰ जैसे सिलता सिंधु समाई (पुन॰ तृत्त॰ पंक्ति ४-२)। १. नि॰ मोहि तोहि जीव सीव का वासा। ४. नि॰ ब्रहो प्रमु तुम टाकुर में दासा। १. अवे॰ में इसके बाद ब्रातिरिक्तः जैसे चकोर तकत निसि चंदा। ऐसे तुम साहैब हम बंदा॥ (तुत्त॰ ऊपर ४-२)। ७. अवे॰ मोहि तोहि कीट मुंग ली लाई। ५. नि॰ जैसे सिंघहि बंद समाई। १. नि॰ में इसके बाद ब्रातिरिक्तः में ब्रनंत कहुं निह लागा। जैसे टूटै कांचा थागा॥ अवे॰ में ब्रातिरिक्तः हम तो खोजा सकल जहाना। सतगुर तुम समकोउन स्थाना॥ १० अवे॰ मोरासन।

[ 38 ]

- अवे∘ प्रेस १०, गु० स्रासा३५−− अवे० हैं। २, ग० मोकउ।

१. अचे० हं। २. गू० मोकउ। ३. गु० में इसके बाद अतिस्किः जउतनु चीरिह अंगि न मोरउ। पिंहु परैतउपीति न तोरउ॥ २. अवं० होई। ५. अवं० नर।

[ २० ]

दाश्मारू १, निश्मारू २, गुश्वनासर्गा १— १. दाश्निश्मन रे (पहले अतिरिक्त रूप में)। २. गुश्सिमरि (उर्द मूल)। ३. गुश्वहते १ दाशिन दारा। १ दानिश्मेह नेह। ६ दाशिनश्चिकाई (पुनश्तुलश्कपर की पंक्ति में भी 'अधिकाई')। १ दाशिनश्चामी। ६ गुश्चवप (उर्दू मूल)। श्रजामेल गज गनिका पतित करन कीन्हें।
तेऊ उतिर पारि गए रांम नांम लीन्हें।। २।।
सूकर कूकर जोनि भ्रमें तऊ नां लाज श्राई।
रांम नांम छांडि श्रंभित<sup>१०</sup> काहे बिखु खाई।। ३।।
तिज भरम करम विधि निखेध<sup>१९</sup> रांम नांमु लेही।
गुर प्रसादि जन कबीर रांमु करि सनेही।। ४।।

[ 38 ]

रांम जपत ततु जिर किन जाइ । रांम नांम चितु रह्यौ समाइ<sup>2</sup> ॥ टेक ॥ श्रापींह<sup>2</sup> पावक श्रापींह पवनां । जारै खसम त राखै कवनां<sup>3</sup> ॥ १ ॥<sup>9</sup> काको जरै काहि होइ हांनि<sup>2</sup> । नटबिधि<sup>6</sup> खेलै सारंगपांनि<sup>2</sup> ॥ २ ॥ कहै कबीर ग्रक्खर दुइ भाखि<sup>5</sup> । होइगा रांम<sup>2</sup> त लेइगा<sup>42</sup> राखि ॥ ३ ॥

[ २१ ]

दार गौड़ी ४२, नि० विहंगड़ी २४, गु० गउड़ी ३३—

९. दा० नि० स्वांन सूकर काग कीन्हीं। १०. दा० नि० श्रंक्रित छुंड़ि। ११. दा० नि० नपेदा। १२-१३. यह पंक्तियाँ श्रन्यत्र सूरदास के नाम से भी मिलती हैं: तुल० सूरसागर (ना० प्र० स०) पद ३३० पंक्ति ५-६ (नीचे उद्धृत पद में पंक्ति ३) पृष्ठ १०९; यथा—

<sup>(</sup>मन) राम नाम सुभिरन बिनु बादि जनम खोयो। रंचक सुख कारन तै' अंत क्यों बिगोयाँ॥ साधु सँग मिक बिना तन अकार्य जाई। ज्वारी ज्यों हाथ भारि चाले छुटकाई॥ दारा सुत देह गेह संपति सुखदाई। इनमें कछु नाहि तेरो काल अविध आई॥ काम क्रोष लोभ मोह तृष्ना मन मोथा। गोबिंद गुन चित बिसारि कीन नींद सोया॥ सूर कहै चित बिचारि भूल्या अस अंघा। राम नाम मिज लै तजि और सकल घंघा॥

<sup>[</sup> प्रस्तुत अध्ययन के आघार पर यह दोनों पंक्तियाँ कबीर-कृत सिद्ध हुई हैं। जब तक सूर की प्रामाणिक रचनाओं का पाठ निर्घारित नहीं हो जाता तब तक यह कहना कठिन है कि यह दोनों पंक्तियाँ स्र की भी हैं। यदि यह स्र की भी सिद्ध होती हैं तो समस्या विचारखीय हो जायगी। उस दशा में इसका समाधान इस प्रकार करना पड़ेगा कि कदाचित इन पंक्तियों के मूल रचिता कबीर थे, किंतु कालांतर में अत्यधिक प्रचलित होने के कारख, सम्भव है, किसी प्रतिलिपिकार ने स्र के पदों में इन्हें सम्मिलित कर लिया हो। किंतु मेरा अनुमान है कि वैज्ञानिक शैली के अधार पर सुर की रचनाओं का पाठ-निर्घारण होने पर यह पद (अथवा कम से कम उक्त दोनों पंक्तियाँ) उनकी रचनाओं में आएगा ही नहीं।

१. नि॰ रांम कहैत सब जरि क्यूंन जाई। काको जरै कींण पिछताई ॥ दा॰ में यह पंक्ति नहीं है। २. गु॰ त्रापे। इ. दा॰ नि॰ जारैगा रांम तौ राखेगा कवना। १. दा॰ नि॰ में यह पंक्ति त्रगली पंक्ति के बाद है। ४. द॰ नि॰ कौन कै हांनि। इ. गु॰ नटवट (वत १)। ७. गु॰ सारिंगपानि, नि॰ सारंगप्रांन। न. दा॰ नि॰ द्वै त्रखिर भाखि। ९. गु॰ खसम। १० दा॰ नि॰ लेगा।

#### [ २२ ]

इहु $^{\epsilon}$  (यहु ? ) धन मेरै हिर कै $^{2}$  नांउं। गांठि न बांधउं बेंचि न खांउं।। टेक।।

नाउं मेरै खेती नांउं मेरै बारी । भगित करउं जन सरिन तुम्हारी ॥ १ ॥ १ ॥ नांउं मेरै माया नांउं मेरै पूंजी । तुर्माह छांडि जानउं नींह दूजी ॥ २ ॥ नांउं मेरै बंधिप नांउं मेरै भाई । ग्रंत की बेरियां नांउं सहाई ॥ ३ ॥ नांउं मेरै निरधन ज्यूं निधि पाई । कहै कबीर जैसें रंक मिठाई ॥ ४ ॥

#### [ २३ ]

श्राहि<sup>१</sup> मेरे ठाकुर<sup>२</sup> तुम्हरा<sup>३</sup> जोर । काजी बिकबो हस्ता तोर ॥ टेक ॥  $^9$ 

मुजा बांधि भिला  $^{\vee}$  (भेला  $^{\circ}$ ) किर डारचौ। हस्ती कोपि मूंड़ महिं मारचौ।।१॥ भाग्यौ हस्ती चीसा मारी । या मूरित की हौं विलहारी । २॥ रे महावत तुभु डारउं काटि । इसिंह तुरावह रे घालह सांटि । २॥ हस्ती रे न तोरे घरे धियांन । वाकै हिंदे बसे भगवांन ॥ ४॥ क्या अपराध संत है न की नहां । बांधि पोटि कुंजर कों रे दीन्हां ॥ ५॥ कुंजर पोट रे बहु बंदन करे रे । अजहं न सुभै काजी ग्रंधरे रे ॥ ६॥

#### [ २२ ]

दा॰ नि॰ मैस ९, गु॰ मैरड १— ९. दा॰ नि॰ सो। २. दा॰ नि॰ का। ३. दा॰ में। ४. नि॰ में यह पंक्ति नहीं मिलती। ४. दा॰ नि॰ नांजं मेरै सेवा नांजं मेरै पूजा। तुम्ह विन और न जानों दूजा॥ ६. दा॰ नि॰ बंघव। ७. गु॰ नांज मेरे संगि अंति होइ सखाई। ५. गु॰ माइआ महि जिसु रखै जदासु । कहि कवीर हउ ताको दासु ॥ किंतु यहाँ अप्रासंगिक-तुत्त॰ दा॰ नि॰ गौड़ी १०१-५ यथा—

कहै कबीर हूं ताका दास। माया मांहे रहै उदास ॥—जहाँ यह प्रासंगिक भी है।

#### [ २३ ]

दा० बिलावल ४, नि॰ बिलावल ३, गु॰ गींड ४—
१. दा० नि॰ श्रहो। २. दा० नि॰ गोविंद। ३. दा० नि॰ तुम्हारा। ४. गु॰ में यह पंक्तियाँ वौथी के बाद हैं। ४. दा० नि॰ मलें। ६. गु॰ क्रोपि। ७. दा० नि॰ मैं। ५. गु॰ हसति मागि क चीसा मारे। ९. दा० नि॰ वा। १० दा० नि॰ मैं। ११. गु॰ बिलहारे (उर्दू मुल)। १२. दा० नि॰ महावत तोकों मारों सांटि (तुल्ल गु॰ द्वितीय चरण: घालहु सांटि)। १३. दा० नि॰ मराऊं। १४. गु॰ हसति १६. गु॰ रिदे (राज॰ पंजाबी मूल)। १७. दा० नि॰ कहा। १५. दा० नि॰ हों। १९. गु॰ कंचर कड (उर्दू मूल)। २०. नि॰ मोट। २१ गु॰ पोट लै लै नमसकारे। २२ गु॰ बूक्ती

पद: नांउं महिमा

तीनि बेर<sup>२३</sup> पितयारा लीन्हां<sup>२४</sup> । मन कठोर ग्रजहूं न पतीनां ॥ ७ ॥ कहै<sup>२४</sup> कबीर हमरा<sup>२६</sup> गोबिंद । चौथे पद मींह जन की<sup>२७</sup> जिंद ॥ 5 ॥

[ २४ ]

†मन न डिगै तनु काहे कौ डेराई<sup>र</sup> । †चरन कमल चितु रह्यो समाई<sup>२</sup> ॥ टेक ॥

गंग गुसाइंनि गहिर गंभीर $^3$ । जंजीर बांधि किर्र खरे कबीर $^4$ ।। १।। गंगा की लहिर मेरी टूटी जंजीर $^9$ । म्निगछाला पर बैठे कबीर $^4$ ।। २।। कहै $^7$  कबीर कोऊ $^{80}$  संग न साथ। जल थल में राखें रघुनाथ $^{81}$ ।। ३।। $^{82}$ 

[ २५ ] क्यौं लीजै गढ़ बंका भाई । दोवर कोट ग्ररु तेवर<sup>8</sup> खाई ॥ टेक ॥ <sup>२</sup>

नहीं काजी अधिक्रारे। २३. गु० बार। २४. गु० पतीक्राभरि लीना। २४. गु० कहि। २६. दा० नि० हमारे। २७. दा० नि० जन का। [२४]

दा० मैर्स ११, नि० मैस् १६, गु० मेरड १६—

† गु० में यह दोनों पंक्तियाँ ऊपर की चौथी पंक्ति के बाद आता है।

१. दा० नि० तार्थें तन न डराइ, दा२ तातें तन न डिगाइ। २. दा० नि० केवल राम रहे लयौ
लाइ। ३. दा० नि० आति अथाह जल गहर गंभार। ११. दा० नि० बांधि जंजार।

१. दा० नि० जल। ६. दा० नि० बांरे है कर्बार। १९. दा० नि० जल की तरंग उठि किट हैं

(दा२ कटे हैं जंजीर)। ५. दा० नि० हिर सुमिरत तट बैठे हैं कर्बार। १९. गु० कहि।

१० दा० नि० मेरे। ११. गु० जल थल राखत है रहुनाथ। १२. दा२ में अन्तिम पंकि
नहीं है। ['आज' (बनारस का एक समाचार-पत्र) के सहायक सम्पादक श्री विश्वनाथ
सिंह ने 'कर्बार का अट्सुत व्यक्तित्व' शीर्षक निवन्ध में इसी से मिलता-जुलता एक पद दिया है,
जिसका पाठ निम्नलिखित हैं —

गंगे की लहरिया में टुट गइयां जंजीर । मृगछाला पर बैठे कर्वीर ॥ गंगा गोसाइनि बहे अगम गंभीर । तहां राखनहारा स्त्री रहुवीर ॥ साह सिकंदर कहे देखों हे पीर । कैसी जादू किया है कबीर फर्कीर ॥ मुवारक है इसकी तदवीर । साही कब्जे में न आया कर्वीर ॥

इस पर उक्त महोदय ने टिप्पणी दी है कि "श्री गुरु नानक देव जी ने इस मार्मिक घटना का (सिकंदर लोदी द्वारा कवीर को गंगा में फिकवाय जाने का) वर्णन श्रपने श्रंथ में किया है।" मुभे 'श्री गुरुशंथ साहेव' में यह पद कहीं नहीं मिला। 'श्रपने श्रंथ' का तात्पर्य सम्पादक ने पता नहीं, किस श्रंथ से लिया है। संभव है, किसी परवर्ती सिक्ल गुरु ने कवीर के उक्त पद के अनुकरण पर उनकी महिमा के लिए यह पद रच हाला हो। जब तक ठीक-ठीक नहीं झात हो जाता, कि यह पद कहाँ मिलता है, इसके सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

[ २४ ]

दा॰ भैरू २४, नि॰ भैरू २४, गु॰ भैरु १७— १. नि॰ तीवर (उर्दू मूल)। २. नि॰ तथा गु॰ में इसके बाद अतिरिक्त— पांच पचीस मोह मद मतसर (नि॰ मंछर) अड़ी अपरवल (गु॰ आड़ी परवल) माया। जन (नि॰ मो) गरीब को जोठ न पहुंचै कहा करउं रघुराया (नि॰ रांम राया)॥ कांमु किंवार हुं दुख सुख दरबांनीं पाप पुन्नि दरवाजा।
क्रोध प्रधांन लोभ बड़ दुंदर मनु मैंवासी राजा।। १।।
स्वाद सनांह टोप मिसता की कुबुधि कमांन चढ़ाई।
तिसनां तीर रहे घट भीतिर यह गढ़ लिग्री न जाई ।। २।।
प्रेम पलीता सुरति नालि करि गोला ग्यांन चलाया।
बद्ध ग्रागित सहजें परजाली र एक हिं चोट दहाया ।
साव संतोख ले लरनें लागा शितारे दुइ स्वरंगा।
साध संगति ग्रक गुर की किंपा तें पकरची गढ़ की राजा।। ४।।
भगवंत भीरि सकति सुमिरन की काटि काल की फांसी। । १।।
दास कबीर व चढ़ यो गढ़ उपरि राज लियौ र ग्राविनांसी।। १।।

[ २६ ]

नहीं छांड्छं रे बाबा रांम नांम ।

मोहिं श्रउर पढ़न सीं नहीं कांम ॥ टेक ॥

प्रहलाद पढ़ाएरे पढ़नसालरे । संगि सखा बहु लिएं बाल्य ॥ १ ॥

मोकंछं कहा पढ़ावसि<sup>प</sup> ग्राल जाल<sup>द</sup> । मेरी पटिया लिखि देहु श्री गोपाल ॥२॥<sup>5</sup> संडै मरके कहा जाइ । प्रहलाद बुलाए<sup>१०</sup> बेगि धाइ<sup>११</sup> ॥ ३ ॥
तु रांम कहन की छांड़ि<sup>१२</sup> बांनि । तुभ<sup>१३</sup> तुरत<sup>१०</sup> छड़ाऊं<sup>१४</sup> मेरो कहा मांनि ॥४॥

मोकउं कहा सतावहु<sup>१६</sup> बार बार । प्रभु जल थल गिरि कीए पहार<sup>१०</sup> ॥ ४ ॥ रांम छांडौं तौ मेरै गुर्राहं गारि<sup>१८</sup> । मोकउं घालि जारि भावै मारि डारि<sup>१९</sup> ॥ ६ ॥

३. गु० किवारी। १. गु० पृंतु। ५. गु० महा वह (पुन०)। ६. गु० मावासी। ७. नि॰ कवांगा। ५. नि॰ वहै। ॰. दा० नि॰ तन। १०. दा० नि॰ सुविष हाथ निहं आई। ११. गु० सुरित तवाई। १२. दा० नि॰ बह्न अगिनि ले दिया पलीता (पुन० ऊपर की पंक्ति में प्रेम पलीता)। १३. गु० सिमाइआ। १४. दा० नि॰ लागो। १५. दा० नि॰ दस (दस्वांने केवल दो हैं, दे० पंक्ति २-३: पाप पुन्नि दस्वाजा)। १६. गु० सिमरन (उर्द् मृल) १९. गु० कटी काल मै फासी। १५. गु० कमीर (?)। १९. दा० नि॰ दियौ।

द्रा० बसंत ३ (दा२ में यह पद नहीं है), नि० बसंत १२, गु० बसंत १, शक० बसंत ६—
१. गु० मेरो । २. द्रा० नि० प्रघार । ३. गु० पड़नसाल । १. द्रा० नि० संगि सखा लिए
बहुत बाल । १. द्रा० नि० पदावै । ६. नि० कहा रे पदावै पांडे आल जाल । १. द्रा० नि०
पाटी में । ५. शक० में इसके पश्चात् अतिरिक्त : कहे पंडित तुम सुनहु राव । तेरो पुत्र चलतु है
अपनी दाव ॥ में मांडी वह दे बिड़ार । नेको न मानै कहा हमार ॥ १. द्रा१ तब सना मुरका,
द्राइ तब सड़ां मुरकां, नि० सैन मरक जब, शक० शंडामक से । १०. द्रा० नि० बंघायो । ११. द्रा०
नि० आइ । १२. गु० छोड़ । १३. द्रा० नि० में 'तुक्त' नहीं है । १०. द्रा० नि० बेगि ।
१४. शक० निवाजों । १६. द्रा० नि० हरावै । १०. द्रा० नि० लिन जल गिरि को कीए प्रहार,
शक० जिन जल कल परवत लियो चवारि । १८. गु० इकु राम न छोड़ छ गुर्राह गारि।

पद: साधु महिमा

तब<sup>२०</sup> काढ़ि खड़ग कोप्यो रिसाइ। तोहि<sup>२१</sup> राखनहारौ मोहि बताइ॥७॥ खंभा तें प्रगटचौ गिलारि<sup>२२</sup>।<sup>२३</sup> हिरनांकस मारचौ<sup>२३</sup> नख बिदारि॥ ५॥ परम पुरख<sup>२४</sup> देवाधिदेव। भगति हेत नरींसघ भेव<sup>२६</sup>॥ ६॥ कहै<sup>२०</sup> कबीर कोई<sup>२५</sup> लहै नपार<sup>२९</sup>। प्रहलाद उथारै<sup>३०</sup> स्नितक बार॥ १०॥

#### (४) साधु महिमा

[ २७ ]

भगरा एक निवेर $\S^2$  रांम $^2$ । जे $^3$  (जउ ?) तुम्ह ग्रपनें जन सौं कांम $^2$ ।। टेक ।।

ब्रह्मा बड़ा कि जिन रे उनाया । बेद बड़ा कि जहां ते हैं स्राया ।। १।। यह मन बड़ा कि जेहिं मन मार्ने। राम बड़ा कि रामहि जांने ।। २।। कहै । कबीर हो भया । स्वाप्त बड़ा कि हिर का दास ।। ३।।

[ २८ ]

हरिजन हंस दसा $^{\ell}$  लिएं डोलें। निरमल नांव चुनें (?) जस बोलें  $^{\xi}$  ।। टेक ।। मांन सरोबर तट के बासी । रांम चरन चित श्रांन उदासी ।। १ ॥ $^{g}$ 

#### [ २७ ]

दा० गीड़ी २०, नि० गीड़ी २०, गु० गीड़ी ४२, बी० ११२, स० ९४-४— १. बी० बढ़ो। २. बी० राजा राम! ३. गु० जड़। १. बी० जो निरवार सो निरवान, नि० जो तुम्हरे जन सूंहै काम। ४. गु० कि जासु उपाइआ, बी० की जहां से आया (तृत्त० द्वितीय चरणा)। ६. दा० नि० स० थैं। ०. बी० की जिन्ह उपजाया (तुत्त० अथम चरणा)। ५. गु० जासउ, दा० नि० स० जहां। ९. गु० कें। १०, नि० जन रांग पिछांनां। ११, गु० कहु। १२. दा० नि० स० खरा (राज०)। १३. बी० अमि अमि कविरा किरे उदास। १२. दा० नि० स० बड़े। १४. बी० कि तीरथ के दास।

[२८]

दाः भंकं २०, नि० भैकं १८, बां० २४, स० २१-२----१. दा२ स० दिसा (उर्दू मूल)। २. दा० नि० स० चर्च जस बोलै, बां० चुनी चुन बोलै। ३. बां० अंत। ४. बां० में यह पंक्ति अगली पंक्ति के बाद आती है। क० ४०---फ़ा० २

१९. दा० बांघि मारि भावे देह जारि, निश्शक० मारि डारि भावे देह जारि। २०. गु० 'तब' नहीं है। २१. गु० तुमा। २२. शक० मुर्रा ेप २३. गु० प्रमु थंम ते निकसे करि बिसथार। २४. गु० होदिश्रो। २५. दा० निश्मात प्रमुख प्रमुख मेगि । २५. गु० कहि। २५. गु० को लखे मेव। २९. शक० लीला अपार। ३०. शक० बचायौ।

मुकताहल बिनु $^{\vee}$  चंन्नु न लावै । मौंनि गहै $^{\circ}$  कै हिर गुन $^{\circ}$  गावै ॥ २ ॥ कउवा $^{\circ}$  कुबुधि निकिट नींह श्रावै । सो हंसा निज दरसन पावै  $^{\circ}$  ॥ ३ ॥ कहै कबीर सोई जन तेरा $^{\circ}$  । खीर नीर $^{\circ}$  का करै निबेरा ॥ ४ ॥  $^{\circ}$ 

[ ३٤ ]

चलन चलन सब कोइ कहत है। नां जांनों बैंकुंठ कहां है।। टेंक ॥  $^2$ 

जोजन एक परिमिति निहं जांने । बातिन ही बैकुंठ बखांने । १।। जब लग मिन पे बैकुंठ का ग्रासा । तब लग निहं हिर चरन निवासा । २॥ कहें सुनें कैसै पितग्रइग्रै । जब लग तहां ग्राप नहीं जइग्रै । ३॥ १ कहें कबीर १० यहु ११ कहि ग्री काहि । साथ संगित बैकुंठ हि ग्राहि ॥ १०॥

[30]

निरमल<sup>१</sup> निरमल हरि<sup>२</sup> गुन गावै । सो भाई मेरै<sup>३</sup> मनि भावै<sup>३</sup> ॥ टेक ॥ जो जन लेहि खसम का<sup>४</sup> नांउं । तिनकै<sup>६</sup> मैं<sup>७</sup> बलिहारै जांउं ॥ १ ॥

[ 38 ]

दा॰ गौड़ी २४, नि॰ गौड़ी ३२, गु॰ गडड़ी १० तथा भैरड १६, स॰ २४-४— गु॰ में यह पद दो स्थलों पर मिलता है; पाठांतर में निर्देश दोनों का है। १. दा३ जानूं। २. दा४ नां ती जांनि वीरे वैकंठ कहांवा। सब कोड जान कहत है तहांवा॥

गु॰ (गउड़ी ) ना जाना वैक्ठ कहा ही (उर्दू मूल ?)। जानु जानु सिम कहिंह तहाही ॥ गु॰ (भैरउ) समु कोई चलन कहत है उहां। ना जानज वैक्ठ है कहां॥

[ ३० ]

दा० गौड़ी १२४, नि० गौड़ी १२७, गु० गौड़ी २६— १. गु० सो निरमल । २. दा० नि० रांम । ३. दा० नि० सो भगता । ४. गु० में यह पंक्ति दूसरी पंक्ति के बाद है। ४. दा० नि० रांम की । ६. दा० नि० ताकी । ७. गु० सद ।

४. बीठ लिए। ६. बीठ चोंच लमायं (हिन्दी मृल ?)। [बीजक की टीकाश्रों में 'लभाना' का अर्थ प्रायः लंबा करना या फैलाना किया गया है, किन्तु लंबा करने के श्रर्थ में श्रवधी 'लमाउव' (=लमाना) किया है न कि 'लभाउव' (=लमाना)]। ७ बीठ रहे। ५ बीठ की। ९. बीठ जस। १० बीठ कागा। ११ बीठ प्रतिदिन हंसा द्रसन पावे। १२ बीठ मेरा। १३ बीठ नीर छीर। १४ बीठ में इसके दोनों च्रण परस्पर स्थानांतरित।

इ. गुं० ( गउईा ) जो जन पर्रामित परमनु जाना, गुं० (भैरउ ) आप आप का मरमु न जाना। श्रं गुं० ( गउईा ) बैकुंठ समाना, गुं० (भैरउ ) बैकुंठ बखाना। श्रं दां० नि० स० है। इ. गुं० ( गउईा ) तब लगु होइ नहीं चरन निवास, गुं० (भैरउ ) तब लगु नाहीं चरिन निवास। श्रं गुं० ( गउईा ) कहन कहावन नह पिति अईहै। प्रं गुं० (भैरउ ) ते अनु मानै जाते हजें जईहै। १. गुं० (भैरउ ) में यह पंक्ति नहीं है, इसके स्थान पर है: खाई कोटुन परल पंगारा। ना जानज बैकुंठ दुआरा॥ १०. गुं० ( गउईा ) कहु कबीर, गुं० (भैरउ ) कहि कमीर। ११. गुं० (भैरउ ) अव।

जिहिं घटि रांम रहा भरपूरि। तिनकी पद पंकज हंम घूरिं।। २।। जाति जुलाहा मित का धीर। सहजि सहजि<sup>९०</sup> गुन रमैं कबीर।। ३॥ [३१]

रांम चरन<sup>8</sup> जाकै हिंदै<sup>२</sup> बसत है<sup>३</sup> ताको मन क्यों डोले<sup>8</sup> (देव)<sup>8</sup> ॥ मानों अठ सिधि<sup>६</sup> नउ निधिताकै सहिज सहिज<sup>8</sup> जसु बोलै (देव) ॥ टेक ॥ असी जे उपजे या जिस्र के कुटिल गांठि सब खोलै (देव) ॥ बारंबार बरिज बिखया तें<sup>8</sup> ले नर जी<sup>80</sup> मन तोले (देव) ॥ १ ॥ जहं जहं<sup>82</sup> जाइ तहीं सचु<sup>82</sup> पावै माया तासु न<sup>83</sup> भोले (देव) ॥ कहैं<sup>83</sup> कबीर मेरों मन मांन्यी<sup>84</sup> रांम प्रोति के स्रोले (देव) <sup>86</sup> ॥ २ ॥

### [ 32 ]

तेरा<sup>र</sup> जनु एक ग्राघ है कोई ।
कांम कोघ लोभ मोह विवर्जात<sup>२</sup> हिर पद चीन्है सोई ॥ टेक ॥ श्रसतुति<sup>३</sup> निंदा दोउ विवर्जात<sup>३</sup> तर्जाह<sup>४</sup> मानु ग्रभिमांनां । लोहा कंचन सम करि जार्नीह<sup>६</sup> ते मूरित भगवांनां ॥ १ ॥ रज गुन तम गुन सत गुन किंद्रग्रै यह सभ तेरी माया<sup>९</sup> । चउथै पद कों जो जन<sup>१०</sup> चीन्हें तिनहीं परम पदु पाया ॥ २ ॥ चिंतै तौ माधव चिंतामिन हिर पद रमें उदासा । <sup>११</sup> चिंता ग्रक ग्रभिमांन रहित है कहै कबीर सो दासा ॥ <sup>१२</sup>

न दा० जिस । ९. दा० नि० ताका में चरनन की धूरि। १० दा० नि० हरिष हरिष । [ ३१ ]

रां० विलायल ११, (दा१, दा२ में नहीं है।), निर्विलायल २२, गु० विलायल १२—
१. गु० चरन कमल। २. दा० निर्गु० रिवै (पश्चिमी ममाय)। ३. दा० निर्वसि ।
१. गु० सो लनु किउ डोलै। ४. दा० निर्मे पंक्तियों के अन्त में दिवं शब्द नहीं आता
६. गु० मानउ सम्र सुखु। ७. दा० निर्वहरिख हरिख। ५. गु० तब इह मति जउ सम्मिष्ट पैसै कुटिल गांठि जब स्रोलै देव। १. गु० बारंबार माह्र यो ते अटकै। १०. गु० नरज़ा (हिन्दी मूल)। ११. गु० उह। १२. गु० सुख। १३. दा० निर्वति तिर्हि । १४. दा० निर्वति जब मन परचौ। १६. दा० निर्वि रोसे के बोलै। १०. दा० निर्वि में उक्त पद की तीसरी तथा पाँचवीं पंक्तियाँ परस्पर स्थानांतरित।

# [ ३३ ]

भाग<sup>4</sup> जाकै संत पाहुनां श्रावें।

द्वारे रिचिहें कथा कीरतन हिलिमिलि मंगल गावें<sup>२</sup>।। टेक ।।

भयौ लाभ चरनां श्रंचित कौ<sup>३</sup> महाप्रसाद की श्रासा।

जाकौं जोग जिंग तप कीजें<sup>9</sup> सो संतन<sup>४</sup> के पासा।। १।।<sup>६</sup>

जा प्रसाद<sup>9</sup> देवन कौ दुरलभ संत सदा ही पाहीं<sup>5</sup>।<sup>5</sup>

कहै कबीर हिर भगत बद्धल है सो संतन के मांहीं<sup>8</sup>।। २।।

[ 38]

है श्राधू संसार मैं कंवला जल मांहीं। सदा सरबदा संगि रहे जल परसत नांहीं।। टेक ।। जल केरी उयों कूनुही जल मांहि रहाई  $^3$ । पांनीं पंख लिपै नहीं बुछु ग्रसर न जाई  $^4$ ।। १।।

तीरथ वरत नेम सुचि संजम सदा रहे निहकामा। त्रिसना अरु माइत्रा असु चूका चितवत ब्रातमरामा॥ जिह मंदिर द्विकु परगासिद्या ब्रंथकार तह नासा। निरमठ पूरि रहे इसु भागा कहि कवीर जन दासा॥

[पुन॰ तुल॰ 'निहकोमा' तथा रूल पद की द्वितीय पंक्ति में काम विवर्णित'; इसी प्रकार तुल॰ 'असु क्का' तथा 'असु भागा']।

## [ 33 ]

नि० विहंगड़ी २, इवे० (३) साघ० २, ज्ञ ० धुन ज्व १---१. शबे० धन्य भाग । २. शबे० में इसके स्थान पर दो पंक्तियाँ हैं--कथा गरंथ होय द्वारे पर भाव भक्ति समक्तावं । काम क्रोध मद लोभ निवारे हिलमिलि मंगल गावै॥ ३. शबे० चरन छंछित लै, इक्ट श्वेत चरगामृत। श्रुवे० जीन मता हम जुग जुग दूंढ़ीं, शक जा कारणा योगी जप तप करिहीं। ५ शबे जसायन के। ६ शक० में इसके परचात् अतिरिक्त : खीर खांड वृत अंसृत भोजन सत्युरु भोग लगाए । जो सेवक सांचे मन होवे तो साधु में साहिब पाए॥ (तुल० ऊपर की अन्तिम पंक्ति)। ७. ज्क० महाप्रसाद्। चे० साथ से नित उठि पाव । ९ शबे० में इसके बाद ग्रातिरिक्तः दगावाज कारन जनम जनम इहकाए। सील संतोष विदेक छुमा धरि मोह के सहर लुटावें॥ ीर सुनौ भाई साधो अमर लोक पहुंचावें, शक्ष दुष्ट सदा दुरमति के घेरे न० उपर शबे० की अतिरिक्त पंक्ति )। इसके परचात शक० में अतिरिक्तः लतगुर साई लखाए। कहाँह कबीर संतन की महिमा हरि अपने

च्या शबे० (१) ३३ की अन्तिम पंक्ति, यथा: कहै कवीर

मींन तलै<sup>६</sup> जल ऊपरै कछु° लगे न भारा । ग्राड़ ग्रटक मांनें नहीं पोंड़े जलघारा । २ ॥ १ जैसे सीप समंद<sup>१०</sup> में चित देइ <sup>११</sup>ग्रकासा । कुंभ कला है खेलही तस साहेब दासा<sup>१२</sup> ॥ ३ ॥ जुगति जंबूरे<sup>१३</sup> पाइया<sup>१३</sup> विसहर लपटाई<sup>१४</sup> । वाकौ बिख ब्यापे<sup>१६</sup> नहीं गुरगंमि सो पाई<sup>१७</sup> ॥ ४ ॥ घड रस भोजन बिजना<sup>१ –</sup> बहु पाक मिठाई । <sup>१९</sup> जिभ्या लेस लगे नहीं उनके चिकनाई<sup>२०</sup> ॥ ४ ॥ बांबी मैं<sup>२१</sup> विसहर<sup>२२</sup> बसे कोई पकरि<sup>२३</sup> न पावे । कहै कबीर कोई गारडू तापें सहजें ग्रावे<sup>२३</sup> ॥ ६ ॥ <sup>२४</sup>

[ ३४ ]

नारद साध<sup>2</sup> सौं ग्रंतर नंाहीं।
जो मेरे<sup>2</sup> साध<sup>2</sup> सौं ग्रंतर राखें सो नर नरके जाहीं<sup>3</sup>।। टेक ।।
जागै साध<sup>2</sup> तौ में भी जागूं सोवै साध<sup>2</sup> तौ सोऊं<sup>3</sup>।
जो कोई मेरे साध दुखावै<sup>2</sup> जरा मूल सौं खोऊं<sup>4</sup>।। १।।
जहां साध<sup>2</sup> मेरी जस गावै<sup>3</sup> तहां करों में बासा।
साध<sup>2</sup> चले<sup>3</sup> ग्रागें उठि धाऊं<sup>3</sup> मोहि साध<sup>2</sup> की ग्रासा।। २।।
लिंछिमी<sup>3</sup> मेरी<sup>3</sup> ग्रंपध सरीरी सो<sup>3</sup> भगतन की<sup>3</sup> दासी।।<sup>3</sup>
ग्रंप्य साध<sup>2</sup> कै चरनि कोटि गया<sup>3</sup> ग्रंप्य कसी।। ३।।

२. शबे० तिरै। ७. शबे० जल (पुन० पहले 'जल' के कारणो)। ५. नि॰ बिहरै जल सारा। ९. नि० में इसके बाद स्रतिरिक्त—

भगल विद्या नट खेलिया तन न्यारा न्यारा। खंड बिहंडा है पड़्या ज्यू का त्यू सारा॥ १०. शबं० ससुद्र। ११ नि० घरं। १२ नि० क्रम किला (उर्दू मूल) पछांशि के बिहरै निज दासा। १३ शबं० जस्रा। १४ शबं० पाइ के। १४ शबं० सरपे लपटाना। १६ शबं० वेषे। १० शबं० गुर गम्म समाना। १न शबं० दृघ भात वृत भोजना। १९ नि० बहु धाल भराई। २० शबं० समाना। १२ नि० ज्यू वंबई। २२ शबं० विषधर। २३ नि० मेद। २४ शबं० कहें कवार गुरुमंत्र से सहजे चिल आवै। २४ नि० में उक्त पद की पंक्तियों का क्रम थथा १-२-३-४-४-११-१२-७--४-१०-१३-१८ है।

<sup>[</sup> ३보 ]

निसि बासुर जो रांम त्यौ लावै सोई परम पद पावै ।।<sup>१७</sup> कहै कबीर साध<sup>१</sup> की महिमा हरि श्रपनें मुखि गावै<sup>१८</sup> ।। ४ ।।

(५) करुनां बीनती

[ ३६ ]

माधौ<sup>१</sup> कब करिहौ दाया।

कांम क्रोध हंकार<sup>२</sup> विद्यापै नां<sup>३</sup> छूटै माया ।। टेक ।। उतपित विदु<sup>9</sup> भयौ जा दिन तें<sup>4</sup> कबहूं सन्नु नींह पायौ ।। १ ।। पंच चोर सींग लाइ दिए हैं इन सींग जनम गंवायौ ।। १ ।। तन मन उस्यौ भुजंग भांमिनीं<sup>9</sup> लहरइं वार न पारा । गुर<sup>9</sup> गारड़<sup>9</sup> मिल्यौ नींह कबहूं पसरचौ विख विकरारा<sup>8</sup> ।।२।। कहैं कबीर दुख<sup>8</sup> कासीं कहिए कोई दरद न जांनें<sup>8</sup> । देहु दीदार विकार दूर किर<sup>8</sup> तब मेरा मन मांनें ।। ३ ।।

[ ३७ ]

हरि<sup>९</sup> जननी मैं बालक तेरा<sup>२</sup>। काहे न स्रवगुन बकसहु<sup>३</sup> मेरा ॥ टेक ॥ सुत स्रपराध करत है केते<sup>8</sup>। जननी कै चित रहैं न तेते<sup>2</sup>॥ १॥ कर गहि केस करै जौ घाता। तऊ न हेत उतारै<sup>६</sup> माता<sup>9</sup>॥ २॥<sup>5</sup> कहैं कबीर इक बुद्धि बिचारी। बालक दुखी दुखी महतारी<sup>9</sup>॥ ३॥

<sup>.</sup> शबे॰ द्यंतरध्यान नाम निज केरा जिन भजिया तिन पाई (साम्प्र॰ प्रभाव) । १८. शबे॰ गाई । [ ३६ ]

दा० नि० केदारी ९, शबे० (१) विरह-प्रेम ३, स० ३७-२—
शबे० गुरु दयाल (राघास्वामी प्रभाव)। २. दा० नि० स० ग्रहंकार। ३. शबे० नाहीं।
दा० ब्यंद। ४. शबे० जौ लगि उत्पति बिंदु रचो है। ६. शबे० सांच कमूं निहं पाया।
शबे० सुवगम भारी। ५. दा० नि० स० लहरी (उर्दू मूल), शबे० लहरै। ९. दा० स० सो।
२. शबे० गारुड़ी। ११. नि० विस्तारा। १२. दा० नि० स० यह। १३. दा० नि० स०
१६ दुख (पुन०) कोई न जानै। १२. शबे० देहु दीदार दूरि करि परदा।

<sup>[</sup> ३७ ]

दा॰ मैंड़ी १११, नि॰ मौड़ी ११४, मु॰ आसा १२, स० ३७-३, शक॰ प्रभाती ४—
१. शक॰ गुरु (सांप्रदायिक प्रभाव )। २. गु॰ रामईआ हउ वारिक तेरा। ३. गु॰ खंडिय।
४. दा॰ नि॰ स॰ करी दिन केते, शक॰ कर जो केता। ४. गु॰ जननी चीति न राखिस तेते,
शक॰ जननी कै उर आव न एता। ६. शक॰ विसार। ७. गु॰ जे अति क्रोप कर किर
भाइआ। ताभी चिति न राखिस माइआ॥ [पुन॰ तुल॰ ऊपर की पंक्ति का दूसरा चरण।]
५. शक॰ में इसके बाद अतिरिक्त : जो सुत को विष द महतारी। ताको रक्षा कर हमारी।
९. गु॰ में इसके स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं—

श्रव मोहिं रांम भरोंसा तोरा । तब काहू का कवन निहोरा । टेक ॥ रे जाके हिर सा ठाकुरु भाई । सो कत $^{\times}$  श्रवत पुकारन जाई ॥ १ ॥ तीनि लोक जाके हिह भारा । सो काहे न करे प्रतिपारा ॥ २ ॥ कहै कबीर सेवो बनवारी । सींचो पेड़ पिवें सब डारी । ॥ ३ ॥

[ ३८ ]

[३६]
कहा करउं<sup>१</sup> कैसे तरउं<sup>२</sup> भव जलनिधि भारी<sup>३</sup>।
राखि राखि मेरै बीठुला जनु सरिन नुम्हारी<sup>३</sup>।
प्रिह<sup>४</sup> तिज बनखंडि जाइस्रै चुनि खाइस्रै<sup>६</sup> कंदा।
स्रजहुं श्विकार न छोड़ई पापी मनु मंदा<sup>१</sup>॥ १॥
बिख बिखिया की बासनां<sup>१०</sup> तजों तजी न जाई।<sup>११</sup>
स्रिनिक<sup>१२</sup> जतन करि राखिस्रै<sup>१३</sup> फिरि फिरि लपटाई<sup>१३</sup>॥ २॥
जीव स्रिछित<sup>१४</sup> जोबन गया किछु किया न नीका।
यहु जियरा<sup>१६</sup> निरमोलिका कौड़ी लिगि<sup>१०</sup> बीका<sup>१८</sup>॥ ३॥
कहै कबीर मेरै मायवा<sup>१९</sup> तू सरब<sup>२०</sup> बिस्रापी॥
नुम्ह समसरि नांहीं दयालु मोहि समसरि पापी<sup>२१</sup>॥ ४॥
रे

चित भवनि मनु परित्रो हमारा । नाम विना कैसे उत्तरीस पारा ॥ देहि विमल मति सदा सरीरा । सहजि सहजि गुन रवे कवीरा ॥

[३६]

दा० गौड़ी ११४, नि० गौड़ी ११७, गु० गउँड़ी २२— १. गु० कहु। २. दा० नि० और कौन का करीं निहोरा। इ. गु० में यह पंक्ति अगली पंकि के बाद आती है। ४. दा० नि० जाकै रांम सरीखा साहिब भाई। ४. गु० मुकति (उर्दू मूल)। ६. दा० नि० जा सिरि तीनि लोक की भारा। ७. दा० नि० सूं। ५. दा० नि० जन की प्रतिपारा। ९. गु० कहु कवीर इक बुधि बीचारी (पुन० तुल० गु० गउड़ी १२-४-१ यथा: कहु कवीर इक बुधि बीचारी। ना ओहु कुअटा ना पनिहारी॥)। १०. गु० किआ बस जउ बिख दे महतारी।

दा॰ रांमकर्ला २६, नि॰ रांमकर्ला २७, गु॰ बिलावल ३—
१. गु॰ किउ छूटउं। २. दा॰ नि॰ तिरौं। ३. दा॰ नि॰ भौजिल बित भारी। १. दा॰ नि॰ तिरौं। १. दा॰ नि॰ घर। ६. दा॰ नि॰ खिन खाइए। ७. दा॰ नि॰ खिले (तुल॰ ब्रगली पंक्ति)। न. दा॰ नि॰ छूटई। ९. दा॰ नि॰ ब्रेसा मन गंदा। १०. गु॰ बिले बिले की बासना(१)। ११. गु॰ तजीब्र नह जाई।
१२. दा॰ नि॰ ब्रनेक। १३. दा॰ नि॰ किर सुरिभिही। १०. दा॰ नि॰ पुनि उपभाई।
१४. गु॰ जरा जीवन। ६. दा॰ नि॰ हीरा। १०. दा॰ नि॰ पर। १न. गु॰ मीका (उर्द मृल)।
१९. दा॰ नि॰ सुनि केसवा। २०. दा॰ नि॰ सकल। २१. दा॰ नि॰ तुम्ह समानि दाता नहीं
इससे निह पार्षा। २२. गु॰ में पड़ की प्रथम दो पंक्तियाँ चौथी के बाद बाती हैं।

[ 80 ]

गोविंद हम ग्रैसें ग्रपराधी<sup>र</sup>।

जिन प्रम् जीउ पिडु था दीया रितसकी रे भाव भगति नहिं साधी ।। टेका । कवन काज सिरजे जग भीतरि<sup>५</sup> जनिम कवन फल<sup>६</sup> पाया। भवनिधि तरन तारन चिंतामनि इक निमिख न यह यन लाया ।। १।। पर निंदा पर धन पर दारा पर अपबादींह सूरा १०। त्रावागवन होत है फुनि फुनि यह परसंग न चूरा<sup>११</sup> ।। २ ॥<sup>१२</sup> कांम क्रोध माया मद मंछर<sup>१३</sup> ए संतति<sup>१४</sup> मों मांहों<sup>१४</sup>। दाया धरम ग्यांन गुर सेवा<sup>१६</sup> ए सुपनंतरि नांहों<sup>१७</sup> ॥ ३ ॥ दीन दयाल क्रिपाल दमोदर<sup>(=</sup> भगत बछल<sup>(९</sup> भै हारी। कहत कबीर भीर जन राखहु (हरि) सेवा करउं तुम्हारी २०॥ ४॥

88]

बाबा ग्रब न बसउं यहि गांउं<sup>१</sup>। घरी घरी का लेखा मांगै काइथ चेतु नांउं।। टेक ॥२ देही गांवां जिउधर महतौ<sup>३</sup> बर्साह पंच किरसांनां<sup>8</sup> ।। नैनुं<sup>५</sup> नकटू<sup>६</sup> स्रवनुं रसनुं<sup>७</sup> इंद्री कहा न मांनां<sup>५</sup> ॥ १॥<sup>९</sup>

[ 80]

दा॰ रांमकली ३९, नि रांमकली ३८, गु॰ रांमकली ८— र. दा० नि० माधी में श्रेसा श्रपराधी। र. दा० नि० में इस पंक्ति का पूर्वार्ध नहीं है। ता. नि० तेरो १।
 श. गु० में यह दोनों पंक्तियाँ ऊपर की चौथी पंक्ति के बाद हैं। नि॰ कारनि कवन ब्राइ जग जनमे। ६ दा॰ नि॰ सचु। ॰ दा॰ नि॰ भीजल। ९. दा॰ नि॰ ता चित घड़ी न लाया। १०. गु॰ परधन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद न छूटै [ घन और खी की 'निंदा' नहीं की जाती, प्रायः उनसे 'ईर्ष्या' ११. गु० तृटै। १२. गु० में इसके वाद अतिरिक्त: जिह घर कथा होत हरि संतन इक निमख न कीनों में फेरा। लंपट चोर धृत मतवारे तिन संगि सदा बसेरा॥ १४. गु० संपै ( उर्दू मृत्त )। १५ दा० नि० हम माहीं। द्या घरम अरु गुर की सेवा। १७. दा० नि० स० ए प्रसु सुधिन नाहीं। '८. दा० नि० तुस्ह कृपाल दयाल दमोदर। १९ गु० भगति बछल (उर्दू मूल)। २० दा० नि० कहै कबीर धीर मति राखहु सांसति करौ हमारी।

88

दा॰ स्रासावरी २१, नि॰ स्रासावरी २०, गु॰ मारू ७-१. दा० नि० अब न बसूं इह गाइं गुसाईं। तेरे नेवर्गाखरे सयाने हो रांस ॥ में यह पंक्ति नहीं है। २. दा० नि० नगर एक तहां जीव धरम हता ( उर्दू मूल )। नि॰ जुपंच किसांनां। ४. दार नैन्ं नूर, नि॰ नैनौ। ६. दार, दार निकट ( उर्दू मूल ), दार नि॰ नकटु। ७. गु॰ रसपति। - दा॰ नि॰ मानै हो रांम। ९ दा नि॰ में इसके बाद अतिरिक्तः गांव कु ठाकुर खेत कुनेपै काइ्य खरच न पारै।

जोरि जेवरी खेत पसारै सब मिलि मोकों मारे हो राम ॥

घरमराइ जब लेखा मांगै श्वाकी निकसी भारी। पंच किसनवां श्वामिश्व गए लेश्व बांध्यो जिउ दरवारी श्वाप २ ॥ कहै कबीर सुनहु रे संतहु खेतींह करहु निवेरा श्वाप फेरा श्वाप अब की वेर श्वाप बासिश्व बंदे की बहुरि न भौजलि फेरा श्वाप ३ ॥

[ ४२ ]

तहां मों गरीब की को गुदरावे ।

मजिलिस दूरि महल को वावै ॥ टेक ॥

सत्तरि सहस सलार हैं जाकै । सवा लाख पैगंबर ताकै ॥ १ ॥
सेख जु कि हम्रींह कोटि म्रठासी । छप्पन कोटि जाकै खेलखासी ॥ १ ॥
तेतीस करोड़ी है खेलखांना १ ॥ चौरासी लख फिरें दिवांना ॥ ३ ॥
बाबा म्रादम पै नजिर दिलाई १ । उन भी १ भिस्ति घनेरी पाई ॥ ४ ॥ १ ॥
तुम दाते १ हंम सदा १ भिखारी । देउं १ जबाब होइ बजगारी ॥ ४ ॥
दासु १ कबीर तेरी पनह समांना । भिस्त १ नजीक राखि रहिमांना ॥ ६ ॥

. [ ४३ ]

माधौ दारुन दुख सह्यौ न जाइ। मेरौ चपल बुद्धि सौं<sup>१</sup> कहा बसाइ<sup>२</sup>।।टेका।

[87]

दा० गु० भैकं १४, नि० भैकं १८—
१. दा० नि० मुक्तः । २. गु० गुजरावे। ३. गु० भैइ। ८. दा३ सिलारा। ४. दा० नि० असी लाख। ६. गु० पैकाबर (उर्दू मूल)। ७. दा० नि० किहए। ५. दा० नि० महस् अध्यासी। ९. दा० नि० कोहि। १०. दा० नि० खेलिबे खासी। ११. दा० नि० कोहि तितीसूं अरु खिलखानां ( नि० लिखखानां )। १२. गु० बाबा आदम पै किछु नदिर दिखाई। १३. दा० नि० नवीं (उर्दू मूल)। १०. गु० में इसके बाद अतिरिक्तः दिल खलहल जाके जरदरू बानी। छोड़ि कितेब कर सैतानी। दुनीआ दोसु रोसु है लोई। अपना कीआ पार्व सोई॥ १४. दा० नि० साहिब। १६. दा० नि० कहा। १०. दा० नि० देत। १५. दा० नि० जन। १९. गु० भिमति (गुरुमुखी मूल)।

[ ٤٤ ]

दा० वर्सत म, नि० वसंत ७, गु० वसंत ४— १. गु० सिंउ। २. गु० में यह पंक्ति अपर की तीसरी पंक्ति के बाद है।

इसु तन मन मद्धे  $^3$  मदन चोर । जिनि ग्यांन रतनु हिर लीन मोर ॥ १ ॥ मैं ग्रनाथ प्रभु कहुउं काहि । को को न बिगूचे  $^2$  मैं को ग्राहि ॥ २ ॥ सनक सनंदन सिव सुकादि । नांभि कंवल जांने (जनमे ?) ब्रह्मादि ॥ ३ ॥ कि जन जोगी जटा धारि  $^6$  । सभ ग्रापन ग्रौसर चले हारि  $^9$  ॥ ४ ॥ तूं ग्रथाहु मोहि थाह नांहि । प्रभु दीनांनाथ दुखु कहुउं काहि ॥ ५ ॥ मेरौ जनम मरन दुखु ग्राथि धीर । सुख सागर गुन रउ कबीर ॥ ६ ॥  $^9$ 

[ 88 ]

राखि लेहु हम तैं बिगरी।।

सील घरम जय भगित न कीन्हीं हीं श्रिभमांन टेढ़ पगरी ।। टेक ।। श्रमर जांनि संची यह काया सो मिथ्या कांची गगरी ।। जिर्नाह निवाज साज सब कीन्हें तिर्नाह<sup>2</sup> बिसारि श्रीर लगरी ।। १ ।। संधिक साध कबहुं नींह भेटची<sup>2</sup> सरिन परै जिनकी<sup>3</sup> पग री ।। कहैं कबीर इक बिनती सुनिए मत घालौ जम की खबरी ।। २ ।।

[ xx ]

दरमांदा<sup>र</sup> ठाढ्गै दरबारि<sup>२</sup>।

तुम बिनु सुरित करें को मेरी दरसन दीजें खोलि किंवार ।। टेक ।। तुम सम घनीं उंदार न कोऊ<sup>३</sup> स्रवनन सुनियत सुजस तुम्हार ।। मांगों काहि<sup>४</sup> रंक सभ देखों तुम ही तें मेरी निस्तार ।। १ ।। जैदेउ नांमां बिप सुदांमां तिनकों किपा भई हैं ग्रपार<sup>४</sup> । कहैं कबीर तुम समरथ दाता चारि पदारथ<sup>६</sup> देत न बार ।। २ ।।

र. दा॰ नि॰ तन मन भीतिर बसै। १. दा॰ नि॰ अनेक विगूचे, गु॰ को को न बिगूतो।
१. दा॰ नि॰ आपन कंवलापित भए ब्रह्मादि। ६ दा॰ नि॰ जोगी जंगम जती जटाधार
(गु॰ सारि)। ७ दा॰ नि॰ अपने अवसर सब गए हैं हारि। ५-९ दा॰ नि॰ कहै कवीर
रहु संग साथ। अभिश्रंतर सूं कही बात॥ मन ग्यांन जांनि कै करि विचार। रांम रमत भी
तिरिबी पार॥

<sup>[</sup> ४४ ] गु॰ विलावल ६, शबे॰ (२) प्रेम १४—

गु०तिसहि। २.गु०सिक श्रोहिसाघ नहीं कहीश्रउ। ३.गु०तुमही।

<sup>[</sup> **४**४ ]

गु० बिलावल ७, शबे० (२) प्रेम १७— १. गु० दरमादा ठाढ़े। २. शबे० तुम बार बार। ३. गु० हम घन घनी उदार तिद्यागी ४. शबे० कौन। ४. शबे० में यह पंक्ति नहीं है। ६. शबे० पूरन पद को (राघा० प्रमाव)।

[ ४६ ]

श्रव कहु रांम कवन गित मोरी।
तिजले बनारस मित भई थोरी।। टेक ।।
जयौं जल छोड़ि बाहरि भयौ मींनां। पुरुब जनम हों तप का होंनां।। १।।
सगल जनम सिव पुरी गंवाया। मरती बार मगहर उठि श्राया।। २।।
बहुत बरिस तपु कीया कासी। मरनु भया मगहर की बासी।। ३।।
कासी मगहर सम बीचारी। श्रोछी भगित कैसै उतरिस पारी।। ४।।
कहु (कह ?) गुर गिज सिव (सो ?) सभ को (-इ) जांनें।

· [89]

श्रजहूं मिलै कैसै दरसन तोरा । विन दरसन मन मांने क्यों मोरा ।। टेक ।। हर्माह कुसेवग कि तुर्माह श्रयांनां<sup>१</sup> । दुह मैं दोस काहि भगवांनां<sup>२</sup> । तुम्ह कहियतु त्रिभुवन पति राजा । मन बंखित सब पुरवन काजा ।। कहै कबीर हरि दरस दिखावो । हर्माह बुलावो कै तुम चिल श्रावो ।। ३ ।।

मुख्रा कबीर रमत स्रीरांमैं ।। ५ ।।

### [ ४६ ]

गु॰ गौड़ी १४, बी॰ १०८, बीम॰ ४८ (श्रंशतः)— बी॰ में इस पद का पाठ निम्नलिखित है— श्रव हम भइली बहुरि (बीम॰ बाहर) जल मीना। पुरव जनम तप का मद कीन्हां॥ (तुल॰ पं॰३) तिहया में श्रव्धलीं मन बैरागी। तेजलों में लोग कुटुम रोम लागी॥ तेजलों कासी मित भई (बीम॰ मैलीं) मोरी। प्राननाथ कहु का गित मोरी॥ (तुल॰ पंक्ति १, २) हम हि कुसेवक कि तुमहि श्रयाना। दुइ महि दोष काहि मगवाना॥ (तुल॰ पद ४७ को पंक्ति ३) हम चिल श्रइली तोहरी सरना। कतहुं न टेखहुं हिर जी के चरना॥ हम चिल श्रइली तोहरे पासा (पुन॰ दे॰ ऊपर की पंक्ति)। दास कबीर भल कैल निरासा॥

वि० की तुलना में गु॰ का पाठ अपेक्षाकृत मृल के अधिक निकट का सिद्ध हुआ है, अतःगु॰ का ही पाठ यहाँ स्वीकृत किया गया है। बी॰ के पाठ में अन्य कठिनाइयाँ भी हैं (दे॰ अंतिम दो पंक्तियों में पुनरावृत्ति )।गु॰ के पाठ में कोई विशेष आपित्ता जनक बात नहीं, केवल उमकी अंतिम पंक्ति के प्रथम चरण का पाठ कुछ विकृत ज्ञात होता है। कोई अन्य पाठांतर प्रस्तृत न रहने से इसका सुषार अभी नहीं हो सका। मेरा अनुमान है कि गु॰ का यह विकृत पाठ उर्द् मृल के कारण आया है।]

[ 88 ]

दा० भैरूं २४, नि॰ भैरूं २३, बी० १०० ( ब्रंज्ञतः )—

१. दा० नि० ग्रजांनां। २. दा० नि० कहाँ किन रांमां (तुकहीन)। [बी० में उक्त पद की केवल तृताय पंक्ति मिलती है किन्तु यहाँ इस पंक्ति के प्रसङ्गानुकृत्व बैठ जाने के कारण दा० नि० का पृरा पद मृल रूप में स्वीकृत कर लिया गया है।]

(५) परचा

[ ४५ ]

 $^{2}$ ता $^{2}$  मन कीँ $^{3}$  खोजहु $^{9}$  रे भाई । तन छूटे मन कहां समाई ॥ टेक ॥

सनक सनंदन जैदेउ नांमां। भगित करी मन उनहुं न जांनां ॥ १॥ सिव विरं चि नारद मुनि ग्यांनों। मन की गित उनहूं निह जांनों ॥ २॥ धू प्रहलाद बिभीखन सेखा । तन भीतर मन उनहूं न पेखा ॥ ३॥ ता १ मन का कोई जांनें न भेउ। १ ता मिन १ लीन १ भया सुखदेउ॥ ४॥ गोरख भरथरी गोपीचंदा। ता मन सौं मिलि करें अनंदा १ ॥ ५॥ अकल १६ निरंजन सकल सरीरा । ता मन सौं मिलि रह्यौ कबीरा । ॥ ॥

[ 38 ]

हरि ठग जगत<sup>१</sup> ठगौरी लाई । हरि के बियोग कैसै जियौं मेरी माई<sup>२</sup> ॥ टेक ॥

[ ४८ ]

दा० गौड़ी ३३, नि० गौड़ी ३७, गु० गउड़ी ३६, बी० ९२, स० ४७-१— १ गु० में पद के झारंम की अतिरिक्त पंक्तियाँ इस प्रकार हैं— सुख मांगत दुख झागे आवे। सो सुख हमहि न मांगिझा भावे॥ विखिझा झजहुं सुरति सुख झासा। केंसे होइहै राजा राम निवासा॥ इम सुख ते सिव ब्रह्म डराना। सो सुख हमहु सोच करि जाना॥

[ यहाँ इन पंक्तियों का कोई प्रसङ्ग नहीं। जान पड़ता है 'गुरु ग्रंध साहव' के संकलनकर्ता ने भूल से दूसरे पद की कुछ पंक्तियों को यहाँ सम्मिलित कर लिया है।]।
२. गु॰ इस।
3. दारु कुं, वीभ० के। 8 वीश नीव्यव नीवर ने

२. गु० इस । इ. दाइ कूं, वीभ० के । ४. वी० चीन्हहु, वीभ० ढूंढ़हु । ४. गु० गुर प्रसादी । दे गु० भगित के प्रेमि इनहीं है जाना, वी० भक्ति हेतु मन उनहूं न जाना । ९. वी० श्रंबुरीख प्रहलाद (तुल० ऊपर पंक्ति ४-१) सुदामा । भिक्त सही मन उनहूं न जाना ॥ (पुन० तुल० वी० में ऊपर की पंक्ति का द्वितीय चरणा)। गु० में यह पंक्ति नहीं है, इसके स्थान पर निम्नीलिखित श्रितिरिक्त पंक्तियाँ हैं —

इस मन कर नहीं त्रावन जाना । जिसका भरसु गइत्रा तिनि साचु पछाना ॥

इस मन कर रूप न रेकिया काई। हुकमे होइया हुकमु वृक्ति समाई॥ = गु॰ सनकादिक नारद सुनि सेखा, बी॰ सिव सनकादिक (पुनरुक्ति-तुल॰ पंक्ति।२-१) नारद सेखा। = शु॰ तिन (उर्दू मूल) भी तन (हिन्दी मूल) महि मसु नहीं पेखा, बी॰ तन के मितर मन उनहूं न पेखा। = १०. बी॰ जा, गु॰ इस। ११. गु॰ जाने भेव। १२. दा॰ नि॰ स॰ रंचक, गु॰ इह मनि। १३. बी॰ मान। १४. बी॰ ता मन मिलि मिलि कियी अनंदा। १४. गु॰ में यह पंक्ति नहीं है। १६. वी॰ एकल। १७ गु॰ जीव एकू अरु सगल सर्रारा। १९. गु॰ इस मन कर रिव रहे कवीरा, बी॰ तासह अमि प्रसिप हल कवीरा।

[ 38 ]

वा॰ गौड़ी दर, नि॰ गौड़ी ९२, गु॰ गौड़ी ३९, बी॰ ३६, शबे॰ (२) मिश्रित १४— १ दा॰ ग॰ जग की ठगत। २ बी॰ कैसे जियह रे भाई (हिंदी मूल), शबे॰ कस जीवें माई कौंन पुरिख को काकी नारी । ग्रिभिग्नंतिर तुम्ह लेहु बिचारी ।। १।। कौंन पूत को काकौ बाप । कौंन मरै को सहै संताप ।। २।। कि कहै कबीर ठग सौं मन माना । गई ठगौरी ठग पहिचाना ।। ३।।

[ Xo ]

श्रव<sup>१</sup> मोहि नाचिबौ<sup>२</sup> न श्रावै ।

मेरौ मन मंदरिया<sup>३</sup> न बजावै ॥ टेक ॥

ऊभर था सो सूभर भरिया<sup>७</sup> त्रिसनां गागरि फूटी ।<sup>४</sup>
कांम चोलनां भया पुरांनां गया भरम सभ छूटी<sup>६</sup> ॥ १ ॥
जे बहु रूप किए ते कीए<sup>०</sup> श्रव बहु<sup>द</sup> रूप न होई ।

थाकी सौंज संग के बिछुरे<sup>९</sup> रांम नांम बिस होई<sup>९०</sup> ॥ २ ॥
जे थे सचल श्रचल है थाके<sup>११</sup> चूके<sup>१२</sup> बाद विवादा<sup>१३</sup> ॥ ३ ॥<sup>१४</sup>
कहै<sup>१०</sup> कबीर मैं पूरा पाया भया रांम परसादा<sup>१३</sup> ॥ ३ ॥

## [ ५१ ]

है कोई शसंत सहज सुख श्रंतिर श्रंति जप तप देउं दलाली ।  $^{3}$  एक बूंद भिर देइ रांम रस श्रं श्र्यं महु श्रंदेइ कलाली ।। टेक ।।

<sup>(</sup>हिन्दी मृत)। ३ वी० शबे० को काको पुरुष कवन काकी नारी, गु० कउन की पुरुष कउन की नारी। ४ वी० शबे० ब्रक्थ कथा जम दृष्टि (शबे० दृष्ट) पसारी, गु० हुआ तत लेंह सरीर विचारी। ४. गु० कउन को पूतु पिता को काको, बा० शबे० को काको पुत्र कीन काको बाप। ६. गु० देइ, दा० नि० करे। ७ वी० शबे० में इसके बाद अतिरिक्त : ठिंग टिंग मृत सवन को लीन्हा। राम टगौरी काहु न चीन्हा॥

<sup>[40]</sup> 

दा० नि॰ सोरिट २०, गु० श्रासा २८, स० ४२-४— १, दा० नि० तार्थं। २, गु० नाचनों। ३, दा० नि० स० मंदला। १, गु० कासु (पुन० स्रागे : कांस चोलना ) क्रोध सङ्ख्या लै जारी। ५, दा० नि० स० में इसके बाद ऋतिस्ति--

हरि चिंतत मेरी मंदला भानी भरम भोइन गया हूटी ( तुल ० गया भरम सब हूटी ) ।

ब्रह्म अगिनि में जर्रा जुमिनिता पाखंड अरु अभिमाना।
६. दा० नि० स० मों पें होइ न आंना। ७. गु० जड में रूप किए बहुतेरे। न. गु० अब पुनि।
९. गु० तागा तंतु साजु सम थाका। १०. दा० नि० स० मिस थांई (उद्दं मृता)। ११. गु० सरब भूत एकं किरि जानिआ। १२. दा० नि० स० करते। १३. दा० मि० बिबादं-परसादं। १८. गु० कहि। १४. गु० में ऊपर की पाँचवीं तथा छठी पंक्तियाँ पद के आरंभ में हैं।
आती हैं।

<sup>[ 48 ]</sup> 

दार रामकर्ला २., निर्शामकर्ला ४. गुरुरामकर्ला १. स्र ४८-२— १. गुरुकोई है रे। २. दार्शनिरु सर्वे उपजै। ३. गुरु में प्रत्येक पंक्ति के अंत में रि'लगा है। १. गुरु एक बंद भरि तनु मनु देवड। ४. दार्शनिर सर्थ

काया कलाली वाहिन मेलेउं गुरु का सबद गुड़ कीन्हां । त्रिसनां कांम क्रोध मद मतसर कांटि कांटि किस दीन्हां । १।। भवन चतुरदस भाठी पुरई श्रे ब्रह्म ग्रांगित परजारी २। मुद्रा मदक १३ सहज धुनि लागी १४ सुखमन पोतनहारी १४।। २।। नीभर भरे ग्रमीरस निकसे १६ दोंह मदि रावल छाका १७। कहै कबीर यह बास बिकट ग्रांत ग्यांन गुरू ले बांका १८।। ३।।

भ्रम की टाटी सभै उड़ांनीं माया रहै न बांघी रे ।। टेक ।। दुचिते की दोइ बूं नि गिरांनीं भाह बलेंडा टूटा । दिसनां छांनि परी घर ऊपिर दुरमित भांडा फूटा ।। १ ।। श्रांधी पार्छे जो दे जल बरसै रे तिहि तेरा जन भींनां । कहै कबीर मिन भया प्रगासा उदै भानु जब चीनां रे  $\left(-\frac{1}{2}\right)$  ।। २ ।।

 $\begin{bmatrix} rak{k} \ 3 \end{bmatrix}$  मैं है सब $^3$  मेरी $^9$  बिलिंग बिलिंग बिलगाई हो ।

कोई कहाँ कबीर कोई कहाँ रांम राई हो  $^{\vee}$  ।। टेक ।। नां हा बार बूढ़ नांहीं हम $^{\circ}$  नां हमरें $^{\circ}$  चिलकाई हो । पठएं न जाउं ग्रनवा $^{\circ}$  (?) नींह ग्राऊं सहजि रहूं दुनियाई $^{\circ}$  हो ।। १ ।।

६. गु॰ कलालिन। ७. दा॰ नि॰ स॰ करिहूं। ५. गु॰ की नुरे। ९. दा॰ नि॰ स॰ कांम कोंच मोह मद संद्धर १०. गु॰ दीनु रे। ११. गु॰ तन जारी। १३. दा॰ नि॰ स॰ मृंदे सदन। १४. दा॰ नि॰ स॰ उपजी। १४. गु॰ पोचनहारी रे। १६. गु॰ निस्तरधार चुन्नै त्रति निरमल। १७. गु॰ इहरस मनुत्रा रातो रे। १८. गु॰ किह कवीर सगले सद छून्नै इहै महारसु साचो रे( तुकहीन-तुल० 'रातो रे']।

<sup>्</sup>रित्।
दा॰ गौड़ी १६, नि॰ गौड़ी १९, गु॰ गउड़ी ४३, स॰ ७१-१—
१. गु॰ देखी माई। २. गु॰ गित्रान की याई आंधी। ३. गु॰ समै उड़ानी अस की टाटी।
६. गु॰ रहे न माया। ४. दा॰ नि॰ स॰ हित चित की। ६. दा॰ नि॰ स॰ द्वे। ७. गु॰ हिगानों।
प. दा॰ स॰ वर्जींडा (उर्दू मूल)। ९. दा॰ नि॰ स॰ टूटा। १०. दा॰ नि॰ स॰ कुबि का
मांडा। ११. नि॰ हिरे। १२. दा॰ नि॰ स॰ व्हा (राज॰ मूल)। १३. दा॰ नि॰ स॰ मेम
हरीजन मीनां। १४. दा॰ नि॰ स॰ कहै कर्बोर मांन के प्रगटें उदित भया तम खीना (?)।

<sup>[</sup> ५३]
दा॰ गौड़ी ४०, नि॰ गौड़ी ४४, स॰ ४०-३, बी॰ कहरा १०-१. बी॰ हीं। २. दा॰ सबनि मैं, बी॰ सभनी मैं। ३. बी॰ हीं ना ही। ४. बी॰ मोहि।
४. बी॰ में यह पींके नहीं है। ६. बी॰ ना मैं बालक बूढ़ी नाहीं। ७. बी॰ मोरे। ६. दा॰
नि॰ स॰ अरवा (कैथी मूल), दा३ रवा, बी॰ आने [स॰ का 'अरवा' तथा दा॰ का 'रवा'
पाठ निर्थंक झात होते हैं। ऐसा झात होता है कि मूल पाठ 'अनवा' था जो कैथी लिपि की
बिकृति के कारण स॰ में आने के पूर्व 'अरवा' हो गया।]। ९. दा॰ नि॰ स॰ हरिआई हो।

स्रोढ़न हमरै॰ एक पछेवरा लोक बोर्ले इकताई<sup>२०</sup> हो ।<sup>११</sup> जोलहै तिन बुनि पांन<sup>१२</sup> न पावल<sup>१३</sup> फारि<sup>१४</sup> विनें<sup>१४</sup> दस ठांई हो ॥ २ ॥<sup>१६</sup> त्रिगुए। रहित फल रंभि हम राखल तब हमरौ नांउं रांम राई हो<sup>१०</sup>। जग मैं देखों जग न देखे मोहिं इहि कबीर किछु पाई हो<sup>१८</sup>॥ ३॥

[ ४४ ]

रांम मोहिं तारि कहां लै जइहो। र सो बैकुंठ कहाँ घोँ कैसा करि पसाउ मोहिं दइहो रे।। टेक ।। जउ तुम मोकोँ दूरि करत हौ रे तौ मोहिं प्रकृति बतावहु। एकमेक रिम रह्यौ सभिन मैं तौ काहे रे भरमावहु।। १।। तारन तरनु तबै लिगि कहिए जब लिगि तत्त न जांनां रे। एक रांम देखा सबहिन मैं रे कहै रे कबीर मन मांनां रे।।

[ \( \t \t \) ]

रांम रसु पीग्रा रे।<sup>१</sup> तातें<sup>२</sup> बिसरि गए रस ग्रौर ॥ टेक ॥ रे मन तेरौ कोइ नहीं खैंचि लेइ<sup>३</sup> जिनि भारु। बिरिख बसेरौ पंखि को तैसौ यहु संसारु<sup>8</sup> ॥ १ ॥

१० दा३ अकुताई । ११. वंा० में इसके बाद अतिरिक्त-एक निरंतर अंतर नाहीं जो समि घट जल काई हो ।
एक समान कोइ समुक्तत नाहीं जरा मरन अस जाई हो ॥
रैनि दिवस में तहवां नाहीं नारि पुरुष समताई हो ।

१२. दारे बान (उर्दू मूल)। १३. बी० जोलहा तान बान नहिं जानै। १३. बी० फाटि (हिन्दी मूल)। १४. दा० नि० स० बुनी। १६ बी० इसके बाद ब्रातिरिक्तः गुरु परताप जिन्हें जस भाखी जन बिरले सुधि पाई हो। अनंत कोटि मन हीरा बींबी फिटकी मोल न पाई हो। १७. बी० तिरबिध रहीं सभनि मां बरतीं नाम मोर राम राई हो। १न. बी० सुरनर मुनि जाके खोज परे हैं किछु किछु कवीरन्ह पाई हो। बी० का क्रम यथापंकि १,२-४-३-७-४-६-८ है।

<sup>[</sup> ४४ ]

दा॰ गौड़ी ४२, नि॰ गौड़ी ४६, गु॰ मारू ४—
१. गु॰ मोकउ । २. गु॰ जड़ेहैं । ३. गु॰ सोघउ मुकित कहा देउ कैसी किर प्रसादु मोहि पाईहै । ४. दा॰ नि॰ जे मेरे जिब दोइ जानत है । ४. गु॰ तउ तुम (पुन॰)। ६. गु॰
एक अनेक होइ रिहिश्रो सगल मिंह । ७. गु॰ श्रव कैसे । ६. दा॰ नि॰ तारण तिरस ९. दा॰ नि॰ जबै । १०. गु॰ लगु । ११. गु॰ जानिश्रा । १२. गु॰ श्रव तउ बिमल मए घट ही महि । १३. गु॰ कहि । १४. गु॰ मानिश्रा । [गु॰ में प्रथम दो पंक्तियाँ चौथी पंक्ति के बाद श्राती हैं । ]

<sup>[ \( \</sup>chi \) ]

दा॰ गौड़ी ७५, नि॰ गौड़ी ७८, गु॰ गड़ड़ी ६४—-९. दा॰ नि॰ पाइया रे। २. गु॰ जिहि रस। ३. गु॰ खिंचि लेइ, नि॰ खेंचि लेइ। ०. दा॰

ग्रौर मुएं<sup>४</sup> क्या रोइम्रै जउ ग्रापा थिरु न रहाइ । जो उपजा<sup>६</sup> सो बिनसिहै दुख करि रोवै बलाइ<sup>७</sup> ॥ २ ॥ जहं की उपजी तहं रची<sup>-</sup> पीवत मरदन लाग । कहै<sup>९</sup> कबीर चित चेतिग्रा रांम सुमिरि<sup>१०</sup> बैराग ॥ ३ ॥

[ ५६ ]

ग्रवधू मेरा मनु मतिवारा।

उनमिन चढ़ा मगन रस पीवै श्रिभुवन भया उजिस्रारा ।
गुड़ करि ग्यांन ध्यांन करि महुस्रा भौ भाठो मन धारा ।
सुखमिन नारी सहज समांनों पीवै ।
दोइ पुर जोरि रसाई भाठो चुद्रा महा रसु भारी ।
कांमु कोध दोइ किए बलीता छूटि गई संसारी ।। २ ।। ।
सहज सुन्नि मैं जिन रस चाखा सितगुर तैं सुधि पाई ।
दासु कबीर तासु मद माता अछिक न कबहूं जाई ।। ३ ।।

[ ५७ ]
बहुरि हम काहे कौ ग्राविहिंगे।
बिछुरै पंच तत्त की रचनां तब हम रांमीह पार्विहेगे।। टेक ।।
पिरथी का गुन पांनीं सोखा पांनीं तेज मिलाविहिंगे।<sup>१</sup>
तेज पवन मिलि पवन सबद मिलि सहज समाधि लगाविहेंगे॥ १॥<sup>२</sup>

सुंनि मंडल में मंदला बाजे तहां मेरा मन नाचै। गुरु प्रसादि श्रमृत फल चाल्या सहजि सुखमनां काछै (पुन० पंक्ति १८९)। पूरा मिला तबै सुख उपज्यौ तनकी तपति बुक्तानीं। कहै कबार भव वंषन इटै जोतिहिं जोति समानीं।

[ किंतु स्वीकृत पाठ की खंतिम दोनों पंक्तियाँ दा॰ गौड़ी ७० तथा नि॰ गौड़ी ७० में खंतिम दो पंक्तियों के रूप में मिल जाती है।]। ९. गु॰ मगट मगास ग्यांन गुर गंमित [ किंतु खागे 'सतगुरु' शब्द स्वीकृत होने से यहाँ गु॰ के पाठ में पुनरुक्ति दोष खा जाता है।]। १०. दा॰ नि॰ दास कवीर इहीं रस माता।

[ ५७ ] दा० गौड़ी १४०, नि० गौड़ी १४६, गु० सारू ५— १-२ दा० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं।

नि॰ ग्रैसा माया जाल। ४. दा॰ नि॰ मरत। ६. दा॰ नि॰ उपज्या। ७. दा॰ तार्थे दुख करि मरे बलाइ। ६. दा॰ नि॰ जहां उपज्या तहां फिरिरच्या रे। ९. गु॰ कहि। १०. गु॰ सिमरि। १२. गु॰ में उक्त पद की पहली पंक्ति तीसरी के बाद ग्राती है।

दा० गौड़ी ७२, नि० गौड़ी ७४, गु० रामकर्ती २— १. गु० उनमद चढ़ा मदन रसु (?) चाखिश्रा। २. दा० नि० भव भाठी करि भारा (पुन०) । ३. दा२ पीवेगा। ४. दा० नि० दोइ पुड़ा ४. दा० नि० चिगाई। ६. गु० पीउ ७. गु० जलेता (?)। - दा० नि० में इसके बाद की दोनों पीकियों के स्थान पर है—

जैसें बहु कंचन के भूखन एकांह घालि<sup>३</sup> तवावांहगे<sup>२</sup>। श्रैसें हम लोक बेद के बिछुरें<sup>४</sup> सुन्निंह माहि समावहिंगे ॥ २ ॥ जैसें जलींह तरंग तरंगिनीं श्रैसें हम दिखलावहिंगे । कहै कबार स्वामीं सुखसागर<sup>६</sup> हंसींह हंस पिलावहिंगे ॥ ३ ॥



डगमग छांड़ि दे<sup>१</sup> मन बौरा<sup>२</sup>।

ेश्रब<sup>३</sup> तौ जरें मरें<sup>४</sup> बिन ग्रावै<sup>४</sup> लीन्हों हाथि सिधौरा<sup>६</sup> ॥ टेक ॥° होइ निसंक मगन होइ नाचै∞तोंश मोह भ्रम<sup>5</sup> छांड़े<sup>९</sup> ।

२. दा३ गालि, दा३ षाइ। २. दा२ तिवावहिंगे (उर्दू मूल)। ४. दा३ बेद तें न्यारे। ६. दाः सुख संगम। गु० में ६स पद का पाठ है—

उदक समुद सलल ( पुन० दे० 'उदक') की साखित्रा नदी तरंग ममावहिंगे। [ तुल० पंक्ति अ सुनिहि सुनु मिलिया समदरसी पवन रूप होइ जावहिंगे।

अः । अतु । नाराज्ञा समद्देश । पवन रूप हाइ जावाहरा। बहुरि हम काहे आवहिंग [तुल् ० मृल पद की पंक्ति १]।

त्रावन जाना हुकुम तिसे का हुकमे वृक्ति समावहिंगे ॥१॥ जब चूर्क पंच घातु की रचना श्रैसे भरमु चुकावहिंगे [ तुल० मूल की पंक्ति २ ] ।

दरसमु छोड़ि भए समदरसा [ पुन० तुल० पंक्ति २ ] एको नामु विश्रावहिंगे ॥ जित हम लाए तित ही लागे तैसे करम कमावहिंगे ।

हरिजी क्रिपा करै जउ अपनी ती गुरक सबदि समावहिंगे॥

जीवत मरहु मरहु फुनि जीवहु पुनरिप जनमु न होई।

कह कवीर जो नामि समाने सुन रहिया लिंव सोई [ तुल० मूल पद पंक्ति ६ ] । तः दा॰ नि॰ की तुलना में ग॰ का पाठ ही प्रधान रूप से स्वीकृत करता चाहि।

सिद्धान्ततः दा० नि० की तुलना में गु० का पाठ ही प्रधान रूप से स्वीकृत करना चाहिए, किन्तु यहाँ गु० के पाठ में—

१-पुनरावृत्तियाँ मिल्ती हैं (जिनका उल्लेख ऊपर यथास्थान किया गया है );

२-ग्रर्थ संबंधी ऊलभनें हैं (विशेषतया प्रथम पंक्ति में ):

र-श्रंतिम दोनों पंक्तियों का तुक अचानक परिवर्तित हो गया है। इसके विपरीत दा॰ नि॰ के पाठ में इस प्रकार की उलक्कनें नहीं हैं, ग्रतः यहाँ वहीं पाठ स्वीकृत किया गया है।

[ ४८ ]

दा० गौड़ी १२९, नि० गौड़ी १३२, स० ६१-१, गु० गउड़ी ६८, शबे० (१) चिता० उप० २२ श्रुक गौरी ८—

१. गु० रे। २. शबे० छांहि दे मन बौरा हगमग। ३. शक० में इसके पूर्व अतिरिक्त : गृह तें निकरी सती होन को देखन को जग दौरा। ४. गु० ति० स० बरं, दा३ वर्या। ४. गु० सिघि पाइग्रे। ६. गु० संघउरा (उर्दू मृल), दा३ सदौरा (उर्दू मृल)। ७. शबे० में इसके बाद अतिरिक्त : प्रीति प्रतीति करौ हद गुर की सुनो शब्द घनघोरा। ६. दा० नि० स० छांड़ी। ९. गु० मन रे छांडह भरमु प्रगट होइ नाचहु इश्रा माइश्रा के डांडे।

सूरा कहा मरन तें डरपे<sup>१०</sup> सती न संचे<sup>११</sup> भांड़े ॥ १॥ लोक बेद<sup>१२</sup> कुल की मरजादा इहै गले मैं फांसी<sup>१३</sup> ।<sup>१५</sup> स्त्राधा चिल किर पाछें किरिहौ<sup>१३</sup> होइ जगत मैं हांसी ॥ २ ॥<sup>१६</sup> यह<sup>१७</sup> संसार सकल<sup>१८</sup> है मैला रांम कहें<sup>१९</sup> ते सूचा<sup>२०</sup> । कहै कबीर नांउं नींह छांड़ो<sup>२१</sup> गिरत परत चिढ़ ऊंचा<sup>२२</sup> ॥ ३ ॥

[ 38]

भाई रे ग्रनीं लड़े<sup>१</sup> सोई सूरा। दोइ दल बिचि खेले पूरा<sup>२</sup>॥ टेक ॥

१० गु० स्र िक सनसुख रन तें डरपै। ११. गु० सांचै, दार स० सेंते (उर्दू मूल), शका संशय (उर्दू मूल)। १२. शबे० शक० लोक लाज। १३. दा० नि० स० पासी। १४. शबे० शक० खागे हैं पग पाछं परिहो। १४. १६. दा३ तथा गु० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं। १७. शबे० तथा शक० में इसके पूर्व खितिरिका: अगिन जरे ना सती कहात्रे रन ज़के निर्हे सूरा। बिरह खिगन खंतर में जार तब पांच पद पूरा॥ १८. शबे० शक० जग (पुन० तुल० पहले का 'संसार')। १९. शक० शबं० नाम गहै। २०. गु० काम क्रोच माइखा के लीने इखा बिधि जगत बिगृता ( तुकहीन-तुल० खागे 'कँचा')। २१. गु० राजा राम न छोड़उ, शबे० मिकत मत छांड़ो, शक० नर मिकत न छांड़ी २२. गु० सगल कच ते कचा।

<sup>[</sup> प्रह ] नि॰ सोरिठ ६२, शबे॰ (३) सुरमा ३, शक॰ सायरी ११—

१. नि॰ आशीं मंड्या, शबे॰ एन (उर्टू मूल?) लड़ै। २. शबे॰ शक॰ में यह पंक्ति नहीं है।
३. नि॰ बाजा जुक्ताज बागा। ४. नि॰ संशा स्था मागा। ४. नि॰ मंड्या चौगांना, शक॰ लड़े
मैदाना। ६ नि॰ मन मारि कर घमसांना (पुन तुल॰ पंक्ति ६-१)। ७. शबे॰ में इसके
बाद अतिरिक्तः जहां तीर तुपक नाह हुटे। तहां शब्दन सो गढ़ टूटे। शक॰ में यह पंक्ति भी है
और इसके अतिरिक्त एक पंक्ति और है: गढ़ भीतर कोई हाकिम होई। गढ़ जीति सकै नहीं कोई।
६. नि॰ मनवा ने बाग उठाई, शक॰ जिन बांघे पांचों हथियारा। ९. नि॰ संवाली (तुकहान)
१०. नि॰ शक॰ जब मारवा (शक॰ मारे)। ११. शबे॰ शक॰ जहं साहिब है मिहरवाना।
१२. नि॰ जब गढ़ लीया, शक॰ शगम गढ़ लीन्हां। १३. नि॰ जत सत मैं (उर्दू मूल), शक॰ वित मित पर। १४. शबे॰ में इसके बाद अतिरिक्त—
बहं नाहि जनम श्रक मरना।जम आगं न लेखा भरना। जमदूत है तेरा बैरी। का सोबै नींद घनेरी।

अरु नम्ह अपने अप नेरना अने ने लिखा नरना ॥ असे दूत हतरा वरा कि साव नांद् घनरी॥ शकः में भा यह पंक्तियाँ किंचित् पाठांतर के साथ ऊपर की प्रथम पंक्ति के बाद मिलती हैं। १४. शकः शबे॰ जहंबजै कवीर को ढंका। तहं लूटि लियो गढ़ वंका॥ १६. शबे॰ का क्रम संभारिक १-६-४-४-२-३-७ है।

(५) उपदेस चितावनीं
[६०]
प्रांनीं काहे कै लोभ लागे रतन जनम खोयौ ।
पुरुब जनिम करम भूमि बीज नांहीं बोयौ ।। टेक ॥
बूंद तैं जिनि पिंडु कीया अितिन कुंड रहाया ।
दस मास माता उदिर राखा बहुरि लागी माया ॥ १॥ १० बारिक तैं ११ बिरिध भया १२ होनीं सो हुआ १३ ।
जब जमु आइ भोंट पकरै तबिंह काहे रोग्रा १० ॥ २॥
जीवनें की आस नांहीं १४ जम निहार सांसा १६ ॥
वाजीगरी १० संसार कबीरा चेति १० दारि पासा ॥ ३॥ ११ विदे ।
बोलनां का कहिए रे भाई १।

बोलत बोलत<sup>२</sup> तत्त नसाई<sup>३</sup> ॥ टेक ॥ बोलत बोलत बढ़ै<sup>३</sup> विकारा । बिनु बोलें क्या करिह बिचारा<sup>४</sup> ॥ १ ॥ संत मिलींह<sup>6</sup> कछु सुनिग्रै कहिग्रै<sup>९</sup> । मिलींह ग्रसंत मस्टि<sup>द</sup> करि रहिग्रै<sup>९</sup> ॥ २ ॥ ग्यांनीं सौं<sup>१९</sup> बोलें उपकारी<sup>१९</sup> । मुरिख सौं बोलें<sup>१२</sup> भखमारी ॥ ३ ॥

[ 40 ]

दा० त्रासावरी ३९, नि० ग्रासावरी ३३, गु० त्रासा ३३, वी० ८९, स० ६०-४— १. वी० सुभागे। २. गु० काहे कब, बीठ केहि कारन। ३. दा० नि० स० लागि। ४० बी० खोए, गु० खोइग्रा। ४. दा० नि॰ स० बहुरि हीरा हाथि न ऋषि रांम बिना रोयौ, बी॰ पूरव जनिम भूमि कारन बीज काहे को बोए। ६. दा० नि० जल बुंद थैं। ७. दा० नि० बांध्या, दारे स॰ उपाया, बी॰ संजोयो, बीभ॰ साजो। - बी॰ माता के गरमे। ९. बी॰ लागलि। २०. दा० नि० स० में इसके बाद को दो पंक्तियाँ नहीं हैं, किन्तु गु० बी० में हैं। ११. बी० बालक हुते। १२. बी० बृद्ध हुन्रा है ( बीभ० हुन्रा )। १३. बी० होनहार सो हुन्रा, बीभ० होनी रहा से हुआ। १४. बा॰ जब जमु आइहैं बांधि चलइहैं नैन भरि भरि रोया। १४. दा॰ नि॰ स॰ एक पल जीवन की त्रास नाहीं, बी॰ जीवन की जिन राखहु त्रासा। १६. बी॰ काल घरे हैं (बीभ० घेरे है ) स्वासा । १७. बी० बाजी है, दा० नि० स० बाजीगर। १८. दा नि० स० जांनि, बी० चित चेति । १९. गु० में उक्त पद की प्रथम दो पंक्तियाँ उसकी चौथी पंक्ति के बाद आती है।

<sup>[</sup>६१]
दा॰ गौड़ी ६७, नि॰ गौड़ी ७०, गु॰ गौंड १, बी॰ र० ७०, स॰ ९३-२—
१. गु॰ बाबा बोलना किन्ना कहीं में, बी॰ बोलना कामों बोलिए रे भाइं। २. दा॰ ३ बहु बोल्यां थैं, बी॰ बोलन ही सम। ३. गु॰ जैसे राम नाम रिव रहिन्ने। ४. गु॰ बढ़िह, बी॰ बातु। ४. दा॰ नि॰ स० विन बोल्यां क्यं होई विचारा, बी॰ सो बोलिए जी परै विचारा। ६. बी॰ मिलहीं संत। ७. दा॰ नि॰ स० किन्नु किहए, बी॰ बचन दुइ किहए। ६. दा॰ नि॰ स॰ मुष्टि (उर्द् मूल), बी॰ मौन। ९. बी॰ होय रिहए। १०. गु॰ संतन सिउ, बी॰ पंडित सों। ११. दा॰ नि॰ स० बोल्यां हितकारी, बी॰ बोलना उपकारी। १२. दा॰ नि॰ स॰ बोल्यां, नि॰ रहिए।

कहै कबीर ब्राधा घट बोलै<sup>१३</sup>। भरा<sup>१४</sup> होइ तौ कबहुं न<sup>१४</sup> बोलै<sup>१६</sup>।। ४॥<sup>१७</sup>  $\sim$  [६२]

भूठे तन को क्या गरबावै । मरे तो पल भरि रहन न पावै । टेक ।।

खीर खांड घृत पिंड संवारा । प्रांन गएं लै बाहरि जारा । १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ जिहिं सिरि रचि रचि बांधत पागा। सो सिरु चंचु संवारिहं कागा । २ ॥ १ हाड़ जरे जैसे लकड़ो भूरी । केस जरे जैसे त्रिन के कूरी ॥ ३ ॥ १ १० कहै कबीर नर ग्रजहुं न जागे । जम का डंड मूंड़ मिहं लागे ११ ॥ ४ ॥ ६३ ]

भिज गोबिंद<sup>१</sup> भूलि<sup>२</sup> जिन जाहु। मिनिखा<sup>३</sup> जनम कौ एही लाहु ॥ टेक ॥ गुर सेवा करि<sup>१</sup> भगित कमाई। जौ तैं<sup>४</sup> मिनिखा देहीं पाई॥ १॥ या देही कौ लोचें<sup>६</sup> देवा। सो देहीं करि॰ हरि की सेवा ॥ २॥

दा॰ गौड़ी ९३, नि॰ गौड़ी ९७, गु॰ गउड़ी ३४ तथा गाँड २, बी॰ ९९, श्रवे॰ (२) चिता॰ १३—१-२. गु॰ इस्र तन घन को किया गरवईया। राम नाम काहे न द्रिडीया॥; बी॰ तथा श्रवे॰ में इस्र पंक्तियों का पाठ है: अब कहां चलें अकें मीता। उठड़ न करह घरह की चिता॥ ३. बी॰ श्रवे॰ सो तन ले बाहर किर हारा। ४. गु॰ में यह पंक्ति नहीं मिलती। ४. श्रवे॰ बीधसु। ६. बी॰ श्रवे॰ सो सिर रतन विगार्रें (श्रवे॰ विहारें) कागा। ७. दा॰ नि॰ में यह पंक्ति यहाँ नहीं मिलती, प्रत्युत सोरिठ ३४ में अतिरिक्त रूप से मिलती है। तुल॰ दा॰ सोरिठ ३४-४ यथाः जा सिरि रचि वांचत पागा। ता सिरि चंच संवारत कागा॥ ६. श्रवे॰ स्थी लकरी। ९. दा॰ नि॰ में इसके स्थान पर अतिरिक्त : चोवा चंदन चरचत श्रंगा। सो तन जरै काठ के संगा॥

किन्तु तुत्तव दाव्र निव्सोरिट ३४-३ तथा गुव्र गउड़ी ११-४ यथा— चोवा चंदन चरचत (गुव्र मरदन) श्रंगा। सो तन जरै काठ के संगा॥

गु॰ के समानान्तर साक्ष्य के कारण यह पंक्ति वहीं के लिए प्रमाणित मानी जायगी। यहाँ दा॰ नि॰ में वह अनावश्यक रूप से दुवारा आ गई है। १० वी॰ तथा शवे॰ में इसके पूर्व अतिरिक्त—

त्रावत संग न जात संगातः। काह भए दल बांघल हाथी॥ माया के रस लेन न पाया। श्रंतर जम विलार होय थाया॥

शबे॰ में प्रथम पंक्ति की पुनरावृत्ति [ तुल॰ दा॰ नि॰ गौड़ी १८-४, गु॰ भैरउ २-३, तथा शबे॰ (१) चिता॰ उप॰ ४४-६: पाठ शब्दशः यही ।]। ११. बी॰ जम का मुगद्र मंभ सिर लागा, शबे॰ जम का मुगरा बरसन लागा।

[ ६३ ]

रै३. बी० अर्थ घट डोलै (?), गु॰ छूछा घट बोलै। १४. बी० पूरा। १४. दा० नि० सत् मुखां न, बी० विचार लै। १६. गु० डोलै। १७. गु० में पंक्तियों का क्रम यथापंक्ति ३-१-४-२-४ है। [६२]

जब लिंग जुरा रोग निंह आया। जब लिंग काल ग्रसै निंह काया॥ ३॥ जब लिंग हींन पड़ै रे॰ निंह बांनीं। तब लिंग भिज मन सारंगवांनीं रा॥ ४॥ अब निंह रे॰ भजिस भजिस कब भाई। आवै रे॰ अंत भज्यो निंह जाई रे॰ ॥ ४॥ अब निंह रे॰ भजिस भजिस कब भाई। आवै रे॰ अंत भज्यो निंह जाई रे॰ ॥ ४॥ जे किछु करिह सोई तत सार रे४। किरि पछिताहु न पावहु पार रे॰ ॥ ६॥ सेवग सो जो लागै रे॰ सेव। तिनहीं पाया निरंजन देव॥ ७॥ गुर मिलि जिनिके रे॰ खुले कपाट। बहुरि न आवै जोनीं बाट॥ ६॥ यहुरे तेरा औसर यह रे॰ तेरी बार। घट ही भीतिर देखु विचारि रे॰॥ ६॥ कहै रे॰ कबीर जीति भावै रे॰ हारि। बहु विधि कहीं पुकारि पुकारि॥ १०॥ रे॰

**\(\sqrt{\(\xi\)\}\)** [ \(\xi\)\]

जिहि नर<sup>१</sup> रांम भगति नहिं साधी। सो<sup>२</sup> जनमत कस न मुग्रो ग्रयराधी॥ टेक॥

जिहि कुल पूत न ग्यांन बिचारी। वाकी है बिधवा कस नह भई महतारी।। १।। ५ मृचि मुचि गरभ भई किन बांभ । बुड़ भुज हिंप किरै किल मांभ ।। २।। कहै कि कबीर नर ११ सुंदर सहप। रांम भगति बिनु कुचिल कुछप १२।। ३।।

+ × [ ६४ ]

मन रे ग्रहरिख [मन ग्राहर कहं ?] बाद न कीजै<sup>१</sup>। ग्रुपनां सुकितु भरि भरि लीजै<sup>२</sup>॥ टेक ॥

च. गु० जरा। ९. गु० प्रसी (उर्दू मूल)। १०. गु० विकल भई। ११. गु० मिल लेहि रेमन मास्मिपानी। १२. गु० न। १३. दा० नि० स० खात्रैगा। १४. गु० न भित्र खाइं। १४. गु० खाइं स्थार । १६. दा० नि० स० फिर पिछ्तावोगे वार न पार। १७. गु० लाइं खा। १८. गु० लाईं ख

६४]

दाः गौड़ी १२४, िन० गौड़ी १२८, गु० गउड़ी २४, स० ६०००—
१. दा॰ नि॰ स० जा निर । २. गु० में 'सो' शब्द नहीं है। ३. दा३ ताकी, गु॰ में यह शब्द नहीं है। ३. दा३ ताकी, गु॰ में यह शब्द नहीं है। १. दा॰ नि॰ स० काहे न। ४. दा॰ नि॰ स० में यह पंक्ति अगली के बाद है। ६. दा॰ नि॰ स॰ गरस मुचेसुचि। ७. गु॰ गए कीन विच्या। ८. दा॰ नि॰ स॰ स्क्र (सरलीकरसा)। ९. गु॰ जीवै जग मिसझा। १०. गु॰ कहु। ११. गु. जैसे। १२. गु॰ नाम विना जैसे कुबज कुरूप।

<sup>[</sup> ६४ ]

दा॰ गौड़ी १०४ (दा१, दा२ में यह पद नहीं है), नि॰ बिहंगड़ी १४, गु॰ ख्रासा १६, स॰ ८८-१-१. गु॰ ऋहिरख बादु न कींजै रे मन [दा॰ स॰ में 'ब्रहरिख' और गु॰ में 'ब्रहिरख' मिलने से यह मुख पाठ का शब्द मतीत होता है, किन्तु व्युत्पित्ता स्पष्ट न होने के कारण यह पाठ संदिग्ध

कुंभरा एक कमाई माटी  $^3$  बहु बिधि बांनीं लाई  $^9$  । काहू  $^4$  मींह मोती मुकताहल  $^6$  काहू व्याधि लगाई 11  $^9$  11 काहू  $^4$  दीन्हां पाट पटंबर काहू  $^4$  पलंघ  $^9$  निवारा  $^6$  । काहू  $^4$  गोंदरी  $^{69}$  नांहीं काहू  $^4$  सेज पयारा  $^{69}$  । सुमींह धन राखन कीं दीया  $^{69}$  सुगध कहै यह  $^{69}$  मेरा । जम का डंडु मूंड़ मींह लाग  $^{69}$  खिन मींह करै निवेरा  $^{69}$  । चिरकुट फारि चुहाड़ा लै गयी  $^{69}$  तांगरी छूटी  $^{69}$  11 ४ 11  $^{69}$ 

लगता है। ज्ञात होता है कि यह उर्दू मूल 'ब्राहर कहं' (=उद्यम के लिए, जीविका के लिए) का विकृत रूप है। 'श्राहर' शब्द के लिए द्रष्टव्य—श्री गुरु ग्रंथ साहब, मि॰ संस्क॰, पृ॰ ९६५, यथा : ब्राहर सभि करदा फिरै ब्राहरु इकु न होइ। नानक जितु ब्राहरि जगु ऊघरै विरला वृक्षै कोइ ॥ तथा जायसी, पदमावत, छंद २०४-६; यथा : कत तप कीन्ह छुंड़ि कै राजू। ब्राहर गएउ न भा सिधि काजू॥]। २. गु० सुक्रित करि करि लीजै रे मन (यथा तीसरी चौथी पंक्ति)। ३. गु० कुम्हारै एक जु माटी गृथी। 8. दा० नि० स० वहु विधि जुगति बनाई। ४. दा० नि० एकनि, ६. दा३ माहैं मोती मुकता। ७. दा० नि० स० सेज [ अगली पंक्ति में 'सेज' शब्द रहने के कारगा पुन०]। दा३ निवाला । ९. दा० गरै ( उर्द मूल ), नि० स० गलै ( उर्दू मृल )। १० दा० नि० स० गृद्री [ किंतु जायसी में भी 'गोंदरी' शब्द ही मिलता है; ११ नि॰ सेज पखारा (हिन्दी मूल ), गु॰ खान परारा [ कवि का अभिप्राय परस्पर विरोधी सामग्रियाँ उपस्थित करना ज्ञात होता है। यहाँ विलोमता पूरी-पूरी पंक्ति में है-'पाट पटंबर' का विलोम है 'गरी गोंदरी' ( = सड़ी गली गुदरी या कंथा ) ब्रौर 'पलंघ निवारा' (नेवाह की शय्या) का विलोम है 'सेज पयारा' (पयारा=पुत्राल, घान का सूखा इंठल)। 'खान परारा' से यह विलोमता सिद्ध नहीं होती, ब्रतः गु० का पाठ यहाँ आमक झात होता है। डा० रामकुमार वर्मा ने ('संत कबीर' पृ० ३६ तथा १४० पर) 'परारा' का अर्थ 'करेला' दिया है, किन्तु यह अर्थ संतोषजनक नहीं लगता।]। १२. दा० नि० सांची रही सूम की संपति । १३. दा० नि० मेरी। १४. दा० नि० अंतकाल जम आइ पहुंता। १४. दा० छिन महं कीन्ह नबेरी ( उर्दू मूल ), नि॰ याह नहीं किस केरी। १६. गु॰ में इसके बाद अतिरिक्त : हरिजन ऊतमु भगतु सदा वे आगिआ मंनि सुखु पाई। जो तिसु भावें सित करि मानै भांशा मंनि वसाई॥ १७. दा० नि० सब भूठा । १८. दा० नि० चहा चीथहा चहहा से गया, गु० चिरगट ( उर्दू मूल) फारि चटारा ( उर्दू मृल ? ) लै गङ्ग्रो [ ग्रवधी-मोजपुरी में 'चिरकुट' (= जीर्ण शीर्ण वस्र ) शब्द है, जिससे गु॰ में संभवतः उर्दू मूल के कारण 'चिरगट' पाठ हो गया है, ग्रतः मूल के लिए 'चिर-कुट' पाठ ही स्वीकृत किया गया है। 'चटारा' भी निरर्थक है और 'चुहाड़ा' (=डोम या मेहतर) का विकृत रूप ज्ञात होता है। यह विकृति भी संभवतः उर्दू लिपि से हुई है।]। १९. गु० तरी (कैथी मृत्त), दा॰ तर्गा, नि॰ तही। २०. दा॰ तरागती हूटी, नि॰ तामही (नागरी मृत्त) हूटी। [ मूल पाठ 'तनी तागरी' ज्ञात होता है। 'तागरी' करवनी या कटिसूत्र का खोतक है, और 'तनी' का अर्थ है 'तन पर की'। शव को जलाते समय कटिसूत्र भी तोड़ कर शरीर से विलग कर दिया जाता है।]। २१. स० में पद की ग्रंतिम चार पंक्तियों का पाठ है-

एक दुई दातार उपाए एक मिखारी भूखे। एकहु को सांई सुख दीन्हां एक करम गति दूखे॥ कहै कबीर सुनौ मन मेरे पावै प्रसु कौ दीया। तार्मै फेर सार कछु नांहीं जा जीव को जो कीया॥ पद: उपदेस चितावनीं

# ` ⁄ [ ६६ ]

भाई रे बिरले दोस्त कबीर के यह तत बार बार कासौँ कहिए। प्रभानन गढ़न सवारन संग्रथ ज्यों राखे त्यों रहिए।। टेक ।। प्रमानम दुनों सबै फिरि खोजी हिर बिन सकल प्रयांना । ए।। छह दरसन पाखंड छ्यांनवै प्रमान किन किन हैं न जांनां।। १।। जप तप संजम पूजा ग्ररचा जोतिग जग बौरांनां ।। १।। कागद लिखि लिखि जगत भुलांनां रे मन हों रे मन न समांनां।। २।। कहै कबीर जोगी ग्ररु जंगम ए [की ?] सभ भूठी ग्रासा । २।। रांमहिं नांम रही रटी चात्रिग ज्यों निहचै भगति निवासा।। ३।। ।। ।।

# 

बाबा<sup>१</sup> माया मोह मो हितु कीन्ह<sup>२</sup>।
तातें ग्यांन रतनु<sup>३</sup> हिर लीन्ह ॥ टेक ॥
जिंग जीवनु<sup>३</sup> श्रैसा सुपिनें<sup>५</sup> जैसा जीवन<sup>६</sup> सुपिन समान ।
सांचु कहि हम<sup>९</sup> गांठि<sup>द</sup> दीन्हीं<sup>६</sup> छोड़ि<sup>१०</sup> परम निघांन ॥ १ ॥
नैंन देखि<sup>११</sup> पतंग उरभे<sup>१२</sup> पसु न पेखें श्रागि ।
काल फांस न मुगध चेते<sup>१३</sup> कनक<sup>१३</sup> कांमिनि लागि ॥ २ ॥<sup>१४</sup>

### [ ६६ ]

दा० गौड़ी २४, नि० गौड़ी २८, बी० २६, स० २२-१—
१. नि० का। २. बी० भाई रे बहुत बहुत का किहए बिरले दोस्त हमारे। २. दा१ दा२
मानन, बी० भंजै, बीभ० भंजन। ४. बी० गढ़ें, बीम० गढ़न। ४. बी० संबारें, (बीम०
संवारन)। ६. बी० ग्रापै। ७. बी० राम। ८. बी० ग्रायो। १. बी० एकल उहे न
स्राना, बीभ० ए कल जे उहे निम्नाना। १०. दा० नि० स० क्ष्यानवै पालंह। ११. बी० एकल
काहु। १२. बी० स्रासन पीन जोग सुति (बीभ० सुचि) सुन्नित जोतिख पढ़ि बैलाना।
(भ्रासन' पीन,' जोग' स्रादि कर्मों के साथ पढ़ि' क्रिया स्रमात्मक है।) १३. बी० तिज कारगह
(बीभ० ताजी कर गहि) जगत उचायौ (बीभ० उपायौ)। १४. मन महि। १४. बी० फीका
उनकी स्रासा। १६. दा० नि० स० गुर परसादि। १७. बी० में ऊपर की तीसरो तथा पाँचवीं
पंक्तियाँ परस्पर स्थानांतरित।

<sup>[</sup> ६७ ]

दा० त्रासावरी ४४, नि० ब्रासावरी ३९, गु० ब्रासा २७, वी० ६०, बीभ० ३—
१. दा० नि० बी० में 'बाबा' शब्द नहीं है। २. दा० नि० माया मोहि मोहि हित कीन्हां।
३. दा० नि० तार्थें मेरी ग्यांन ध्यांन, बी० गु० जिनि ग्यान रतनु। ४. दा१, दा२ नि० संसार,
दा४ जग जीवन, बी० जीवन। ४. बी० सपना। ६. दा४ सुपिनु। ७. दा० नि० नर।
५. दा० नि० वंध्यो। ९. बी० शब्द गुरू उपदेश दियो तें। १०. बी० कांक्षे । ११. बी० जोति
देखि, दा० नि० नैन नेह। १२. दा० नि० बी० हुलसे। १३. दा० नि० काल फांस जु सुगध
बंध्या, बी० काल फांस नल सुगध न चेते। १४. दा० कलक। १४. बी० में इसके बाद ब्रतिरिक्तः
संख सैयद कितेव निरखै सुंद्रित साक्ष बिचारै। सतगुर के उपदेस बिना तें जानिक जीवहि सारै।

करि विचार विकार परिहरि तरन<sup>१६</sup> तारन सोइ। कहै कबीर भगवंत भजि नर<sup>१०</sup> दुतिस्र नाहीं कोइ॥ ३॥

> ्री ६८ ] किरहु का फूले फूले फूले<sup>१</sup>।

[६६] चलत कत<sup>९</sup> टेड्रे टेड्रे टेड्रे<sup>२</sup>।

[६⊏]

दा० श्रासावरी ४०, नि० श्रासावरी ३४, गु० सोरिठ २, वी० ७३, बीम० १०७— १. गु॰ काहे भई आ फिरती फूलिआ फूलिओ, दा॰ नि॰ फिरत कत फूल्यी फूल्यी फूल्यी। २. बी० त्रप्रंच मुखः। ३. गु० रहताः। ४. गु० कैसे भूलित्राः। ४. दा० नि० काहे भूल्यौः। ४. दा० नि० जो जारै तो होइ भसम तन, बी० जारे देह भसम होइ जाई। ६. दा० नि० रहत कृम है जाई, बी॰ गाड़े माटी खाई। 💎 ७. दा॰ नि॰ कांचे कंभ उदिक मरि राख्यौ, गु॰ कांची गांगरि नीर परतु है। द. दार याकी, दार दाइ तिनकी ( उर्द मूल )। १०. गु० जिंउ मधु मार्खा तिउ सठोरि रस, दा० नि० ज्यूं माखी मधु संचि करि। सौचि सौचि । १२. गु०की त्रा–दीच्रा। १३ गु०मस्ती बार। १४. दा० नि० करि। १४. दा० नि॰ वी॰ प्रेत (वीभ० मृत)। १६. बी० कस । १७. बी० बर। १८. दा० नि० ज्यूं घट नारी संग देखि करि तब लग संग सुहेलों। १९. दा० नि० सरघट घाट खैंचि करि राखे वह देखहु हंस अकेली, बी० त्रितक थान लीं संग खटोला फिरि पुनि हंस अकेला। नि॰ रमहु। २१. दा॰ नि॰ मदन। २२. गु॰ कहत कबीर सुनहु रे पानी। २३. गु॰ परे काल ग्रस कृवा, दा० नि० परत अवेरै कृवा। २१. दा० नि० सोइ। २४. गु० भुठी माइब्रा ब्रापु वंवाइब्रा जिउ नलनी भ्रमि सूब्रा। २६. गु० में प्रथम दो पंक्तियाँ चौथी पंक्ति के बाद आती है।

[ ६६ ]

१६. दा॰ नि॰ तिरण। १७. दा॰ नि॰ कहै कवीर रवुनाय भिज नर, गु॰ कहै कवीर जगु जीवन श्रीसा (पुन॰ तुल॰ पंक्ति ३-१)। गु॰ में प्रथम दो पंक्तियाँ चौथो पंक्ति के बाद आती है।

दा॰ नि॰ केदारी १२, गु॰ केदारा ४, बी० ७२, बीभ० १०६—
र दा२ नि॰ चलत कित, बी॰ चलहु का। २ दा० नि॰ टेढ़ी टेढ़ी रे। ३. बी॰ दसहु

नऊं दुवार नरक धरि मूंदे हरगंधि ही के बेड़े । टेक ।। ज जारै तौ होइ भसम तन गाड़े किमि कीट खाई । सूकर स्वांन काग को भिव्यति तामें कहा भलाई ।। १ ।। फूटे नैन हिरदे नींह सूक्षे मिति एकौ नींह जांनीं। काम कोध तिसनां के मित्र मित्र हुं मुएह बिनु पांनीं । २ ।। राम न जपह कवन भ्रम भूले हुं मुएह बिनु पांनीं । २ ।। राम न जपह कवन भ्रम भूले हुं मुएह बिनु पांनीं । २ ।। राम न जपह कवन भ्रम भूले हुं मुएह बिनु पांनीं । २ ।। राम न जपह कवन भ्रम भूले हुं मुएह बिनु पांनीं है । २ ।। राम न जपह कवन भ्रम भूले हुं मुएह बिनु पांनीं है । ३ ।। राम न जपह कवन भार मुले हुं मित्र में मित्र मित्र में मित्र में मित्र में मित्र में मित्र मित्र में मित्र में मित्र मित्र में मित्र मित्र

[ ७० ]
रैंनि गई मत दिनु भी जाइ<sup>2</sup>।
भंवर उड़े<sup>२</sup> बग बैठे ग्राइ ॥ टेक ॥
थरहर<sup>३</sup> कंपै बाला जीउ<sup>2</sup>। नां जांनीं क्या करिहै<sup>X</sup> पीउ ॥ १ ॥<sup>22</sup>
कांचै करवै<sup>द</sup> रहे<sup>9</sup> न पांनीं । हंस उड़ा<sup>5</sup> काया कुम्हिलांनीं<sup>2</sup> ॥ २ ॥<sup>22</sup>
कउवा उड़ाबत भुजा पिरांनीं<sup>22</sup>। कहै<sup>22</sup> कबीर यहु<sup>23</sup> कथा सिरांनीं ॥ ३॥

द्वार नरक भरि बुड़े [दस द्वार मानने पर उसमें ब्रह्मरंध्र भी सम्मिलित करना पड़ेगा जो परम पवित्र माना गया है; तुल० बी० चींतीमी, पंक्ति ४०, यथा : दसएं द्वारे तारी लावै। तब दयालुके दरसन पार्व।], गु० असति ( = अस्थि ? ) चरम विसटा के मृदे। ४० बी० दं गंधी को वेढ़ो, दा० नि० तू दुरगंधि को बेढ़ी। ४. बी० तन। ६. दा० नि० रहित किरम जल खाई। प्रभोजन। ९ बी॰ तन की इहै बड़ाई [पुन॰ तुल॰ बी॰ ৩३; यथा : कांचे कुंभ उदक् ज्यों भरिया तन की इहै वहाई। गु० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं, किन्तु दा० नि० तथा बी० में हैं; ब्रतः स्वीकृत । विशेष के लिए दे० भूमिका ।] ११, गु० फूटी ब्रांख कळू न सुभै (ब्रगर्ली पंक्ति के प्रथम चरम से स्थानांतरित )। १२. बी० माते, बीम० मारे, गु० लीने (?)। १३. दा० नि० माया मोह ममिता सूं बांध्यो। १४ नि० अभिमानीं। १४. बा॰ चेति न देखु मुगध नल बीरे। १६. गु० दूरे (उर्दू मूल)। १०. गु० ग्रानिक। १८. बी० कोटिक जर्तन करत बहुतेरे। १९. गु० रहे अवस्था पूरे। २०-२१. दा० नि० में यह पंक्तियाँ नहीं हैं, किन्तु गु० तथा बी० में हैं। २२. गु० में इसके पूर्व अतिरिक्तः अपन की आप कळून होवे कि आप को करे परानी। जा तिसु भाव सतिगुरु भेटै एको नामु बखानी ॥ २३. गु० बलुब्रा, दा० नि० बारू । २४. गु० चरुत्रा। २४. गु० बसते, बी० बैठे। २६. गु० फुलवत देह ब्रह्श्राने। २०. गु० कह कबीर जिह रामुन चेतियो (तुल० ऊपर की पंक्ति)। २८. गु० सिम्राने। 90

दा० मैलं २६, नि० मेलं २०, गु० सूही २, बी० १०६, बीम० ६६—
१. बी० रैनि गई दिवसी चिल जाइ। २. गु० गए। ३. बी० हलहल। १. दा० नि० थरहर थरहर कंप जीव। ४. गु० करसी (राज० सूल)। ६. बी० कांचे बासन। ७. बी० टिकै। न. बी० ठिहे गए हंस, गु० हंसु चिल छा। १. गु० कुमलानी। १०. गु० में इसके बाद खतिरिक्त: कृखार कंनिया जैसे करत सीगारा। किउ रली छा माने वासु भतारा॥ ११. गु० काग उड़ावत मुजा पिरानी, २० नि० कऊवा उड़ावत मेरी चिह्यां पिरानी। १२. गु० किह। १३० दा० नि० मेरी, गु० इह। १४. दा० नि० में यह ऊपर की चौथी पंक्ति के बाद है और गु० में सबसे पहले।

[ ७१ ]

ग्रैसा ग्यांन बिचारु मनां<sup>१</sup>। हरि किन सुमिरै<sup>२</sup> दुख भंजनां<sup>३</sup>॥ टेक ॥

<sup>9</sup>जब लिंग मेरी मेरी करे<sup>द</sup>। तब लिंग काजु एक निंह सरे ॥ १ ॥ जब मेरी मेरी मिटि जाइ । तब प्रमु काज संवारे ग्राइ ॥ २ ॥ जब लिंग सिंघ रहे बन माहि। तब लिंग यह बन फूले नांहि ॥ ३ ॥ उलिंट सियार लंग सिंघ र कों खाइ । तब यह फूले सभ बनराइ ॥ ४ ॥ जीतौ बूड़े हारो तिर । गुर परसादि जीवत ही मरे । ॥ ॥ दास कबीर कह समभाइ । केवल रांग रहह लिंव । ६ ॥

[ ७२ ]

हरि नांव<sup>१</sup> न जपसि<sup>२</sup> गंवारा ।<sup>३</sup> क्या सोचिहि<sup>४</sup> वारंबारा ॥ टेक ॥ पंच चोर गढ़ मंभा । गढ़ लूर्टीह दिवसउ संभा ॥  $^{4}$  जउ गढ़पति मुहकम होई । तौ लूटि सकै नां कोई ॥  $^{2}$  ॥  $^{3}$ 

[ 98 ]

दा० मैर्स्ट २४, नि० मैर्स्ट २४, गु० भैरउ १४, शबे० (१) चिता० उप० ३१— १. दा० नि० बिचारि रे मना। २. गु० सिमरहा। ३ शबे० में यह पक्ति नहीं है, गु० में तीसरी पक्ति के बाद है। ४. शबे० में इसके पूर्व श्रुतिरिक्त—

चंदा मलके यहि घट माहीं। अघी आंखन स्भै नाहीं॥ यहि घट चंदा यहि घट सूर। यहि घट गाने अनहद त्र॥ यहि घट बाजे तबल निसान। बहिरा शब्द सुनै नहिं कान॥

४. गु० लगु। ६. दा० नि० में में मेरी करे। ७. दा० नि० जब यह में मेरी मिटि जाय, शबे॰ जब मेरी ममता मिरे जाइ। ५. दा० नि० हिरे। १. गु० तब लगु बन फूलै ही नाहि। १०. दा० नि० स्याल। ११. दा० नि० स्यंच। १२. गु० जब ही सित्रार सिंघ कउ खाइ। १३. शबे० उकिटा बन फूलै हिस्याइ, गु० फूलि रही सगली बनराइ। १४. शबे० में इसके बाद की दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं। इनके स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं—

द्वान के कारन करम कमाय। होय ज्ञान तब करम नसाय॥ फल कारन फूलै बनराय ( पुन० ऊपर पंक्ति ६-२ )। फल लागै तब फूल सुखाय॥ मिरग पास कसत्री बास। ब्रापु न खोजै खोजै घास॥ पारै पिंड मीन लै खाई। कहैं कबीर लोग बौराई॥

१४. दा० नि॰ जीत्या हुवै हारवा तिरै। १६. गु० गुर परसादी पारि ऊतरै (दे० प्रधम चरण में 'तिरै')। १७. दा० नि० ल्यौ।

[ ७२ ]

दा० नि॰ सोरिठि १, गु॰ सोरिठि ७, शबे० (२) उप० २७ ( ग्रंशतः )— १. गु॰ नामु । २. दा० नि॰ लेंहु । ३. शबे॰ गुरु से ( सांप्रदायिक मृत ) कर मेल गंबारा ॥ ४. दा॰ नि॰ का सोचै, शबे॰ का सोचत । ४. शबे॰ में इन पंक्तियों के स्थान पर— जब पार उतरना चिहिए। तब केवट से मिलि रहिए॥ जब उतरि जाहु भव पारा। तब छुटै यह संसारा॥ श्रंधियारै दीपक चिह्नि । तब बस्तु श्रगोचर लिह्नि ॥ । जब बस्तु श्रगोचर पाई । तब दीपक रह्यो समाई ॥ २ ॥ जब दर्मन देखा चिह्नि । तो दरपन मांजत रिह्नि ॥ ११ जब दरपन लागे काई । तब दरमन किया न जाई । ३ ॥ ११ विक्रि पिह्मि । विक्रि । विक्रि पिर्म क्या पिर्म । १८ विक्रि । विल्र । विक्रि विक्रि । विक्र । विक्रि । विक्रि । विक्रि । विक्रि । विक्रि । विक्रि । विक्रि

#### [ ७३ ]

कहा नर गरबसि थोरी बात ।

मन दस नाज टका दस गांठी रें ऐंड़ो रें टेढ़ो जात ।। टेक ।।
बहुत प्रताप रें गांउं सौ पए दुइ लख टका बरात ।
दिवस चारि की करहु साहिबी जैसे बन हर पात ।। १ ।।
नां कोऊ लें स्रायौ यहु धन रें नां कोऊ रें ले जात ।
रावन हूं तें स्रिधिक छन्नपति रेर खिन रेर महि गए बिलात रें ।। २ ।।

<sup>[</sup> किंतु आगे गढ़ का प्रसंग शबे० में भी आता है जिससे झात होता है कि मूल प्रति में स्वीकृत पंक्तियाँ अवश्य थीं ।]। ६. गु० हक। ७. गु० घटि। ५. शबे० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं। ९. शबे० लागत। १०. शबे० तब द्रसन कहां ते पाई। ११. गु० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं, किन्तु दा० नि० और शबे० में हैं। १२. शबे० में यह और इसके आगे की तीनों पंक्तियाँ नहीं हैं, इनके स्थान पर—

जब गढ़ पर बजो बघाई। तब देख तमासे आई॥ जब गढ़ बिच होत सकेला। तब हंसा चलत अकेला॥ कह कवीर देख मन करनी। वाके अंतर बीच कतरनी॥ कतरिन के गांठि न हुटै। तब पकरि पकरि जम लुटै॥

१३. गु० किंद्या पढ़ीब्रौ (पंजाबी प्रभाव)। १४. गु० सुने। १६. दा० नि० मति। १७. दा० नि० मैं सहर्जे पाया सोई। १८. गु० में यह दोनों पंक्तियाँ पद के ब्रारम्म में ही झार्ता हैं। १९ गु० ब्रब जानिब्रा। २०. गु० ब्रव जानिक्रा तउ मन मानिब्रा। २१. गु० का पाठ है— मन माने लोगु न पर्ताजै। न पर्ताजै तउ किंद्रा कींजै॥

<sup>[</sup> १४ ]

दा० चनग्र्या ३, नि० सारग ३, गु० सारंग १, शबे० (२) चिता० ६—
१. दा० तस गंठिया, गु० चारि गांठा । २ दा० नि० टेढ़ी । ३. दा० नि० राजा भयी ।
४. नि० दस, शबे० से । ४. दा० नि० टका लाख दस बात (नि० आत रे). शबे० दुइए टका बरात । ६. दा० नि० की है पातिसाही । ७. दा० नि० क्यं। - न. दा० नि० हरियल ।
९. दा० कहा । १० नि० जामत ही रे कहा लै आयी । ११. नि० मरत कहा । १२. दा० नि० रावन होत खंक को छत्रपति । १३. दा० नि० पल । १४. दा० गई बिहात, नि० किया मिस्यात ।

हरि के संत सदा थिर पूजों जो हरिनांम<sup>१४</sup> जपात ॥<sup>९७</sup> जिन पर क्रिपा करत है गोबिंद<sup>१६</sup> ते सतसंगि मिलात ॥ ३ ॥<sup>९५</sup> मात पिता बनिता सुत संपिति<sup>९९</sup> ग्रंति न चले संगात । कहत कर्बोर रांम भजु बजरे<sup>२०</sup> जनम ग्रकारथ <sup>२१</sup> जात ॥ ४ ॥<sup>२२</sup>

[ ७४ ]

<sup>१</sup>रांम<sup>२</sup> सुमिरि पछिताइगा।

पापी जियरा लोभ करत है ऋाजु कालि उठि जाइगा ।। टेक  $11^3$  लालच लागे $^{5}$  जनम गंवाया माया भरिम भुलाइगा । $^{8}$  धन जीवन का गरब न कीजे $^{6}$  कागद ज्यों गरि जाइगा $^{9}$  ।। १ ।। जब जम ऋाइ केस गिह पटकै ता दिन कछु न बसाइगा $^{5}$  । सुिमरन भजन दया निंह कीन्हों तौ मुिख चोटा खाइगा ।। २ ।। $^{8}$  धरमराइ जब लेखा मांगै क्या मुख लै कै जाइगा $^{6}$  ।। $^{8}$  कहत कबीर सुनहु रे संतौ $^{8}$  साथ संगति तरि जाइगा ।।

[ ৬২ ]

चित चित रे भंबरा कंबल पास<sup>१</sup>। तेरी भंबरी बोलै ग्रति उदास ॥ टेक ॥ मैं तोहिं बरजेउं बार बार<sup>२</sup>। तैं बन बन सोध्यो डार डार<sup>२</sup>॥ १॥<sup>8</sup>

१४. शबे० सतनाम (सांप्रदायिक प्रभाव)। १६. शबे० सतगुरु (सांप्रदायिक प्रभाव) १७-१८. दा० नि० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं। १९. दा० नि० लोक सुत बनिता। २०. शबे० संग कर सतगुरु (राघा० प्रभाव)। २१. नि० ग्रमोलिक [ दा० तथा नि० में ऊपर की तीसरी तथा पाँचवीं पंक्तियाँ परस्पर स्थानांतरित]।

<sup>[</sup> ४७ ]

नि० सोरिट ७०, गु० मारू ११, शबे० (१) चिता० उप० ७४—
१. नि० में इसके पूर्व मांगों और गु० में 'मन' श्रतिरिक्त रूप से जुड़े हैं। २. शबे० नाम (राधा० ममाव)। ३-४. नि० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं। ४. शबे० लागी। ६. नि० या देहीं का गरब न करना। ७ नि० गरि जावेगी। म. नि० जब जम आवे बांधि चलावे तब तो कींन छुड़ावेगी। १. नि० में इनके स्थान पर : भाई मात पिता सुत बंधू निकट कोई निह आवेगी। १०. नि० तब कियी आपर्गी पावेगी। ११. नि० में इसके बाद अतिरिक्त : लख चौरासी जोनि मुगतिसी फिरि फिरि गोता खाबेगी। खेवट गुरु सूं मिलि किर रिहए सो लै पार लगावेगी॥ १२. नि० कहै कवीर एक रांम भजन सूं।

<sup>[</sup> ૭૪ ]

दा॰ बसंत १२ (दा२ में नहीं है), नि॰ बसंत १३, शबे॰ (२) चिता॰ ३१, शक॰ बसंत २— १. शक॰ तज तज रे भौरा कमल बास। २. दा॰ नि॰ हीं ज कहत तोसूं बार बार, शबे॰ चौज (उर्दृ मूल) करत (नागरी मूल) तहं बार बार। ३. शबे॰ तन बन फूले डारि डारि, शक॰ तै बन सोघेउ डाढ़ डाढ़। ९. दा॰ नि॰ में यह पंक्ति अगली के बाद है।

तें स्रनेक पृहुप का लियो है भोग<sup>४</sup>। सुख न भयौ तन<sup>६</sup> बढ़्यौ रोग ॥ २ ॥ दिनां॰ चारि के सुरंग फूल । तेहि लिख भंवरा रह्यौ भूल<sup>८</sup> ॥ ३ ॥ बनसपती जब लागे स्रागि<sup>९</sup> । तब भंवरां<sup>१०</sup> कहां जैहो भागि ॥ ४ ॥ पृहुप पुरानें गए सूख<sup>१९</sup> । तब भवंरोंह<sup>१२</sup> लागी स्रधिक भूख ॥ ४ ॥ उड़ि न सकत<sup>१३</sup> बल गयौ छूटि । तब भंवरी<sup>१९</sup> रोवे<sup>१४</sup> सीस कुटि ॥ ६ ॥ दह दिसि जोवे मधुपराइ<sup>१६</sup> । तब भंवरी लै चली<sup>१०</sup> सिर चढ़ाइ ॥ ७ ॥ कहैं कबीर मन कौ सुभाव<sup>९८</sup> । इक नांम बिना सब जम कौ दाव<sup>९९</sup> ॥ ६ ॥

[ ७६ ]

हंम तौ<sup>र</sup> एक एक करि जांनां<sup>२</sup>।

दोइ कहैं तिनहीं कों दोजग<sup>३</sup> जिन नाहिन पहिचांनां<sup>3</sup> ।। टेक ।।

एकै पवन एक ही पांनीं<sup>2</sup> एकै जोति समांनां<sup>6</sup>।

एकै खाक गढ़े सब भांड़ें<sup>9</sup> एकै कोंहरा सांनां<sup>5</sup>।। १।।

माया देखि कै जगत लुभांनां<sup>60</sup> काहे रे नर गरबांनां<sup>62</sup>।

कहै कबीर सुनौ भाई साधौ गुरु (हरि ?) के हाथि काहे न बिकांनां<sup>63</sup>।। २।।

[ ७७ ] चतुराई न चतुरभुज पद्ग्रै । जब लिंग मन माधौ न लगडग्रै<sup>१</sup> ॥ टेक ॥

### [ ७६ ]

दा० नि० गौड़ी ५४, नि० गौड़ी १८, शबे० (२) प्रेम २१-

५. शबे० वनस्पती का लिया है भोग। ६. दा० नि० तब (नागरी मृल)। ७. शबे० दिवस। द. दा० नि० तिनहिं देखि कहा रहा है भूल। ९. दा० नि० या बनस्पती में लागेगी आगा, शक० जब यह बन में लागे आगा। १०. दा० नि० मूरा (उन्हें मूल), शक० भीरी। ११. दा० नि० भए (हिन्दी मृल) सुक (राज० पंजाबी मूल)। १२. शक० भीरी। १३. दा० नि० उड़बी न जाइ। १४. शबे० भंवरा। १४. दा० नि० स्नी। १६. शबे० चहुं दिसि चितवे मुंडू पड़ाइ। १७. शबे० अव ले चल भंवरी। १८. शबे० ये मन के भाव। १९. दा० नि० रांम भगति बिन जम को दाव, शक० एक नांम भजे विन जनम वाद।

१. दा० नि० अव हम। २. दा० नि० एक एक किर जांनां। ३. शबं० दोइ कहे तेहि को दुविधा है। ४. शबं० जिन सतनाम न जाना। ४. नि० एक पवन पावक अरु पांनां ६. दा० नि० एक जोति संसारा। ७. शबं० इक मिट्टी के घड़ा गढ़ैला। ६. दा० नि० एक सिरजनहारा। ९. दा० नि० में इसके बाद अतिरिक्त—

जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटै अगिनि न काटै सोई। सब घटि अंतरित ही ब्यापक घरै सस्पै सोई॥ १०. दा० नि० माया मोहे अर्थ देखि करि। ११. दा० नि० काहे क् गरबाना। २२. दा० नि० निर्मास कछ नहिं ब्यापै कहे कबीर दिवाना।

<sup>[</sup> ७७ ]

दा४ गीड़ी ४१, नि० कनड़ी २, गु० गउड़ी ६— १. गु० रे जन मनु माधव सिउ लाईग्रै। चतुराई न चतुरसुज पाईग्रै।॥ २-३. दा० नि० में इन

क्या जपु क्या तपु क्या व्रत पूजा। जाकै रिदै (हिंदै ?) भाव है दूजा ॥१॥२ परिहरु लोभु ग्ररु लोकाचारु । परिहरु कांमु कोधु हंकारु ॥२॥३ करम करत बंधे ग्रहंमेउ । मिलि पाथर की करहीं सेउ ॥ ३ ॥ $^9$  कहै कबीर जौ रहै सुभाइ $^4$  । भोरै भाइ मिलै रघुराइ $^9$  ॥ ४ ॥  $^9$   $^9$   $^9$   $^9$ 

जौ पै<sup>१</sup> रसनां रांमु न किहबौ । तौ उपजत बिनसत भरमत<sup>२</sup> रिहबौ ।  $^3$ कंधिकाल सुिल कोइ न सोवै । राजारंकु दोऊ मिलि रोवे ।। १।। जस देखि ग्रै तरवर की छाया । प्रांन गएं कहु काकी माया ।। २।। जीवत कछू न किया प्रवांनां । मुएं १० मरम को काकर जांनां १।। ३।। हंसा सरवर १२ कंवल १३ सरीर । रांम रसांइन पिउ रे १३ कबीर ।। ४।।

[ ७६ ] लाज न मरहु कहहु घरु मेरा । $^{\circ}$ ग्रंत की बार नहीं कछु तेरा ॥ टेक ॥ $^{\circ}$ 

उन्ने निपन्ने निपन्नि सनाई । नैंनन देखत यह जगु जाई ॥ १ ॥ ३ बहुत जतन करि काया पाली । ४ मरती बार स्रिगित संग जाली । २ ॥ ३ चोस्रा चंदन मरदन॰ स्रंगा । सो तनु जलै काठ कै संगा ॥ ३ ॥ १ कहै ११ कही ११ कही ११ से मुन्ह रे गुनियां । बिनसैगौ रूपु देखै सभ दुनियां ॥ ४ ॥ १०

भीतिर कांम क्रोष मद माया। कहा वाहरि के घोए (नि० ध्याए ) काया॥ का सिवि सावि सखा (नि० साखा ) सिरि बांवै। का जल पैसि हुतासन सावै॥ ४. दा० नि० में यह पंकि भी नहीं है ब्रौर गु० में भी प्रक्षिप्त ही ज्ञात होती है। ४. गु० कहु कबीर भगति करि पाइञ्चा। ६. गु० भोते। ७. गु० रबुराइञ्चा।

दा० नि० गौड़ी १३१, नि० गौड़ी १३८, गु० गउड़ी ---

दोनों पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियाँ है-

१. दा१, दा२ तैं। २. गु० रोवत (पुन० तुल० त्रागे भिलि रोवै)। ३. दा० नि० में यह चौथां पंक्ति के वाद त्रौर गु० में पहली के पूर्व त्राती है। ४. ग्रंथकार (उर्दू मूल)। ४. गु. कवहिं। ६. गु० सोईहै। ७. गु० रोईहैं। ६. दा० नि० जैसी। ९. गु० लस जंती महि जीउ समाना। ११०. दा० नि० मुवा। ११. नि० मरम काहि का जांनां। १२. दा० नि० हंस सरोबर। १३. गु० काल। १४. दा० नि० पिवै।

दा॰ सोरिठ ३४, नि॰ सोरिठ ३३, गु॰ गउँ ही १९— १,२ दा॰ नि॰ कारिन कीन संवारे देहा। यह तन जिर विर हैं है खेहा॥ ३. दा॰ नि॰ में यह पंक्ति नहीं है। ४. दा॰ नि॰ बहुत जतन किर देहि मुख्याई। ४. दा॰ नि॰ अगिन देह में जंखुक खाई। ६. दा॰ नि॰ चरचत। ५. दा॰ नि॰ जरत। १. दा॰ नि॰ में इसके बाद अतिरिक्त: जा सिरि रिच रिच बांघत पागा। ता सिरि चंच संवारत कागा॥ (तुल् गु॰ गउँ ही ३४-१ तथा बी॰ ९९-३ जिहि सिरि रिच रिच बांघत पागा। सो सिरु चुंच संवारिह कागा॥)। १०. दा॰ नि॰ किह कवीर तन भूठा भाई। केवल रांम रह्यी ल्यों लाई। २१. गु॰ कहु (कह १)।

[50]

श्रव मन जागत रहु रे भाई। । गाफिल होइ के जनमु गंवायों है चोर मुसै घरु जाई।। टेक ।। घट चक्र की कीन्ह कोठरी अबस्तु श्रनूषु बिच पाई है।। कुंजी कुलफु प्रांन करि राखे करते बार न लाई ।। १।। पंच पहरुश्रा दर मिंह रहते तिनका नहीं पितश्रारा । चेत सुचेत चित्त होइ रहु तौ ले परगासु उजारा।। २।। नउ घर देखि जु कांमिनि भूली बस्तु श्रनूषु न पाई।। कहत कबोर नवे घर मुसे दसवें तत्त समाई।। ३।।

[ 58 ]

श्रपर्ने बिचारि श्रसवारी कीजै।<sup>३</sup> सहज कै पांवड़<sup>१</sup> पगु घरि लीजै <sup>२</sup>॥ टेक॥<sup>३</sup> दै सुहरा<sup>३</sup> लगाम पहिरावउं। सिकली<sup>४</sup> जीन गगन दोरावउं॥ चलु रे बैकुंठ<sup>६</sup> तुर्फाह<sup>३</sup> लै तारउं। हिचहि त प्रेम ताजनें मारउं<sup>९</sup>॥ २॥ कहत कबीर भले श्रसवारा<sup>१०</sup>। बेद कतेब तें रहिंह<sup>१६</sup> नियारा<sup>१२</sup>॥ ३॥

[ 50 ]

दा० गौड़ी २३, नि० गीड़ी २६, गु० गडड़ी ०२— १. दा० नि० मन रे जागत रहिए माई। १. गु० गाफलु (उटूं मृत )। १. दा० नि० बसत मति खोवं। ४ दा१ दा२ कनक। ४. गु० घट नेम करि कोठड़ी बोधी। ६. दा० नि० बस्त भाव है सोई। ७. दा० नि० ताला कूंची कुलफ (पुन०) के लागे उबहत बार न होई। ५. दा० नि० में यहाँ से ब्रागे की पंक्तियों का पाठ है—

पंच पहरुष्टा सोइ गए हैं बसतें जागन (नि० वसत जागवा) लागी। जुरा मरन ब्यापें कशुनांहीं गगन मंडल लै लागी॥ करत विचार मन ही मन उपजी नां कहीं गया न ब्राया। कहें कवीर संसासव छूटा रांग रतन धन पाया॥

[ विशेष यहाँ दा० तथा गु॰ दोनों के ही पाठों में कुछ श्रांतियाँ बात होती हैं। दा० नि॰ के पाठ से विपरीत अर्थ मकट होता है और गु॰ में भी कुछ संदिग्ध स्थल हैं (दे॰ ऊपर की पंक्ति कि तथा ७ में 'वस्तु अनुपु विचि पाई' और 'वस्तु अनुपु न पाई' में पुनरावृत्ति और पंक्ति ६ में 'परगासु' और 'उजारा' में पुनरावृत्ति ; अतः इस पद का पाठ पृण्तिया संतोषप्रद नहीं बन पाया है। ]

[ 58 ]

दा० नि० गौड़ी २४, नि० गौड़ी २९, गु० गउड़ी २१.—
१. दा० नि० पाइड़े । २. दा० नि० पांव जब दीजे । ३. गु० में यह पीक्तियाँ अगली के बाद हैं । ४. गु० देइ मुहार । ४. गु० सगलत (उर्दू मृल) । ६. दा० नि० चिल वैकुंठ । ७. दा० नि० तोहि । ५. गु० मे म के चाबुक मारजं (ममानार्थीकरका) । १०. दा० नि० जन कवीर औसा असवारा ।११. दा० नि० दुहु थैं ।१२. गु० निरारा (समान रूप से प्रहर्कीय) ।

[ 57 ]

रमइया<sup>१</sup> गुन गाइग्रै रे जातें र पाइग्रै परम निधांनु ।। टेक ।। र सुरगबासु न बांछिग्रै डिरग्रै न नरिक निवासु । होनां है सो होइहै<sup>४</sup> मनिंह<sup>६</sup> न कीजै ग्रासु ।। १ ।। क्या जप क्या तप संजनो न्क्या ब्रत क्या ग्रसनांन ।। १०० जब लिप १०० जुगित न जानिग्रै भाउ भगित भगवांन ।। २।। १०० संपे १३ देखि न हरिखिग्रै बिपित देखि नां रोइ । ज्यों संपे १३ त्यों बिपित है करता करे सो होइ १०० ।। ३ ।। १४० कहै १६ कबीर ग्रब जांनियां १०० संतन हिंदे मंभारि । जो सेवग सेवा करे ता संगि रमें मुरारि १९० ।। ४ ।। २००

[ 53 ]

मेरी मेरी करतां<sup>?</sup> जनम गयौ । जनम गयौ परि हरि न कह्यौ<sup>२</sup> ॥ टेक ॥ बारह बरस बालपन खोयौ<sup>३</sup> बीस बरस कछु तप न कियौ । तीस बरस तेंं रांम न सुमिरचौ<sup>छ</sup> फिरि पछितांनां<sup>४</sup> बिरिध भयौ ॥ १ ॥

### [ 57 ]

दा॰ गौड़ी १२१, नि॰ गौड़ी १२४, गु॰ गौड़ी ६३—. १. दा॰ नि॰ गोविंदा। २. दा॰ नि॰ तार्थ। ३. दा॰ नि॰ में इसके बाद अतिरिक्त—

> उंकारे ( नि॰ त्राकारे ) जग ऊपर्ज वीकारे जग जाह । त्रमहद बेन वजाइ करि रह्यों गगन मठ छाह ॥ भूठें जग हहकाइया रे क्या जीवण की त्रास । रांम रसाइंगा जिण पिया तिनकीं बहुरि न लागी रे पियास ॥ त्रप्र खिन जीवन भला भगवंत भगति सहेत । कोटि कलप जीवन झिथा नांहि न हरि सूंहेत ॥

८. दा० नि० सरग लोक। ४. दा० नि० हुंगा (राज०) था सो होइ रहा। ६. दा० नि० मनहुं। ७. दा० नि० भूठी आस। ६. दा० नि० संजमां। २. गु० इसनानु (उर्दू मुल)। १० दा० नि० क्या तारथ वत असनांन। ११. दा० नि० जो पै। १२. दा० नि० में इसके बाद अतिरिक्त: सुंनि मंडल में सोधि लै परम जोति परकास। तहंवां रूप न रेख है विन फूलिन फल्पो रे अकास॥ १३. दा० नि० संपति। १४. गु० विधने रिचआ सो होइ। १४. दा० नि० में यह दोनों पंक्तियाँ दूसरी पंक्ति के पूर्व आती हैं। १६. गु० किह। १७. दा० नि० हिर गुण गाइले। १० दा० नि० सत संगति रिदा सभारि। १०. गु० सेवक सो सेवा भले जिह घट वमै मुरारि। २०. गु० में पहली पंक्ति अपर की तीसरी पंक्ति के बाद आती है।

<sup>[</sup> 두૱ ]

दा॰ ब्रासावरी ४२, नि॰ ब्रासावरी ३७, गु॰ ब्रासा १४— १. गु॰ करते। २. गु॰ साइर सोखि भुजं बलइब्रो (कदाचित् उर्दू मूल 'भुजंग लइब्रो' का विकृत रूप)। ३. गु॰ बीते। ४. गु॰ तीस वरस कछु देव न पूजा। ४. गु॰ पछुताना।

सुले सरवरि<sup>६</sup> पालि बंधावै लूनें लेति<sup>9</sup> हिंठ बारि<sup>2</sup> करै। आयौ चोर तुरंगिंह<sup>9</sup> ले गयौ मोहड़ी<sup>90</sup> (?) राखत मुगध किरै ॥ २ ॥ सीस चरन कर कंपन लागे नैंन नीरु असराल बहे<sup>84</sup>। जिभ्या<sup>१२</sup> बचन सुध<sup>१३</sup> नींह निकसै तब सुकित की बात कहे<sup>83</sup>॥ ३ ॥<sup>84</sup> कहे<sup>84</sup> कबीर सुनहु रे संतौ धन संच्यौ कछु संगि न गयौ<sup>80</sup>। आई तलब गोपालराइ की माया मंदिर<sup>82</sup> छांड़ि चल्यौ ॥ ४ ॥<sup>83</sup>

[ द४ ] पूजहु रांम एक ही देवा<sup>९</sup>।

सांचा नांत्रणु (न्हांवन ?) गुर की सेवार ॥ टेक ॥ श्रंतिर मैल जेरे तीरथ न्हावै कि तिन बैंकुंठ न जांना । के लोक पतीनें कछ न होवै नांहीं रांम श्रयांनां ॥ १ ॥ जिल के मन्जिनि जे गित होवै कि तिन मित मेंडुक न्हावै श ॥ जैसे मेंडुक तैसे श्रोइ नर श किरि किर जोनीं श्रावे ॥ २ ॥ हिरदे श कठोर मरेश्व बानारिस नरक न बांच्या जाई । हिर का दान मरे जो मगहिरि तो सगली सेंन तराई श ॥ ३ ॥ दिवस न रैंनि के बेंदु निंह सासत न तहां बसे निरंकारा । कहैं श कबोर नर तिसिंह वियावहु के बावरिस्रा श संसारा ॥ ४ ॥ रूर

६. दा१ नि० तरबार ( उर्दू मूल )। ७. गु० ल्गा खंति । ८. गु० हथ बारि ( उर्दू मूल )। ९. दा१ तुरंग सुसि ले गयो, गु० तुरंतह ले गहुआ। १०. दा० नि० स० मोरा, गु० मरा [ उर्दू मूल 'मोहईं।' से दा० नि० स० मो 'मोरा' और फिर पश्चिमा प्रभाव के कारण गु० में 'मोरा' का समानार्थी 'मेरां' किया हुआ प्रतीत होता है। । ११. गु० नैनां ( उर्दू मूल ) नीं असार बहै। १२. गु० जिहवा। १३. दा२ सुबि, नि० सुब, गु० सुबु। १४. गु० तब रे घरम की आस करैं। १४. गु० में इसके बाद अतिरिक्तः हिर जींउ किया करैं लिब लावे लाहा हिर हिर नामु लींओ। गुर परसादी हिर धनु पाइओ अंते चल दिया नालि चलिओ। १६. गु० कहत। १७. गु० अनु धनु कहूओं ले न गहुओ। १८. दा० नि० स० मैं हां मंदिर। १९. गु० में इस पद की पहली पंक्ति तीसरी के बाद आर्ता है।

<sup>[ 58 ]</sup> 

दा० मेरू २१, नि० मेरू २०, गु० आसा ३७—
१. दा० नि० पूजह रांम निरंजन देवा। २. दा० नि० सित रांम सितगुर की सेवा। ३. दा० नि० सित रांम सितगुर की सेवा। ३. दा० नि० सित रांम सितगुर की सेवा। ३. दा० नि० माने में मेला। ४. गु० तिसु। ६. दा० नि० पाखंड किर किर जगत सुलांना। ७-८. दा० नि० में यह दोनों पंक्तियों ऊपर की पाँचवीं पंक्ति के बाद हैं। १. दा० नि० मंजि। १० दा० नि० होई। ११. दा० नि० मोंनां नित ही न्हावें। १२. दा० नि० जैसा मींनां तैसा नरा। १३. दा० नि० हिरदे। १४. नि० वसे। १४. गु० हिर का संतु मरे हाड़वें (१)। १६. दा० नि० तो सैन्या सकल तिराई। १७. दा० नि० पाठ पुरांन। १८. दा० नि० सुंभित। १९. गु० किह। २०. दा० नि० एक ही ध्वावी। २१. गु० नि० वावित्या। २२. गु० में पद की प्रथम पंक्ति तीसरी के बाद है।

[ ८४ ] मन रे संसार ग्रंध कुहेरा<sup>१</sup>।

सिरि प्रगटा जम का पेरा<sup>२</sup> ॥ टेक ॥<sup>३</sup>

बुत पूजि पूजि हिंदू मूए तुरुक मुए हज जाई ।।
जटा घारि घारि जोगी मूए तेरी गति किनहुं न पाई ।। १।।
कित पड़े पिंद किता मूए कापड़ी कै बारे जिल हो।
केस लूंचि लूंचि मुए बरितया इनमें किनहुं न पाई ।। २।।
घन संचंते राजा मूए गिंद के कंचन भारी।
बेद पड़े पिंद मूए हप देखि देखि नारी ।। ३।।
राम नाम बिनु सभै बिगूते देखहु निरिख सरीरा। १४।।
हिर के नाम बिनु किनि गति पाई कहै जुलाह १६ कबीरा।। ४।।

्र्ी द६] मन रे सरचौ न एकी काजा।

(तें) भज्यों १ न रघुपति २ राजा ।। टेक ।।
बेद पुरांन सभै अत सुनिकै करी करम की ग्रासा १ ।
काल ग्रसत सभ लोग सयानें उठि पंडित पें चले निरासा । १ ।।
बन खंड जाइ जोगु ४ तपु की न्हां कंद मूल चुनि ६ खाया ।
नादी बेदी सबदी सोनीं ७ जंम कै पटें लिखाया ।। २ ।।
भगति नारदी रिदै (हिंदै) न ग्राई काछि कूछि तनु दीनां । 5 राग रागिनीं डिंभ होइ बैठा उनि हिर पहिं क्या लीनां । 1 ।।

[ 5 % ]

दा० कैदारी १-, नि० कैदारी १९, गु० सोरिठ १—
१. गु० मन रे संसाठ ग्रंथ गहेरा ( उर्दू मूल ), दा० नि० रांम बिना संसार घंघ कुहेरा । २. गु० चहु दिस पसित्रों है जम जेवरा (तुकहीन) । ३. गु० में यह दोनों पंक्तियाँ चीथी पंक्ति के बाद हैं । १. दा० नि० दंब । १. गु० सिठ नाई [हिन्दू मी सिर नवाते हैं, ग्रतः श्रामक]। ६. गु० ग्रोइ के जारे ग्रोह तेरी गति दुहूं न पाई । ७. दा० नि० कवी कवीनें किवता मूए । ट. गु० कपड़ । १. दा० नि० केदारी । १०. गु० जटा घारि घारि जोगी मूए तेरी गति इनिंह न पाई विज्ञा कपड़ । १२. दा० नि० केदारी । १०. गु० वरा घारि घारि जोगी मूए तेरी गति इनिंह न पाई विज्ञ जपर की चौथी पंक्ति ] । ११. गु० दरखु संचि संचि राजे सूए । १२. दा० नि० ग्रुक्त विज्ञ हैं मूल्त ) । १३. दा० नि० स्प भूले मुई नारी । १२-१४. दा० नि० जे नर जोग जुगति किर जानें खोजे ग्राप सरीरा । तिनकूं मुकित का संसा नाहीं कहे जुलाह कवीरा ॥ [विचार-वैषम्य तुल्ल कपर की पंक्ति हो । १६. गु० उपदेसु ।

दा॰ नि॰ गु॰ सोरिट ३—

क दा॰ नि॰ तायं भक्यों। २. दा॰ जगपति। ३-४. दा॰ नि॰ बेद पुरांन सुंश्रित गुन पढ़ि
पढ़ि पढ़ि गुनि (पुन॰) मरम न पावा। संध्या गाइत्री ब्रह खट करमां तिन्यें दूरि बतावा॥
४. दा॰ नि॰ बहुत। ६. दा॰ नि॰ खनि। ७. दा॰ नि॰ ब्रह्म गियांनीं स्रिधिक धियांनीं।

पहरचौ<sup>१०</sup> काल सभै<sup>११</sup> जग ऊपिर माहि लिखे भ्रम<sup>१२</sup> ग्यांनों । कहै कबीर ते भए खालसै<sup>१३</sup> राम<sup>१३</sup> भगित जिन्ह<sup>१४</sup> जांनों ॥ ४॥<sup>१६</sup> ८७ ]

बंदे खोजु दिल हर रोज नां िकर परेसानों माहि ।

यहु जु दुनिया तिहरु मेला कोई दस्तगीरी नांहि ॥ टेक ॥ देव कतेव इफतरा भाई दिल का फिकरु न जाई ।

दुक दम करारी जड़ करहु हाजिर हजूर खुदाइ ॥ १ ॥
दरोगु पिंद पिंद खुसी होइ बेखबरु बादु बकाहि ।
हक सांच खिलक स्यांनें स्याम मूरित नांहि ।
स्रसमान स्यांनें लहंग दिरया गुसल करदन बूद । १ ॥
स्रसमान स्यांनें लहंग दिरया गुसल करदन बूद । १ ॥
स्रसमान प्यांनें लहंग दिया गुसल करदन बूद । १ ॥
स्रस्ताह पाकंपाक है सक करड़ जे दूसर होइ ।
कबीर करम करीम का यह करें जांनें सोइ ॥ ४ ॥ १९

[ ८८ ] बावरे तेंं<sup>‡</sup> ग्यांन बिचारु न पाया । बिरथा जनमु गंवाया<sup>२</sup> ॥ टेक ॥<sup>३</sup>

६-१. दा० नि० में इन पंक्तियों का पाठ है: रोजा किया निमाज गुजारी बंग दे लोग सुनावा। हिरदें कपट मिलै क्यूं सांहुं क्या हज काबे जावा॥ [किंत क्रमामिशक]। १० गु० परिक्रो। ११. दा० नि० सकल। १२. दा० सम (दा४ श्रम)। १३. गु० कडु कबंर जन भए खालसे। १४. गु० मेम। १४. गु० जिह (उर्दू मूल)। १६. गु० में इस पद की पहली पंक्ति तीसरी के बाद क्राती है।

दा॰ श्रासावरी ४६, नि॰ श्रासावरी ४०, गु॰ तिलंग १—
१. दा॰ नि॰ रे दिल खोजि दिलहर खोजि। २. दा॰ नि॰ परि। ३. दा१, दा२ महल
भाल श्रजीज श्रोरति, दा३ नि॰ सहज असल (नि॰ माल) श्रजीज है। ४. गु॰ में 'कोई' रुब्द
नहीं है। ४. दा॰ नि॰ में इसके बाद श्रतिरिक्तः पारां मुरादां काजियां मुलां श्रव दरवेस। कहां
श्री तुम किनि कीया श्रकिल है सब नेस॥ ६. दा॰ नि॰ कुरांनां कतेवां श्रस (नि॰ अस्व)
पढ़ि पिढ़ फिकरियां निह जाइ। ७. दा२ हाजरां सूर (उर्न् मूल), दा३ हाजिर हज्र्र। द. दा॰
नि॰ दरोग बिक बिक इहिं खुसियां। ९. दा॰ नि॰ वे श्रकिल बकिह पवाहि। १०. गु॰
सचु। ११. गु॰ खालकु। १२. दा१, दा२ कष्ट्र सच सूरित माहि, दा३ मैल मूरित (पंजाबां
मूल) माहि। १३-१४. तुल॰ दा॰ नि॰ श्रामावरी २४५-७, द यथा: श्रमांन म्यांनें लहेंग
दिखा तहां गुसल करदन बूद। किर फिकर रह (दा२ दद भालक जसम र उर्द् मूल) जहां स
तहां मीजृद। १४. गु॰ फकर (उर्द मूल), दा॰ नि॰ किरा। ३ वि॰ श्रलाह पाक
तूं नापाक कर्यं। १७. दा॰ नि॰ श्रव दूसरा निह कोइ। १८. दा॰ नि॰ करनीं। ९. गु॰ में
इस पद की प्रथम दो पंक्तियाँ चौथां पंक्ति के बाद श्राती हैं।

दा॰ ब्रासावरी २४,नि॰ ब्रासावरी २२, गु॰ स्ही ४— १. दा॰ नि॰जो में। २. दा॰ नि॰ तो में याँ ही जनम गंवाया। १. दा॰ नि॰ में इसके

थाके नैंन स्रवन सुनि थाके थाकी सुंदरि काया। जांमन मरनां ए दोइ थाके एक न थाकी में माया।। १।। तब लिंग प्रांनों तिसै सरेवहुं जब लिंग घट महिं सांसा। भगित जांउ पर भाव न जइयौ हिर कै चरन निवासा।। २।। १० जो जन जांनि भजिंह ग्रविगत कौ ११ तिनका कछू २ न नासा। कहै कबीर ते कबहुं न हार्राह १३ डालि जु जांनी हं पासा १४।। ३।। १४

भूठा लोग कहैं घर मेरा।

जा घर मांहीं रे भूला डोलैं सो घर नांहीं तेरा ।। टेक ।। हाथी घोड़ा बैल बाहनों पंग्रह किया घनेरा । विस्ती मांहि तें दियो खदेरा जंगल किएहु बसेरा ।। १ ।। घर कों खरच खबर नींह पठयों विवास की नहीं फेरा १ । विश्वी बाहर रे हरम महल मैं बीच विष्ति मियां का डेरा ।। २ ।। १ नी मन सूत ग्रक्कि नींह सुरक्तें जनिम जनिम उरभेरा । कहै कबीर एक रांम भजह रूप ज्यों सहज होइ सुरभेरा १ ।। ३ ।।

 $\begin{bmatrix} e^{-3} \end{bmatrix}$  तन धरि सुखिया को  $e^{3}$  न देखा  $e^{3}$  जो देखा हो  $e^{3}$  ।

बाद् श्रितिरक्तः यहु संसार हाट किर जानूं सब को विणजण श्राया। चेति सकी तौ चेतौ रे माई मृरिख मृत गंवाया॥ १. दा० नि० वैन भी श्राके। १. गु० जरा हाक दी सभ मित श्राकी (?) ६. गु० श्राकिसि। ७. दा० नि० चेति चेति मेरे मन चंचल। ८. गु० लै घटु जाइ (?)। ९. गु० जासी (राज० मृत्त)। १०. गु० में इसके वाद श्रातिरक्तः जिस कउ सबद बसावै श्रंतिर चूकै तिसिह पिश्रासा। हुकमें वृक्षे चउपिड़ खेतै मनु जिणि डालै पासा॥ [नुत्त० ऊपर की श्रंतिम पिकी। ११. दा० नि० जे जन जांनि जपैं जगजीवन। १२. दा० नि० ग्यांन। १३. गु० कहु कवीर ते जन कवहुं न हारिह। १४. दा० नि० जांनि रे ढारिह पासा। १४. गु० में उक्त पद की प्रथम दोनों पंक्तियाँ चीर्था पंक्ति के बाद श्राती हैं।

<sup>[</sup> दह] दा० ग्रासावरी ३७, नि० गौड़ी १६१, बी० ८४, बीम० २६—

रे. बी० भूला। २. बी० जा घरवा महं। ३. दा० नि० वोलै डोलै। १. दा० नि० तन।
४. दा० नि० हस्ती। ६. नि० बहल। ७. दा० नि० वाहनीं। द. दा० नि० में इसके परचात्
अतिरिक्तः बहुत बंध्या परिवार कुटव में कोई नहीं किस केरा। जीवत आखि मृदि किन देखी
संसार अंघ अधरा॥ ९. दा० मारि चलाया, नि० मारि उठायौ। १०. वी० गांठी वांधि खरच
निंह पठयौ। ११. दा० नि० आप न कीया फेरा। १२. दा० नि० मीतिर वीवी। १३. दा०
साज, नि० माल। १९. दा० नि० में इसके बाद अतिरिक्तः बाजी की बाजीगर जांने की बाजीगर
का चेरा। चेरा कबहुं उक्तिक नां देखै चेरा अधिक चितरा॥। १४. बी० कहिंह कबीर सुनहु हो
संतो। १६. बी० एह पद का करहु निवेरा, दा० बहुरि न होइगा फेरा। [पुन० तुल० पंकि
४ में 'बहुरि न कीन्हों फेरा']।

<sup>[</sup> ६० ]
नि॰ गौड़ी १३६, बी॰ ९१, शबे॰ चिता॰ उप॰ ३८—
१. बी॰ काहु । २. नि॰ देल्या । ३. नि॰ मिलिया । ४. नि॰ वै (पंजाबी मूल ), बी॰ वें

उदै अस्त की बात कहतु हों सब का किया विवेका हो रा टिका । घाटै बाटै सब जग दु खिया क्या किराती हो रा । हो रा सकदेव अचारज दुख के कारिन गरभ सों माया त्यागी हो रा । सा जोगी दु खिया जंगम दु खिया रे तपसी कों दुख दूनां हो रा । आसा त्रिसनां सब कों ब्यापै रे कोई महल न सूनां हो रा । रा । सांच कहों तो कोई न मांने रे भूठ कहा निंह जाई रे हो रा । व ।। सांच कहों तो कोई न मांने रे भूठ कहा निंह जाई रे हो रा । व ।। अवधू दु खिया भूपित दु खिया रे के दु खी बिपरीती र हो रा । व ।। अवधू दु खिया भूपित दु खिया संत सु खी मन जीती हो रा । रा । कहीं कवीर सकल जग दु खिया संत सु खी मन जीती हो रा । रा ।

[83]

<sup>4</sup>जतन बिनु मिरगिन खेत उजारे।<sup>२</sup>
टारे टरत नहीं निस बासुरि<sup>३</sup> बिडरत नांहिं बिडारे।। टेक ।।
ग्रपनें ग्रपनें रस के लोभी करतब<sup>3</sup> न्यारे न्यारे<sup>४</sup>।
ग्राति ग्रभिमांन बदत नींह काहू<sup>६</sup> बहुत लोग<sup>3</sup> पचि हारे<sup>5</sup>।। १।।
बुधि मेरी किरखी गुर मेरी बिभुका ग्रक्खिर दोइ रखवारे।<sup>3</sup>
कहैं कबीर ग्रब चरन देइहोँ<sup>4</sup> बेरियां भती<sup>43</sup> संभारे।। २।।<sup>42</sup>

नहीं है। ५. बी० ताकर करहु विवेका, नि० सबै बमेका कीया वै। ६. नि० हाटै बाटै, बी० बाटै वाटै। ७. बी० का। न. बी० सुक्राचारज। ९. बी० गरमिहि। १०. बी० जोगी जंगम तें ऋति दुखिया। ११. बी० सब घट ब्यापै। १२. वी० तौ सब जग स्वीभै। १३. नि० त्रिस्नां मैं (पुन० ऊपर की पंक्ति में ) सब लोई दुखिया तपति तपै सब कोई वै। १४. बी० कहाई कवीर तेई भौ दुखिया। १४. बी० जिन या चाल चलाई। १६. नि० ब्यतरीता (उर्दू मूल)। १७-१न. बी० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं।

<sup>[ 83 ]</sup> 

दा० नि० मलार १, शबे० ११) चिता० उप० न्ह तथा (२) चिता० ३, शक० प्रमाती १३—
१. शबे० में इसके पूर्व ख्रांतिरिक्त : ख्रोर मन मूरख खेतीवान । '२. शबे० में इसके बाद ख्रांतिरिक्तः पांच मिरण पच्चीस मिरणनी तामैं एक सिंगारे । शक० में भी यह ख्रांतिरिक्त पंक्ति उपर की तीमरी पंक्ति के पूर्व मिलती है । 
२. शबे० मारे मरें टरें नहिं टारे, शक० निस दिन चरत टरें नहिं टारे । १८ शबे० शक० चरत फिरें । १८ शबे० में इसके बाद ख्रांतिरिक्त : काम क्रोध दुइ सुख्य मिरण हैं नित उठि चरत सवारे । 
१. शबे० ख्रांत परचंड महा दुख दारुन, शक० मन ख्रांमिमान दवत नहीं काह कै । 
१० शबे० बेद शाख । 
१० शबे० में इसके बाद ख्रांतिरिक्त : धनुष बान लैं चवें उपर्यं मारा मगति किर मारा । १८ शबे० मत की बेड धर्म की खाई गुर का सबद रखवारा, शक० खुषि कर बेढ़ि सुरित कर टाटी गुरु के शब्द रखवारे । 
१० दा० नि० ख्रब खान न देहं । 
११ शबे० ख्रब की बेर । 
१२ शबे० में इसके मिजता जुलता एक पद खन्यत्र [दे० शबे० (२) चिता० २] भी मिलता है; किन्तु उपरा पाठ ख्रोन्नाकृत ख्रिक दर का है, ख्राः ख्रांच से उद्भव किया जा रहा है—

[ ٤3 ]

जियरा<sup>2</sup> जाहुगे<sup>2</sup> हंम<sup>3</sup> जांनीं<sup>9</sup> । श्रावैगी कोई लहरि लोभ की<sup>2</sup> बूड़ैगा<sup>4</sup> बिनु पांनीं ।। टेक ।। राज करंता राजा जाइगा रूप दिपंती रांनीं ।<sup>9</sup> जोग करंता जोगी जाइगा कथा सुनंता ग्यांनीं<sup>2</sup> ।। १ ।।<sup>9</sup> चंद जाइगा सूर जाइगा जाइगा पवन श्रौ पांनीं ।<sup>20</sup> कहै कबीर तेरा संत न जाइगा रांम भगति ठहरांनीं<sup>28</sup> ।। २ ।।

[ ٤3 ]

मन<sup>१</sup> बानियां<sup>२</sup> बांनि न छोड़ें । जाके घर मैं कुबुधि बिर्ग्यांगीं<sup>३</sup> (बनांनीं ?) पल पल मैं<sup>३</sup> चित चोरे<sup>४</sup> ॥टेका। जनम जनम को मारा वनियां<sup>६</sup> श्रजहूं पूर न तोले । कूर कपट की पासंग डारें<sup>९</sup> फूला फूला<sup>८</sup> डोले ॥ १॥<sup>९</sup>

जतन बिन मिरगन खेत उजाड़े।

पांच मिरग पच्चीस मिरगनी तिनमें तीन चितारे।

अपने अपने रस के भोगी चुगते न्यारेन्यारे॥

पांच डार सुवटन की आई उतरे खेत मक्तारे।

हा हा करत बाल ले भागे हारि रहे रखवारे॥

सुनियो रे हम कहत सबन को ऊँचे हांक हंकारे।

यह नर देह बहुरि निर्हे पैही काहे न करत संभारे॥

तन कर खेती मन कर बाड़ी मूल सुरत रखवारे।

इनन दान औ घ्यान घनुष करि क्यों निर्हे लेत संघारे॥

सार सबद बंदृक सुरित परि मारे तीन चितारे।

कहत कवीर सुनो भाई साघो उबरे खेत तिहारे॥

अवे० में दोनों पद दो विभिन्न आदशों से आये हुए ज्ञात होते हैं।

[ ६२ ]

नि॰ गौड़ी १६न, शबे॰ (१) चिता॰ उप॰ ६न्—
रै. नि॰ जीवड़ा। २. नि॰ जाहिगी। ३. नि॰ में। १. शबे॰ में इसके बाद ऋतिरिक्तः पांच तत्त को बनो है पिंजरा जामें बस्तु विरानी। ४. शबे॰ आवत जावत कोड न देखे। ६. शबे॰ हृबि गयौ। ७. शबे॰ राजा जैहें रानी जैहें और जैहें अभिमानी। ८. नि॰ जाइगा बड़ा बड़ा बढ़ा व्यानीं। ९. शबे॰ में इसके बाद अतिरिक्तः पाप पुन्न की हाट लगी है घरम दंड दरवानी। पांच सखो मिलि देखन आईं एक से एक सियानी। १०. नि॰ गंगा जाइगी जमुनां जाइगी जाका निरमल पांनीं। ११. शबे॰ कहें कबीर हिर मक्त न जैहें जिनकी मिति ठहरानी।

[ 83 ]

नि॰ आसावरी १८७, अबे॰ (१) चिता॰ उप॰ २४— १. नि॰ रे मन। २. नि॰ बांशियां। ३. शबे॰ घर में दुबिधा कुमति बनी है। ४. नि॰ छिन छिन मैं। ४. अबे॰ में यह पाँचवीं पंक्ति के बाद है। ६. नि॰ मारबी कुस्बी। ७. शबे॰ पासंग के अधिकारी लै लै। ८. अबे॰ भूला भूला (उर्दू मूल)। १. नि॰ में यह पंक्ति ऊपर पांच कुटुंबी महा हरांमीं $^{12}$  ग्रंफित में $^{12}$  बिख घोले  $11^{12}$  कहै कबीर सुनौं भाई साधी $^{12}$  कुटिल $^{12}$  गांठि नां खोले 11 २ 11

#### [88]

नांस (रांस ?) भजा सोइ जीता जग मैं।
नांस (रांस ?) भजा सोइ जीता रे ।। टेक ।।
हाथ सुविरनीं पेट कतरनीं पढ़े भागतत गीता रे ।
हिरदे सुद्ध किया निहं बोरे कहत सुनत दिन बीता रे ।। १ ।।
ध्यान देव की पूजा कीन्हों गुर (हिर ?) से रहा अमीता रे । ।
धन जोबन तेरा यहीं रहैगा अंत समय चिल रीता रे ।। २ ॥ ।
बांविरया बन मैं फंद रोप संग मैं किरै निजीता रे । ३ ।।
कहे कबीर काल यों सारे र जैसे स्निग कीं चीता र रे ।। ३ ।।

#### [ EX ]

श्रैती नगरिया मैं<sup>2</sup> केहि<sup>2</sup> विधि रहनां। नित उठि कर्नक<sup>3</sup> लगावै सहनां।। टेक ।। एकै कुवां<sup>3</sup> पांच पनिहारी।<sup>६</sup> एकै ल<sup>2</sup> भरें नौ नारी।। १।।<sup>9</sup> फि गया कुवां विनसि गई बारी।<sup>5</sup> बिलग भई<sup>3</sup> पांचौं पनिहारी।। २।।

का पाँचवीं पंक्ति के बाद है। १०. शबे० कुनवा बाके सकल हरामी। ११. नि० इंक्रित में। १२. शबे० में इसके बाद ख्रातिरिक्तः तुमहीं जल में तुमहीं धल में तुमहीं घट घट बोले। १३. शबे० कहें कबार वा सिख को (?) डरिए। १४. शबे० हिस्दे।

<sup>[</sup> ٤૪ ]

नि० सोरिठ =०, शबं० (१) दिता० उप० ७२—
१. नि० साधी रांस भज्या जे ज.ता । ते नर बिसुख फेर्र गोबिद सूं बाठ गांठि गया राता ॥
२. हिरदी । ३. नि० में पितियों के बात से 'रे' नहीं है। ४. नि० हिरदी। ४. नि० होत ।
६. नि० कबहूं। ७. नि० सुंगत किता दिन बीता। = -१. नि० में इन पंक्तियों के स्थान पर है: साहुकार सदा हिर सुनिर बिशाज मंडारे कीता। जासूं साहिब मदा सनसुखा बैकंठा तशां बदोता॥ १०. शबं० बाबरिया ने (१) बाबर डारी फेद जाल सब कीता रे (पंजाबी मूल)। ११. शबं० काल ब्राह स्वैहै। १२. नि० ज्यूं ब्रिया कुं चीता।

<sup>[ £</sup>X ]

नि० भैर ४२, शबे० (२) चिता० २६— १. नि० इस नगरी में। २. नि० किस। ३. तलब। ४. नि० एक कृबो। ४. नि० नेज (उर्दू सूल)। ६०, तुल० ग० गउड़ी १२-४ ययाः कृब्धटा एकृ पंच पनिहारी। टूटी लाजु भरै सतिहारी॥ ५. नि० टूटि गई नेज सूक गई बारी। १. नि० चली निरास।

कहै कबीर छांड़ि **मैं मेरा<sup>१०</sup>।** उठि गया हाकिम<sup>११</sup> लुटि गया डेरा ।। ३ ॥<sup>१२</sup>

[ ٤٤ ]

नांम (रांम ?) सुनिरि नर बावरै $^{8}$ । तोरी सदा न देहियां $^{3}$ रे $^{3}$ ॥ टेक ॥ $^{8}$ 

यह माया कहाँ काँन की काक संग लागी रें।
गुदरी सी उठि जाइगी चित चेति स्रभागी रें। १ ॥
सोनें की॰ लंका बनीं भइ धूर की धानीं रें। १ ॥
सोइ रावन की साहिबी<sup>१०</sup> छिन मांहि बिलानीं रे ॥ २ ॥
बारह जोजन के बिषे<sup>११</sup> चले<sup>१२</sup> छत्र की छिहियां<sup>१३</sup> रे ॥
सोइ जरिजोधन कहं गए मिलि माटी महियां रें<sup>१३</sup> ॥ ३ ॥
कहैं कबीर पुकारि के इहां कोइ न स्रपनां रे ।<sup>१६</sup>
यह जियरा चिल जाइगा जस रैंनि का सपनां रें<sup>१०</sup> ॥ ४ ॥

चित गयौ जुगिया बस्ती नगरियां। बहुरि न झाया दूजी वरियां॥
माटी की भीति पवन की कुपरिया। कुपरी जिर गई जोगी न जरिया॥
एकै कुवां पंच पनिहारी। एकै लेज भरें नव नारी॥ (इस स्थल से तुक-भिन्नता द्रष्टस्य)
निषट्या नीर सूखि गई वारी। विगसि चली पंचू पनिहारी॥
कहै कबीर में सरिन मुरिया। सोई सेऊं जिनि यहु जग धरिया॥ (तुक पुनः परिवर्तित)

## [ ٤٤ ]

नि० विलावल १८, श्रवे० (२) उप० २१—

१. नि० रे मन मृरिख बावरे। २. नि० देही। ३. नि० में पंक्तियों के श्रंत का 'रे' नहीं है।
१. नि० में इसके बाद श्रितिरेक्त : काई न सुमिरै श्रापनें राजा रांम सनेही। ४. नि० या माथा
काकी सगी ताकूं देखि ग्रवांनां। ६. नि० श्रंप चेति श्रयांनां। ७. नि० कंचन की।
५. नि० हुतीं। ९. नि० हैं गई पूल घांनीं। १०. नि० वो रावन वा साहिबी। ११. श्रवं० सोरह जोजन के मध्य में। १२. नि० चलते। १३. श्रवं० छोहीं। १४. श्रवं० सोह दुर्जाधन
मिलि गए मार्टा के मार्हीं। १४. श्रवं० में इसके बाद श्रितिरिक्त—

भवसागर में आइके कछु कियों न नेका रे। यह जियरा श्रनमोल है कौड़ी को ऐंका रे॥ [तुल॰ दा॰ नि॰ रांमकली २७-७, न तथा गु॰ विलावल ३-७, न यथा: जीवन श्रक्ति (गु॰ जरा जीवन) जोवन गया कछु किया न नीका। इहु हीरा (गु॰ जिग्ररा) निरमोल को कौड़ी लीग बीका॥] १६-१७. नि॰ या संसार कुसार है हिरे विन कोइ न अपना। कहै कवीर यूं जाइया ज्यूं रेनि का सुपनां॥ १८, नि॰ में उपर की दूसरी तथा तीसरी पंक्तियाँ सातवीं पंक्ति के बाद हैं।

१०. शबे० कहैं कबीर नाम बिन बेड़ा (तुकहीन)। ११. नि० साहिव। १२. इस पद की तीसरी, चौथी, पाँचवीं तथा छठी पंक्तियाँ दाइ, दाध, दाध में राग आसावरी के अन्तर्गत पद २ में मिलती हैं; िकन्तु शेष पंक्तियाँ नि० तथा शबे० से नितांत मिल्ल हैं और तुक तथा प्रसंग की दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं ज्ञात होतीं। वहाँ पूरे पद का पाठ इस प्रकार है—

बिखै बांचु हिर रांचु समभु मन बउरा रे ॥ टेक ॥ रै निरभै होइ न हिर भजे रे मन बउरा रे गहचौ न रे रांम हे जहाज ॥ रै तन धन सौं का गर्बसी मन बउरा रे भसम किरिम जाको साजु ॥ १ ॥ कालबूत की हिस्तिनी मन बउरा रे चित्र रच्यो जगदीस ॥ कांम ग्रंध रे गज बिस परै मन बउरा रे ग्रंकुस सिहयो सीस ॥ २ ॥ मरकट मूं डी रे ग्रंज की रे मन बउरा रे लीन्हीं हाथ रे पसारि ॥ छूटन की संसै परी रे मन बउरा रे नाचेउ घर घर बारि है ॥ ३ ॥ रे प्यों ललनीं से सुग्रदा गहचौ मन बउरा रे नाचा यह ब्यौहार । जैसा रंग कुसुंभ का मन बउरा रे त्यों पसरची पासार ॥ ४ ॥ रे नावनु रे (न्हांवन ?) कों तीरथ घने मन बउरा रे पूजन कों बहु देव ॥ कहै कबीर छूटन नहीं रे मन बउरा रे छूटन रे हिर की सेव ॥ ४ ॥

जाइ रे $^{2}$  दिन ही िन देहा । किर लै बौरी $^{2}$  रांम $^{3}$  सनेहा ॥ टेक ॥

बालापन गयौ जोबन<sup>े</sup> जासी । जरा मरन भौ संकट ग्रासी<sup>प</sup> ॥ १ ॥ पलटे केस नैंन जल छाया । मूरिख चेत बुढ़ापा ग्राया ॥ २ ॥ रांम कहत लज्जा क्यूं<sup>द</sup> कीजै । पल पल ग्राउ घटै तन छीजै ॥ ३ ॥

[ 03 ]

गु० गउड़ी ४७, बी० चांचर २—

र. बी० में इसके स्थान पर है: जारों जग का नेहरा मन बीरा हो जामें सोग संतापु समुक्त मन बीरा हो। र. बी० विसु पाना नल बृहिही। रे. बी० टेकहु। १८ बी० नाम। १८ बी० में यह १२वीं पंक्ति है। ६. गु० में यह पंक्ति नहीं है। १८ बी० में इसके पूर्व ब्रातिरिक्तः विना नेव का देवघरा मन बीरा हो बिन कहिंगल की ईट।। ८. गु० चलत (उर्दू मूल)। १८ गु० काम सु ब्राइ। १०. गु० मुसटी। ११. बी० स्वाद की। १२. बी० घर घर नाचेउ द्वार। १४. बी० में इसके वाद ब्रातिरिक्तः ऊंच नीच जानेउ नहीं मन बीरा हो घर घर खाएउ डांग ममुक्तु मन बीरा हो। १६. बी० ललनी। १० बी० सुवना। १८ बी० बी भरम विचार। १९. बी० में यह पंक्ति नहीं है, इसके बाद ब्रातिरिक्तः पढ़ें गुनें का कीजिए मन बैरा हो ब्रंत विलेया खाय समुक्त०। सूने घर का पाहुना मन बौरा हो ज्यौं ब्रावे त्यीं जाय समुक्त०। २०. बी० नहाने। २०. बी० छाड़ेहु।

<sup>[</sup> ٤٩ ]

दा० श्रासावरी ४१, नि० श्रासावरी ३६, स० ६०-२, शक० सायरी २०— १. शक० जारो में या। २. शक० बंदे। ३. शक० नाम। ४. शक० युवापन। ४. दाः संकृट श्राहमी। ६. शक० नहिं। ७. दाः एकै। ८. शक० नं इसके पश्चात् व्यतिरिक्तः

लज्जा कहै मैं जन की दासी । एक° हाथि मुदिगर दूजे हाथि पासी ॥ ४ ॥ कहै कबीर तिन सरवस हारचौ १० । रांम नांम जिन सनहुं ११ विसारचौ । १ ॥

(९) काल <u>'</u>\_{ €€ ]

क्या<sup>१</sup> मार्गौं किछु<sup>ँ</sup> थिर न रहाई । देखत नैंन चला<sup>२</sup> जग जाई ।। टेक ।।

इक लख पूत सवा लख नाती । तिहि<sup>३</sup> रावन घर दिश्रा न बाती ।। १ ।। लंका सा कोट समुंद<sup>2</sup> सी खाई । तिहि<sup>३</sup> रावन की खबरि न पाई ।। २ ॥  $^{9}$  श्रावत संग न जात संगाती । कहा भयौ दिरि बांघे हाथी ।। ३ ॥  $^{9}$  कहै कबीर ग्रंत की बारी । हाथ भारि जैसैं चला जुवारी ।।

[ १०० ] चारि दिन ग्रपनीं नौबति चले बजाइ<sup>२</sup> । उतार्ने खटिया गड़िले मटिया<sup>२</sup> संगि न कछु लै जाइ<sup>३</sup> ।। टेक ।।

माया कहें में ब्रबला बलिया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कुलिया॥ ९. शर्क० जिन। १०. दा० नि० तिनहूं सब हारबी। ११. शरू० मन से।

[33]

दा॰ गौड़ी ९८, नि॰ गौड़ी ११२, शबे॰ (१) चिता बिप ६४, गु॰ ब्रासा २१-१, २,३ तथा भैरड २-३, ४, शक॰ सायरी १९—

१. दा० नि० का। २. दा० नि० चल्या। ३. शबे० शक० जा, दा० नि० ता। ४. शक० शबे० समुद्रः ४. गु०ु घर। ६. शक० तथा शो० में इसके बाद की च्रतिरिक्त पंक्तियाँ—

सोने के महल रूपे के छाजा। छोड़ि चले नगरी के राजा॥

कोइ करें में हल कोई करें टाटी। उड़ि जाय हंस पड़ी रहें माटी॥
७-- गु॰ आसा २१ में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं, प्रत्युत भैरउ राग के अंतर्गत दूसरे पद से
मिलती हैं। आसा २१ में अतिरिक्त पंक्तियों का पाठ है—

चंद सुरज जाकें तपत रसोई। वैसंतरु जाकें कपरे घोई ॥१॥ गुरमति रामें नामि वसाई। ग्रसियरु रहें न कतहूं जाई॥ कहत कवीर सुनहु रे लोई। राम नाम विनु सुकति न होई॥

मथम पंक्ति के लिए तुलनीय : जायसी, पदमावत २६६-२ : सूरज जेहि के तपे रसोई । वैसंतरु निति घोती घोई ॥ १. शबे० दल । १०. तुल० गु० भैरउ २-२ यथा : ब्रावत संग न जात संगाती । कहा महन्रो दिर बांचे हाथी ॥ तथा बी० १९-४ यथा : ब्रावत संग न जात संघाती । काह मए दल बांचल हाथी ॥ ११. तुल० गु० भैरउ २-४ यथा : कहि कवीर किछु गुन बीचारि । चनै जुआरी दुइ हथ मारि ॥

[ 800 ]

दा॰ केदारी १६, नि॰ केदारा १७, स॰ ६=, १ गु॰ केदारा ६, शबे॰ (२ विता॰ ५— १. दा॰ नि॰ स॰ प्रांशों लाल ग्रोसर चल्यो रे बजाइ। २. दा॰ नि॰ स॰ मुठी एक मटिया मुठी एक कठिया, गु॰ इतनकु स्टीग्रा गठीग्रा मटीया। ३. दा॰ नि॰ स॰ संगि काहु कै देहरी बैठी मेहरी रोवै<sup>9</sup> द्वारै<sup>४</sup> लिंग सगी साइ। मरहट<sup>६</sup> लौं सब लोग कुटुंब मिलिं<sup>9</sup> हंस ग्रकेला<sup>-</sup> जाइ।। १।। वहि सुत वहि बित वहि पुर पाटन<sup>9</sup> बहुरि न देखे<sup>9,9</sup> ग्राइ। कहत कबीर भजन बिन बंदे<sup>9,9</sup> जनम ग्रकारथ जाइ।। २।।

[ 808]

तार्ते सेइए नाराइनां ।

रसनां रांस नांम हिनु जाकै कहा करै जमनां ।। टेक ।। जौ तुम्ह पंडित ग्रागम जानों बिद्या ब्याकरनां । है तंत मंत सब ग्रौखिंघ जानों ग्रंति तऊ मरनां ।। है ।। राज पाट ग्रं ग्रंद छत्र सिंघासन बहु सुंदरि रमनां । पांन कपूर सुवासिक चंदन ग्रंति तऊ मरनां ।। हे ।। जोगी जती तथी संन्यासी बहु तीरिथ भ्रमनां । है ।। लंचित मुंडित मीनि जटाधर ग्रंति तऊ मरनां ।। हे ।। है सोचि बिचारि सबै जग देखां कहूं न ऊबरनां । कहै कबीर सरनाई ग्रायौ है मिट जनम है मरनां ।। हे ।।

[ १०२ ]

हुसल खेम<sup>8</sup> ग्ररू<sup>२</sup> सही सलामित ए दोइ काकौँ दीन्हां रे<sup>३</sup>। ग्रावत जात दुहुधां पूटे सरव तत्त्र हिर लीन्हां रे ।। टेक ।।  $^{5}$ 

१०१

न जाइ। १. दा१ दा२ देहरी लिंग तेर्रा मेहरी सर्गा रे, दा३ नि० देहर्ला लग तेर्रा सर्गा रे सहेर्ला।
१. दा० नि० स० फलसा। ६. शबे० सरघट। ७. दा१ दा२ सब लोग कुटुंबी, दा३
दा१ सब लोग सगी है, नि० सगो लोग कुटुंबी। ८. दा० अकेली, नि० एकली, गु० इकेला
(उर्दू मूल)। ९. दा० नि० स० कहां वै लोग कहां पुर पहना। १० दा० नि० स० मिलिबी।
११. दा१ कहै कबीर जगन ॥ सजन बिनु, दा३, दा१ नि० स० कहै कबीर राजा रांम भजन बिनु,
गु० कहतु कबीर राम की न सिमरहु।

दा० त्रासावरी ४७, नि० त्रासावरी ४२, गु० त्रासा ४, स० ६८-४—
१, गु० ताते सेवीत्रले रामना। २. दा० नि० स० प्रमृ मेरी दीन द्याल द्या करगा।
३. गु० त्रागम निरगम जोतिक जानहि बहु बहु बित्राकरना। ४. गु० तंत्र मंत्र। ४. गु० राज भोग। ६. दा० नि० स० सिवासन त्रासन (पुन०)। ७. दा० नि० स० चंदन चीर कपूर बिराजत (दा२ बिराजित)। ८. गु० लुंजित मुंजित (उर्दे मृल)। ९-१०. गु० में यह दोनों पंक्तियाँ पद के त्रारम्भ में ही त्राती हैं। ११. गु० बेद पुरान सिव्रित सभ खोंते।
१२. गु० कहु कवीर इउ रामहि जंपउ। १३. दा१ जोमन।

१०२

सुर नर मुनि जिति पीर स्रविलया मीरां पैदा कीन्हां रे। कोटिक भए कहां लिंग बरनौं सभिनि पयांनां दीन्हां रे । १॥ धरती ११ पवन स्रकास जाहिंगे १२ चंद जाहिंगे १२ सूरा रे। हंम नांहीं तुम्ह नांहीं रे भाई रहै रांम भरपूरा रे १॥ २॥ कुसलींह कुसल करत १४ जग खीनां १४ पड़ै काल भै पासी रे १६॥ कहै कबीर सबै जग बिनसै १७ रहै रांम स्रविनासी रे॥ ३॥

[ १०३ ]

्रको न<sup>१</sup> मुवः<sup>२</sup> कहु पंडित जनां । सो समुभाइ कहहु मोहि सनां<sup>३</sup> ।। टेक ।।

<sup>8</sup>मूए ब्रह्मा बिस्तु महेसा । पारवती सुत मुए गनेसा ।। मूए चंद मुए रिव सेसा । मुए हतुमत<sup>प्र</sup> जिन्हि बांधल सेता<sup>द</sup> ।। १ ।। मूए कृश्न मुए करतारा । एक न मुवा जो सिरजनहारा ।। कहै कबीर मुवा निह सोई । जाकै स्रावागवन न होई ।। २ ।।

[808]

काया बौरी, चलत प्रांन काहे रोई  $^{\circ}$ । कहत हं स $^{\circ}$  सुन काया बौरी मोर तोर  $^{\circ}$  संग न होई  $^{\lor}$ ।। टेक ।।

मोह मद में पीया मुगघ कहै यहु मेरी रे। दिवस चारि भर्ल मन रंजे यहु नांहीं किस केरी रे॥
७. दा॰ नि॰ स॰ जन। प्रवा॰ कहं लीं (वीम॰ कहां लिंग) गर्नी अनंत कोटि लौं। ९. बी॰
सकल। १० बी॰ कीन्हों हो (वी॰ में प्रत्येक पंक्ति के अंत में 'हों')। ११. बी॰ पानी।
१२. दा॰ नि॰ स॰ जाइगा। १३. बी॰ ए भी जाहिंगे वो भी जाहिंगे परत न काहु को पूरा हो।
१४. बी॰ कहत। १४. बी॰ विनसै (पुन॰ दे॰ अगली पंक्ति का प्रथम चरणा)। १६. बी॰
कुसल काल की फांसी हो। १७. बी॰ सारी दुनिया विनसै। १८. बी॰ रहल।

#### [ १०३]

दा॰ गौड़ी ४४, नि॰ गौड़ा ४९, बी० ४४, बीम० ६३—
र. दा॰ नि॰ कौन ( उर्दू मुल ), बीम० कौना । २. दा॰ नि॰ मरै । ३. दा॰ नि॰ हम सना, बीम॰ मोहि स्याना । ४. दा॰ नि॰ में इसके आगे की पंक्तियाँ नहीं मिलतीं, इनके स्थान पर अन्य दो पंक्तियाँ हैं—

माटो माटी रही समाइ। पवनै पवन लिया संगि लाइ॥ कहै कबीर सुनि पंडित गुर्नी। रूप मुवा सब देखै दुर्नी॥ ४. बीम० हलिवत। १. बीम० सरसेता।

[ १०४ ]

नि॰ बिहंगहौ १३, शबे॰ (२) चिता॰ १४, शक॰ हंसावली ४—
१. दा॰ नि॰ चलत प्रांन क्यं रोई रे काया। २. नि॰ तथा शक॰ में इसके बाद अतिरिक्त : तुम तो हंस गवन किया घर कृं हम कृं चल्या विगोई। (नि॰ में अतिरिक्त : परम हंस चलत प्रांन यं रोई। । ३. शबे॰ प्रान (पुन॰ तुल॰ प्रथम पंक्ति)। ४. नि॰ हम तुम। ४. शबे॰ [ १ox ]

संतौ ई<sup>१</sup> मुरदन कै<sup>२</sup> गांउं। तन घरि कोई रहन न पावै काकौ ली नै नांउं<sup>३</sup>।। टेक ।।

पीर मुवा<sup>8</sup> पैगंबर मूवा<sup>8</sup> मूवा<sup>8</sup> जिंदा जोगी<sup>6</sup>।
राजा मूवा<sup>8</sup> परजा मूवा<sup>8</sup> मूवा<sup>8</sup> बैंद ग्रौ रोगी।। १।।
चंदौ मिरहै सुरजौ मिरहै मिरहै धरिन ग्रकासा।<sup>9</sup>
चौदह भुवन चौधरी मिरहै<sup>5</sup> काकी धिरग्रै ग्रासा<sup>8</sup>।। २।।
नौ ह मूवा<sup>8</sup> दस ह मूवा<sup>8</sup> मूवा<sup>8</sup> सहस ग्रठासी।
तैंतिस<sup>8</sup> कोटि देवता मूप्<sup>8</sup> परे<sup>8</sup> काल की पासी।। ३।।
एकिंह जोति सकल घट ब्यापक<sup>88</sup> दूजा तत्त न होई। <sup>82</sup>
कहै कबीर सुनौ रे संतो<sup>83</sup> भटिक मरे<sup>88</sup> जिन कोई। ४।।

में यह यथा चौथी पंक्ति, इसके बाद श्रातिरिक्तः तोहि अस मित्र बहुत हम त्यागा संग न लीन्हों कोई। उसर खेत के कुसा मंगाए चांचर चंबर के पानी। जीवत ब्रह्म को कोई न पुजे सुरदा के मेहमानी॥ ६. नि० हे काया तुम्हरे संग में बहुत सुख कीन्हा, श्रक० तोहरें संग बहुत सुख कैली। ७. नि० नित प्रति। ५. नि० यौ। ९. नि० जाइगा। १०. नि० लेगा। ११-१२. शबे० में यह दोनों पंक्तियाँ पहली के बाद श्राती हैं। १२. शक० में इसके पश्चात : हंस कहे सुन काया बौरी मोहि तोहिं संग न होई। तोहि श्रम कोटि मोहबती छांड़ल संग न चिलहे कोई॥ (तुल० शबे० की श्रातिरिक्त पंक्ति)। १३. नि० ब्रह्मा विश्त महेश श्रादि दे। १४. शबे० होई। १४. शबे० जो जो जनम लियो बसुधा में। १६. नि० रहांमा। १७. नि० पाप पुन्निन मेरै चलै संघाती। १८. शबे० श्रमिश्रंतर की गति। १९. शबे० जानत।

<sup>[</sup> १०x ]

नि० श्रासावरी ६४, शबे० (२) चिता० १२—
१. नि० ची। २. नि० मुरदी का। ३. शबे० में ४६ पंक्ति नहीं है। ४. शबे० मरे। ४. शबं० मरेगे। ६. नि० मोगी। ७. नि० चंद मी जाहिंगे सूर जाहिंगे जाहिंगे परिन श्रकासा। ६. नि० मोगी। ७. नि० चंद मी जाहिंगे सूर जाहिंगे जाहिंगे परिन श्रकासा। ६०. शबे० परिने। १. शबे० नाम श्रनाम रहे जो सद्धी। १२. नि० श्रीर न दुतिया लोई। १३. नि० सुनौ रे संतौ। ११. नि० मरिम पड़ी। १४. नि० में ऊपर की ज्वीं तथा न्वीं पंक्तियाँ तीसगी चौथी के स्थान पर श्राती है।

# (१०) भगति सजेवनि [१०६]

हंम न मरें मरिहै संसारा। हंमकों मिला जिम्रावनहारा<sup>र</sup> ॥ टेक ॥

ेसाकत मर्राहं संत जन जीर्वाह । भरि भरि रांम रसांइन पीर्वाह ॥ १॥ ३ <sup>४</sup>हरि मरिहै तौ हंमहूं मरिहैं । हरि न मरै हंम काहे कौ मरिहैं ॥ २॥ ४ कहै कबीर मन मर्नाह मिलावा । श्रमर भए सुखसागर पावा ॥ ३॥ <sup>६</sup>

#### [ १०७ ]

म्रब हंम<sup>१</sup> सकल<sup>२</sup> कुसल करि मांनां। सांति<sup>३</sup> भई जब<sup>३</sup> गोबिंद जांनां।। टेक ।।

तन मिंह होती कोटि उपाधि । उलिट भई सुख सहज समाधि ।। १ ।। जम तैं इजिट भया है रांम । दुख बिनसे इख किया बिसरांम ।। २ ।। १ वैदी उलिट भए हैं मीता । साकत उलिट सजन १० भए चीता ।। ३ ।। १ श्री स्त्रापा जांनि उलिट से स्राप $^{23}$ । तौ निंह ब्यापै तीन्यूं ताप १४ ।। स्रव मन उलिट सनातन हूवा । तब जांनां जब १४ जीवत मूवा ।। १ ।। कहै कबीर सुख सहिज समाव उं १६ । स्राप न उर उं न स्रोर उराव उं १६ ।।

[ १०६ ]

दा॰ गौड़ां ४३, नि॰ गोड़ां ४७, स० ६९-२, गु॰ गउड़ी १२-२ तथा १३-४-१. तुल॰ गु॰ १२-२ यथा : में न मरडं मिरवो संपारा । अब मोहिं मिलिओ है जीआवनहारा। [किन्तु वहाँ शेष पंक्तियों से असंबद्ध ]। २. दा॰ नि॰ स॰ में इसके पूर्व अतिरिक्त :
अब न मर्रों मर नें मन मांनां । तेई मए जिनि रांम न जांनां ॥ दा४ गौड़ी २१-१ में इस पंक्ति
की पुनरावृति, यथा : अब कैसे मरूं मरन मन मानत । मिर जाते तो राम न जानत ॥ दा४ का
यह पद गु॰ में भी गउड़ी २० में मिलता है जहाँ इस पंक्ति का पाठ है : अब कैसे मरडं मरनि
मनु मानिआ। मिर मिर जाते जिन राम न जानिआ। ३. तुल॰ गु॰ १२-४ यथा : साकत मरिहं
संत सिभ जीविहिं। राम रसाइनु रसना पीविहिं। ४. तुल॰ सासी० १७-१-३ (पाठ वही):
किंतु सामी॰ में यह प्रक्षिप्त पांतस्य शोध या मार्जिनैलिया ज्ञात होती है, क्योंकि साखी में दोहें
के समान दो पंक्तियाँ होती है और यहाँ केवल एक पंक्ति मिलती है। ४-६, गु॰ में यह दोनों
पंक्तियाँ नहीं मिलतीं।

[ १०७ ]

दा॰ गौड़ी १४, नि॰ गु॰ गौड़ी १७, स० ६९-१-१. गु॰ मोहि । २. गु॰ सरव। २. दा॰ नि॰ स॰ स्वांति। ४. दा॰ तव। ४. दा॰ नि॰ स॰ मैं। ६. दा॰ वें। ७. गु॰ भए। - दा॰ नि॰ स॰ विसरवा। ९. दा३ तथा नि॰ में यह पंकि ऊपर की पंक्ति से पूर्व आती हैं। १०. गु॰ सुजन। ११-१२. गु॰ में यह दोनों पंक्तियाँ ऊपर की पहली पंक्ति के पूर्व आती हैं। १३. गु॰ आपु पछाने आपे आप। १४ गु॰ रोगु निवसी तीनी ताप। १४. दा॰ नि॰ स॰ तव हम जानां। १६. दा॰ नि॰ समाऊं—हराऊं।

पद: ग्रनभई भेद बांनीं

# (११) अनभई भेद बांनीं [१०८]

श्रवधू सो जोगी गुर मेरा।
जो या पद का करें निबेरा।। टेक ॥
तरवर एक पेड़ रें [ पींड ? ] बिन ठाढ़ा बिन फूलां फल लागा।
साखा पत्र कछू रें नींह वाक श्रव्य गगन मुख वागा ।। १ ॥ १
पग बिनु निरित करां बिनु बाजा जिम्या हींनां गावै ।
गावनहार के रूप न रेखा सतगुर होइ लखावै ।। २ ॥ १०
पंखी ११ का खोज मींन का मारग कहै कबीर बिचारी १२ ॥
श्रमरंपार पार परसोतम वा १३ मूरित १९ की बिलहारी।। ३ ॥

[308]

मैं सासुरे<sup>१</sup> पिय गौंहनि<sup>२</sup> स्राई ।<sup>३</sup> साई संगि साघ नहिं पूजी<sup>8</sup> गयौ जोबन सुपिनैं<sup>४</sup> की नःंईं ।। टेक।।

# [ १०= ]

> गगन भडल में उर्थ सुख कुड्यां जहां ऋमां को बासा। सगुरा होइ सो भर भर पार्व निगुरा जाइ निरासा॥ सुन्न सिखर पर गइया त्रियाना धरता छोर जमाया। माखन रहा सोसंतन खाया छाछ जगत भरमाया॥

तुल० गोरख-वानी, सवदी २२ यथाः गगन महल में जंबा कृवां तहां अंगत का बासा। सगुरा होंडू सु भिर भिर पांचे निगुरा जाइ पियासा॥ तथा सबदा १९३: गिगन महल में गाइ वियाई कागद दहा जमाया। छाछि फाहि पिंडता पांची सियां माषण खाया॥ ११. बा० शबे० पंछी। १२. बा० शबे० कहाँह कवार दोंड भारा। १३. बा० वां हा। १९. नि० सूरी (हिन्दी मूल)। यह पद यत्किवित पाठांतर के साथ आनंद्यन नामक एक जन कवि के नाम से भा भिलता है। पाठ के लिए दे० 'सतवाणां' (जयपुर से प्रकाशित एक मासिक पत्र) वष र अंक २ में आ अगरचंद नाहटा द्वारा उद्धृत अंश (पृ० २४-२४)। नाहटा जा का कथन है कि यह पद आनंद्यन के नाम से 'पुरानी प्रतियों' में नहीं भिलता, अतः 'पांछे से ही' किसा ने उसे आनंद्यन के नाम से प्रचारित किया है।

[308]

दा० त्रासावरी २४, नि० त्रासावरी २४, स० ७०-२६, बी० ४४, अबे० (१) चिता० १२--१. दा० सासने (हिन्दी मृल)। २. दा२ गौहरि, दा४ गौहंम (दोनों हिन्दा मूल)। ३. बी० पांच जनां मिलि मंडप छायो तीनि जनां मिलि लगन लिखाई । सिखी सहेली मंगल गावें सुख दुख मार्थें हलदि चढ़ाई ।। १।। नांनां रंगें भांविर केरी गांठि जोरि बाबै पितयाई । पूरि सुहाग भयो बितु दूलह र चौकै रांड भई संग सांई । २॥ ग्रपनें पुरिख मुख कबहूं न देख्यो । सिता होत समभी समभाई । कहै कबीर हों सर र रिच मिरहों । ३॥ विके सिता होत समभी समभाई ।

[ ११० ]

मैं<sup>2</sup> कातौं हजारी (?) क सूत<sup>२</sup> ।

चरखुला<sup>३</sup> जिनि जरे<sup>3</sup> ।। टेक ।।

जल जाई थल ऊपनीं<sup>2</sup> ग्राई नगर मैं ग्राप<sup>६</sup> ।

एक ग्रचंभौ देखिया बिटिया ब्याही° बाप ।। १ ।।<sup>5</sup>

बाबुल मेरा<sup>2</sup> ब्याह करि<sup>2</sup> बर ऊतिम<sup>2</sup> लै ग्राइ<sup>2</sup> ।

जब लग बर पावै<sup>23</sup> नहीं<sup>23</sup> तब लग तूंही ब्याहि<sup>24</sup> ।। २ ।।<sup>26</sup>

श्वे० साई के संग सासुर आई। १. बी० श्वे० संग न सूती स्वाद निहं मानी (श्वे० जान्यी)।
५. बी० सपने। ६. बी० श्वे० जना चारि मिल लगन सोषायो जना पांच मिलि मंडप
छायों। ७. बी० सहलेरी। ६. श्वे० हरदी। १. बोभ० चढ़ावहि। १०. बी० श्वे० नाना
रूप पर्रा मन भांवरि। ११. दा० नि० वावें पतिताई (उर्दू मृल ), वी० भाई पतियाई, श्वे०
भइ पति की आई। १२. बी० श्वे० आर्वा दें लें चलो सुवायिन (वीभ० सोग्रामीनी)
१३. दा० नि० स० चौक के रंगि घरवो सगौ माई। १९. बी० श्वे० भयो विवाह चली विन
दूलह (तुल० ऊपर: पूरि सुहाग भयौ विन दृलह)। १४. वी० श्वे० वाट जात समधी
समुक्ताई। १६. दा२ दा३ नि० सल १७. बी० श्वे० कहै कवीर हम गवने जहुँदै
१८. दा० नि० स० तिरूं, वी० श्वे० तरव। १९. बीभ० वजैवै।

दा० गौड़ी १२, नि० गौडी १४, बी० ६=, शबे० ( र ) मिश्रित ४---१. दा० नि० स० में इसके पूर्व की अतिरिक्त पंक्ति: चरखा जिनि जरे, बी० में अतिरिक्त: जो चरला जरि जाय बढेया ना मरै [ पुनरुक्ति-तल० बी० पंक्ति ९ में : एक न मरै बढाय ]। २. दा० नि॰ स॰ हजरी का सत, बी॰ सूत हजार [ 'हजारी' शब्द किसी प्रति में नहीं मिलता, किन्तु 'हजरी' अथवा 'हजार' उक्त प्रसंग में निरर्थक हैं और 'हजारी' के ही विकृत रूप ज्ञात होते हैं। अत्यंत बारीक वस्त्र या सूत के लिए 'हजारी' विशेषण का प्रयोग मिलता है-तुल० दा० साखी २८-१३-१: भगति हजारी कापड़ा तामें मल न समाइ ॥ तथा नि० त्रासावरी ७७-१: रेहटौ म्हारी अजब फिरैराजा रांम तलां कतवारी तूं काते काते सूत हजारी है। अथवा वखना पद ७६-१: काति बहुडिया सूत हजारी। तकुला को बल काठ्यी गुरु सतघारी-वखना-वाग्री पृ० ९९ । ]। २. दा० नि० स० चरखाः ४. शबे० चरखे का सिरजनहार बढ़ै या इक ना मरै ( शबे० की पंक्ति ७ में पुनरावृत्ति)। ४. दार दार ऊपजी। ६. बी० प्रथमिंह नगर पहुंचते परिगी सोक संताप। ७. बी० ब्याहल ) बीम० ब्याही), दा० नि० स० जायौ। 🕒 इ. शबे० में यह और इसके ऊपर ९. बी० बाबा मोर। १०. बी० कराव, शबे० करा दो। की एक पंक्ति नहीं है। ११. दा२ स० बर उत्यम, दा३ नि० बर ऊंचेरी, बी> ग्रच्छा वर्राह, शबे० ग्रनजाना बर। १२. दा० नि० स० लै चाहि, बी० तकाय। १३. दा२ नि० पाऊं। १४. बी० जौलौं ग्रच्छा बर ना मिलै, अबे० अनजाया वर ना मिले। १४. शबे० तोहि से मेरा ब्याह। १६. शबे० में समधी<sup>२७</sup> कै घरि लमधी<sup>२८</sup> स्राए स्राए<sup>२२</sup> बहू कै भाइ। चूल्है स्रिगिनि बुताइ करि<sup>२०</sup> चरखा दियौ दिढ़ाइ<sup>२२</sup>॥ ३॥ सब जगही मरि जाइयो<sup>२२</sup> एक बढ़इया जिनि मरे<sup>२३</sup>॥ सब रांडिन कौ साथ चरखा ( चरखुला ? ) को घरे<sup>२४</sup>॥ ४॥ कहै कबीर सो पंडित ग्यांनीं<sup>२४</sup> जो या पर्दाह बिचारै<sup>२६</sup>॥ पहिलै परचै गुर निलै तौ पार्छैं सतगुर तारै<sup>२०</sup>॥ ४॥

यह और इसके आगे की एक पंक्ति नहीं है, इसके स्थान पर अन्य दो पंक्तियाँ हैं : हरे हरे बांस कटा मोरे वाबुल पानन महवा छाय । सुरति निरति की भाविर डारी ग्यान की गांठि लगाय ॥ १७. दा० नि० सुबर्घा ( उर्दू मूल ), दा२ स० मुलर्घा । १८. दा० नि० स० लुवर्धा ( उर्दू १९. दा० नि० यांन ( उर्दू मूल )। २०. बा० गोहै चूल्हा दै दै। स० फलसौ दियौ टठाइ। २३. शबे० सासु मरै ननदी मरे रे, नि० सबै दुनी मरि जाओ, र्वा देव लोक मरि जाहिंगे। २२. शबे० लहुरा देवर भरि जाइ, बी० एक न मरै बढ़ाय ( तुल ्बी ॰ पंक्ति १ यथाः जी चरला जरि जाइ बढ़ैया ना मरै। २४. इबे॰ एक बढ़ैया ना मरे चरखे का सिरजनहार (तुकहीन), बी० यह मन रंजन कारने चरखा दियौ दिदाय। [ पुनरुक्ति-तुल० वं१० पंक्ति - यथा : गोड़े चुल्हा दे दे चरला दियौ दिढ़ाय । ] । २४. दा० सी पंडित ग्याता, बी० सुनहु हो संतो, शबे० सुनो भाइ साघो । २६. बी० चरखा लखे जो कोय ( बी० पंक्ति १२ में पुनरुक्ति ), शबे० चरखा लखो न जाय। २७. बी० जो यह चरखा लिख परै ब्रावागमन न होय, शबे० या चरले को जो लखै रे ब्रावागवन छुटि जाय।

दा॰ रांमकला ११, नि॰ रांमकला १०, गु॰ गड़ हो ११, बा॰ १४, स० ७०-१७—
१. दा॰ नि॰ स॰ माघाँ (बा॰ किया 'चलां' के साथ पु॰ कर्ता 'माघां' व्याकरगः विरुद्ध , गु॰ में इसके स्थान पर कोई शब्द नहीं।
२. गु॰ गई, दा॰ नि॰ स॰ चले (उर्दू मूल) ।
३. दा॰ नि॰ स॰ जग जांते जाइ जुलाहा ।
१. गु॰ में यह पंक्ति अपर की तांसरा पंक्ति के बाद है ।
४. दा॰ नि॰ स॰ नव गज दस गज गज उगनांसा।
६. गु॰ साठ [िकन्तु तुल॰ बिलावल ४: सात स्त इनि मृहिए खोए, तथा वसंत ६: सात स्त मिलि बनजु कीन ।]।
७. गु॰ बा॰ नव (पुन॰ दे॰ अपर की पंक्ति में 'गज नव')।
न गु॰ खंड (उर्दू मूल)।
१. नि॰ बहोतर।
१० दा॰ नि॰ स॰ लगी।
११. दा॰ नि॰ स॰ तुलह न तोली गजह न मापी (समानार्थीकरगः), बी॰ तुला तुलै निह गज न अमाई, बांम॰ ता पट तुला न तुलै गज ना अमाई।
१२. गु॰ पाचैन सेर अवाई, बी॰ यात न अमाई। "इात होता है कि बाराबंकी संस्करण के संपादकों ने अर्थ ठांक न बैठते देख कर यह संशोधन अपनी और से कर लिया है।]।
१३. गु॰ जी किर पाचनु बेगि न पावै, बी॰ तामहं घटै बढ़ै. रितयों नहि। १४. दा॰ नि॰ करकेस कर बज-करि पाचनु बेगि न पावै, बी॰ तामहं घटै बढ़ै. रितयों नहि। १४. दा॰ नि॰ करकेस कर बज-

दिन की बेठ<sup>१४</sup> खसम सौं बरकस<sup>१६</sup> तापर लगी तिहाई<sup>१७</sup> । भोंगी पुरिया घर ही छांड़ी<sup>१८</sup> चला जुलाह रिसाई<sup>१९</sup> ॥ ३ ॥ छोछी नली कांम नींह स्रावे लपिट रही उरभाई ॥ २० छांड़ि पसार रांम भजू बउरे<sup>२१</sup> कहै कबीर समभाई<sup>२२</sup> ॥ ४ ॥

#### [ ११२ ]

जांनीं जांनीं रे<sup>१</sup> राजा रांम की<sup>२</sup> कहांनीं ।
ग्रतंरि<sup>३</sup> जोति रांम परकासै गुरमुखि बिरलै जांनीं<sup>9</sup> ।। टेक ।।
तरवर एक ग्रनंत डार साखा पुहुप पत्र रस भरिया<sup>४</sup> ।
यहु ग्रंम्रित की बाड़ी है रे तिनि हरि पूरी करिया<sup>६</sup> ।। १ ।।
पुहुप बास भंवरा<sup>9</sup> इक राता बारह<sup>न</sup> लै उरधरिया ।
सोरह मंभे<sup>8</sup> पवन भकोरै<sup>१०</sup> ग्राकासैं फरु फरिया<sup>११</sup> ।। २ ।।
सहज समाधि बिरिख यहु सींचा<sup>१२</sup> धरती जलहरु सोखा ।
कहै कबीर तासु मैं चेला<sup>१३</sup> जिनि यहु बिरवा<sup>१8</sup> पेखा ।। ३ ।।<sup>१४</sup>

# [ ११३ ]

संतौ धागा ट्रिटा गगन बिनिस गया सबद जु कहां समा $\S^3$ । एहि संसा मोहिं निस दिन र बयापै कोइ न कहे समका  $\S$ 11 टेक 11 टेक

दा॰ रांमकली १४, नि॰ रांमकली १४, गु॰ रांमकली ६, स॰ ७०-१६—

१. दा॰ नि॰ स॰ अव में जांशिबौ रे। २. दा॰ नि॰ स॰ केवल राइ की। ३. दा॰ नि॰ स॰ मंसा। ४. दा॰ नि॰ स॰ गुर गंमि वांशीं। ४-६. दा॰ नि॰ स॰ तरवर एक अनंत सुरित सुरता लेहु पढ़ांशीं। साखा पेड़ (१) फूल फल नांहीं ताकी (१) अंक्रित वांशीं (वाड़ी १)। ७. दा३ मूरा। ५. गु॰ मंव० एकु पहुए रस वीचा। ६. दा॰ नि॰ स॰ वारा। १. गु॰ मंव १०. गु॰ ककीरिया। ११. दा॰ नि॰ फल फलिया। १२. गु॰ सहत सुनि इक विरवा उपजित्रा। १२. गु॰ कि कवीर हउ ताका सेवकु। १४. गु॰ विरवा देखित्रा। १४. गु॰ में प्रथम दो पंक्रियों वीथी पंक्ति के बाद आती है।

हाई, दा३ करकच करै वतहाई, स० करकच करै वजहाई, गु० भगर करै घरहाई, वी० करकच करै घरहाई (वीभ० घरहाई)। १४. बी० नित उठि वैठि। १६. बी० वरवस (उर्दू मूल), दा० नि० स० कीजै। १७. दा० नि० स० ग्राउ जु लगी तहां ही (उर्दू मूल), गु० इह वेला कत ग्राई। १८. गु० छूटे कूंडे भीगै पुराग्रा, वी० भीगी पुरिया काम न ग्रावै। १८. गु० चित्रग्रो जुलाहो रीसाई, बी० जोलहा चला रिसाई। २०. गु० छोछी नली तंतु नहीं निकसै नतर रही उरमाई, बी० कहत कवीर सुनहु हो संतो जिन्हि एह सृष्टि उपाई। २१. गु० छोड़ि पसार ईहा रहु बपुरी। २२. गु० कह कवीर समभाई, वी० भवसागर कठिनाई।

<sup>[</sup> ११२ ]

नहीं ब्रह्मंड पिंड पुनि नांहीं 'पंच तत्त भी 'ि नांहीं । इला पिंगला 'रे सुखमिन नांहीं 'रे ए गुरा कहां समांहीं 'रे ।। १ ।। नहीं ग्रिह द्वार कछू नींह तिहयां 'रे रचनहार पुनि 'रे नांहीं । जोड़ नहारो सदा अतीता इह कि हु के किसु मांहीं रे ।। २ ।। टूटै (टूटी १) बंधे बंधे (बंधी १) पुनि टूटै जब तब होइ बिनासा । ' कि तब को 'रे टाकुर अब को 'रे सेवग को काकै बिसवासा 'रे ।। ३ ।। कहै कबीर यह गगन न बिनसे जौ धागा उनमानां । रे ।। रे सीखें सुनें पढ़ें का होई जौ नींह पदींह समानां ।। ४ ।। रे ।

[ ११४ ]
हिर के खारे बरे पकाए ।
जिन जांनें र (?) तिन खाए । टेक ।। १
धोल मंदिलया बैल रबाबी र कउवा ताल बजावे ।
पिहिर चोलनां गादह नाचै भैंसा निरित करावे ॥ १ ॥
सिंघ ज बैठा पांन कातरे ॰ घूंस गिलौरा लावे ।
उंदरी बपुरी भंगल गावे कछुग्रा संख बजावे १० ॥ २ ॥ ११
कहै कबीर सुनहु रे संतौ गड़री १२ परबत खावा ।
चकवा बैसि ग्रंगारे निगले समद ग्रकासां धावा १३ ॥ ३ ॥

ऊपर की चौथी पंक्ति के बाद श्राती हैं। १. गु० जह कश्च श्रहा तहा किश्च नाही। १०. गु० तह। ११. गु० इड़ा पिगला। १२. गु० वंदे। १३. गु० प्रवगन कत जाही। १४. गु० जह वरमंडु पिंडु तह नाही (तुल० ऊपर पंक्ति ३)। १४. गु० तह। १६. दा० नि० स० जोवनहार अतीत सदा संगि ए गुण तहां समाहीं। [पद में श्रारंभ से ही परनों की शृंखला चल रही है जो श्रागं की द्विपदी में समाप्त होती है। दा० नि० स० की यह पंक्ति, जो चौथी पंक्ति का उत्तर ज्ञात होती है, परनों की इस स्वाभाविक शृंखला को तोड़ देती हैं। श्रातः श्रस्वां कृत।]। १७. गु० जोड़ी जुड़े न तोड़ी तृटै जव लगु होइ विनासी। १५. गु० काको। १९. गु० को का हू के जासी (राज० मूल)। २०-२१. गु० कह कवीर लिव लागि रही है जहा बसै दिन राती। उत्रा का मरमु श्रोहा पर जाने श्रोहु तउ सदा श्रविनासी॥ (तुकहीनता)।

<sup>[</sup>११४]
दा॰ गौड़ी १२, नि॰ गौड़ी १३, गु॰ श्रासा ६, स॰ ७०-द—
१. गु॰ राजा राम ककरीश्रा वरे (?) पकाए। २. दा॰ नि॰ स॰ जारे (नागरी मृल)। ३. गु॰ किनै बूक्तनहारै खाए। १. दा॰ स॰ मं इसके बाद श्रतिरिक्तः ग्यांन श्रचेत फिर्रें नर लोई ताथं जनिम जनिम हहकाए। नि॰ मं इसका पाठ है : ग्यांन श्रचेत फिर्रें ते मूले जनिम जनिम पिक्ति ताए। १. गु॰ फील रबावी बलदु पखावज। ६. गु॰ भगति। ७. गु॰ वैठि सिंह घर पान लगावे। द. गु॰ घास। १. गु॰ घर घर मुसरी (समानर्थी करका)। १० दार दार नि॰ स॰ कछुश्रक श्रनंद सुनावे, दा३ दा४ कछु श्रनहद सबद सुनावे। ११. गु॰ मं इसके बाद श्रातिरिक्तः बंस को पूतु बिश्राहन चिल्शा सुइने मंडप छाए। रूप कंनिश्रा सुदिरि वेथी सबै सिंच गुन गाए॥ १२. गु॰ काटी। १३. गु॰ कछूश्रा (पुन॰ दे॰ ऊपर पंक्ति ४) कहे श्रंगार मिलोरंड खुकी सबद सुनाइश्रा।

#### [ ११४ ]

पवन पति उनमनि रहतु<sup>र</sup> खरा ।<sup>8</sup> तहां<sup>२</sup> जनम न मरन जुरा<sup>३</sup> ।। टेक ।।<sup>8</sup>

मन बिंदत बिंदिह पावा । गुरमुख तें ग्रगम बतावा ।। १।। जब नख सिख यह मन चीन्हां । तब ग्रंतरि मज्जनु कीन्हां ।। २।। उलटीले सकति सहारं । पैसीले र गगन र मफारं ।। ३।। बेघीले र चक भुग्रंगा । भेटीले राइ निसंगा ।। ४।। चूकीले मोह पियासं र । तहां सिसहर सूर गरासं ।। ४।। जब कुंभक भिरपुरि लीनां । तब बाजै ग्रमहद बीनां ।। ६।। में बकतै बिंक सुनावा १९। सुरतें तहां कछून पावा २०।। ७।। कहै कबीर बिचारं २१। करता लै २२ उतरिस पारं ।। ८।। २३

[ ११६ ]

एक ग्रचंभी देखा रे भाई<sup>१</sup> ।

ठाढ़ा<sup>२</sup> सिंघ चरावै<sup>३</sup> गाई ।। टेक ।।

पहिले $^{8}$  पूत पिछै भई माई $^{8}$ । चेला कै गुर लागै पाई $^{6}$ ।।  $^{8}$ ।। जल की मछरी $^{9}$  तरविर ब्याई। कूता कौं $^{5}$  लै गई बिलाई।।  $^{8}$ ।।  $^{8}$ ।। बैलिंह डारि $^{8}$ र गोंनि $^{8}$  घरि स्राई। घोरै चिंद भैंस चरावन जाई $^{8}$ ।। $^{8}$ ।।

[ ११५ ]

[ ११६ ] दा० गौड़ी ११, नि० गौड़ी १२, स० ७०-७, गु० ब्रासा २२—

दा ३ दा ४ रां मकली ३२, नि० ब्रासावरी ४५, गु० रां मकली १०, स० ७०-१३-१. नि० रहत, दा३ दा४ रहनि। २. दा० नि० जहां, गु० नहीं। ३. गु० मिरतु न जनम जरा। ४. दा० व्यंदत । ३. दा० व्यंदहि । गु० में यह पंक्तियाँ तीसरी के बाद हैं। बंघिचि वंघनु पाइत्रा, नि० सन वंधि त्रिवेशीं पाई। ८. गु० मुकतै गुरि अनलु बुक्ताइत्रा, नि० गुरगम तें अगम लखाई। ९. दा० जब मन नख सिख भरि लीनां, नि० जब तें नख सख यी मन लीनां, स॰ जब नख सख भरि भरि लीनां। १०, दा० नि० में यह और पंक्ति = के उत्तरार्घ परस्पर स्थानांतरित और स॰ में यह पंक्ति ७वीं से स्थानांतरित। ११. दा॰ नि॰ स॰ बैठिलै। १२. नि० गिगन। १३. दा० नि० वेघीले, स० देखीले । १४. दा० स० भेटीले रांम सुसंगा, नि० मेटिलै नराइन संगा। १४. गु० मङ्ग्रासा (उर्दू मूल)। १६. दा० नि० जव। १७. गु० ससि कीनो सूर गिरासा। १८. गु० भरि करि लीना। १९. दा० में बकतें बकें सुनावा, नि० बिक बिक तें विक सुसावा, गु॰ वकतै विक सबदु सुनाइत्रा। २०.दा॰ तें सुनर्ते कछु न पाया, नि॰ सुंशि सुंशि तें करू न पाया, गु॰ सुनते सुनि मंनि बसाइग्रा। २१. गु॰ कहे कवीरा सारं। २२. नि० करि करगी, गु० करि करता। २३. गु० में दोनों चरण परस्पर स्थानांतरित।

१. गु॰ सुनहु तुम भाई। २. गु॰ देखत। २. गु॰ चरावत। १. गु॰ पहिला। ४. गु॰ पिकैरी भाई। ६. गु॰ गु॰ लागो चेले की पाई। ७. गु॰ मछुली, नि॰ मछा। ५. गु॰ देखत कुतरा। १-१० दा॰ में दोनों पंक्तियों के उत्तरार्थ परस्पर स्थानांतरित। ११. गु॰ साहिर बैलु। १२. दा॰ नि॰ स॰ गुंनि (उर्दू मृल)। १३. दा॰ स॰ पकड़ि विलाई सुरगै खाई।

तिल करि पत्ता (?) उपरि करि मूल (?) बहुत भांति जड़ लागे फूल (?) । (?) कहै (?) कबीर या पद कौं बूभे (?) । ताकौं तीनिउं त्रिभुवन सूभे (?) । (?)

[ ११७ ]

श्रैसा ग्यांन बिचारि लै लै लाइ लै घ्यांनां रे सुन्नि मंडल में घर किया जैसें रहै सिचांनां रे ।। उलिट पवन कहां राखिए कोई मरम बिचारे ।। सांधे तीर पताल कों फिरि गगर्नांह मारे ।। १ ।। कंसा नाद बजाइले धुनि निमसिले कंसा ।। कंसा फूटा पंडिता धुनि कहां निवासा ।। २ ।। पंड परे जिउ कहां रहे कोई मरम लखावे । जीवत तिस घरि जाइग्रे ऊंघे मुखि नींह ग्रावे ।। ३ ।। सतगुर मिले त पाइग्रे ग्रेसी ग्रकथ कहांनों । कहे कबोर संसा गया मिला सारंगपांनीं ।। ४ ।। ६

श्रब<sup>र</sup> क्या कीजै<sup>२</sup> ग्यांन बिचारा । निज निरखत गत ब्यौहारा ।। टेक ।। जाचिग दाता इक पाया<sup>३</sup> । घन दिया<sup>३</sup> जाइ नां खाया<sup>४</sup> ।। १ ।।

नि॰ मूसै पकड़ि बिलाई खाई (ऊपर की पंक्ति में 'बिलाई' आने के कारण पुनरावृत्ति )। १४. दा॰ स॰ ताल किर साखा, नि॰ तर भई डार, गु॰ तले रे वैसा [मूल पाठ कशावित 'पत्ता' है जिससे उर्दू लिपि के कारण गु॰ में 'वैसा' हो गया और दा॰ स॰ में उसका समानार्थी 'साखा' कर दिया गया, अतः मृल पाठ के रूप में 'पत्ता' ही स्वाकृत किया गया है। ]। १४. गु॰ ऊपिर सूला (पंजावी मूल)। १६. गु॰ तिसकै पेड़ि लगे फल फूला, नि॰ उत्तिट देखि जड़ लागे फूल । १७. गु॰ करता देखे जड़ लागे फूल । १०. गु॰ करता १०. गु॰ कु इस पद व्यूसै। २०. गु॰ राम रमत तिसु सभु कि अ स्से [दा॰ नि॰ स॰ के 'तानिज त्रिभुवन' में 'तीन' का भाव दो बार आने के कारण पुनरुक्ति अवश्य प्रतीत होती है, किन्तु अवधी, मोजपुरी में 'तीनिज त्रिभुवन' या 'तीनिज तिरलोक' अब में मुहावरे के रूप में प्रचलित हैं।]।

<sup>[</sup> १९७ ]
दा० नि० रांमकर्ला २, गु० बिलावलु ११ ( ब्रांशतः ), स० ७०-२०—
१. दा२ घ्यांनं । २. दा२ सिचांनं । ३. दा२ गगन कृं । ४. दा० बजावले । ४. दा०
निमसिले । ६. तुल० गु० बिलावल ११ यथाँ—

जनम मरन को असु गङ्का गोबिद लिव लागी। जावत सुनि समानिया गुर साली जागी। कासी ते धुनि ऊपजै धुनि कासी जाई। कासी फूटां पंडिता धुनि कहा समाई॥ [तुल० पंक्ति ४-६] बुकुटी संघि में पेलिक्या घटहू घट जागी। ग्रैसी बुद्धि समाचरी घर माहि तिक्रागी॥ अगप क्राप आप ते जानिक्रा तेज तेजुं समाना। कहु कबीर अब जानिक्रा गोबिद ससु माना॥

<sup>[</sup> **११**८ ] दा० नि० सोरठि २१. गु० सोरठि ६, स० ७०-२८—

१. दा१ इब । २. गु० कवी श्रे। ३. गु० जाचक जन दाता पाइश्रा। ४. तु० दीन्हां। ४. **गु०** 

कोई ले भिर सकै न मूका । श्रीरन पिंहण् जांनां चूका ।। २ ।। तिस वाक न जीया जाई। वो मिलै तरे घालै खाई र ।। ३ ।। सो ते जीवन भला कहाही । ३ ।। सो ते जीवन भला कहाही ।। ४ ।। घिस चंदन बनखंडि बारा ।। ६ ।। विनु नैंनिन रूप निहार ।। १ ।। तिहिं पूर्ति बाप ए इक जाया। बिनु ठाहर नगर बसाया।। ६ ।। जो जीवत ही मिर जांने ।। ७ ।। कबीरें सो धुनु पाया २०।। हिर र भेटत श्रापु गंवाया २२।। ६ ।।

#### [ ३१६ ]

जाइ पूछो गोबिंद पिंद्या पंडिता तेरा कोंन गुरू कोंन चेला। अपनें रूप कों आपिंह जांनें श्रापे रहे अकेला ।। टेक ।। बांभ का पूत बाप बिनु जाया बिनां पांडं तरवर चिंद्या । अस बिनु पाखर गज बिनु गुड़िया बिनु खंडे संग्रामिंह जुड़िया ।। १ ।। बीज बिनु अंकुर पेड़ बिनु तरवर बिनु साखा तरवर फिलया । रूप बिनु नारि पुहुप बिनु परिमल बिनु नीरें सरवर भरिया ।। २ ।। देव बिन देहुरा पत्र बिनु पूजा बिनु पंखा भंवरा बिलंबिया । सूरा होइ सु परम पद पावे कीट पतंग होइ सब जरिया ।। ३ ।। दीपक बिनु जोति जोति बिनु दीपक हद बिन अनाहद सबद बागा । चेतनां होइ सु चेत लीजों कबीर हिर के अंगि लागा ।। ४ ।।

दा॰ रांमकली ६, नि॰ रांमकली ७, स॰ ४१-१, बी० १६ (अशतः )—
१. दा३ पंडित । २. दा३ अपनां रूप नें आपे जानें। ३. दा२ सु जुड़िया। ४. दा१ दा२ परमल (उर्दू मूल)। ४. दा३ पांला भंवरा। [बीजक के पद सं० १६ की केवल दो पंक्तियाँ ऐसी हैं जो उक्त पद की पाँचवीं और तीसरी पंक्तियों से मिलती हैं। पूरा पद इस प्रकार है—

रामुरा क्मीक्षी जंतर बाजै। कर चरन विहूना नाचै॥ कर (पुन॰) बिनु बाजै सुनै स्रवन बिनु स्रवन सरोता सोई। पाटन सुबस सभा बिनु अवसर बूक्षहु मुनि जन लोई॥ इंद्री बिनु भोग स्वाद जिभ्या बिनु अच्छ्य पिंड बिहूना। जागत चोर मंदिल तहंं भूले खसम अछ्त घर सूना॥

सो दीत्रा न जाई खाई खा। ६. गु० छोडिया जाइ न मृका। ७. दा० नि० स० पै। ८. गु० जिन्ह। ९. दा१ दा२ जीव्या, दा४ जीयनां। १०. गु० जउ मिलत। ११. गु० घाल अधाई १२. गु० सद। १४. दा० नि० कहाई। १४. दा० नि० स० मृवा। १४. गु० घिस कुंकम चंदमु गारिया। १६. गु० बिसु नैनहु जगत निहारिया। १७. गु० पूर्ति पिता। १८. गु० जो जीवत मरना जानै। २०. दा० नि० स० कहै कवीर सो पावा। २१. दा१ दा२ प्रसु। २२. गु० मिटाइया। गु० में कम यथापंक्ति ४-४-१-६-७-२-३-६-९ है।

<sup>[388]</sup> 

पद : ग्रनभई भेद बांनीं

[ १२० ] कैसें नगर<sup>१</sup> करों क़टवारी<sup>२</sup> ।

मांस पसारि गीध रखवारी<sup>३</sup>।। टेक ।।

बैल बियाइ गाइ भई बांभ $^9$ । बछरींह $^4$  दूहै तीनिजं सांभ $^9$ ।। १।। $^9$  मूसा खेवट नाव बिलइया $^5$ । सोवै दादुर $^9$  सर्प पहरिया $^9$ ।। २।। ितत उठि स्यार सिंघ सौं जूभै $^{8}$ । कहै कबीर कोई बिरला बूभै $^{8}$ ।। ३।। $^{8}$ 

[ १२१ ] गोबिंदै तुम्हारै बिन कंदिल (कदली ?) मेरौ मन ब्रहेरा खेलैं । बयु बारी  $^2$  श्रनंगु मिरगा  $^3$  रुचि रुचि सर मेलें  $^2$  ।। टेक ।।

चित्त तरउवा<sup>४</sup> पवन<sup>६</sup> खेदा° सहज भूल बांघा<sup>-</sup>। ध्यांन धनुख<sup>९</sup> जोग करम<sup>१०</sup> ग्यांन बांन सांधा<sup>११</sup>।। १।।<sup>१२</sup> खट चक्र ( चक्र खट ? ) कंवल बेधा<sup>१३</sup> जारि<sup>१७</sup> उजारा कीन्हां। कांम क्रोध लोभ मोह हांकि सावज<sup>१४</sup> दीन्हां।। २।।

वीज वित्तु त्रंकुल पेड़ वित्तु तरुवर वित्तु फूलें फल लागा। बांभ्र की कोख पुत्र अवतरिया बित्तु पग तरवर चढ़िया॥ मसि वित्तु द्वात कलम वित्तु कागद वित्तु अच्छर सुधि होई। सुधि बित्तु सहज ग्यांन वित्तु ग्याता कहाँह कवीर जन सोई॥]

दा० गोड़ी न०, नि० गोड़ी न३, वी० ९५, स० ७०-२—
१. नि० नम्र । २. वी० को अस करे नगर कोतविलया । ३. दा० नि० स० चंचल पुरिख विचलन नारी । ४. वी० वंस्ता । ४. वी० वह्वि । ६. वी० तिनि तिनि संसा । ७. दा० नि० स० में इसके वाद अतिरिक्त । मकड़ी घरि माली छिह्हिर्ता । मासु पसारि चील्ह रखवारी ॥ (तुल० पंक्ति २) । न. वी० स्म भी नाव मंजार कि हिरिया । ९. दा० नि० स० मींडक । १०. दा० नि० स० सांप पहरइया । ११. वी० सिंघ स्यार सीं जुमै । १२. वी० कवीर का पद जन विरला बूमै । १३. बी० में ऊपर की दूसरी पंक्ति के बाद आती है । उक्त पद की दितीय तथा चतुर्थ पंक्तियाँ सिद्ध ढेसडगापा (९वीं शताब्दी) की एक चर्या से तुलनीय हैं, जिसका पाठ है :

वलद् विद्याञ्चल गवित्रा वांभेः। पिटा दुहिए ए तिना सांभेः। निति निति षिद्याला सिहे सम जूभग्रः। देगढगापाएर गीत बिरले बूभग्रः॥ —चर्यापद, कलकत्ता, पद् ३३, पृ०१६०। [१२१]

दा० श्रासावरी १. नि० श्रासावरी म, वाँ० मण, सर्व ६२-१-१. बी० कवीरा तेरो चन कंदला में मानु अहेरा खेलै। २. बीभ० बपु श्रारि (कदाचित उर्दू मूल)। ३. वी० श्रानंद (उर्दू मूल) मीरगा। १. दा० नि० स० रचि ही रचि (उर्दू०) मेलै। १ दा३ चितु तरवा, बी० चेतत रावल। ६. बी० खेडा (हिन्दी मूल)। म. बी० सहजै मूलिंह वांषे। ९. दा० नि० स० धनक। १०. बी० ग्यान बान। ११. बी० जोग सर साषै। १२. बी० (बाराबंकी) में इस पंक्ति का पाठ है: ध्यान धनुष घरि ग्यान बान बन जोग सार सर साषै। (कदाचित् संपादकों ने यह संशोधन अपनी और से कर लिया है।)। १३. बी० घटु चक्र कमल बेथि। १४. बी० जाय। १४. दा० नि० स्यावज (राज० मूल)।

गगन मंडल रोकि बारा<sup>१६</sup> तहां दिवस न राती । कहै कबीर छांडि चले<sup>१७</sup> बिछुरे सब साथी<sup>१</sup>न ।। ३ ।।

[ १२२ ]

श्रवधू<sup>१</sup> जागत नींद न कीजै।

काल न खाइ कलप नींहर ब्यापे देही जुरार न छीजें।। टेक ।। उलटी गंग समुद्रीहं सोखें ससिहर सूर गरासें। नव ग्रह मारि रोगिया बैठें जल मींह बिंब प्रकासें।। १।। बैठिं गुफा मींह सब जग देखें वाहरि किछू न सूफें। उलटें धनुख पारधी मारघीं यह ग्रचिरज कोई बूफें रें।। २।। श्रोंधा रें घड़ा न जल मींह बूबें सूधा सूभर भरिया रें।। जाकों यह जग धिन कर चालें रें ता प्रसादि निस्तिरया है।। ३।। गावनहारा कबहुं रें न गावें श्रनबोला नित गावें। नटवर पेखि पेखनां पेखें रें श्रनहद बेन बजावें रें।। ४।। कहनों रहनों निज तत जांनें रें यह पुरिखां के बांनों।। १।। धरती उलटि श्रकासींह ग्रासें यह पुरिखां के बांनों।। १।। बाफर पियाले श्रंश्रित श्रंचवें रें नदी नीर भरि राखें। कहैं कबीर सो बिरला जोगी धरिन महारस चाखें रें।। ६।। रें

१६. बी० गगन मद्धे रोकिन्हि द्वारा। १७. बी० दास कवीरा जाइ पहुंचे। १८. दा३ सब संघाती, बी० संग संघाती, बीम० संग रु साधी।

<sup>[</sup> १२२ ]

दा॰ रांमकर्ला १०, नि॰ रांमकर्ली ११, बी॰ २, स॰ ७०, १८-१. बी० संतौ। २. नि० कलप नां। ३. बी० जरा। ४. वी० सिसग्रै सूर। ५. दा० नि० स॰ ग्रिह (उर्दू मुला)। ६. दा॰ नि॰ स॰ मैं। ७. वीम॰ बेंमु, दा॰ नि॰ ब्यंव (राज॰),। दा० नि० स० में इसके बाद अतिरिक्तः डाल गहां थें मूल न सूक्ते मूल गहां फल पावा। बंबई उलिट सरप कूं लागी घरिंग महा रस खावा॥ (पुन० तुल० ग्रंतिम पंक्ति)। वी० में अतिरिक्त : विनु चरनन्ह को दहुं दिसि धाव विनु लोचन जग सूके। संसे उलटि सिंघ कौ प्रासे ई अचरज को व्से ॥ ९. वीम० पैठि, दा रे वैसि । १० दा० नि० स० देख्या (राज०)। ११. बी॰ उलिटा बान पारथिंह (हिन्दी मूल ) लागै । १२. बी॰ सूरा होड् सो वूसै । १३. बी॰ १४. बी० सूचे सो घट ( बीभ० घड़ा ) भरिया । १४. वी० जेहि कारन श्रीषे, बीम० ग्रीन्हें। नल भिन भिन करे। १६. बी० सो गुरु परसादै तरिया। १७. दा० नि० स० में इसमें बाद अतिरिक्तः अवर बरसै धरती भीजै यह जानै सब कोई। धरती वरसै अवर भीजै वूसै विरला कोई॥ १८. बी० गायन कहै। १९. दा० नि० स० कदे। २०. बी० नटवट बाजा पेखनी पेखै। २१. बी० हेतु बढ़ावै। २२. बी० कथनी बदनी निजु के जो है। २३. बी० ई २४. बी० बेथे। २४. बी० विनाः २६. दा० नि० स० सोख्या २७. वी० कहै कवीर सो जुग जुग जीवै जो राम सुधारस २-. बी॰ में ऊपर की ७वीं तथा व्वीं पंक्तियाँ दसवीं पंक्ति के बाद ब्राती हैं।

पद: ग्रनभई भेद बांनीं

[ १२३ ]
एहि बिधि सेइए स्त्री नरहरी ।।
मन की दुबिधा मन परिहरी ।। टेक ।।<sup>१</sup>
जहां नहीं तहां कछु जांनि । जहां नहीं तहां लेहु<sup>२</sup> पिछांनि<sup>३</sup> ।। १ ।।
नांहीं देखि न जइए भागि । जहां नहीं तहं रहिए लागि ।। २ ।।<sup>२</sup>

नांहीं देखि न जइए भागि । जहां नहीं तह रहिए लागि ॥ २ ॥ भमन मंजन किर दसवें द्वारि । गंगा जमुनां संधि विचारि ॥ ३ ॥ विचिह्न नाद कि नादि बिंद । नादि बिंद मिलै गोबिंद ॥ ४ ॥ विचिह्न नादि कि नादि बिंद । नादि बिंद मिलै गोबिंद ॥ ४ ॥ विचिह्न नांदि जाप । भाई न बंध माय नहीं बाप ॥ ४ ॥ गुन अतीत जस निरगुन आप । भरम जेवरी जग कियौ सांप ॥ ६ ॥ विच्न नांहीं कव जब मन नांहि । मन परतीति ब्रह्म मन विचार न पार ॥ द ॥ परिहरि बकला विचार न पार ॥ द ॥ कहै कबीर गुर परम गियांन । सुन्नि मंडल मैं धरौ ध्यांन ॥ ६ ॥ विचार पर जिंद जैहै जहां । जीवत ही लै राखौ तहां ॥ १० ॥ विचार न

[ १२४ ] जिम्रत न मारि<sup>१</sup> मुवा मित लावै<sup>२</sup> । मांस बिहूंनां घरि मित ग्रावै हो कंता<sup>३</sup> ॥ टेक ॥ उर बिनु खुर बिनु चंचु बिनु<sup>३</sup> बपु बिहूनां सोई रे<sup>४</sup> । सो सावज किन<sup>६</sup> मारे कंता जाकै रगत मास नां होई रे<sup>°</sup> ॥ १ ॥

#### [ १२३ ]

दा० नि० मेरू २, वी० ग्यान चाँतीसा ( ग्रंशतः ), स० ४०-२— १. नि० में इसके बाद अतिरिक्तः मन किर पूजा मन किर धूप। मन किर सेवो सहज सरूप॥ मन ग्रावै मन दह दिस जाइ। उनमन रहे तो काल न खाइ॥

२. नि० प्रवाणि, ३-४. तुल० बी० चींतीसा २३, २४ यथा—

नहीं देखि नहिं श्रापु भजाऊ। जहां नहीं तहां तन मन लाऊ॥

जहां नहीं तहां सब कश्चु जानी। जहां नहीं तहां ले पहिचानी॥
['चींतीसा' में यह पंक्तियाँ श्रतिरिक्त रूप में हैं]। ४. बी० मज्जन। ६. म० सिंधि (उर्ष्मुल)। ७-म. नि० में यह दोनों पंक्तियाँ ऊपर कीं दोनों पंक्तियों के पूर्व ही श्राती हैं। ९. नि० में इसके परचात् श्रतिरिक्तः दूध में वृत पुहुप में बास। काष्टिह भीतिरि श्रगिनि प्रकास॥ जो रे कहूं तो कोइ न पत्याई। कृंन कामें श्रद्धं समाई॥ १०. नि० तन। ११. दा० स० बकुला (उर्दू मूल)। १२. नि० निज सार। १३. नि० निरिख निरिख। १४. बी० में ऊपर की तीसरी चौथी पंक्तियों के श्रतिरिक्त श्रेष नहीं मिलतीं।

<sup>[</sup> १२४ ]

दा० त्रासावरी ११, नि० त्रासावरी १०, शबे० (२) भेद० १४, स० ६२-२— १. दा० नि० स० जिनि मारै। २. शबे० सैयां। ३. शबे० मांस बिना मत ऐयो रे। ४. शबे० चरम चोंच बिन। ४. शबे० उड़न पंख नहिं जाके रे। ६. दा१ जिनि। ७. शबे० जो कोई

पैली पार के पारधी ताकी धनुहीं पनच्र के नहीं रे ।। ११ होत पात चुिन जात मिरगवा २२ ता च्रिग $^{23}$  के सीस नहीं रे ।। २ ।। मारा च्रिगा जीवता राखा यहु गुर ग्यांन सही रे । १८ कहै कबीर स्वांमी तुम्हरै मिलन की बेली है पर पात नहीं रे $^{24}$ ।। ३ ।। १६

[ १२४ ]

कहो भइया<sup>१</sup> श्रंबर कासौँ<sup>२</sup> लागा । कोई बूभै बूभनहार सभागा ॥ टेक ॥<sup>३</sup>

ग्रंबर मद्धे दीसै तारा<sup>४</sup> । कौन चतुर ग्रैसा चितरनहारा<sup>४</sup> ॥ १ ॥ जो खोजहु सो उहवां नांहीं । सो तौ ग्राहि ग्रमर पद मांहीं<sup>६</sup> ॥ २ ॥ °कहै कबीर जांनेंगा सोइ<sup>५</sup> । ह्रिदै रांम मुखि रांमैं होइ<sup>९</sup> ॥ ३ ॥

[ १२६ ]

मोहि<sup>१</sup> ग्रैसें बिनज सौं<sup>२</sup> कवन<sup>२</sup> काजु । जिहि घटै मूल नित बढ़ें ब्याजु<sup>९</sup> ।। टेक ।। नाइकु एकु बिनजारै पांच<sup>४</sup> । बरघ पचीस क संगु कांच<sup>६</sup> ।। १ ।। नउ बहियां दस गोंनि ग्राहि । कसनि बहत्तरि लागि<sup>९</sup> ताहि ।। २ ।।

हंसा मारि लियावे रक्त मांस निहं जाकै रे। 

- शबे० घनुष बांन ले चड़े पारथी। १. दा० घुनहीं (उर्दू मृल), शबे० घनुषा। १०. दा० घिनच, शबे० परच (हिन्दी मूल)। ११. शबे० में इसके बाद अतिरिक्तः सर सर बान तकातक मारे मिरगा के घाव नहीं रे। १२. दा० नि० स० ता बेली की बूक्यो क्रिगली। १३. नि० मृघा। १४. शबे० में यह पंक्ति नहीं है। १४. शबे० परली पार (तुल० जपर की पंक्ति ४) एक बेल का बिरवा वाके पात नहीं (दूसरी पंक्ति के रूप में)। १६. शबे० में इसके बाद अतिरिक्तः कहै कवीर सुनो भाई साथो यह पद अतिहिं दुहेला रे। जो या पद को अर्थ बताब सोई गुरू हम चेला रे॥ शबे० का क्रम यथापंक्ति १-२-४-६-३-४-०-६।

<sup>[</sup> १२५ ]
दा॰ गौड़ी १११, नि॰ गौड़ी १४८, गु॰ गउड़ी २९, बी॰ ७९ —
१. बी॰ कहहु हो, गु॰ कहु रे पंडित। २. गु॰ कासि। ३. दा१, दा२ नि॰ कोई जांनैगा
जांननहार सभागा, बी॰ चेतिनहारे चेत सुभागा। ४. दा॰ नि॰ ग्रंबरि दीसें केता तारा, गु॰
श्रोइ जु दीसिह श्रंबरि तारे। ५. बी॰ एक चेतै दूजे चेतविनहारा ( उर्दू मूल ), गु॰ किनि
श्रोइ चीते चीतनहारे। ६. दा॰ नि॰ जे तुम्ह देखी सो यह नांहीं। यह पद श्रगम श्रगोचर
मांहीं, गु॰ सूरज चंदु करिह उजीश्रारा। सभ महि पसरिश्रा ब्रह्म पसारा॥ ७. दा॰ नि॰ में
इसके पूर्व श्रतिरक्तः तीनि हाथ एक श्ररधाई। श्रेसा श्रंबर चीन्हीं रे भाई॥ ८. दा॰ नि॰
कहै कबीर जे श्रंबर जांनें, बी॰ कहिं कबीर पद बूसै सोई। ९. दा॰ नि॰ ताही सूं मेरा मन

<sup>[</sup> १२६ ]
दा॰ बसंत ७, नि॰ गु॰ बसंत ६, शक॰ बसंत १०—
१. दा॰ नि॰ मेरी, शक॰ मोरे। २. गु॰ सिउ। ३. गु॰ नही न। ४, दा॰ नि॰ मूल
घटै सिरि बचै ब्याज। ४. गु॰ में यह पंक्ति ऊपर की तीसरी पंक्ति के बाद है। ६. दा॰
नि॰ शक॰ बैल पर्चास की संग साथ (तुकहीन)। ७. दा॰ नि॰ लागै। ६. गु॰ बनज़।

पद: ग्रनभई भेद बांनीं

सात सूत मिलि बनिज कीन । करम भांवनीं (री ?) संगि लीन ॥ ३॥ तीनि जगाती करत रारि । चलौ बनिजारा हाथ भारि ।। ४॥ बनिज खुटानौं पूंजी टूटि ११। दह दिसि टांडो १२ गयौ फूटि १३॥ ४॥ कहै कबीर यह जनम बादि । सहिज समांनों रही लादि ॥ ६॥ १४

## [ १२७ ]

ैहरि<sup>२</sup> का बिलोवनां बिलोइ मेरी माई<sup>३</sup>। ग्रैसें बिलोइ<sup>3</sup> जामैं तत्त न जाई ॥ टेक ॥ तनु करि मटुकी मर्नाहं बिलोइ<sup>3</sup>। ता मटुकी मींह सबद संजोइ<sup>5</sup>॥ इला पिंगुला सुखमन नारी । बेगि बिलोइ ठाढ़ी छिछहारी ॥ °कहै कबीर गुजरी बौरांनीं<sup>5</sup>। मटुकी फूटी जोति समांनीं ॥<sup>5</sup> [१२८] है हजूरि कत<sup>6</sup> दूरि बतावह<sup>3</sup>।

दुंदर बांधहु $^3$  सुंदर पावहु $^9$  ।। टेक ।। $^8$  सो मुल्ला $^6$  जो मन सों $^9$  लरें । ब्रह्मिस काल चक्र सों भिरे $^4$  ॥१॥ काल पुरख $^6$  का मरदें मांतु । तिसु मुल्ला कों $^{80}$  सदा सलांम ॥२॥ काजी सो जो काया बिचारें । काया की ग्रिगिनि ब्रह्म परजारें $^{82}$  ॥३॥ सुपिनें बिंदु न देई भरनां । तिसु $^{82}$  काजी कउ जरा $^{83}$  न मरनां ॥४॥

९. दा॰ नि॰ शक॰ करम पियादो। १०. दा॰ नि॰ चत्यों है बनिजवा बनिज हारि। ११. गु॰ पूंजी हिरानी बनजु टूट। १२. दा॰ नि॰ खाहू। १३, शक॰ लृट। १४. गु॰ किह कवीर मन सरसी काज। सहज समानो त भरम भाज॥, शक॰ कहै कवीर मन मेटो बाद। सहज समानो लहेउ स्वाद॥

<sup>[</sup>१२७]
दा० मैसं २०, नि० मैसं २९, गु० श्रासा १०, श्रवे० प्रभाती ६—
१. गु० में इसके पूव श्रतिरिक्तः सनक सनंद श्रंतु नहीं पाइश्रा। बेद पड़े पड़ि ब्रह्मे जनमु गवाइश्रा॥
२. श्रवे० सत। ३. गु० विलोवहु मेरे भाई (नागरी मृल)। १. गु० सहैजि विलोवहु।
१. गु० मन माहि विलोइ, श्रक० मन किर नेता। ६. दा० नि० पवन समोइ, श्रक० मासन केता। ७. श्रक० में इसके पूर्व श्रतिरिक्तः ब्रह्मा विष्णु महेरवर देवा। या मटुर्का का लही ने मेवा। ५. श्रक० वहुरानी (नागरी मृल)। १. गु० में इस पद की श्रंतिम दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं; इनके स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं—

दा० नि० मैरू ६, गु० मैरड ११— १. दा० नि० क्या। २. दा० नि० बतावै। ३. दा० नि० बांघें। ४. दा० नि० पावै। ४. गु० में यह पंक्ति तीसरी के बाद ब्राती है। ६. दा० नि० मुलना। ७. गु० सिउ। ५. गु० गुर उपदेसि काल सिउ जुरै। ९. दा० नि० काल चक्र। १०. दा० नि० ता मुलनां कूं। ११. दा० नि० ब्रहनिस (पुन० तुल० पंक्ति ३-२) ब्रह्म ब्रगिनि परजारै। १२. दा० नि० ता।

सो सुरतान जु दुइ सर<sup>१४</sup> तांनें । बाहरि जाता भीतरि स्रांनें ॥५॥ गगन मंडल महिं<sup>१४</sup> लसकरु करै । सो सुरतानु<sup>१६</sup> छत्र सिरि घरै ॥६॥ जोगी गोरख गोरख करै । हिंदू<sup>१७</sup> रांम नांम ऊचरै ॥७॥ मुसलमांन कहै<sup>१८</sup> एकु खुदाइ∕िकबीर का स्वांमीं रहा समाइ<sup>१९</sup> ॥द॥

कहुर सुल्ला<sup>१</sup> बांग निवाजा<sup>२</sup>।
एक मसीति दसौँ<sup>३</sup> दरवाजा<sup>8</sup> ॥ टेक ॥
मनु करि मका किबला<sup>४</sup> करि देही । बोलनहारु परम गुर<sup>६</sup> एही ॥१॥<sup>९</sup>
बिसिमिलि<sup>६</sup> तांमसु भरमु कंदूरी । भिं लै पंचें<sup>९</sup> होइ सबूरी ॥२॥<sup>१०</sup> कहै<sup>११</sup> कबीर मैं<sup>१२</sup> भया दिवांनां । मुसि मुसि मतुवां<sup>१३</sup> सहजि समांनां ॥३॥<sup>१९</sup>

[ १३० ]

इह जिउ<sup>१</sup> रांम नांम लिव<sup>२</sup> लागै । तौ<sup>३</sup> जरा<sup>8</sup> मरन छूटै भ्रम भागे ॥ टेक ॥ त्रगम द्रुगम<sup>४</sup> गढ़ि<sup>६</sup> रचिग्रो बास° । जार्मीह<sup>⊏</sup> जोति करे परगास ।। १ ।। विजुली चमकै होइ ग्रनंद<sup>९</sup> । तहं पउड़े प्रभु बालगोबिद<sup>१०</sup> ।। २ ।। श्रबरन बरन स्यांम नींह पीत । हाहू जाइ न गावै गीत ।। ३ ॥<sup>११</sup>

[ 358 ]

दा० गौड़ी ६१, नि० गौड़ी ६४, गु० भैरउ ४--१. दा नि॰ पढ़ि लै काजी। २. गु॰ निवाज। ३. गु॰ दसै। ४. गु॰ दस्वाज। ४. दा॰ निश्किवला। ६.दार्शनिश्जगतं गुर। ७.दार्शनिश्में इसके बाद अतिरिक्तः उहां न दोजग भिस्त मुकांसां। इहां ही रांस इहां रहिमांनां॥ चारि पहर क़ुरांन वखांनें। सांक पड़वां सुरगा गहि ब्रांने ॥ उन सुरगी का होइगा खोजा । तौ विनसि जाइगा तीसुं रोजा॥ - गु० मिसिमिलि (उर्दू मूल)। ९ दा० नि० पंचै मिस्र ज्यू । १० गु० में इसके बाद अतिरिक्तः हिंदू तुरक का साहिबु एकु। कह करै मुलां कह करै सेखा। ११. गु० १२. गु०हउ। १३. दार्ना० मनुत्रा मुसि मुसि। १४. गु०में इस पद की पहली पंक्ति दूसरी के बाद आती है।

[ १३० ]

दा॰ नि॰ भैरूं ४, गु॰ भैरउ १९— दार्शनिश्तहां जी। २० दार्शनिश्ल्यी। ३. गुरुमें ती नहीं है। खुरा। ४.दा०नि०निगम । ६.गु०गहि। ७.दानि०रचिले स्रवास। नि॰ तहुंबा। ९ दा० नि॰ चमकै विजुरी तार अनंत। १० दा० नि॰ तहां प्रभू वैठे कंवला कतः। (तुल्ज॰ त्रागे पंक्ति १०)। १२. गु० अवरन वरन सिउ मन ही प्रीति। हउमैं गावनि

१३ दा० नि० जुरा। १४. दा० नि० सुर (उर्दू मूल)। १४. दा० नि० मैं। १६. दा० नि० सुिलतान। १७. दा होंदू। १८. गु०को। १९. दा० नि० कबीर का स्वांमी घटि घटि रह्यौ समाइ।

स्रनहद सबद होत भनकार<sup>१२</sup>। तहं पउढ़े प्रभु स्री गोपाल<sup>१३</sup>॥ ४॥ स्रखंड मंडल मंडित मंड । त्री स्रसनांन करें त्री खंड<sup>१३</sup>॥ १॥ स्राग्म स्रगोचर स्रभिन्नंतरा<sup>१४</sup>। ताकौ पार न पावे धरनींधरा<sup>१६</sup>॥ ६॥ कदली पुहुप दीप<sup>१७</sup> परकास। रिदा (हिदा) पंकज<sup>१८</sup> मींह लिया निवास॥७॥ द्वादस दल स्रभिन्नंतर मंत<sup>१९</sup>। जहां पउड़े स्री कंवलाकंत<sup>२०</sup>॥६॥ स्ररध उरध बिच लाइलै स्रकास<sup>२१</sup>। सुन्नि मंडल मींह करि परगासु॥<sup>२२</sup>॥ कहां सूरज नांहीं चंद<sup>२३</sup>। स्रादि निरजंन करे स्रनंद ॥१०॥ जो ब्रह्मंडि पिंडि सो जांनु<sup>२8</sup>। मांनसरोबरि करि स्रसनांतु<sup>२४</sup>॥११॥ सोहं हंसा ताकौ जाप<sup>२६</sup>। ताहि न लिपै पुन्नि स्रह पार<sup>२०</sup>॥ १२॥ स्रमिलन मिलन<sup>२८</sup> घांम नींह छांहां<sup>२९</sup>। दिवस न राति कछूं है तहां<sup>३०</sup>॥१३॥ टारचौ टरे न स्रावे जाइ। सहज सुन्नि मींह<sup>३९</sup> रह्यो समाइ॥१४॥ मन मद्धे जांनें जे कोइ<sup>३२</sup>। जो बोले सो स्रापै होइ॥१४॥ जोति मांहि<sup>३३</sup> मन स्रसथिर करें<sup>३8</sup>। कहै कबीर सो प्रांनीं तरें ॥१६॥

[ १३१ ]

रांम चरन मिन भाए रे। ग्रस दुरि जाहु रांड के करहा प्रेम प्रीति लगौ लाए रे।।टेका। ग्रांब चढ़ी ग्रंबली रे ग्रंबली बूबर चढ़ी नग बेली रे। है थर विद्यार से को करहा मनहंपाट की सैली रे।। १।।

गाविह गीत ॥ १२. गु॰ फुनकार (उर्लू मूल)। १३. दा॰ नि॰ तहां प्रसु बैठे समस्य सार (दाइ दा४ श्री गोपाल)। १४. गु॰ खंडल मंडल मंडल मंडल गंडा। तित्र असयान तीनि तिञ्च खंडा॥ १४. गु॰ अगम अगोचरु रिष्ट्र आप अस्त । १६. गु॰ पारु न पार्च को घरनीघर मंत (पुन॰ तुलनीय पंक्ति १०-१)। १७. गु॰ धृप। १०. गु॰ तुण पंकल (१)। १०. तुण नि॰ मर्यत। २०. दा॰ नि॰ तहां प्रसु पाइसि करिलै च्यंत। २१. गु॰ अरघ उरघ मुखि लागो कासु। २२. दा॰ नि॰ तहंवां जोति करै परकास (पुन॰ तुलनीय पंक्ति ३-२)। २३. दा॰ नि॰ तहां न कर्गे सूरल चंद। २४. दा॰ नि॰ श्रह्मेंड सो पिंड लांनि। २४. गु॰ इसनासु (उर्लू मुल्ल)। २६. गु॰ सोहंसो जाकउ है लाप। २७. गु॰ जाकउ लिपत न हों हु पुंन अरु पाप। २०. गु॰ अवरन वरन (पुन॰ तुल॰ पंक्ति ४-१)। २२. गु॰ अवरन न पाई श्री गुर की साम। ३१. गु॰ सुन सहल महि। ३२. दा॰ नि॰ काया मांहैं जांने सोई। ३२. गु॰ मंत्र (पुन॰ तुल॰ १०-१)। ३२. दा॰ नि॰ ज मन थिर करै। ३४. दा॰ नि॰ में उक्त पद का क्रम यथापंक्ति १-२-३-५-९-४-१०-११-६-७-१९-१४-१२-१६-१०-१९

<sup>[</sup> १३१ ]

दा० गौड़ी ७६, नि० गौड़ी ६९, गु० गउड़ी ६६---१. दा९ राय ( नागरा मूल ) । २. दा० में यह शब्द नहीं है। ३. दा२ दा४ शुर (उर्द

कंकर कुईं पताल पांनियां सोनैं इंद बिकाई रे।
वजर परो इिंह मथुरा नगरी कांन्ह पियासा जाई रे।।२।।
एक दहें डि़यां दहीं जमायौ दुसरी परि गई साढ़ी रे।।
स्यौति जिमां ऊं ग्रपनों करहा छार मुनिस की दिवड़ी रे।।३।।
इिंह बिन बाजै मदन भेरि रे विह बिन बाजै तूरा रे।
इिंह बिन खेलै राही रुकि निन विह बिन कांन्ह ग्रहीरा रे।।४।।
ग्रासि पासि घन उरसी का बिरवा मां कि बनारस गांऊं रे।
जाकौ ठाकुर तुहीं सारिंगधर भगत के बीरा नांऊं रे।।४।।

# [ १३२ ]

देव<sup>१</sup> करहु दया<sup>२</sup> मोहि<sup>३</sup> मारिंग लावहु जितु<sup>8</sup> भव बंधन टूटै<sup>४</sup>। जरन<sup>६</sup> मरन दुख फेरि<sup>9</sup> करम<sup>-</sup> सुख जीग्र जनम तें छूटै ।। टेक ।। सतगुर चरन लागि यों बिनवों<sup>९</sup> जीविन कहां तें पाई<sup>१०</sup>। कवन काजि जगु उपजै बिनसै कहहु मोहि समभाई<sup>११</sup>।। १।। ग्रासा पास खंड निंह पाड़े<sup>१२</sup> यहु<sup>१३</sup> मन सुन्नि न लूटै<sup>१8</sup>। श्रापा पद निरबांनु न चीन्हां<sup>१४</sup> बिनु ग्रनमें क्यूं छूटै<sup>१६</sup>।। २।। कही<sup>१०</sup> न उपजै उपजी<sup>१८</sup> निंह<sup>१९</sup> जानें भाव ग्रमाव बिहूंनां। उदे ग्रस्त की मित<sup>२०</sup> बुधि नासी तउ सदा सहिज लिव लीनां<sup>२१</sup>।।३।।

दा॰ रांमकली २७, नि॰ रांमकली २८, गु॰ ब्रासा १--

१. दा॰ नि॰ बाबा । २. दा॰ नि॰ कृपा। ३, दा॰ नि॰ जन। ४. दा॰ नि॰ ज्यों । ४. दा१ दा२ खुदै, दा३ नि॰ टूटैं, गु॰ तृटै। ६. गु॰ जनम [ पुन॰ त्रागे : जीत्र जनम तें छूटै ] । ७. गु॰ फेह । ५. दा॰ नि॰ करन (हिंदी मूल)। १. गु॰ गुरु चरन लागि हम बिनवता पूछत । १०. गु॰ कह जीउ पाइत्रा। ११. दा॰ नि॰ जा कारिन हम उपजें बिनसें क्यों न कही समक्ताई । १२. गु॰ माइत्रा फांस वंच ( पुन॰ ) नहीं फारै । १३, गु॰ त्राह १४. गु॰ क्कृ (१) । १४. दा॰ नि॰ क्रापा पर क्रानंद न बूकै । १६. गु॰ हन विधि क्रामिउ न चूके (१) १७. दा॰ नि॰ क्रां। १५. दा॰ नि॰ उपजा। १९. गु॰ में 'नहिं' शब्द नहीं है। २०. गु॰

ज्यौं बिर्बाह प्रतिबिब समानां<sup>२२</sup> उदिक कुंभ बिगरांनां । कहै कबीर जांनि भ्रम भागा<sup>२३</sup> तउ मन सुन्नि समानां<sup>२४</sup> ॥ ४ ॥

[ १३३ ]

राजा रांन श्रमहद किंगरी बाजै।
जाकी दिस्टिर नाद लिव नागै।। टेक ।। श्र श्रम्मराज एकु सुनहु रे पंडिम्रा ग्रब किछु कहन न जाई। सुर नर गए। गंध्रब जिनि मोहे त्रिभुवन मेखुली लाई।। १।। १ भाठी गगन सोंगी किर चोंगी किनक कलस इक पावा । तिसु मिह धार चुग्नै ग्रित निरमल रस मिह रसन १० चुन्नावा ११।। एक जु बात ग्रनूप बनी है १२ पवन पिग्राला साजा। तीनि भवन १३ मिह एको १४ जोगी कहहु कवन है १४ राजा।। ३।। श्रेसें गिग्रांन प्रगटा पुरखोतम १६ कह १० कबीर रंगि राता। ग्रजर दुनीं १८ सभ १९ भरिम भुलांनीं मैं २० रांम रसांइन माता।। ४।।

[ १३४ ]

मन ( उर्दू मृत्त )। २१. दा० नि० सहिज रांम लौ लीनां। २२. गु० जिउ प्रतिविव विव केउ मिली है। २३. गु० कहु कवीर श्रैसा गुरा भ्रम भागा। २४. गु० में पद की प्रथम दोनों पिक्तियाँ चौथी के बाद श्राती हैं।

<sup>[</sup> १३३ ]

दा॰ नि॰ रांमकली १, गु॰ सिरी २—
१. दा॰ नि॰ जगत गुर। २ दा॰ नि॰ जहां दीरघ। ३. दा॰ नि॰ लयौ, दा३ लै। ४. गु॰ में यह पंक्ति तीसरी के बाद त्राती है। ४. दा॰ नि॰ में इन पंक्तियों का पाठ है: त्री अस्थान श्रंतर त्रिगछाला [दा३ नि॰ रिखिछाला] गगन मंडल सींगी बाजै। तहुंवां एक दुकान रच्यौ है निराकार त्रत साजै॥ ६. दा॰ नि॰ गगनिह भाठी। ९. गु॰ सिडिश्रा अरु चुंडश्रा, दा॰ नि॰ सींगी किर चूंगी (दा३ चूंघी)। [मृल वस्तुत: 'चोंगी' (= नली) ज्ञात होता है जिससे दा॰ नि॰ में उर्द मृल के कारण 'चूंगी' श्रार गु॰ में संभवतः पंजावी उचारण के अनुसार 'चुंडश्रा' हो गया है।]। ५. गु॰ पाइश्रा। १. दा॰ नि॰ तहुंवां चुवै श्रंमत रस नीक्तर। १० दा॰ नि॰ रसही में रस। ११, गु॰ चुश्राइश्रा। १२ दा॰ नि॰ श्रव तौ एक श्रन्य वात मई। १३ दा३ चुवन (हिंदी मूल)। १४ दा॰ नि॰ एकै। १४ दा॰ नि॰ कही कहां बसै। १६ दा॰ नि॰ विन रे जांनि परणऊ परसोतम। १७ दा॰ नि॰ कहि। १० दा॰ नि॰ यहु दुनियां। १९ दा॰ नि॰ कहि। १० दा॰ नि॰ वहु दुनियां।

<sup>[</sup> १३४ ]

दा० नि० गौड़ी ५, गु० गजड़ी ४७— १. दा० नि० तीकौं। २. गु० नतरु, नि० नींह तौ। ३. गु० उत्तदत । ४. दा० नि० वेचा।

जलटै<sup>३</sup> पवन चक्र खटु भेदे<sup>9</sup> सुरित सुन्नि ग्रनुरागी<sup>४</sup>। ग्रावै न जाइ मरे नींह जीवै<sup>६</sup> ताहि खोजि<sup>9</sup> बैरागी।। १।। नियरै दूरि दूरि फुनि नियरै<sup>5</sup> जिनि जैसा किर मांनां<sup>९</sup>। ग्रौलौती<sup>९०</sup> का चढ़ा बरेंडे<sup>११</sup> जिनि पीया तिनि जांनां<sup>१२</sup>।। २।। तेरी निरगुन कथा<sup>१३</sup> कवन सौं<sup>१९</sup> कहिग्रै है कोई चतुर बिबेकी<sup>१४</sup>। कहै कबीर गुर दिया पलीता सो भल बिरले देखी<sup>१६</sup>।। ३।।

#### [ १३४ ]

मेरी मित बजरी मैं रांम बिसारचों केहि बिधि रहिन रहजं रे । से जैं रमत नेंन निंह पेखजं यह दुख कासों कहजं रे । टेक ।। सास की दुखी ससुर की पिम्रारी जेठ के तरिस डरजं रे । ननद सहेली गरब गहेली देवर के बिरिह जरजं रे ।। १ ।। बापु सावका र करे लराई माया सद मतवारी । सगौ भईम्रा ले सिल चिढ़ हूं र तब हों नाह र पिम्रारी ।। २ ।। सोचि बिचारि देखो मन मांहीं म्रौसर म्राइ बन्धों रे । र कि कह कही कबीर सुनहुं मितसुंदर राजा रांम रमों रे ।। ३।।

. [ १३६ ] <sup>१</sup>मन<sup>२</sup> मोर रहटा रसनां<sup>३</sup> षिउरिया<sup>४</sup> ।

४. दा॰ सुंनि सुरित लै लागी, नि॰ सहज सुंनि अनुरागी। ६. दा॰ अमर न मरै मरै निर्ह जीवै (पुन॰)। ७. गु॰ तासु खोजु। ५. दा॰ नि॰ नेहै थें दूरि दूरि थें नियरा। ९. गु॰ मानिआ, नि॰ उनमांनां। १०. गु॰ अलउती [नागरी मूल कदाचित 'अ' और 'ल' के बीच का 'उ' छूट गया है]। ११. गु॰ जैसे भइआ बरेहा, दा॰ नि॰ वर्लींह (उर्दू मूल) नि॰ चढ्या बंहै। १२. गु॰ जानिआ। १३. दा॰ नि॰ अनमै कथा। १४. गु॰ काइ (राज॰ मूल) सिउ। १४. गु॰ असा कोइ विवेकी। १६. गु॰ कहु कबीर जिनि दीआ पलीता तिनि तैसी भत्ल देखी। १०. दा॰ नि॰ में तीसरी, चौथी पंक्तियाँ छठी के बाद आती हैं, और गु॰ में प्रथम दोनों पंक्तियाँ तीसरी के बाद आती हैं।

<sup>[</sup> १३४ ]

दा॰ आसावरी २९, नि॰ आसावरी २८, गु॰ आसा २४—
१. गु॰ किन विचि । २. दा॰ नि॰ रहीं हो दयाल । ३. दा३ दा४ जैसे, नि॰ सेसे । ४. दा॰ नि॰ रहीं हो दयाल । ३. दा३ दा४ जैसे, नि॰ सेसे । ४. दा॰ नि॰ रहीं हो दयाल । ७. गु॰ नामि । ८. गु॰ सखी । ९. गु॰ नाद गहली । १०. दा॰ नि॰ जरीं हो दयाल । ११. दा॰ नि॰ सावको । १२. गु॰ वह भाई के जब सींग होती । १३. दा॰ नि॰ पियहि । १४-१४. गु॰ में इन पंक्तियों का पाठ है : कहत कवीर पंच को सगरा सगरत जनमु गवाइआ । भूठी माइआ समु जगु वाचिआ मै राम रमत मुखु पाइआ ॥

दा० आसावरी २७, नि० आसावरी २६, बी० ३४— १. बी० में इसके पूर्व अतिरिक्त : हिर मोरा पीव मैं रांम की बहुरिया । रांम बड़े मैं तनकी

हरि कौ नांउं ले $^{\vee}$  काति $^{\epsilon}$  बहुरिया ।। टेक ।। चारि खूंटी दोइ चमरख लाई । सहिज रहटवा दियौ चलाई ।।  $^{\circ}$  छौ मास तागा बरिस दिन कुकुरी । लोग बोलें भल कातल बपुरी ।।  $^{\circ}$  कहै कबीर सूत भल काता । रहटा नहीं परम पद दाता $^{\circ}$  ।।  $^{\circ}$  ।।

## [ १३७ ]

है कोई गुरु ग्यांनी जगत मींह उलिट बेद बूफै।
पिनम्रां मींह पावक जरै र ग्रंधे ग्रांखिन सुफै ।।टेका।
गाइ नाहर खाइयी हिरिनि खायौ चीता।
काग लंगर फांदिया बेटरै बाज जीता।। १।।
मूस तौ मंजार खायौ स्यारि खायौ स्वांनां।
ग्रादि को उदेस जांने तासु बीस बांनां ।।
एक ही दि दादुल के खायौ पांच हूं भुवंगा र ।।
एक ही पुकारि के हैं दोऊ एक संगा।। ३।। र

#### [ १३८ ]

इहि ततु $^{4}$  रांम जपहु रे प्रांनीं तुम $^{2}$  बूभहु ग्रकथ कहांनीं । जाकौ भाव होत हरि उपरि $^{3}$  जागत रैंनि बिहांनीं ॥ टेक ॥

लहुरिया ॥ [तुल० दा० गौड़ी ११०-३, नि० गोड़ी १२०-३ यथा : हिर मेरा पीव मैं हिर की बहुरिया । राम बड़े में छुटक लहुरिया ॥ तथा गु० आसा ३०-२ यथा : हिर मेरा पिठ हउ हिर की बहुरीया । राम बड़े में तनक लहुरीया ॥—द० प्रस्तुत पुस्तक में पद ११ की प्रथम दो पंक्तियाँ।] २ बी० हिर (पुन० आगे की पंक्ति में पुनः 'हिर की नाउं लें) ३ दार रसन, बी० रतन (उर्दू मूल )। ४ दा० नि० पुरइया, दार पुनिया (दोनों उर्दू मूल से)। ४ बी० सुत, बीभ० लेत । ६ बी० कातल (पाठांतर-कातित')। ७ बी० में यह पंक्ति नहीं है, किन्तु प्रसंगानुकूल होने के कारण स्वीकृत । - दा० नि० में इसके स्थान पर : सासू कहै काति बहु श्रैसें। बिनु कार्ते निसत्ति कैसें ॥ ९ बी० मुक्ति की दाता ।

#### [ १३७ ]

दा॰ रांमकली ५, नि॰ रांमकली ९, बां॰ तथा बीम॰ १११—
१. दा॰ नि॰ है कोई जगत गुर ग्यांनी, बीम॰ है कोई गुरु ग्यांन जगतर। २. दा॰ नि॰ पांनी मैं अगिनि जरै। ३. दा॰ नि॰ खंबरे कीं सूके। १. दा॰ नि॰ बकरी बिघार खायी। १. बीम॰ खेलो। ६. बी॰ फांदि कै। ७. दा॰ नि॰ मूसै। ५. बी॰ स्यारे, बीम॰ स्यार। ९. बी॰ बेस (बीम॰ बीस)। १० दा॰ नि॰ (यथा अंतिम पंक्ति) आदि की आदेस करत कहें कबीर ग्यांना। ११ दा॰ नि॰ एकनि। १२ दा॰ नि॰ दादुरि। १३ दा॰ नि॰ पांच मवंगा। २१ दा॰ नि॰ में इसके पश्चातः गाइ नाहर खायी काटि काटि अंगा। (तुत्त॰ पंक्ति ३)। १४ दा॰ नि॰ में यह पंक्ति नहीं है।

## [ १३८ ]

दा॰ नि॰ गौड़ी ९, बी॰ १९, बीभ॰ १५— १. दा॰ इहि तित, बी॰ ए ततु । २. दा॰ नि॰ में 'तुम' अब्द नहीं है। ३. दा॰ हरि का माव होई जा ऊपरि, नि॰ हरि की कृपा भई जा ऊपरि। ४. नि॰ हारै हांइन। ४. दा॰ स्यंव (राइ॰ डांइन डारै<sup>9</sup> सुनहां डोरै सिंघ<sup>४</sup> रहै बन घेरै। पांच कुटुंब मिलि जूभन लागे बाजन बाजु घनेरै<sup>6</sup>।। १।। रोहै मिरिग<sup>9</sup> ससा<sup>न</sup> बन हांके<sup>९</sup> पारधी बांन न<sup>१०</sup> मेले। सायर जरै सकल बन दाभै<sup>११</sup> मंछ ग्रहेरा खेले।। २।। सोई पंडित सो तत ग्याता जो इहि पदींह बिचारे<sup>१२</sup>। कहै कबीर सोई गुर मेरा<sup>१३</sup> ग्राप तिरै मोहि तारै।। ३।।

> यहु<sup>4</sup> ठग ठगत सकल जग डोले । गवन करत मोर्से मुखहं न बोले<sup>२</sup> ॥ टेक ॥

बालपनां  $^3$  के मीत हमारै । हर्माह छांड़ि कत चले हो निनारे  $^9$  ।।  $^8$  ।।  $^8$  मेरी पुरिखा हों तेरी नारी । $^8$  तोहरि चाल पाहनहुं तें भारी ।।  $^8$  २ ।।  $^9$  माटी के देह $^5$  पवन के सरीरा । तेहि ठग सों जन डरें कबीरा  $^9$  ।।  $^8$  ।।

[ १४० ] श्रब मेरी रांम कहइ रे बलइया।

जांमन मरन दोऊ डर गइया ।। टेक ॥ $^{2}$  ज्यों उघरी कों दे सरवांनां । राम भगित मेरे $^{9}$  मनहुं न मांनां ।। १ ॥ $^{3}$  हंम $^{4}$  बहनोई $^{6}$  रांम मोर सारा । हर्माहं बाप $^{9}$  रांम $^{5}$  पूत $^{9}$  हमारा ।। २ ॥ कहै कबीर ए हरि के बूता । रांम रमे ते कुकुरि के पूता ।। ३ ॥ $^{9}$ 

प्रभाव )। ६. दा० नि० वाजत सबद संघेरै। ७. वी० रोहू मृगा, नि० रौहै मृघ। ५. वी० संसै, नि० सुसा। ९. दा० नि० घेरै। १०. वी० पारथ बाना। ११. वी० ढाहै। १२. बी० कहाँह कबीर सुनहु हो संतो जो यह पद अरथावै (तुकहीन तुल० आगे 'तारै'।)। १३. बी० जो यह पद को गाय बिचारै।

दा॰ नि॰ सारंग १, बी॰ ३७—

र. बी० हिर्र । र. दा० नि० गवन करै तब मुखह न बोलै । ३. बी० वालापन । ४. बी० हम हीं तिज कहं चले सकारे । [अपर की पंक्ति में मित्रता का प्रसंग है, अतः 'सकारे' ( = शीष्र ) की अपेक्षा 'निनारे' ( = न्यारे, त्याग कर ) मूल भाव के अपिक निकट ज्ञात होता है । ]। ४. बी० तुर्माह पुरुष (पाठांतर: तुअ अस पुरुष ) मैं (पाठांतर: हूं ) नारि तुम्हारी । ६. दा० नि० तुम्ह चलतें पाथर थें भारी । दा० नि० में यह दोनों पंक्तियाँ अपर की दोनों पंक्तियों के पूर्व ही आ जाती हैं । ७. दा० नि० में इसके पूर्व अतिरिक्त : हम सूं प्रीति न किर री बौरी । तुम्ह से केते लागे कौरी ॥ हम काहू संगि गए न आए । तुम्ह से गढ़ हम बहुत बसाए ॥ ५. दा० नि० देही । ९. बी० हिर ठग ठग से दरिह कबीरा।

<sup>[</sup> १४० ]
दार गौड़ी १६, नि॰ ग्रासावरी १०३, बी॰ २००—
१-३ बी॰ देखहु लोगा हरि केर सगाई। माई घरै पुत्र घिया संग जाई॥ सासु ननद् मिलि ग्रदल
चलाई। मादरिया ग्रिष्ट 'बेटी जाई॥ १० नि॰ मनिह समीनां। ४० दा॰ नि॰ मैं। ६० दा॰
नि॰ वहनेक। ७० दा॰ नि॰ में बपुवा। ५० वी॰ हरि। ९० बी॰ पुत्र। १० दा॰ नि॰
केरै कबीर सकल जग मूठा (१)। रांम कहै सोई जन मूठा॥

[ 888 ]

बनमाली जांनें बन कै ग्रादि । रांम नांम बिन<sup>१</sup> जनम बादि ॥ टेक ॥

फूल जु फूले<sup>२</sup> रुत बसंत । जामैं मोहि रहे सब जीव जंत ॥ १ ॥ फूलिन मैं जैसे रहत<sup>३</sup> बास<sup>२</sup> । यूं घटि घटि गोबिंद<sup>४</sup> है<sup>६</sup> निवास<sup>७</sup> ॥ २ ॥ कहै कबीर मनि भयौ ग्रनंद । जग जीवन मिलियौ परमानंद<sup>द</sup> ॥ ३ ॥

[ १४२ ]

#### [ १४१ ]

दा० वसंत ६, नि० वसंत ४, शक० वसंत १—
१. शक० एक नाम भजे विना। २. शक० एक फूल फूले। ३. नि० पुहुप। ४. शक० इन
फूलन में अधिक वास। ४. शक साहेव। ६. नि० हरि। ७. शक० में इसके बाद अतिरिक्त—

जिंदु उद्दि भंवरा गए विदेस । मोरे हरि प्रीतम से कहें संदेस ॥

चोलि पुरानी यौवन भार। मोहि विरह सतावै बार बार॥

ऊंचा पर्वत विषम घाट। अगम पंथ कोई लहै न बाट॥

पार वेलि राच्या है कंत। में का संग खेलाँ ऋतु वसंत॥

ऋतु वसंत की परी हुल। आम मौर कचनार फूल॥

5. शक० मोहि हिंदि मिले गुरु रामानंद।

[ १४२ ]

दार गौड़ी ६४, नि॰ आसावरी ७६, शबे॰ (३) नेद १४—
१. शबे॰ ठीरा। २. शबे॰ में यह चरण नहीं है। ३. शबे॰ काहे को बाहर दौरा। ४. शबे॰ तो मैं गिरिवर तो मैं तरवर। ४. शबे॰ तो मैं। ६. शबे॰ तारा मंडल तोहिं घट मंतर तामें रिब औं चंदा। ७-८ दा॰ नि॰ में यह दोनों पंक्तियाँ अंतिम दो पंक्तियों के पूर्व आती हैं। ९. शबे॰ पहिरि मन मूआ। १०. शबे॰ अनहद सबद होत धुनि अंतर तहां अवर चित दीवें। ११. शबे॰ सील के पत्र। १२. शबे॰ बड़ाबो। १३. शबे॰ करि। ११. नि॰ सींगी सुरति, शबे॰ अनहद नाद (पुन॰ तुल॰ पंक्ति ६: अनहद सबद)। १४. शबे॰ बड़ाबो।

[१४३]
१नाथ जी२ हम तब के२ बैरागी।
हमरी सुरति नांम (रांम ?) सौं लागी१॥ टेक ॥
ब्रह्मां नींह जब टोपी दीन्हां बिस्तु नहीं जब टीका४।
सिव सकती के जनमहुं नांहीं६ जब जोग हंम सीखा॰॥ १॥६
सतजुग में हंम पहिरि पांवरी९ त्रेता भोरी डंडा१०॥ १॥६
द्वापर में हंम ग्रड़बंद पहिरा११ कलउ फिरचौ१२ नौ खंडा॥ २॥१३
गुर परताप साथ की संगित जीति ग्रमरगढ़ ग्राया१४॥३॥ ३॥१६
कहै कबीर सुनौं हो ग्रवधू १४ में ग्रभै निरतंरि पाया१६॥ ३॥१६

[ १४४ ] सतगुरु संग होरी खेलिए $^{\epsilon}$ । जातें $^{2}$  जरा मरन भ्रम $^{3}$  जाइ ॥ टेक ॥

१६-१०, शबे० सुकदेव घ्यान घरबी घट भीतिर तहां हती कहं माला। कहै कवीर भेल सोइ भूला स्ल छोड़ि गहि डाला॥ [ किंतु यहाँ यह पंक्तियाँ प्रसंग से असंबद्ध । दा० तथा नि० में यह पंक्तियाँ अन्यत्र आती हैं और वहीं प्रसंग के अनुकूल भी जान पड़ती हैं —तुल० दा४ गौड़ी ७६-७,५ तथा नि० आसावरी १३१-७,५: गरम बास में सुमिरन कीन्हां सुखदेव कौन सु माला। कहै कवीर सब भेल सुलानां (दा० विलंब्या) मूल छाड़ि गहि डाला। ]।

[ 883 ]

नि॰ सोरिठ ६१, शबे॰ (२) भेद १, शक॰ कवीर-गोरख-संवाद १— १. शबे॰ में इसके पूर्व अतिरिक्त—

प्रश्न गोरखनायः कविरा कव से भये वैरागी।

तुम्हरी सुरति कहां को लगी॥

तरः युंघमई कामेलानाहीं नहीं गुरू नहिंचेला।

सकल पसारा जेहि दिन नाहीं जेहि दिन पुरुष अकेला॥

शक० का पाठ है—कवीर जी कव से भये वैरागी ।

धुंक्कार त्रादि के मेला नहीं गुरू नहीं चेला। जब से हम यह योग उपाया तब से फिरीं श्रकेला। २. शबे॰ गोरख। ३. नि॰ मैं तब का। १. नि॰ तातें रांम नांम लो लागी। १. नि॰ घरिण नहीं जब लिया मेखला बहांड नहीं जब टीका, शक॰ घरती नहीं जब टीपी लीन्हां ब्रह्मां नहीं जब टीका। ६. नि॰ महादेव का जनम न होता, शक॰ शिव संकर सों मोगी नाहीं। ९. नि॰ जब लीया मोली संखा, शक॰ तब से मोली सीका। ५. नि॰ में यह दोनों पंक्तियाँ उपर की पाँचवीं पंक्ति के बाद हैं। ९. नि॰ सतजुग पकि फाहड़ी कीन्हीं, शक॰ द्वापर की हम करी फाहुरों। १० शबे॰ मोड़ा (राज॰ मूल)। ११. नि॰ द्वापर जुग में फिरी दोहाई, शक॰ सतजुग मेरी फिरी दोहाई। १२ नि॰ शक॰ किलजुग में। १३ शबे॰ में इसके बाद ब्रितिक्तः कासी में हम प्रगट भए हैं रामानंद चिताए। समस्य की परवाना लाए हंस उवारन ब्राए। १६ शक॰ अजर ब्रसर घर पाया। १५ शक० गोरख। १६ शक॰ जब से तत्व लखाया। १७ शक॰ अजर ब्रसर चे संलो होईगा जाकी भगति उतंगा। कहे कबीर सुनौ हो गोरख खती सबद के संगा॥

[ 888 ]

नि॰ काफी ४, शबे॰ (१) होली १— १ नि॰ इन बौसरि रांम रमाइय हो। २ नि॰ ब्रही तातें। ३ नि॰ में। ४ नि॰ जोग ध्यांन जुगिति की करि पिचकारी खिमा चलावनहार । श्रातम ब्रह्म जो खेलन लागे काया नग्र मक्तार ॥ १॥ य्यांन गली में होरी खेलें कि मची दे प्रेम की कीच । लोभ मोह दोऊ कि (कि हि ) भागे र सुनि सुनि सबद ग्रतीत र ॥२॥ त्रिकुटी महल में अ बाजा बाजे होत छती सों र राग । सुरित सखी जहं देखि तमासा कि सतगुर खेले फाग अ ॥३॥ द सतगुर मिलिया फगुवा दीया दे पेंड़ा दिया बताइ । कह कबीर सोई ततबेता जीवन मुक्ति समाइ ॥४॥ २४

[ १४४ ]

रस गगन गुका में अजर भरें। १

श्रजपा सुमिरन जाप करें? ।। टेक ।।

बिनु बाजा भनकार उठे जहं समुक्ति परें जब ध्यांन धरें ३।। १

बिनु चंदा उजियारी दरसें ४ जहं तहं हंसा नजिर परें ६ ।। १।। ७

दसवें द्वारें ताड़ी लागी अलख पुरुख जाको ध्यांन धरें।

काल कराल निकटि नींह आवें कांम क्रोध मद लोभ जरें।। २।।

जुगन जुगन की त्रिखा बुभांनीं करम भरम अध ब्याधि टरें।

कहै कबीर सुनौं भाई साधौं अमर होइ कबहूं न मरें।। ३।।

जुगति । ४. शबे० छिमा। ६. नि० खेलावनहार। ७. नि० दो । ५. शबे० पांच पचीस मक्कार। ९. नि० काया नगर में (पुन०)। १०. नि० मार्त। ११. नि० मच्यो। १२. नि० काम क्रोध दो अ छुटि भागे। १३. नि० य्यांत। १४. नि० कित्ति हुं होट में। १४. नि० छती सूं (उर्दू मूल)। १६. नि० ग्यांन घ्यांन दो अ देखन लागे। १०. नि० गुर गिम खेली फाग। १५. शबे० में इपके बाद य्यांतिरिक्तः इंगला पिंगला सुखमना हो सुरति निरत दो अ नारि। य्यपने पिया संग होरी खेल लज्जा कानि निवारि॥ सुन्न सहर में होत कुतृहल करें राग यसुराग। यपने पुरुष के दरसन पार्वे पूरन प्रेम सुहाग॥ १९. शबे० सत्तुर मिले फगुवा निज पार्यो। २०. शबे० मारग दियी लखाय। २१. शबे० कहे कबीर जो यह गित पार्वे सो शिव लोक (१) सिघाय।

<sup>[</sup> **१४५** ] नि॰ मैरूं ५१, ज़बे॰ (१) मेद १९—

१. नि० अजर जरे कोई अजर जरे। २. शबे० में यह पंक्ति नहीं है; कितु इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है। ३. नि० सुंनि मंडल में बाजा वाज सुखनीन तांता घोर परे। १. शबे० में इसके बाद अतिरिक्तः विना तलाव जहां कंबल फुलाने तेहि चिढ़ हंसा केल करे (पुन० तुल० अगली पंक्ति का द्वितीय चरण)। १. नि० विन दीपक दह दिसि अजियारा। ६. नि० साधु जाकी ध्यांन घरे। (तुल० ऊपर पंक्ति १)। ७. नि० में इसके आगे की पंक्तियों का पाठ हैं। यांगा जमुनां मिथ सुरसती नाद विद की गांठि परे। सुनि मंडल में आसण साथै दसवैं द्वार की खबिर परे॥ [तुल० पंक्ति ४: दसवैं द्वारे ताई। लागी]। सोई पंडित सो तत ग्याता बिन खंडे संग्राम करे। कहे कबीर सोई ग्रुर मेरा आदि अंत लीं कबहुं न मरे॥ [तुल० ऊपर की अंतिम पंक्ति]।

[ १४६ ]

'फल मीठा पै<sup>२</sup> तरवर ऊंचा कौंन जतन करि लीजे<sup>३</sup>।
नेक निचोइ<sup>३</sup> सुधा रस वाकौ कौंन जुगित सौं पीजे<sup>४</sup>।।टेक।।
पेड़ बिकट है<sup>६</sup> महा सिलहला<sup>७</sup> ग्रगह गहा नींह जावे<sup>द</sup>।
तन मन मेल्हि<sup>९</sup> चढ़े सरधा सौं तब वा फल कौं खावे<sup>९०</sup>।। १।।
बहुतक लोग चढ़े ग्रनभेदू<sup>९९</sup> देखा देखी गिह बांहीं<sup>१२</sup>।
रपिट पांव गिरि परे ग्रधर तैं<sup>१३</sup> ग्राइ परे<sup>९०</sup> भ्इं<sup>१४</sup> मांहीं।। २।।
सील सांच कै<sup>१६</sup> खूंटै धरि पग<sup>९०</sup> ग्यांन गुरू गिह डोरा<sup>९८</sup>।
कहै कबीर सुनौं भाई साधौ तब वा<sup>९९</sup> फल कौं-तोरा।। ३।।

[ १४७ ]
वा घर की सुधि कोइ न बतावे जा घर तें जिउ श्राया हो ।
काया छांड़ि चला जुब हंसा कहा न कहां समाया हो ॥ टेक ॥ रे
घरती श्रकास पवन नींह पांनीं नींह तब श्रादी माया हो ॥ रे ॥ हे
ब्रह्मां बिस्तु महेस नहीं तब जीव कहां तें श्राया हो ॥ रे ॥ हे
पैमें मेरी ममता के कारनि बार बार पिछताया हो ॥ रे ॥ रे ॥ रे ॥ रे ॥ रे मेरी प्रीति पीव सौं लागी उलिट निरंजन ध्याया हो ॥ रे ॥ रे ॥ रे मेरी प्रीति पीव सौं लागी उलिट निरंजन ध्याया हो ॥ रे ॥ रे ॥ रे ॥ रे कहै कबीर सुनौं भाई साधौ वा घर बिरलै पाया हो ॥ रे ॥

[ १४६ ]

नि० सोरिठ ७२, शबे० (१) सेद १६—

१. नि० में इसके पूर्व अतिरिक्त : भाई रे। २ नि० पिंग । ३. नि० कही किसी विधि लीजे ।

१. नि० नेक न वाइ । ४ नि० कैसे ही किरि पीजे । ६. नि० वाकी । ७. नि० अधिक सखसली । ५. नि० जाई । ९. शबे० हारि । १०. नि० खाई । ११. शबे० विन सेदे ।

१२. शबे० देखी देखा गहि मांहीं । १३. नि० रपट्टी पांव गिरे अधफर सीं । ११. नि० पहचा (राज०)। १४. नि० में । १६. शबे० सत्त सबद के । १७. नि० पेड़ी पग दे । १८. शबे० गहि सुर ग्यानहि होरा । १९. नि० एहि विधि ।

<sup>[</sup> १४७ ] नि॰ मारूं ७, शबे॰ (१) भेद १३—

१. नि० क्यं। २-४. नि० में यह तीनों पंक्तियाँ नहीं है। ४. शबे० में इसके एवं ग्रितिरिक्त-पानी पवन के दिहिया जमायो ग्रिमिनि के जामन दीन्हां हो। चांद सुरुज दोउ बने ग्रहीरा मिथ दिहिया विउ काढ़ा हो॥ (तुक-हीन)।

६. अबे॰ ये मनसा माया के लोभी। ७. नि॰ बारंबार ठगाया। ५. नि॰ समिक न परै ग्यांन गुरुगिम की (१)। ९. नि॰ में इसके बाद अतिरिक्तः जहां चंद न सूर दिवस नहि रजनीं तहां जाइ मठ छाया। सुरित सुहागिनि पांव पलोटै ससम आपनां पाया। १०. शबे॰ में यह पंक्ति नहीं है, (किन्तु बिना इसके अंतिम द्विपदी अधूरी ही रह जाती है)। ११. नि॰ परा के पार बताया।

[ १४५ ]

मानुख<sup>र</sup> तन पायौ बड़ें भाग । स्रब<sup>२</sup> बिचारि कै<sup>३</sup> खेलौ फाग ।। टेक ।।

बिनु जिभ्या  $^9$  गांवै गुन् $^4$  रसाल । बिनु चरनन $^6$  चालै ग्रधर चाल ॥१॥ $^9$  बिनु कर बाजा बजै बेन । निरिष्त देखि जहं $^9$  बिनां नेंन ॥२॥ बिन ही मारें मृतक होइ $^9$  । बिनु जारें होइ खाक सोइ $^9$  ॥३॥ बिनु मांगें हो बस्तु देइ $^9$  । सो $^9$  सालिम बाजी जीति लेइ ॥४॥ बिनु $^9$  दीपक बरै ग्रखंड जोति । तहां पाप पुन्नि नींह लगै छोति $^9$  ॥५॥ जहं चंद सूर नींह ग्रादि ग्रंत । तहं कबीर $^9$  गांवै बसंत $^9$  ॥६॥

[ 388 ]

जहं<sup>१</sup> सतगुर खेलत<sup>२</sup> रितु बसंत । परम जोति<sup>३</sup> जहं साध संत ॥ टेक ॥

तीन लोक तें भिन्न राज । स्रनहद धुनि जहं बजै बाज । १ ॥ १ ॥ १ चहुं दिसि जोति की बहै धार । विरत्ना जन कोइ उतरै पार । २ ॥ कोटि किस्न जहं जोरें हाथ । कोटि बिस्तु जहं नावें १० माथ ॥ ३ ॥ कोटिक ब्रह्मां पढ़ें पुरांन । कोटि महेस ११ जहं घरें घ्यांन ॥ ४ ॥ कोटि सरसती १२ धारें १३ राग । कोटि इंद्र जहं १३ गगन १४ लाग ॥ ४ ॥ सुर गंम्रब मुनि १६ गनें न जाइ । जहां साहेब प्रगटे स्राप स्राइ १० ॥ ६॥ १९ गंम्रब मुनि १६ गनें न जाइ । जहां साहेब प्रगटे स्राप स्राइ १० ॥ ६॥ १९

### [ १४५ ]

नि॰ वसंत १९, शबे॰ (२) होली १९—
१. नि॰ मनिला। २. नि॰ पांच। ३ नि॰ मिला। ४. नि॰ रसनां। ४. नि॰ पद।
६. नि॰ चरनां। ७. नि॰ में दोनों चरण परस्पर स्थानांतरित। ५. नि॰ श्रैसे निरिख देखि।
९. नि॰ नर। १०. नि॰ बिन मारबौ मिर जाइ सोइ। ११. नि॰ जरि खाक होइ। १२. शबे॰
बिन मांगे बिन जांचे देइ। १३. नि॰ या। १४. नि॰ जहां। १४. नि॰ तहां पाप पुंनि की
नहीं छोति। १६. नि॰ दास कवीर। १७. शबे॰ खेलै।

<sup>[ 388 ]</sup> 

नि॰ बसत १७, शबे॰ (१) होली ६—
१. नि॰ श्रेसें। २. नि॰ खेले। ३. नि॰ परम पुरख। १. शबे॰ जहं स्रनहद बाजा बजै बाज (पुन०)। ४. नि॰ से दोनों चरण परस्पर स्थानांतरित। ६. नि॰ जहां कोटि किरसा अमें स्थार। ७. नि॰ तहां कोई विरला पहुंचे पार। ५. नि॰ जहां कोटि किरन कर जोड़बा (पुन०)। ९. नि॰ कोटिक। १०. नि॰ नवावें। १९. नि॰ महादेव। १२. शबे॰ सरस्वती। १३. नि॰ कर्राह। १४. नि॰ तहां। १४. नि॰ गवन। १६. नि॰ सुनी सुनेस्वर। १७. नि॰ तहां प्रसु वैटे सहज भाइ। १५. शबे॰ में इसके बाद स्रतिरिक्त: चोवा

जब बसंत गिह राग लीन्ह । सतगुर सबद उचार कीन्ह ॥ ७ ॥ १५ कहै कबीर मन हृदय लाइ २० । नरक उधारन नांउं म्राहि २१ ॥ = ॥

[ १५0 ]

कोरी कौ<sup>र</sup> काहू मरमु न जांनां। सब<sup>र</sup> जग़ म्रांनि<sup>रु</sup> तनायौ<sup>रु</sup> तांनां।। टेक ॥<sup>४</sup>

धरिन<sup>६</sup> श्रकास की करगह बनाई $^\circ$ । चंद सुरुज दुइ नरी $^\circ$  चलाई $^\circ$ ।।१।। सहज तार ले पूरिन पूरी । श्रजहूं बिनें कठिन है दूरी ।।२।। $^\circ$  कहत कबीर कारगह तोरी $^{1/}$ । सूतै सूत मिलाए कोरी $^{1/}$ ।।३।।

[ १५१ ]

जोगिया फिरि<sup>१</sup> गयौ गगन<sup>२</sup> मक्तारी। रह्यौ समाइ पंच तजि नारी<sup>३</sup>॥ टेक ॥

गयौ दिसावरि $^{g}$  कींन बतावै । जोगिया बहुरि गुफा निंह ग्रावै $^{g}$  ॥१॥ जिर गौ कंथा धजा गयौ टूटी $^{g}$  । भिज गौ डंड $^{g}$  खपर गयौ फूटी $^{g}$  ॥२॥ कहै कबीर जोगी जुगुति कमाई । गगन गया सो ग्रावै न जाई $^{g}$  ॥३॥

[ १५२ ] सार सबद<sup>१</sup> गहि<sup>२</sup> बांचिहो<sup>३</sup> मांनों $^{9}$  इतबारा । $^{4}$ 

[ १xo ]

बी० र० २८, गु० ब्रासा ३६—

#### [ १५१ ]

चंदन श्री अवीर । पुहुप बास रस रसो गंभीर । भिरजत हिए निवास लीन्ह । सो यहि लोक से रहित भिन्न ॥ [तुल० पंक्ति ३-१] १९ नि० जन रामानंद प्रभु रमिता भेव । सतगुर सबद विचारि लेव ॥ २० नि० ए दया ब्राहि । २१ नि० एक नरक निवारन नांव ताहि ।

१. वी. अस जोलहा। २. वी० जिन। ३. वी० आइ (उर्दू मूल)। १. वी० पसारिन्ह। १. गु० में इसके बाद अतिरिक्त: जब तुम सुनते बेद पुराना। तब हम इतनकु पसरिओ ताना। ६. वी० मिह, वीम० घरती। ७. वी० दोठ गाड़ खंदाया। ५. गु० साथ। ९. वी० वनाया। १०. गु० में यह पंक्ति नहीं है, इसके स्थान पर: पाई जोरि बात इक कीन्ही तह तांती मसुमाना। जोलाहे वि अपना चीन्हा घट ही रामु पढ़ाना॥ (भिन्न छुंद्)। ११. वी० करम सी जोरी। १२. वी० सुत कुसूत बिनै भल कोरी।

दारे श्रासावरी २, बी० ६४—

रै. दा० खेलि। २ बी० नगर। ३ बी० जाय समाना पांच जहां नारी। १. बी० देसंतर।
४. दा० बहुरि न जोगिया गुफा में श्रावे। ६ दा० रहि गए घागा कथा गयी छूटी। ७ दा०
भागा इंड। ६ दा० नि० खपरा गयी फूटि। ९ बी० में इस पंक्ति का पाठ है: कहै कबीर
ई किल है खोटी। जो रहे करवा सो निकरे टोटी॥ ( तुल० गोरख-वानी )

<sup>ि</sup> ६२६ ] नि॰ बिलावल ११, बी॰ ११४, इबे॰ (१) भेद ६— १, नि॰ सित सबद । २, नि॰ तें, बी॰ से। ३, नि॰ हृटिहौ । ४, नि॰ कीज्यौ । ४, इसके

या संसार सभै बंधा जम जाल पसारा ।। टेक ।।

श्रजर श्रमर<sup>६</sup> एक॰ बिरिछ् निरंजन डारा<sup>९</sup> ।

तिरदेवा<sup>९</sup> साला भए पाती संसारा<sup>९</sup> ।। १ ॥

श्रह्मां बेद सही किया सिव जोग पसारा<sup>९२</sup> ।

बिस्तु माया<sup>९३</sup> परगट<sup>९४</sup> किया उरले<sup>९४</sup> ब्यौहारा ॥ २ ॥

कीर भए सब जीयरा<sup>९६</sup> लिए<sup>९७</sup> बिल कर चारा ।

करम की<sup>९५</sup> बंसी<sup>९९</sup> डारि कै<sup>२०</sup> पकरचौ<sup>२९</sup> संसारा ॥ ३ ॥

जोति सरूपी हाकिमा जिन श्रमल पसारा ।

तीनि लोक दसहूं दिसा जम रोकै<sup>२२</sup> द्वारा ॥ ४ ॥

श्रमल मिटावौं तासु का<sup>२३</sup> पठवौं भव पारा ।

कहै कबीर श्रमर करों जो होइ हमारा<sup>२४</sup> ॥ ४ ॥

(१२) निरंजन रांम

[ १५३ ]

निरगुन<sup>१</sup> रांम जपहु रे भाई । ग्रिबगत की गति लखी न जाई । टेक ॥ श्रिबगत की गति लखी न जाई । टेक ॥ विचार बेद ग्रुक्<sup>8</sup> सुंग्नित पुरांनां । नी ब्याकरनां मरम न जांनां ॥ १॥ सेस नाग जाक गरुड़ समांनां । चरन कंवल कंवला निंह जांनां ॥ २॥ कहै कबीर सो भरमें नांहीं । निज जन बैठे हिर की छांहीं ॥ ३॥

बाद अगली पंक्ति केवल नि० में मिलती है; और फिर दो अतिरिक्त पंक्तियाँ: गुर गर्स्ता होह टेरिया अजह अहंकारा ॥ चेतिनिहारा चेतियाँ चूड़ी जिन घारा। ६ वी० आदि पुन्प, अबे॰ सत्त पुरुष । ७. शबे॰ अच्छे । ५ नि० पुरुष । ९ नि० ताकी हारा। १० श॰ तीनि देव । ११ बी॰ पत्ता संसारा, नि० पत्र जग सारा। १२ नि० उचारा। १३ नि० घरम । १४ नि० उत्तप किया। १४ नि० कला (उर्दू मूल)। १६ शबे॰ तिरदेवा ब्याधा भए (पुन० तुल० ऊपर पंक्ति ३), नि० कीर भया तीन्यू जनां। १७ नि० दे। १५ नि० कर्मा की। १९ नि० पासी। २० वी० लाय के। २१ शबे॰ फांसा। २२ नि० मूँदे। २३ शबे॰ ताहि को। २४ बी० कहे कवीर निरमें करीं। २४ बी० में ऊपर की १वीं पंक्ति हठीं के पूर्व आती है और व्वीं पंक्ति १वीं के स्थान पर। नि० में ६ठीं तथा व्वीं पंक्तियाँ पहली के बाद आती है और व्वीं पंक्ति १वीं के स्थान पर। नि० में ६ठीं तथा व्वीं पंक्तियाँ पहली के बाद आती है और व्वीं पंक्ति १वीं के बाद

<sup>[</sup>१५३]
दा० गौड़ी ४९, नि० गौड़ी ४३, गु० घनासरी १, स० ४२-३—
१. दा२ तिरगुरा (उर्दू मृल)। २. गु० में इस पंक्ति का पाठ है: सतसंगित रांमु रिदै बसाई। ३. गु० में इसके पूर्व अतिरिक्तः सनक सनंद महेस समाना। सेख नाग हेरो मरम न जाना। १. दा० नि० स० जाकै। ४. गु० कमलापित कवला नहीं जानां (तुल० ऊपर पंक्ति ४)। ६. गु० हमूमान सिर गरुड़ समानां। ७. गु० सुरपित नरपित नहीं गुन जानां। ५. दा० नि० स० कहै कवीर जाकै भेदै नांहीं। ९. गु० पग लिग राम रहै सरनाही।

#### [ १५४ ]

लोका<sup>2</sup> तुम ज कहत हो नंद को नंदन नंद कही धूं काको रे<sup>2</sup>। घरनि अकास दोऊ नींह होते<sup>3</sup> तब यह नंद कहां थो रे ।। टेक ।। लख चौरासी जीअ जोनि मींह<sup>2</sup> अंमत अंमत नंद थाको रे<sup>2</sup>। व भगति हेतु औतार लियो है भागु बड़ो बपुरा को रे ।। १ ।। <sup>9</sup> जनमें न संकटि<sup>9</sup> आवै<sup>20</sup> नांव निरंजन जाको रे । दास कबीर को ठाकुर श्रेसो<sup>21</sup> जाको माई न बापो रे<sup>22</sup>।। २ ।। <sup>23</sup>

[ १५५ ]

़ जौ जांचर्ज तौ केवल रांम । स्रांन देव सौं<sup>१</sup> नांहीं कांम ॥ टेक ॥

जाकै सूरिज कोटि कर्राह परकास<sup>२</sup>। कोटि महादेव ग्रह<sup>३</sup> किबलास ॥१॥ दुरगा कोटि जाकै मरदनु करें। ब्रह्मा कोटि बेद ऊचरें<sup>9</sup>॥२॥ कोटि चंद्रमां<sup>४</sup> कर्राह<sup>६</sup> चिराक<sup>9</sup>। सुर तेंतीसउ जेर्बाह<sup>5</sup> पाक ॥३॥ नवग्रह कोटि ठाढ़े दरबार । घरमराइ पौली प्रतिहार<sup>9</sup>॥४॥ पवन कोटि चउबारै किर्राह। बासिग<sup>१०</sup> कोटि सेज बिसतर्राह<sup>११</sup> ॥४॥<sup>१२</sup> समुद कोटि जाकै पनिहार<sup>१३</sup>। रोमाविल कोटि<sup>१३</sup> ग्रठारह भार ॥६॥<sup>१४</sup> कोटि कुबेर<sup>१६</sup> जाकै<sup>१७</sup> भर्राह भंडार। कोटिक लखमीं<sup>१८</sup> करें सिगार ॥७॥ कोटिक पाप पुन्न ब्योहरें<sup>१९</sup>। इंद्र कोटि जाकी<sup>२०</sup> सेवा करें ॥८॥

[ १५४ ]

दाः गौड़ी ४८, ति॰ गौड़ी ४२, गु० गउड़ी ७०, स० ४३-२—
१. गु० में 'लाका' शब्द नहीं है। २. गु० नंद सु नंद नु काको रे। ३. गु० दसो दिस नाही।
४. दा॰ नि॰ स॰ जीव जंत में। ४. गु० असत नंदु वहु थाको रे। ६. दा॰ नि॰ स॰ में यह और
पाँचवों पंकि परस्पर स्थानांतरित। ७. दा॰ नि॰ स॰ में इसके स्थान पर: अविनासी उपजै
नहिं बिनसे संत सुजस कई ताकौ रे। [आगे 'जनमें मरैन संकिट आवे' के कारण पुनकक्तिदोष]। ८. दा९ जोंमें। १. दा॰ नि॰ संकृटि (उर्द मृल्)। १०. गु॰ संकिट नहीं पर जोनि
नहीं आवे। ११. गु॰ कवीर को सुआमी औसो ठाकुरु। १२. दा॰ नि॰ स॰ भगति करे हिर
ताकौ रे। १३. गु॰ में इस पद की मधम दो पंकियाँ उपर की चौथी पंक्ति के बाद आती हैं।

<sup>[</sup> १४४ ]

दा० मैसं १६, नि० मैसं १५, ७० भैरउ २०—

१. गु० सिउ। २ गु० कोटि सूर जाक परगास। ३ दा० नि० गिरि। ४ वा० नि० में दोनों चरण परस्पर स्थानांतरित। ४ गु० चंद्रमे। ६ दा० नि० गहैं। ७ गु० चराक। ५ दा० नि० जीमें। ९ गु० घरम कोटि (१) जाक प्रतिहार। १० गु० वासक। ११ गु० विसधरिह। १२ दा० नि० में दोनों चरण स्थानांतरित। १३ गु० पनीहार। ११ दा० नि० में कोटि नहीं है। १५ दा० नि० में यह दोनों पंतियाँ उपर्युक्त पद की चौदहवीं पंति के बाद है। १६ गु० कमेर। १७ गु० में 'जाके' अब्द नहीं है। १५ दा० नि० लक्ष्मी कोटि। १९ गु०

बावन कोटि जाकै कुटवार<sup>२१</sup>। नगरी नगरी खिन्नत ग्रपार<sup>२२</sup>।।।।। लटछूटी खेलें<sup>२३</sup> विकराल । अनंत कला नटवर गोपाल<sup>२४</sup>।।१०॥<sup>२४</sup> कोटि जिग जाकै दरबार । गंध्रव<sup>२६</sup> कोटि कर्राह जैकार ॥११॥ बिद्या कोटि सभै गुन कहैं। तऊ पारत्रह्म का अंतु न<sup>२७</sup> लहें ॥१२॥ असंखि कोटि जाकै जमावली<sup>२०</sup>। रावन सैनां जिहि तें छली<sup>२९</sup>॥१३॥ सहस बांह कै हरे परांन<sup>३०</sup>। जरजोधन<sup>३१</sup> का मथिन्ना मांन<sup>३२</sup>॥१४॥ कंद्रप कोटि जाकै लावन करें<sup>३३</sup>। घट घट भीतरि<sup>३४</sup> मनसा हरें ॥१५॥ कहै<sup>३४</sup> कबीर सुनि<sup>३६</sup> सारिंगपांनि। देहि अभै पदु मांगउं दांन ॥१६॥

मोहि बैराग भयौ ।

यहु जिउ आइ रे कहां गयाँ ।। टेक ।। रे आकासि गगनु पातालि गगनु है वह दिसि गगनु रहाईले । आनंद मूल सदा पुरखोतम घट विनसे गगनु न जाईले ।। १ ।। पंच तत्त मिलि काया कीनीं तत्त कहां तें कीनु रे । करम बद्ध तुम जीउ कहत हो करमींह किन जिउ दीनु रे ।। २ ।। हरि मींह तनु है तन मींह हिर है सरव निरतंरि सोइ रे । कहै कबीर हरि नांउं न छांड़ सहजें होइ सु होइ रे ।। ३ ।।

[ १५७ ] स्रवधू  $^{2}$  कुदरित की  $^{2}$  गित न्यारी । रंक निवाज करैं राजेसुर  $^{3}$  भूपेति करैं भिखारी  $^{3}$  ।। टेक ।।

बहुहिरह्। २०. गु० जाके (उर्दू मृत्त)। २१ गु० छपन कोटि जाक प्रतिहार (पुन० तुन० पंक्ति ६-२)। २२ दा० नि० खंत्रपाल। २३ गु० वरते। २४ गु० कोटि कला खेलै गोपाल। २४ दा० नि० में यह दोनों पंक्तियों उपर की पंद्रहवीं के बाद है। २६ दा० नि० गंध्रप। २० दा० नि० पार। २८ गु० बाबन कोटि (पुन० तुन० पंक्ति ११) जाक रोमावली (पुन० तुन० पंक्ति ६)। २९ दा० नि० जार्थे चली। ३० गु० सहस कोटि बहु कहत पुरान (कर्ता का ग्रभाव)। ३१ गु० दरजोधन। ३२ दा० नि० में यह पंक्ति उपर की सातवीं पंक्ति के बाद है। ३३ गु० लव न धरहि। ३४ गु० ग्रनर ग्रति । ३४ दा० नि० दास। ३६ दा० नि० भजि।

दा० सोरिठ २२, नि॰ सोरिठ २१, गु॰ गोंड २— १. दा० नि० मन रे आह र कहां गयी तात मोहि बैराग भयो। २. गु॰ में यह दोनों पंक्तियाँ तीसरी पंक्ति के बाद हैं। ३. गु॰ चहुं दिसि। १. दा० नि० परमोतस। ५. दा० नि० तें। ६. दा० नि० कीन्हां रे। ७. दा० नि० करमीं के बिस। ५. १० नि० गांव करम किनि (नि० किस) दिन्हां रे। ९. दा० नि० में। १०. दा० नि० हैं पुनि नोहीं सोई। ११. गु॰ कहि। १२. गु॰ राम नासु। १३. दा० नि० होइ। १४७ ]

नि० विहंगही ९, वी० २३, शबे० (२) सतगुरु० २०— १. नि० साधो । २ नि० त्रविगत की । ३ बी० शबे० वह राजा । ४ नि० भिल्यारी । यातें लोंगींह फर नींह लागै वांवन चंदन फूलै ।
मच्छ सिकारी रमें जंगल मैं सिंघ समुंदर फूलै ।। १।।
एरंड रूख करें मलयागिरि चहुं दिसि फूटै विसा।
तीनि लोक श्रवहांड खंड मैं स्व ग्रंधरा देख तिमासा।। २।।
पंगुला श्रिमेर सुमेर उलंघे श्रिम्वन मुकुता विले।
गूंगा ग्यांन बिग्यांन प्रकास ग्रनह वांनों बोले।। ३।।
बांधि ग्रकास पतालि पठावे श्रिमे सेस सरग पर राजे २०।
कहै कबीर रांम है राजा श्री जो कछ करें सो छाजे।। ४।।

[ १५८ ] साधौ करता करम तें<sup>१</sup> न्यारा ।

श्रावै न जाइ र मरै निहं जनमैं ताका करी विचारा ।। टेक ।। जाकै घरिन गगन है सहसों ताको सकल पसारा । विनाद विद तें रहित है सोई खसम हमारा ।। १ ।। पर्माम को पिता जो जसरथ कि हुश्रे जसरथ की कें जाया ।। २ ।। जसरथ पिता रांम को दादा कही कहां तें श्राया ।। २ ।। राधा स्किमिन क्रिसन की रांनीं किसन दोऊ का मीरां र । सोरह सहस गोपी उन भोगी र वह भयी कांम को कीरां । ३ ।। बसदेव पिता देवकी माता र नंद महर घरि श्राया र । ४ ।। र कहै कबीर करता नींह होई र जो करमां र हाथि विकाया ।। ४ ।। र ।।

४. शबे  $^{\circ}$  स्वां  $^{\circ}$  स्वां क्लंग गांछ फल लांगे, बीम॰ ईख्रा तें लवंग हरफ (हिन्दी मूल) न लांगे [बी॰ अन्य प्रतियाँ: याते लोंग (उर्दू मूल) हरफना (हिन्दी मूल) लांगे ], नि॰ ईख रसाल जहर फल लांगे। ६. बी॰ शबे॰ चंदन फूल न फूला।  $^{\circ}$  नि॰ मच्छ सिकार चढ़ें बन मांहीं सिष समुंद् में मूलें। 5. बी॰ शबे॰ रेंडा रूख।  $^{\circ}$  . नि॰ मलीयागर (उर्दू मूल)।  $^{\circ}$  १०. बी॰ फूटी (उर्दू मूल)।  $^{\circ}$  ११. नि॰ अनंत कोंटि। १२. नि॰ का। १३. नि॰ बी॰ देखें अंघ। १२. नि॰ प्रयांन। १४. शबे॰ उड़ावें। १६. शबे॰ माहीं। १७. नि॰ प्रयांन। १८. नि॰ श्रवें। ११. नि॰ इंद्र राजा कूं प्याल पठावें, शबे॰ पतालें वांधि अकासै पठवें। २०. नि॰ सेसी गोपुर राजें। २१. नि॰ रांम राजेसर, शबे॰ समस्य है स्वामी (राषास्वामी प्रभाव)।

नि॰ श्रासावरी ६२, शबे॰ (२) उप॰ ३-६—
१. नि॰ करमिन सूं। २. शबे॰ जावे। इ. शबे॰ जीवे। १. नि॰ घरती श्रंबर श्रादि देव है।
४. शबे॰ श्रनहद नाद सबद धुनि जाके। ६-७. शबे॰ में यह दोनों पंक्तियाँ उपर की दसवीं पंकि
के बाद श्राती हैं। द. नि॰ दसरथ रांम का पिता कहावे। ९. नि॰ दसरथ। १०. नि॰ कींन
उपाया। ११. नि॰ वहनां (१)। १२. नि॰ उन्हीं का वीरा (उर्दू मूल)। १३. नि॰ गोप्यां
संग खेला। १४. नि॰ सो किस्न बिख (बिखै १) का कीरा। १४. शबे॰ बासुदेव (१) पिता
मातु देवकी। १६. नि॰ दूजो नंद गूजर घरि श्राया। १७. शबे॰ ताको करता कैसे कहिए।
१८. नि॰ करमां। १९. शबे॰ में श्रतिरिक्त: सतगुर सबद हृद्य हुढ़ राखो करहु विवेक विचारा।
कहै कबीर सुनो माई साघो है सतपुरुष श्रपारा॥

# (१३) माया

## [ १५६ ]

बिखिया ग्रजहूं सुरित सुख ग्रासा।
होन<sup>१</sup> न देई हिर के चरन निवासा<sup>२</sup> ।। टेक ।।
न्सुख मांगें<sup>३</sup> दुख ग्रागेंं<sup>2</sup> ग्रावै । तातें सुख मांग्या नींह भावे<sup>2</sup> ।। १ ॥<sup>६</sup>
जा<sup>9</sup> सुख तें सिव बिरंचि<sup>2</sup> डरांनां । सो सुख हमहुं सांच करि जांनां ।। २ ॥<sup>९</sup>
सुख छांड़ा तब सब दुख भागा । गुर के सबिद मेरा मन लागा ।<sup>१०</sup>
कहै कबीर चंचल मित त्यागी । तब केवल रांम नांम त्यौ लागी ।। ४ ॥

[ १६० ]

श्रवधू श्रैसा ग्यांन विचारी। तार्ते भई पुरिख तें नारी।। टेक ।।<sup>१</sup> नां हूं परनीं ना हूं क्वांरी<sup>२</sup> पूत जनमांवनहारी<sup>३</sup>।

#### [ १५६ ]

दा० गौड़ी = २, नि॰ गौड़ी = ४, गु० गउड़ी ३६, स० ११२-१—
१. दा१ हूंन, दा२ हूंण (पंजावी मूल)। २. गु० कैसे होईहे राजा राम निवासा। ३. गु० मागत। ४. गु० में हुस्के नि० स० पहली (उर्दू मृल)। ४. गु० सो सुखु हमहु न मागित्रा भावे। ६. दा३ में यह पंक्ति नहीं है। ७. गु० इस। = . गु० बहम। ९. गु० में इसके बाद की पंक्तियाँ नहीं हैं, इनके स्थान पर निम्नलिखित सात पंक्तियाँ हैं—

सनकादिक नारद मुनि सेखा। तिन भी तन महि मनु नहीं पेखा॥
इसु मन कउ कोई खोजहु माई। तन छूटे मनु कहा समाई॥
गुर प्रसादी जैदेउ नामां। भगति के प्रेमि इनहीं है जाना॥
इसु मन कउ नहीं खावन जाना। जिसका भरमु गइ्या तिनि साचु पद्माना॥
इसु मन कउ नहीं खावन जाना। जिसका भरमु गइ्या तिनि साचु पद्माना॥
इसु मन कउ ल्पु न रेखिया काई। हुकमें होइया हुकमु वृक्ति समाई॥
इस मन का कोई जानै भेउ। इह मीन लीगा भए सुखदेव॥
जीउ एकू ब्रह सगल सरीरा। इसु मन कउ रिव रहें कबीरा॥

गु० की यह पंक्तियाँ दा० नि० स० तथा बी० में अन्यत्र एक स्वतन्त्र पद के रूप में मिलती हैं ( तुल० दा० गौड़ी २३, नि० गौड़ी २०, बी० ९२, स० ४०-१)। पद के पूर्वार्घ की पंक्तियाँ विषय- सुख के संबंध में हैं और शेष सातों पंक्तियाँ, जो यहाँ उद्दश्त की गयी हैं, स्पष्ट ही मन के संबंध में हैं । दोनों का पृथक रूप में आना ही अधिक युक्तिसंगत लगता है, जैसा कि दा० नि० स० तथा बी० में हुआ है । 'श्री गुरु ग्रंथ साहव' में यह मूल या तो उम प्रति से आर्था होगी जिससे कबीर के पद उसमें लिखे गये अथवा यह भी संभव है कि ग्रंथ के संकलकर्ता ने ही भूल से दोनों पदों को एक में मिला दिया हो । । १० दा० नि० स० में इसके बाद अतिरिक्त : निस बासुर विषे तनां ( राज० ) उपगार । विषई नरिक न जातां ( राज० ) बार । [ 'तनां' या 'तमां' राजस्थानी पत्य है और कबीर की रचना में मूल रूप से नहीं स्वीकृत किया जा सकता।]

### [ १६० ]

दा॰ आसावरी २०, नि॰ श्रासावरी २०, बी॰ ४४, स० ११६-१; दा३ दा४ में यह पद नहीं है—  $^{\circ}$  . बी॰ चूसहु पंडित करहु बिचारा पुरुषा है कि नारी।  $^{\circ}$  . बी॰ वर निंह बरै ब्याह निंह कर्र्ड् (एक ही भाव की पुन॰)।  $^{\circ}$  . बीभ॰ पुत्र जनम उन्हिहारी, दा॰ नि॰ स॰ पूत जन्यों चौहारी

कारे<sup>8</sup> मूंड़ को एक न छांड़ची ग्रजहूं ग्रकन<sup>४</sup> कुंवारी<sup>5</sup> ॥ १ ॥ बांह्मन के घरि बांह्मनि होती<sup>9</sup> जोगी के घरि चेली । कलमां पढ़ि पढ़ि भई तुरिकनीं<sup>5</sup> किल मींह<sup>8</sup> किरीं<sup>89</sup> ग्रकेली ॥ २ ॥ पीहर जांउं न रहूं सासुरै<sup>88</sup> पुरखिंह<sup>88</sup> संग<sup>88</sup> न लाऊं<sup>88</sup> । कहै कबीर मैं जुग जुग जीऊं<sup>88</sup> ग्रंगींह ग्रंग न छुवाऊं<sup>88</sup> ॥ ३ ॥

### [ १६१ ]

यहु<sup>8</sup> माया रघुनाथ की र खेलन चढ़ी शहरे र । चतुर चिकिनयां हिन चुिन मारे कोई न छांड़ा नेरे ।। टेक ।। मौंनीं बीर हिगंबर मारे जतन करंता जोगी। जंगल माहिं के जंगम मारे तूं रे फिरे अपरोगी ।। १।। बेद पढ़ंता बांह्मन से मारा से से बा करंता स्वामीं ।। अरथ करंता मिसिर पछाड़ा शि गल मिह घालि लगांमीं ।। २।। १६ साकत के तूं हरता करता हिर भगतन के चेरी। दास कबीर रांम के सरकें १९ ज्यों आई हयों फेरी र ।। ३।।

### [ १६१ ]

दा॰ रांमकली २४, नि॰ रांमकली ३७, वी॰ कहरा १२, स॰ ११६-३—
१. नि॰ त्ं, वी॰ ई। २. वी॰ रखनाय की बौरी। ३. वी॰ चली ख्रहेरा हो। ४. दा१ चिकारे (कैयी मूल), दार दाइ नि॰ स॰ क्षिकारे (कियारे?)। ४. दार कोई न कोड़्या बोलें, बी॰ कोई न राखें नेरा। ६. दा॰ नि॰ स॰ सुनिवर पीर (उर्दू मूल)। ७. दार वी॰ दिगंमर (बांभ॰ डांगंमर)। ५. बी॰ ध्यान घरंते जोगी। ९. बी॰ में, वीभ॰ महं। १०. दा१ दार त् त् रे फिरै बलवर्ता (तुकहीन), बी॰ माया किनहुं न मोगी हो। ११. बी॰ वेदुखा (बीभ॰ पांडे)। १२. बीभ॰ मारो। १३. बी॰ पूजा करते। १४. बी॰ खरब बिचारत पंडित मारो। १४. दा॰ तूरे फिरै मैमती (तुकहीन, तुल॰ दा॰ पंक्ति ४), बी॰ वांघेउ सकल लगामी हो। १६. बी॰ में इसके बाद खितरिक्तः सींगीरिख बन भीतिर मारे ब्रह्मा का सिर फोरी हो। नाथ मधुंदर चले पीठि दै सिवल हूं महं बोरी हो॥ १९. बी॰ साकत के वर करता घरता। १०. बी॰ की। १९. बी॰ कहिंह कवीर सुनहु हो संतो। २०. दा॰ ज्यीं लागी त्यीं तोरी (तुकहीन)।

<sup>(</sup>राज॰ पंजाबी)। १. दा० नि० स० काली (उर्दू मूल)। १. दा२ अनक, बी० श्रादि। ६. बी० कुमारी। ७. दा० नि० स० बाक्षन के बक्षनेटी किहियी। = बीम० तुरिकिनि होतिउं। ९. दा० नि० स० अजहूं (पुन० तुल० पंक्ति ४)। १०. बी० रही। ११. बी० मैं के रहें (वीम० रहीं) जाहुं (बाम० जाव) निहं सुसुरे। १२. बी० साहुं। १३ दा० नि० स० ग्रंग (पुन० अगलो पंक्ति में)। १४. बी० सोऊं। १४. दा० नि० स० कहें कवार सुनहु रे संतो। १६. बी० जाति पांति कुल खोवें (बीम० खोवों)। १७. बी० में इस पद की दूसरी तथा तीसरी पंक्तियाँ पाँचवों पंक्ति के बाद ग्राती हैं। [विशेष—यह पद यत्किचित् पाठांतर के साथ ग्रानंदधन नामक एक जैन किव के नाम से भी मिलता है। पाठ के लिए द० 'संतवाणा' (जयपुर की एक मासिक पत्रिका) वर्ष ३ ग्रंक २ में श्री अगरचंद नाहटा द्वारा उद्धृत ग्रंश (पृ० २४-२६)। नाहटा जी का कथन है कि ग्रानंदधन के नाम से यह पद 'पुरानी प्रतियों में' नहीं मिलता, अतः 'पीकें से ही किसी ने उसे ग्रानंदधन के नाम से प्रचारित किया है'।

[ १६२ ]

एक सुहागिनि जगत पियारी ।३ सगले<sup>१</sup> जीग्र जंत<sup>२</sup> की नारी ॥ टेक ॥३

खसम मरै तौ नारि न रोवै । उस रखवारा अउरो होवै ॥ १ ॥ रखवारे का होइ बिनास । आर्गे नरक इहां भोग बिलास ॥ २ ॥ सुहागिनि गिल सोहै हार । संत कों बिख बिगसै संसार ॥ ३ ॥ किर सिंगार बहै पृ् खिआरो । संत को ठिठको फिरै बिचारी ॥ ४ ॥ संत भागे १ वा पाछे १ परै । गुर कै सबदिन १ मारह १ डरै ॥ १ ॥ साकत के १ यह १ पं उपांदिन । हमरी १० हिट परै त्रिखि दं डांदिन ॥ ६ ॥ अब हं म इसका पाया भेउ १ । हुए किपाल मिले गुर देव । कहै २० कबीर अब बाहरि टरी २ । संसारी २२ कै अंचिल परी ॥ = 1

[ १६३ ]

माया महा ठिगिनि<sup>१</sup> हंम<sup>२</sup> जांनीं । तिरगुन फांसि<sup>३</sup> लिए कर डोलै बोलै मधुरी बांनीं ॥ टेक ॥ केसव कै कंवला होइ बैठी सिव के भवन भवांनीं<sup>2</sup>।<sup>४</sup> पंडा कै मूरित होइ बैठी तीरथ हू मैं पांनीं<sup>2</sup> ॥ १॥ जोगी कै जोगिनि होइ बैठी राजा कै घरि रांनीं । काहू के हीरा होइ बैठी काहू के कौड़ी कांनीं ॥ २॥ भगतां कै° भगतिनि होइ बैठी तुरकां के तुरकांनीं<sup>2</sup>।<sup>९</sup>

### [ १६२ ]

दा० नि० बिलावल ९, गु० गींड ७—
१. दा० नि० सकल । २. दा० नि० जीव । ३. गु० में यह पंक्तियाँ चौथी के बाद हैं । ४. दा० नि० सकल । २. दा० नि० जीव । ३. गु० में यह पंक्तियाँ चौथी के बाद हैं । ४. दा० नि० स्ता । ति० स्ता । १० दा० नि० प्रति । ७. दा० नि० हत । ए. दा० नि० प्रति । ७. दा० नि० विलसे । १०. दा० नि० पांछें लागी फिरै [पुन० तुलः द्वि० चरशाः फिरै विचारी ] पचि हारी । ११. दा० नि० माजे । १२. दा० नि० पाछी (उर्दू मृल) । १३. दा१ गुर के संबद्दं गु० गुर परसादी । १४. दा० नि० माखी । १४. गु० की (उर्दू मृल) । १६. गु० खोह । १७ गु० हम कउ । १८. दा० नि० जस । १९. गु० हम तिमका बहु जिन आ भेउ । २०. गु० कह । २२. दा० नि० टिरी (उर्दू मृल)। २१. गु० संसारे (उर्दू मृल)।

<sup>[</sup> १६३ ]
नि॰ विद्यंगड़ी २, वी॰ ४९, शबे॰ (१) विता॰ उप॰ ३६—
१. नि॰ जुग टगनीं। २. नि॰ में। ३. नि॰ त्रिगुणीं पास। १. नि॰ ब्रह्मां कै ब्रह्मांणीं (तुल॰ पंक्ति ७)। ४. नि॰ में इसके बाद अतिरिक्तः ईश्वर के गोरां होइ बैठी इंद्र्मं के इंद्रांणीं। ६. नि॰ तीरथ जाइ रे पांणीं। ७. बी॰ भगता के। ५. बी॰ ब्रह्मांकी। ९ नि॰ में इसके बाद अतिरिक्तः लख चौरासी चुंण चुंणि खाया तोऊ किन हुंन पिक्हांणीं।

दास कबीर साहेब का बंदा जाकै हथि विकानीं<sup>१०</sup> ॥ ३ ॥<sup>११</sup> [१६४]

जारौं मैं या जग की चतुराई।

रांम भजन नींह करत बावरेर जिनि यहु जुगित बनाई ।। टेक ॥ साया जोरि जोरि करें इकठी हंम खैहैं परिका ब्यौसाई । १ ॥ १० सो धन चोर मूसि ले जावै रहा सहा ले जाइ जंवाई ॥ १ ॥ १० यह माया जैसे कलवारिन ११ मद पियाइ १२ रखे बौराई । १ ॥ १० एक तो वड़े धरिन पर लोटें १४ एकन कों देखत छिल जाई १४ ॥ २ ॥ १६ या माया सुर नर मुनि डंह के १० पोर प्यंवर कों धरि खाई १० । व ज जन रहें रांम के सरनें १९ हाथ मले तिनकों पिछताई २० ॥ ३ ॥ कहै कबीर सुनों भाई साधी ले फांसी हमहूं पै ग्राई । २१ गर परताप २२ साध की संगति हिर भिज चल्यों निसांन बजाई २२ ॥ ४ ॥

[ १६४ ]
साधौ बाधिनि खाइ गई लोई<sup>२</sup> ।
खातां जांन न कोई ।। टेक ॥ <sup>२</sup>
काजल टीकि चसम मटकावै किस किस बांधै गाढ़ी <sup>३</sup> ।
लुभुकी लुभुकि चरै ग्रभिग्नंतर खात करेजा काढ़ी <sup>३</sup> ।। १ ।।

[ १६४]
नि॰ कनड़ी २, शबे॰ (१) चिता॰ उप॰ ६७, शक॰ सायरी १८—
१, नि॰ जालूं। २, शबे॰ सांई को नाम न कबहूं सुमिरै (राधा॰ प्रभाव), शक॰ प्रमु जी को नाम विसरि जिन जाई। ३ नि॰ शक॰ जिन या जल सूं जुगति बनाई। १, शबे॰ शक॰ जोरत दाम काम प्रपने को (१)। ५, नि॰ खाई। ६, शबे॰ विलसाई, शक॰ वोसाई। ७, नि॰ सो धन राजा डंड चोर ले गयी, शक॰ सो धन चोर हाकिमा लीहें। ६ नि॰ रह्मो पह्मो। ९-१० नि॰ में पंक्ति ४-६ के स्थान पर। ११, नि॰ ऐसी कलवारी, शक॰ ऐसी कलवारिन। १२, नि॰ पाइ। १३, नि॰ में यह तीसरी पंक्ति के स्थान पर है। १४, शबे॰ शक॰ पूरि मैं लोटें। १४, शबे॰ शक॰ एक कहें चोखा दे माई (शक॰ भाई)। १६, नि॰ में यह ब्राठवीं पंक्ति से स्थानांतरित। १७, नि॰ इन माथा सुर नर मुनि मोहे, शबे॰ सुर नर मुनि माथा छुलि मारे। १८, नि॰ दबी (देवी?) देवता ठिंग अरु खाई, शक॰ देव दवा सब धरि धरि खाई। १९, शबे॰ कोइ एक भाग बचै सतसंगति, शक॰ कोइ कोइ लागि रहे गुर चरणों (पुन॰ तुल॰ पद की ख्रांतिम पंक्ति)। २०, नि॰ तिनक्रं देखिरे ख्रांकि लाई, शक॰ तिनह्रं को माथा फिर पळुताई। २९, नि॰ हमहीं कृं पासी ले घाई। २२, शबे॰ गुर का द्या। २३, शबे॰ बचिंगे अभय निसान बजाई, शक॰ शब हम रहे निसान बजाई।

[ १६४ ]

१०. बी० शबे० कहे कबार सुनी भाई साथी ई सव अकथ कहानी । ११. नि० में इस पद का कम यथापंक्ति १-२-४-४-३-७-६-६ है।

नि॰ बिहगंडी ७. शबे॰ (३) माया १— ९. नि॰ खाया लोई। २. शबे॰ में यह पंक्ति नहीं है। ३ शबे॰ अंजन नैन दरस चमकावै बुद्देसि हंसि पारे बारी (तुकहीन, तुल॰ आगे : काढ़ी)। १. नि॰ लोक प्रलोक अंतरगति पैदी

कांन गाँह काजी नाक गिंह मुल्ला पंडित के श्रांखी फोरी  $| ^{\vee}$  सींगी रिखि श्रौ गुर कनफूंका बाधिन सभै मरोरी  $| | ^{\circ} |$  श्र्रर $| ^{\circ} |$  इंद्रादिक वर ब्रह्मादिक ते बाधिन धिर खाया  $| ^{\circ} |$  गिरि गोवरधन नख पर राख्यौ ते बाधिन मुख श्राया  $| | ^{\circ} |$  उतपित परलै जनीं बिधिनियां $| ^{\circ} |$  सतगुर एह बिचारी  $| ^{\circ} |$  कहै कबीर सुनौं भाई साथौ हमसूं बाधिन न्यारी $| ^{\circ} |$  ।

(१४) निदक साकत [ १६६ ]

कबीरा बिगरचाँ<sup>१</sup> रांम दुहाई । तुम्ह जिनि बिगराँ मेरै भाई<sup>२</sup> ॥ टेक ॥ चंदन के ढिंग बिरिख<sup>३</sup> जु भैला। बिगरि बिगरि सो चंदन ह्वैला ॥ १ ॥<sup>४</sup> पारस कों जे लोह छिवैला<sup>४</sup> । बिगरि बिगरि सो कंचन ह्वैला ॥ २ ॥<sup>७</sup> गंगा मैं जे नीर मिलैला<sup>5</sup> । बिगरि बिगरि गंगोदिक ह्वेला ॥ ३ ॥<sup>९</sup>

कहै कबीर जे रांम कहैला<sup>१०</sup>। बिगरि बिगरि सो रांमाँह ह्वैला<sup>१०</sup>॥४॥<sup>११</sup> [ १६७ ] श्रेसे लोगनि सौं का कहिए।

अस लागान सा का काहए। जे नर भए<sup>९</sup> भगति तें बाहज<sup>२</sup> तिनतें सदा डरांनें<sup>३</sup> रहिए॥ टेक॥

कादि कलेजी खासी। ४-६, शबे० नाक घरै मुलना कान घरै काजी श्रीलिया बक्ह (?) पहारी। कृत्र भूपती राय बिडारा सोखि लीन्ह नर नारी॥ ७. शबे० में इसके पूर्व श्रितिरेक्त : दिन वाधिन चकचींथी लाबै राति समुंदर सोखी। ऐसन बाउर नगर के लोगवा घर घर बाधिन पोखी॥ ५-९, शबे० इन्द्राजित श्री शक्कादिक दुनि सिव मुख बाधिन श्राई। गिरि गोबरथन नख पर राख्यौ बाधिन उनहुं मरोरी॥ (तुकहीन)। १०, शबे० उत्पति परलै दोउ दिसि बाधिन। ११, शबे० कहैं कबोर बिचारी। १२, शबे० जो जन सत्त कै भजन करत है तासे बाधिन न्यारी (राषा० प्रमाव)।

**दा**० नि० सोरिठ १३, गु० भैरउ ४, स० ९०-२—

र. गु॰ विगरिओ कवीरा। २. गु॰ साचु भइओ अन कतिह न जाई। ३. दा२ विश्वः। ४. गु॰ चंदन के संगि तरवर विगरिओ। सो तरवर चंदन होइ निवरिओ। ४. दा१ नि॰ छिदैवा [नि॰ में प्रत्येक 'ला' के स्थान पर 'गा']। ६. नि॰ होइगा। ७. गु॰ पारस के सिंग तांवा (?) विगरिओ। सो तांवा कंचनु होइ (?) निवरिओ। [किवि-समय के अनुसार पारस के स्पर्श से लोहा सोना वनता है न कि ताँवा]। ५. दा१ नि॰ मिलैगा। ९. गु॰ गंगा के संग सिंतता विगर्रा। सो सिंतता गंगा होइ निवरी॥ [गु॰ में यह पंक्ति पद के आरम्भ में हो आ जाती है।]। १०. नि॰ कहैगा, हैगा। ११. गु॰ संतन संग कवारा विगरिओ। सो कवार रामै होइ निवरिओ।

<sup>[</sup> १६७]
दा॰ गौड़ी १४४, नि॰ गौड़ी १४१, गु॰ गउड़ी ४४, म॰ ९३-१—
१. गु॰ जो प्रभ कीए। २. दा॰ नि॰ स॰ तें न्यारे। ३. दा१ दा२ डराते। ४. दा॰ नि॰
क॰ ग्रं॰—फ़ा॰ ७

हरि जस सुनींह न हरि गुन गार्वीह । बातन ही ग्रसमानु गिरार्वीह ।। १ ।। $^{9}$  ग्राप न देहीं $^{9}$  सुरुग्रा पानीं $^{6}$  । तिहि $^{9}$  निर्वीह जिन $^{4}$  गंगा ग्रांनीं $^{9}$  ।। २ ।। श्रापु गए ग्रौरन हू लोर्वीह $^{9}$  । श्रागि $^{9}$  लगाइ मंदिर मैं सोर्वीह ।। ३ ।। श्रीरन हंसत ग्राप हींह कार्नें $^{9}$  । तिनकीं देखि कबीर लजानें $^{9}$  ।। ४ ।।

का $^{\vee}$  सुनहां $^{\epsilon}$  कों सुंम्रित $^{\circ}$  सुनाएं । का $^{\vee}$  साकत पींह $^{-}$  हिर गुन गाएं ।। १ ।। कउवा कहा कपूर चराएं $^{\circ}$  । का $^{\vee}$  बिसहर $^{\circ}$  कों दूध पिग्राएं $^{\circ}$  ।।२।। $^{\circ}$  ग्रंम्नित लै लै नींब $^{\circ}$  सिंचाई । कहै कबीर वाकी बांनि न जाई $^{\circ}$  ।।३।।

[ १६६ ] है हरिजन सौँ $^{7}$  जगत लरत है । फुनिगा $^{2}$  कतहूं $^{3}$  गरुड़ भखत है $^{9}$  ॥टेक॥

ग्रचिरज एक देखहु<sup>र</sup> संसारा । सुनहां<sup>द</sup> खेदै कुंजर<sup>®</sup> ग्रसवारा ॥१॥<sup>८</sup> ग्रैसा एक ग्रचंभौ देखा<sup>९</sup> । जंबुक करे केहरि सौं लेखा<sup>९०</sup> ॥२॥ कहै कबीर रांम भजि भाई । दास ग्रथम गति कबहुं न जाई ॥३॥<sup>१९</sup>

स० में यह पंक्ति नहीं है। ४, दार आपर्या (राज०)। ६, गु० चुरू मिर पानी। ७, दा० ताहि। ५, गु० जिहि। ९, गु० में इसके बाद अतिरिक्तः बैठत उठत कुटिलता चालहि। आपु गए अउरन हू वालहि (पुन० तुल० ऊपर पंक्ति ४)। छाड़ि कुचरचा आन न जानहि। अहा हू को किहिओ न मानहि॥ १०, दा० नि० स० आपर्या बुहैं और को बोरें [ आपे 'सोविहिं' से तुक की असंगति ]। ११, दा० नि० स० आगिनि। १२, दा० नि० स० आपर्या और कूं काना। १३, दा० नि० स० हरांना (पुन० तुल० ऊपर पंक्ति २ में : हरांनें रहिए ।]।

दा॰ नि॰ श्रासावरी २०, गु॰ श्रासा २०, सँ॰ ९३-४—
१, गु॰ रत रिम । २, गु॰ सिछ । ३, गु॰ नहीं। ४, गु॰ में यह पंक्तियाँ तीसरी पंक्ति के बाद मिलती हैं। ४, गु॰ कहा। ६, गु॰ सुश्रान । ७, गु॰ सिश्रित । ५, दा॰ नि॰ स॰ पै। ९, दा॰ नि॰ स॰ का कउवा की कपूर खवाएं (दा४ खुवाएं)। १०, गु॰ बिसीश्रर ।
११, दा॰ नि॰ स॰ पिलाएं। १२, दा॰ नि॰ स॰ में इसके बाद श्रतिरिक्त : साखित सुनहां दोऊ माई। वो निदे वो मींकत जाई॥ गु॰ की श्रतिरिक्त पंक्तियाँ—

सित संगति मिलि बिबेक बुधि होई। पारसु परिस लोहा कंचनु सोई॥ साकतु सुत्रानु समु करे कहाइत्रा। जो धुरि लिखित्रा सो करम कमाइत्रा॥ १३ गु॰ नीमु १४. गु॰ कहत कबीर उत्रा को सहज न जाई [ कर्ता का ग्रभांव, ग्रतः ग्रपूर्ण ]। [ १६६ ]

दा॰ गौड़ी १४४, नि॰ गौड़ी १४२, बो॰ २९, स॰ ९० ३— १. बी॰ ग्रेसे हिर सो । २. बी॰ पांहुर। ३. दा॰ नि॰ स॰ कैसें। बी॰ घरत है। ४. बी॰ देखल । ६. बी॰ सोनहा। ७. बी॰ कुंजल । न बी॰ में यह पंक्ति अलग के बाद है। ९. बी॰ मूस बिलाई कैसन हेत्। १०. बी॰ खेत्। ११. बी॰ कहिं कबीर सुनहु संती भाई। इहें संघि कहु बिरली पाई॥

# (१५) भेख आडंबर [१७०]

[ १७१ ] काया मांजसि<sup>१</sup> कौंन गुना । घट<sup>२</sup> भीतरि है मलनां<sup>३</sup> ।।टेक।।<sup>9</sup>

[ १७० ]

दा॰ गोड़ी १३४, नि॰ गौड़ी १४१, बी॰ क॰ ७, स॰ ९६-१—
१. दा१ दा२ चलौ। २. दा१ दा२ रही। ३. बी॰ रहतु संभारे (उर्दू मृल) राम विचारे (उर्दू मृल)। ४. वी॰ पुकारे (उर्दू मृल)। ४. वी॰ में प्रत्येक पंक्ति के झंत में 'हो' लगा है। ६. वी॰ में यह पंक्ति नहीं है। ७. वी॰ कै। ५. बी॰ मुद्रा। ९. बी॰ तेहिं ऊपर कछु छार लपेटे। १० वी॰ मितर भितर घर मृसा हो। ११. वी॰ गांव बसतु है गरव भारती (बीम॰ गर्भ भारथी)। १२. वी॰ वास, वीम॰ नाम (उर्दू मृल)। १३. बी॰ हंकारा हो (बीम॰ हंकारी हो)। १४. वी॰ मोहन जहां तहां लै जहहैं। १४. बी॰ निर्हे पित रहै तोहारा (बीम॰ तोहारी) हो। १६. नि॰ न हुआ। १७-१८. बी॰ का पाठ है—

मांक भंकारिया बसे जो जार्ने जन होइहै सो थीरा हो। निरमे हैं रहु गुरु की नगरिया सुख सो दास कर्बारा हो॥

[ १७१ ]

दा० नि० सोरिठ १६, गु० सोरिठ ५, स० १४-७—

१. दा० नि० स० मंजसि। २. गु० जउ घट, नि॰ तेरे घट। ३. नि० मंले घर्णा। ४. नि० में इसके बाद अतिरिक्त : बाहरि ला मिल जल सूं घोई। मीतिरि ला मिल काहे सोई॥ जे तं हिरदे मेला होवे। तौ नूं बाहरि सूं का घौवे॥ ४. दा० नि० जो नूं हिरदे सुघ मन ग्यांनी, नि० जे तूं अंतिरि सुधि बुधि ग्यांनीं। ६. दा० नि० स० तौ। ७. दा० नि० स० कोले। न नि० में अतिरिक्त : कहई तूंबी काटि लई। ले चेला के हाथि दुई॥ ९. गु० लजकी। १० गु० कउरापन (उर्नु मूल)। १९. नि० अजहं। १२. नि० में इसके बाद—

तूंबी का कड़वापन न गया। तौ तूं निर्मल कैसै भया॥ कहें कबीर मैला सब कोई। रांम भने सो निर्मल होई॥

[ १७२]

श्रासन पवन दूरि करि रउरा<sup>2</sup>।
छांड़ि कपट नित<sup>2</sup> हरि भिज बौरा ॥टेक॥

<sup>8</sup>का<sup>४</sup> सींगी मुद्रा चमकाएं। का<sup>४</sup> बिभूति सब श्रंग लगाएं॥१॥
सो हिंदू सो मूसलमांन। जिसका दुरुस रहै ईमांन॥२॥
सो जोगी जो धरै उनमनीं ध्यांन<sup>६</sup>। सो ब्रह्मां जो कथै ब्रह्म गियांन॥३॥

कहै कबीर कछ श्रांन न कीजै। रांम नांम जिप लाहा लीजै॥४॥

[ १७३]

सार सुख पाइग्रै रे<sup>१</sup>।<sup>8</sup>
रंगि रवहु<sup>२</sup> ग्रातमांरांम<sup>३</sup>।।टेक।।<sup>9</sup>
बनाहि<sup>४</sup> बसें का कीजिग्रै<sup>६</sup> जौ मन नहीं तजे बिकार<sup>9</sup>।
घर बन समसरि<sup>द</sup> जिनि किया ते बिरला<sup>९</sup> संसार ।।१।।
का जटा भसम लेपन किएं<sup>१०</sup> कहा गुफा में बास।
मन जीतें<sup>११</sup> जग जीतिग्रै जौ बिखिया तें रहै उदास<sup>१२</sup>।।२।।
काजल<sup>१३</sup> देइ सभे कोई चिख<sup>१8</sup> चाहन मांहि बिनांन।<sup>१६</sup>
जिनि लोइन मन मोहिया<sup>१४</sup> ते लोइन परवांन ।।३।।<sup>१७</sup>

### [ १७२ ]

दा॰ मैसं २१, नि॰ मैसं २०, गु॰ विलावलु न, स० ९६-२— १. दा१ दा२ नि॰ आसन पवन कियें दिढ़ रहु रे (विपरीत अर्थ), गु॰ आससु पवसु दूरि किर बवरे। २. दा३ दा४ स० नट (उर्दू मूल)। ३. दा१ दा२ नि॰ मन का मल छोड़ि दे बीरे। १. गु॰ में यह और इसके आगे की पंक्तियाँ नहीं हैं, गु॰ में ऊपर की पहली पंक्ति के अतिरिक्त केवल दो पंक्तियाँ और हैं—डंडा सुद्रा खिथा आधारी। अम के भाह भवें भेखधारी॥

जिंह तू जाचिह सो त्रिभवन भोगी। किह कबीर केसी जागे जोगी॥ ४. दा१ दा२ नि० काजी सो जानै रिहमान। ७. दा१ दा२ नि० में दोनों चरण परस्पर स्थानांतरित।

### [ १७३ <u>]</u>

दा॰ नि॰ केदारी १, गु॰ मारू २, स० १६-६—
१. गु॰ पाई में रामा। २. दा॰ नि॰ रमहु। ३. गु॰ म्रातमें राम। १. गु॰ में यह पंक्तियाँ चौथी के बाद है। ४. दा॰ नि॰ बनह (उर्नृ मुल)। ६. गु॰ किउ पाई में। ७. गु॰ जठ लउ मनहु न तजिह बिकार। ५. दा॰ नि॰ स॰ तत सिम। १. गु॰ पूरे। १०. गु॰ की आ। ११. दा॰ नि॰ स॰ तत सिम। १. गु॰ पूरे। १०. गु॰ की आ। ११. दा॰ नि॰ स॰ जीत्यां (राज॰ मुल)। १२. गु॰ जाते विषया ते होई उदासु। १३. गु॰ ग्रंजनु। १४. गु॰ दिन भें। १४. गु॰ जीकी एडियां। १६-१७. दा॰ नि॰ स॰ में यह दोनों पंक्तियाँ यहाँ नहीं हैं, एक अन्य पद (दे॰ दा॰ गौड़ी २५-२, ३) में हैं। यहाँ दा॰ तथा स॰ में : सहज भाइ जे अपजै ताका किसा मान अभिमान। आपा पर सम चीनिय्रै तब मिलै आतमारांम॥ नि॰ में इनके स्थान पर: कुंभां बांध्यां जल रहे जल बिन कुंभा न होई। ग्यांनां बांध्यां मन रहे

कहै कबीर क्रिया भई<sup>१</sup> गुर ग्यांन कहा<sup>१९</sup> समकाइ। हिरदे स्री हिर भेठिया  $^{\circ}$  स्रव मन स्रनत न जाइ।।

[ १७४ ]

का नांगें का बांधें चांम । जौ<sup>र</sup> नींह चीन्हसि स्रातमरांम ।।टेका।

नांगे फिरें जोग जी होई । बन का मिरग मुकृति गया कोई ।।१॥  $^8$  मूंड़ मुड़ाएं जौ सिधि होई  $^9$  । सरगींह $^4$  भेंड़ न पहुंची कोई  $^6$  ।।२॥ बिंदु राखि जौ तिरिक्रै भाई  $^9$  । तौ खुसरै क्यूं न परम गित पाई ।।३॥ कहै  $^8$  कबीर सुनौं रे भाई  $^8$  । रांम नांम बिन किन सिधि  $^8$  पाई ।।४॥

[ १७४ ]

<sup>र</sup>साधौ भगति भेख तें न्यारी । मन पवनां पांचौं बसि कोया<sup>२</sup> तिन या राह संवारी<sup>३</sup> ॥टेक॥

काया कोट मैं ग्रमर न रहनां<sup>3</sup> कागद का घर कीन्हां।
माला तिलक तिरचौ नींह कोई परम तत्त नींह चीन्हां<sup>2</sup> ॥१॥
गोरखनाथ न मुद्रा पहिरी मस्तक<sup>6</sup> नहीं मुड़ाया।
ऐसा भगत भया भू° ऊपरि गुर पैं राज छुड़ाया॥२॥
ग्रभवास मैं सुमिरन कीन्हां सुखदेव कौंन सु<sup>9</sup> माला।<sup>१२</sup>
कहै कबीर सब भेख भुलांनां<sup>20</sup> मूल<sup>22</sup> छांड़ि गहि डाला॥३॥<sup>28</sup>

गुर विन ग्यांन न होइ ॥ १८ गु० किह कवीर अब जानिश्रा। १९ गु० दीश्रा। २० गु० स्रतस्यति हरि मेटिस्रा।

<sup>[</sup> १७४ ]

दा० गीड़ी १३२, नि० गीड़ी १३९, गु० गउड़ी ४, स० ९६-४—
१. गु० जव । २. गु० नगन फिरत जी पाइंग्रे जोगु । ३. गु० में यह पंक्ति सब से पहले है। बन का मिरग सुकित समु होगु (?)। ४. गु० पाई । ४. दा० प्रगहि, दा३ प्रगी । ६. गु० मुकती मेड़ न गई श्रा काई । ५. दा० नि० स० जे खेले भाई । ५. दा० नि० स० कीं गा । ९. दा० नि० स० कीं गा । १० गु० कहु । ११. गु० नर भाई । १२. गु० गति ।

<sup>[</sup> १७५ ]

दा० ४ गौड़ी ७६, नि० ब्रासावरी १३१, शबे० (३) भेद १४ ( ब्रशंतः )—
१. शबे० में आरंभ की छः पंक्तियाँ नहीं हैं। दा० पाँचीं किर सींगी। ३. नि० सुधारी।
१. नि० बारू का घरवा में बैठा (पुन० हुल० नि० केदारी १२-९: बारू के घरवा में बैसे चेतत नांहिं
अयांनां।) ४. नि० बिनां परम तत चीन्हों। ६. नि० मस्तग। ७. दा० मी। ५. नि०
कीन्हीं। १. नि० सुखदेव कैसी। १०. नि० कहै कवीर सब भेख मुलांनां। ११. दा० पेड़।
१२-१३. तुल० शबे० (३) भेद १४—

[ १७६ ]

गुणां का भेद न्यारौ न्यारौ ।<sup>१</sup> कोई जांनें जांननहारौ ॥टेक॥<sup>२</sup>

सोइ गजराज राजकुल है मंडन जाक मस्तिक मोती। ग्रीर सकल ए भार लदाऊ महिला सुत के गोती। हा। सोई भुवंग जाक मस्तिक मिन है जोति उजाले खेले। ग्रीर सबै सावन के भुनगा जान पगां तिल पेले है । श्रीर सबै सावन के भुनगा जान पगां तिल पेले । । ।।। सोई सुमेर उदात उजागर वामें धातु निवासा। १४ ग्रीर सकल पालांन बराबिर टांकी १३ ग्रीगिन प्रकासा।। ३।। १४ सोइ तिरिया जाक पातिव्रत १६ ग्रीप्यांकार न लोप । ग्रीर सकल ए कुकिर सूकिर है ग्रीप्यांकार न लोप । ग्रीर सकल ए कुकिर सूकिर है रांम भगित व्रतधारी २०। ग्रीर सकल ए पेट भरन कों बहु विधि बांनां धारी।। १।। २१

श्रवधू जानि राखु मन ठीरा ।
काहें को बाहर दौरा ॥ टेक ॥
तोमें गिरिवर तोमें तरवर तोमें रिब श्रो चंदा ।
तारा मंडल तोहिं घट भीतर तोमें सात समुंदा ॥
ममता मेटि पहिनि मन मुद्रा ब्रह्म विभूति चढ़ावो ।
उलटा पवन जटा करि जोगी श्रमहद नाद बजावो ॥
सील कै पत्र छमा कै मोली श्रासन हद करि कीजै ।
श्रमहद सबद होत खुन श्रंतर तहां श्ररध चित दीजै ॥
सुखदेव घ्यान घरबौ घट भीतर तहां हती कहं माला ।
कहै कवीर भेख सोह मूला मूल छोड़ि गहि डाला ॥

शबे॰ की आरंभिक आठ पंक्तियाँ दा॰ नि॰ में अन्यत्र मिलती हैं और वहीं मूल रूप में स्वीकृत की गयी हैं। किंतु अंतिम दो पंक्तियाँ वहाँ पर प्रसंग के उतनी अनुकृल नहीं जितनी यहाँ हैं, अतः यहाँ के लिए स्वीकृत की गयी हैं।

[ १७६ ]

नि॰ ग्रासावरी १०८, स॰ ९४-४, शक॰ गौरी १८--१-२ स० संतौ दुनियां भेख भुलांनीं । अपनीं बस्तु न काहू जांनीं ॥ ३ स०सति कुला। श्रुक० नंदन (उर्दू मूल ?)। ४. शक० सब (पुन० 'सकल' के कारण)। ६. शक० लदनियां। . नि० स० महकी (उर्द मूल)। न. शक० महिषासुर । ९. स० मस्तिगि मिशा वासा। १०. नि० शक० कीड़ा (सरलांकरणा)। ११. शक० मेलैं। १२. नि० सोइ गिरि मेर सुमेर (पुन०) बराबरि, क्रक॰ सोइ सुमेर जो उदित उजागर। १३ नि॰ टांची। १४-१४, शक॰ में यह दोना पंक्तियाँ ऊपर की तीसरी पंक्ति के पूर्व ही आ जाती हैं। १६ नि० पतिवरता सोई पिवकूं मार्ने, शक सोइ पतिव्रता पिया रंग रातें। १० नि० और सबै ही स्वांन मंजारी, शक० और सकल सब ( पुन० ) श्वांन सूकरी । १८. शक० होवै। १९. नि० सोई साध सिरोमिशा। २०. नि० श्रकः राम (श्रकः नामे) भत्रन अधिकारी। २१ नि० श्रकः और सकल साहव को (?) बाना देखी हृद्य विचारी।

# (१६) भरम बिधूसन [१७७]

्र रेउड ] ग्रल्लह रांम जिऊं<sup>१</sup> तेरै नांई ।

बंदै ऊपरि मिहरि करौ मेरै सांई र ।।टेक।।
क्या ले माटी ( मूड़ी ? ) भुइं साँ मारें र क्या ल क देह न्हवाएँ । व्र्लून करै मिसकीन कहावे ले गुनही रहै छिपाएं ।।१।। स्वर्ण कज् र मिसकीन कहावे ले गुनही रहै छिपाएं ।।१।। स्वर्ण कज्र र जप मंजन र कीएं र क्या मसीति स्वर्ण सिक नाएं । दिल मींह कपट निवाज गुजारे श्वर क्या हज कावे र जाएं ।।२।। बांह्मन र ग्यारि करै चौबीसों काजी महं ( माह ? ) रमजांनां र ग्यारह मास कहाँ क्यूं खाली र एकहि मांहि नियांनां र ।।३।। जो रे खुदाइ मसीति बसतु है र ग्रीर मुलुक र किस केरा । तीरिथ मूरित र रांम र निवासी र इहु महि किन हुं र न हेरा ।।४।। पूरव दिसा हरी का बासा पिछिम ग्रलह मुकांमां । दिल महि खोजि दिलै दिलि खोजहुर इहंई रहीमां रांमां र ।।४।। र

### [ १७७ ]

दा॰ त्रासावरी ४८, नि॰ त्रासावरी ४२, गु॰ विभास॰ २, बी॰ ९७, स० ७४-२- बी० जीव, गु० जीवहु ।
 दा३ बंदे परि करी मिहिर मेरे साई, गु० तूं किर मिहरामित साई, बी॰ जन पर (बीम॰ के) मेहर होहु तुम साईं। ३. दा३ क्या ले मार्टा भें (उर्दू मूल) सो पटकी, नि॰ क्या लै माटी मृंय संवार, बी॰ का मूड़ी भूमी सिर नाए ( पुनरुक्ति )। का (बीम॰ क्या)। ४, बी॰ नहाए। ६, दा॰ नि॰ स॰ जोर करै मिसकीन सतावै। ७, बी॰ श्रौगुन (बीभ० गुनही)। द-९. गु० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं है। १०, दा १ तूजू (पंजाबी १२. दाइ संजम। १२. गु० कहा उड़ीसे मजनु की त्रा। १३. बी० महजिद्। १४. दा० नि॰ रोजा करै निमाज गुजारै, बी० हिरद्या कपट निमाज गुजारै। १६. बी० हिंदू, गु० ब्रहमन। १७. गु० गित्रास, बी० एकाद्सि। मिहरमुद्रांनां ( उर्दू मूल ), वी० रोजा मूसलमाना। १९ वी० (वारावंकी ) हिंदू एकादसी चौबीसों रोजा मुसलिम तीस बनाए। २० दाश दार जुदे क्यू कीए, गु० पास कै राखे, बी० कही किन्ह टारा। २१ दा० नि० स० एकहि माहि समाना, गु० एक माहि निधाना, बी० ये केहि माहि समाए (वीभ० एकहि माहि नियाना)। २२ गु० ब्रलहु एकु मसीति बसतु है, बी॰ जो खोदाय महजीदि वसतु है। २३ दा॰ नि॰ मुलिक (उर्दू मूल), गु॰ मुलखु। २४. बी० सूरति महं, गु० हिंदू सूरति। २४. गु० नाम (हिंदी सूल)। २६. दा९ दा२ निवासा, दाश्निवाजा। २७. बी० काहु, गु० ततु। २८. गु० दुखन देस (दक्षिण दिशा कदाचित् पंजाब की दृष्टि से दी गयी है )। २९ दा० नि० स० मीतरि। ३० दा१ दा२ इहां रांस रहि-मांनां ( तुकहीन ), गु॰ एही ठउर मुकामा, बी॰ इहई करीमा रामा। ३१ बी॰ में इसके बाद अतिरिक्तः वेद कितेव कहो किन भूठा भूठा जो न विचारै । सम घट एक एक कै लेखा मै दूजा के मारै॥ [तुल०दा० नि० गौड़ी ६२-४,६ तथा गु० विभास० ४-१,२ यथाः बेद कितेव कहौ क्यूं (गृ॰ मत्) भूठा भूठा जो न विचारै। सब घटि एक एक करि जानै भी दूजा करि

जेते श्रौरित मरद उपानें  $^{3}$  सो सभ $^{3}$  रूप तुम्हारा । कबीर पुंगरा $^{3}$  श्रलह रांम का $^{3}$  सोइ $^{3}$ ह गुर पीर हमारा ॥६॥ $^{3}$ ०

[ १७८ ]

# [ १७५ ]

मारें॥ ( गु॰ जउ सम महि एकु खुदाइ कहत हुउ तुउ किउ मुरगी मारें )]। ३२. गु॰ एते अउरत मरदा साज, दा॰ नि॰ जेती औरित मरदां कहिए। ३३. दा१ दा२ सब में, दा३ यह सब, गु॰ ए सम। ३४. दा१ दा२ पंगुड़ा, बी॰ पोंगरा। ३४. गु॰ राम अलह का। ३६. दा॰ नि॰ स॰ हरि, गु॰ सम। ३७. गु॰ में इसके बाद अतिरिक्तः कहतु कवीरु सुनहु नर नरवे परहु एक की सरना। केवल नामु जपहु रे प्रानी तबही निहुचै तरना॥

दा॰ गौड़ी ४९, नि॰ गौड़ी ६२, गु॰ ब्रासा न, वी॰ न४, स॰ ७४-न— १. दा० नि० स० काजी कौंन। २. दा० नि० स० वखानै (उर्दू मूल )। ३. गु० पढ़त गुनत ब्रैसे सम् मारे, बी० भांखत वकत रहहु निसि वासर। १ दा२ दा४ नि० मति (हिंदी मूल)। ४. गु० किनहू खबरि न जानी। ६ दार दार से नेह। ७ गु० सकित सनेहु करि सुनित करिए, बी॰ सक्ति अनुमाने सुनित करतु है। इ. दा॰ नि॰ स॰ यह न बदूं रे भाई। ९. गु॰ मोहि तुरकु करैगा, बी॰ तेरी सुनित करतु है। १० गु॰ आपन ही किट जाई, बी॰ तो आपहि किट क्यों न ब्राई। ११ गु॰ होइगा। १२ दा॰ नि॰ स॰ सीं। १३ गु॰ करीब्रै। १४ बी॰ बखानी। १४ दा० नि० स० ब्राघा। १६ नि० कहिए (पुन०)। १७ बी० में इसके बाद अतिरिक्तः पहिरि जनेउ जो ब्राह्मण होना मेहरिक्या पहिराया । वो तो जनम की सूद्रिन परसे तुम पांढे क्यों खाया॥ १८. बी० दिल में खोजि दिलही में देखो भिस्ति कहां किन पाया, गु॰ दिल महि सोचि विचारि कवादे भिसति दोजक किनि पाई। १९-२० दा० नि॰ स० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं; गु० में ऊपर की पहली पंक्ति के पूर्व हैं। २१ दा० नि० स० छांड़ि कतेब रांम किह काजी, बी० कहाँहि कबीर सुनो हो सतो, बीम० छाड़ पसार राम भजु वजरे। २२ दा० नि० स० खूंन, बी० जोर। २३ बी० माई। २१ दार दार स० पकरी टेंक कबीर भगति की, दार साही टेक भगति की कबीरें, बी० कबीरन झोट राम की पकरी। २४ दा० नि० काजी रहे सख मारी, बी० इत चले पछ हारी।

[१७६]
पंडित बाद बदें सो रे भूठा।
रांम कहें इिनयां गित पाने खांड़ कहें सुख मीठा ॥टेक॥
पानक कहें पांन जे दाभे जल कहें त्रिखा बुभाई।
भोजन कहें भूख जे भाजे तौ सब कोई तिरि जाई॥१॥
नर के संगि अवा हिर बोले हिर परताप न जांने ।
जो कबहूं उड़ि जाइ जंगल में बहुरि सुरति नींह म्रांनें ॥२॥
बिनु देखें बिनु म्रस्स परस बिनु नांम लिएं श का होई। १३
धन के कहें धनिक जो होई २ तौ निरधन रहै न कोई॥३॥१%
सांची प्रीति बिखे माया सों हिर भगतन सों हांसी १४।

[१८०] जौ पै बीज रूप भगवांन<sup>१</sup>।

तौ पंडित का कथिस गियांन<sup>२</sup> ॥ टेक् ॥

कहै कबोर प्रेम नींह उपजै<sup>१६</sup> तौ बांधे जमपुर जासी ॥४॥

निहं तन निहं मन निहं हंकार  $\frac{3}{4}$ । निहं सत रज तम $\frac{3}{4}$  तीनि प्रकार ॥१॥ विख स्रंम्रित फर फरे स्रनेक । बेद स्रक बोध कहें तरु एक $\frac{3}{4}$  ॥२॥ कहें कबीर इहे मन मांनां  $\frac{3}{4}$  कोधों  $\frac{3}{4}$  छूट कवन स्ररुक्षांनां  $\frac{3}{4}$  ॥३॥

्रदर ] ग्रेसा भेद<sup>९</sup> बिगूचिन<sup>२</sup> भारी । बेद कतेब दीन ग्ररु दुनियां<sup>३</sup> कौंन<sup>३</sup> पुरिख<sup>९</sup> कौंन<sup>३</sup> नारी ।।टेक।।

[308]

दा॰ गौड़ी ४०, नि॰ गौड़ी ४४, स॰ नहर्ने, बी० ४०, शबे० (३) मिश्रित २२—
१. दा२ पिंडत ( उर्दू मूल )। २. दा१ स॰ बदंते, शबे॰ बेद से । ३. दा० नि॰ स॰ कहां (राज॰ मूल )। ४. बी॰ जो जगत गित पानै, श॰ जगत ति जाई। ४. बी॰ हाहै, शबे॰ जरई। ६. बी॰ शबे॰ तौ दुनियां। ७. दा० नि॰ नर कै साथि। न. शबे॰ बाई (राषा॰ ममाव )। १. शबे॰ गुरु परताप (राषा॰ ममाव )। १०. बी॰ तो हिर सुरति न ब्रानै, दा॰ नि॰ बहुरि न सुरतें ब्रानां। ११. नि॰ रांम कहां। १२. नि॰ माया कहां माया सापंजै (?), बीम॰ घन के कहे धनिक जो होसे ( पूर्वी ममाव )। १३-१४ दा॰ तथा स॰ में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं, किंतु नि॰ बी॰ तथा शबे॰ में हैं। १४. बीम॰ फांसी। १६. बी॰ कहांह कबीर एक राम मन्ने बिनु. शबे॰ कहे कवीर गुरू के बेमुख (राषा॰ ममाव )।

<sup>ॄ</sup> १८० ] दा० गौड़ी ३५, नि० गौड़ी ४२, बी० ६७, स० ७४-१— १. बी० भगवान । २. बी० का पूछ्हु स्रान । ३. बी० व

र. बी० भगवान। २. बी० का पूछहु आन। ३. बी० कहं मन कहं बुधि कहं हंकार (बीभ० आंकार)। ४. बी० सतरज तम गुन। ४. दा३ बोधं बेद कहें तर एक, बी० बीधा (बीभ० बउधा) बेद कहें तरबे का। ६. बी० कहिंह कबीर तैं में का जान, दा२ कहिंह कबीर मान उरमान। ७. दा० नि० स० कहिं धूं। ू-. बी० कुटला। ९. बी० को उरमान।

<sup>्</sup>रिट १ ] दा० गौड़ी ४७, नि० गौड़ी ६०, बी० ७४, स० ७४-४---१. बी० भर्म। २. बी० बिगुर्चन। ३. बी० दोजखा। ४. बी० को। ४- बी० पुरुखा। ६. दा०

एक रुधिर<sup>६</sup> एके मल मूतर° एक चांम एक गूदा।
एक बूंद तें सृष्टि रची है<sup>८</sup> कौंन<sup>8</sup> बांह्मन कौंन<sup>9</sup> सूदा ॥१॥
माटी का पिंड सहज उतपनां<sup>९</sup> नाद [म्र] रु बिंद समांनां<sup>१०</sup>।<sup>१२</sup>
बिनिस गया तें का नांव धरिहौ पढ़ि गुनि मरम न जांनां<sup>१९</sup>॥२॥<sup>१३</sup>
रज गुन बहां तम गुन संकर सत गुन हिर है सोई।<sup>९९</sup>
कहै कबीर एक रांम जपहु रे<sup>१४</sup> हिंदू तुरुक न कोई ॥३॥

[ १८२ ] जो पै<sup>१</sup> करता बरन बिचारै<sup>२</sup> । तौं जनतें<sup>३</sup> तीनि डांड़ि किन सारै<sup>9</sup> ।। टेक ।।<sup>4</sup>

जे तूं बाभन बभनीं जाया<sup>६</sup> । तौ ग्रांन बाट होइ<sup>०</sup> काहे न ग्राया<sup>⊏</sup> ॥१॥ जे तूं<sup>९</sup> तुरुक तुरुकिनीं जाया । तौ भीतरि खतनां क्यूं न कराया<sup>९०</sup> ॥२॥<sup>११</sup> कहै कबीर मद्धिम नींह कोई । सो मद्धिम जा मुखि रांम न होई ॥३॥<sup>१२</sup>

[ १८३ ]

मुल्ला<sup>१</sup> कहहु निम्राउ<sup>२</sup> खुदाई । इहि बिधि जीव का भरम न जाई  $^3$  ।। टेक ।।

[ १=२ ]

दा॰ गोड़ी ४१, नि॰ गोड़ी ४४, बी॰ र० ६२, स॰ ७४-१०—
१. बी॰ तोहि। २ बी॰ विचारा। ३. दा१ दा२ जनमत, नि॰ जन्म तैं। ४. वी॰ यमुसारा
(उर्द् मूल)। ४. दा॰ नि॰ स॰ में इसके बाद यतिरिक्तः उतपित बिद कहां तैं आया। जोति
घरी अठ लागी माया॥ नहीं को ऊंचा नहीं की नीचा। जाका पिड ताही का सींचा॥ ( तुल॰
ऊपर की यंतिम पंक्ति); बी॰ की य्रतिरिक्त पंक्तिः जनमत सूद मुए पुनि सूद्रा। कृतम जनेष
बालि जग दुंद्रा॥ ६. बी॰ जौ तुम बाह्मन बाह्मनि जाए। ७. बी॰ अवर राह ते। ५. तुल॰
गु॰ गउड़ी ७-४,६ यथाः जौ तृं बाह्मणु बहमणी जाइआ। तउ आन बाट काहे नहीं आह्आ॥
१. बी॰ तुम। १०. बी॰ पेटहि काहे न सुनित कराए। ११. बी॰ में इसके बाद यतिरिक्तः
कारी पियरी दृहहु गाई। ताकर दृष देहु विलगाई॥ १२. बी॰ खोंडु कपट नल अधिक सयानी।
कहिं कबीर मञ्ज सारंगपानी॥

[ १५३ ]

नि॰ स॰ बृंद (पुन॰ आगे की पंक्ति में भी 'बृंद' के कारण)। ७. बी॰ हाड़ मल मूत्रा। ५. दा॰ नि॰ स॰ एक जोति तें सब उतपनां [ पुन॰ आगे की पंक्ति में 'सहज उतपनां'। इसके अतिरिक्त ज्योति अथवा नूर से सृष्टि की उत्पत्ति मुसलमानी घर्म में मानी गयी है। बाह्मरा-शृद्ध के प्रसंग में पौराशिक सृष्टि-प्रिक्तया का आधार ही अधिक उपयुक्त लगता है, अतः बी॰ का पाठ यहाँ स्वीकृत किया गया है। ]। १. बी॰ माटी के घट साज बनाया। १०. बी॰ नादे बिंद समाना। ११. बी॰ घट बिनसे का नाम धरहुंगे अहमक खोज अलाना। १२-१३. बी॰ में यह दोनों पंक्तियाँ दूसरी पंक्ति के बाद आती हैं। १४. बी॰ सत्तगुना हिर सोई। १४. बी॰ कहिंह

दा॰ गौई। ६२, नि॰ गौई। ६४, गु॰ विभास॰ ४, स० ७६-१---१. दाह मुलनां। २. दा॰ नि॰ स॰ करि ल्यौ। ३. गु॰ तेरे मन का भरम न जाई। ४. दा॰

सरजीव श्रांनें देह बिनासै माटी बिसमिल कीग्रा । जोति सरूपी हाथि न श्राया कहाँ हलाल क्यूं कीग्रा ।।१।। बेद कतेव कहहु मत भूठे भूठा जो न बिचारे ।१३ सभ घटि एक एक किर लेखें थे भैं दूजा किर मारे १३ सभ घटि एक एक किर लेखें थे भैं दूजा किर मारे १३ सभ घटि एक एक किर लेखें थे भैं दूजा किर मारे १३ समें बकरी मारे हक्क हक्क किर बोले ।१५ सबै जीव साई के प्यारे उबरहुगे किस वोले ।।३।।१६ विल्थ नापाक पाक निहं चीन्हां विल्थ नापाक पाक निहं चीन्हां विल्य स्थान नां ।।४।।१३ कहै कबीर भिसति छिटकाई ११ (छुटकाई १) दोजग हो २२ मन मांनां ।।४।।२३ [१८४]

मीयां तुम्ह सौं बोर्ल्यां बिन<sup>र</sup> निहं ग्रावै। हंम मसकीन खुदाई बंदे तुम्ह राजस मिन भावै।। टेक ।। अल्लह अविल दीन कौ साहिब जोर नहीं फुरमाया<sup>३</sup>। मुरसिद पीर तुम्हारे है को कही कहां तें ग्राया।।१॥१ रोजा करें निवाज गुजारें कलमें भिस्ति न होई। सत्तरि काबे घट ही भीतरि जे किर जांने कोई।।२॥१ खसम पिछांनि तरस किर जिय में माल समिरि (मर्ने १) किर फीकी। ग्रापा जांनि स्त्री और कों जांने तब होइ भिस्ति सरीकी।।३॥

सरजी आंनें, गु० पकरि जाउ आना। ४. गु० विनासी (उर्दू मृल)। ६. गु० मार्टी कउ। १. दा० नि० स० कीता (पंजाबी सूल)। ६. गु० जोति सस्प अनाहत लार्ग। १. दा० नि० स० कर्यू सूठा। १० दा० नि० स० जांने। ११. दा० नि० स० मं (उर्दू मृल)। १२. गु० जउ सम महि एकु खुदाइ कहत हउ तउ किउ सुरगी मारे। १३-१८. तुल बी० ९०-१२, १३ यथा: वेद कितेव कही किन सूठा सूठा जो न विचार। सम घट एक एक कै लेखें में दूजा के मारे। १४-१६. गु० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं, इनके स्थान पर किआ उज्ज पाकु कीआ सुद्ध थोइ आ किआ मसीति सिरु लाइ आ। जउ दिल महि कपट निवाज गुजार हु किआ हज कावे जाइ आ। [पुनरुक्ति-तुल० गु० २२४-१, १०: कहा उर्डी मजनु कीआ किआ मसीति सिरु नांए। दिल महि कपटु निवाज गुजार किआ हज कावे जांए। १० गु० तूं। १८. दा० नि० स० निहं पाक। १०. गु० सूक्तिआ। २० दा१ उसदा खोज न जांनों, दार नि० स० उसता खोज न जांनों (पंजाबी मृल)। २१. गु० कि कवीर मिसति ते चूका। २२. गु० दोजक सिउ। २३. दा० नि० गु० में इस पंक्ति की पुनरावृत्ति-तुल० दा० आनावरी ४४-१०, नि० आसावरी ४५-१० यथा: कहे कवीर मिसति छेटकाई दोजग ही मन मांनो। तथा गु० आसा१७-११ यथा: कहे कवीर भिस्ति छोड़ क्रि दोजक सिउ मन मांना।

<sup>[</sup> १८४ ]
दा॰ श्रासावरां ४४, नि॰ श्रासावरां ४८, गु॰ श्रासा १०. स॰ ७६-२—
१. गु॰ कार्जा बोलिश्राः २. नि॰ बिन (उर्दू मृल)ः ३. गु॰ फुरमावः ४. गु॰ में यह
पंक्ति नहीं है। ४. गु॰ घरेः ६. नि॰ गुदारेः ७. गु॰ कलमाः ८. दा॰ नि॰ स॰ इक दिल
भीतिरः ९. गु॰ में इसके बाद श्रतिरक्तः निवाज सोई जो निश्रां विचारै कलमा अकलिहि
जानैः पाचहु मुसि मुसला बिछावं तब तउ दीनु पछानै। १०. गु॰ पछानिः १२. गु॰ मारिः
१२. गु॰ मगीः १३. गु॰ श्रापु जनाइः १४. दा॰ नि॰ सांइः १४. दाः दार सब मैं।

माटी एक भेख घरि नांनां तामैं<sup>१५</sup> ब्रह्म समांनां<sup>१६</sup>। कहै कबीरा भिस्ति छोड़ि करि<sup>१७</sup> दोजग ही<sup>१८</sup> मन मांनां ॥४॥

[ १८४ ]

लोका जांनि<sup>१</sup> न भूलहु भाई।

खालिक खलक खलक महिं<sup>२</sup> खालिक सब घटि रहा समाई<sup>२</sup> ॥टेक॥ ग्रन्विल ग्रन्लह नूर उपाया कुदरित के सभ बंदे<sup>8</sup> । एक<sup>४</sup> नूर तें सब जग कीग्रा<sup>६</sup> कौंन भले कौंन मंदे<sup>9</sup> ॥१॥<sup>६</sup> ता ग्रन्ला की गित निंह जांनीं<sup>९</sup> गुर गुड़ दीन्हां मीठा । कहै कबीर मैं पूरा पाया सब घटि साहिब दीठा<sup>१०</sup> ॥२॥<sup>११</sup>

[ १८६ ]

जिश्र रे<sup>१</sup> जाहिगा मैं जांनां । २

जत जत देखउं बहुरि न पेखउं<sup>३</sup> संगि माया<sup>३</sup> लपटांनां<sup>४</sup> ॥ टेका। बलकल बस्तर<sup>६</sup> किता पहिरबा<sup>७</sup> क्या बन मद्धे बासा<sup>५</sup> । कहा मुगध रे पाहन पूजें<sup>९</sup> क्या जल डारें गाता<sup>१०</sup> ॥१॥ ग्यांनीं ध्यांनीं बहु उपदेसी इहु जगु सगलो धंथा ।<sup>११</sup> कह कबीर इक रांम नांम बिनु या जगु माया ख्रंधा<sup>१२</sup> ॥२॥

१६. गु॰ पछाना। १७. दा॰ नि॰ स॰ कहै कवीर भिसति छिटकाई। १८. गु॰ दोजक सिउ।
[ १८५ ]

दा॰ गौड़ी ४१, नि॰ गौड़ी ४४, गु॰ विभास॰ ३, स॰ ७४-२—
१. गु॰ मरिम । २. दा॰ नि॰ स॰ में । ३. गु॰ पूरि रह्यो सव ठाई । १. दा॰ नि॰ स॰ अल्ला एकं नूर उपनाया (दा३ नि॰ स॰ निपाया ) ताकी कैसी निदा । १. दा॰ नि॰ स॰ ता। ६. गु॰ उपिज्ञा। ७. दा॰ नि॰ स॰ कींन भला कींन मंदा। ६. गु॰ में इसके वाद अतिरिक्त : माटी एक अनेक भांति किर साजी साजनहारै। ना कछु पोच माटी के भांडे ना कछु पोच छुंभारै ॥ सम मिंह सचा एको सोई तिसका कींग्रा सधु कछु होई। इकुम पछानै सु एको जानै बंदा किह्म सोई॥ १. गु॰ अलहु अलखु न जाई लिखिग्रा। १०. गु॰ किह कवीर मेरी संका नासी सरव निरंजनु दीठा। ११. गु॰ में इस पद की प्रथम दोनों पंक्तियाँ ऊपर की चौथी पंक्ति के बाद आती है।

[ १८६ ]

दा० गौही त्द, नि० गौही ९१, गु० गौही ६७—
१. दा० जियरा, नि० जीवरा। २. गु० में इसके बाद ऋतिरिक्तः अविगतु समकु इत्राना। ३. दा० नि० जो देख्या सो बहुरि न पेख्या। १. दा० नि० माटी सूं। ४. दा२ मन मांना। ६. दा१ दा२ बाकल बसतर, गु० विपल (नागरी मूल) बसत्र। ७. गु० केते है पिहिरे। द. दा० नि० का तप बनखंडि बासा। ९. गु० कहा भइआ नर देवा घोले। १०. गु० वोरिओ गिआता। ११-१२. दा० नि० में अंतिम दोनों पंक्तियों का पाट है: कहं कवीर सुर मुनि उपदेसा लोका पंछि लगाई। सुनौं संत सुमिरी भगत जन हरि विन जनम गंवाई। १३. गु० में प्रथम दो पंक्तियों को बाद आती है।

[१८७]

रभूली मालिनीं है एउ ।

सितगुरु जागता है देउ ॥ टेक ॥ २
पाती तोरै मालिनीं ३ पाती पाती जीउ ।
जिस् १ मूरित ४ कौं पाती तोरै सो मूरित १ निरजीउ ॥ १॥
टांचनहारै टांचिया ६ है छाती ऊपिर ॰ पाउ ।
जे तूं मूरित सांचि है तौ गढ़नहारै ० खाउ ॥ २॥
लाडू लावन लापसी ११ पूजा चढ़े अपार १२ ।
पूजि पुजारा लै गया १३ है १३ मूरित १४ कै मुहि छार ॥ ३॥
पाती ब्रह्मां पुहुप १६ बिसन् १० मूल फल महादेव १८ ।
तीनि देव प्रतिख तोरिह १९ करिह किसकी सेव ॥ ४॥ २१
मालिनि भूली जग भुलांनां हम भुलांनें नांहि । २२
कहै कबीर हंम रांम राखे किया किर हिर राइ ॥ ४॥ २३

[ १८८ ]

मेरी जिभ्या विस्तु नैंन नाराइन हिरदै बसिह ने गोबिदा । कि जम दुवार जब लेखा मांगे तब का कहित मुकुंदा ॥ टेक ॥ तूं ब्रांह्मन मैं कासी क जोलहा चीन्हिन मोर गियांना । तें सब मागे भूपति राजा मोरे रांम धियांना ॥ १॥ कि

[ 820]

दा॰ रांमकली ४६, नि॰ रांमकली ४४, गु॰ श्रासा १३—

र. गु॰ में यह पंक्ति ऊपर की तांसरी पंक्ति के बाद है। २. दा॰ नि॰ स॰ मृली मालनी है गोबिंद जागती जगदंव। तूं कर किसकी सेव॥ (पुन॰ तुल॰ पंक्ति १०)। ३. दा॰ नि॰ स॰ भृली मालिनी पातां तोड़ें (पुन॰ तुल॰ पंक्ति १: भूली मालिनी है एउ)। ४. दा॰ नि॰ स॰ जा।

४. गु॰ पाहन। ६. दा३ घड़नहार घड़ियो, गु॰ पालान गिंद के मूरति कीन्ही। ७. नि॰ दै छाती परि, गु॰ दे के छाती। ६. गु॰ एह। ९. दा॰ नि॰ स॰ सकल (१)। १०. दा॰ चडनाहार (राजायामाव)। ११. गु॰ भातु पहिति अरु लापमी। १२. गु॰ करकरा कासक। १३. गु॰ भोगनहार भोगिया। १४. गु॰ इस। १४. दा३ पाथर। १६. दा३ कली। १७. गु॰ शक्तु पाती विसनु हारी। २०. गु॰ इस। १४. दा३ पाथर। १६. दा३ कली। १७. गु॰ शक्तु पाती विसनु हारी। २०. दा॰ फूल (पुन॰) मृल महादेव, दा२ नि॰ स॰ मृल फल महादेव, गु॰ फूल संकर देउ। १०. दा१ दा२ नि॰ स॰ तीनि देवौ एक मूरति, दा३ तीनि मूरति एक देवा। २०-२१. गु॰ में यह दोनों पंक्तियाँ ऊपर की चोथी पंक्ति के पूर्व श्राती हैं। २२-२३. दा॰ नि॰ स॰ एक न भूला दोइ न भूला मृला सब संसारा। एक न भूला दास कबीरा जाके रांम अधारा॥ (भिन्न छंद)।

दा० आसावरी ४९, नि० आसावरी ४४, गु० आसा २६— १. दाइ मेरे ( उर्दू मूल )। २. गु० जिहवा। ३. दा० नि० ज्यौं। ४. गु० जब पृक्षिस बवरे। ४. दा० किहिसि ( उर्दू मूल )। ६. गु० में यह दोना पंक्तियाँ तीसरी तथा चौथी पंक्तियों के रूप में हैं। ७. गु० बूमह मोर गिआना। =. गु० तुम्ह तठ जाचे भूपति राजे हरि सिठ मोर विक्राना।

पूरब जनम हम बांह्मन होते श्रोछै करम तप हींनां । रामदेव की सेवा चूका पकरि जुलाहा कीन्हां ॥२॥ १०० हम गोरू तुम गुग्रार गुसांई जनम जनम रखवारे । ११० कबहूं न पार उतारि चराएहु कैसे खसन हमारे ॥३॥ १२० भौ बूड़त कछ उपाइ करोजै १३ ज्यों तिरि लंघे तीरा । १४० राम नाम जिंदि भेरा बांधी कहै उपदेस कबीरा ॥४॥ १६०

[ १८६ ]

जउ मैं<sup>2</sup> बउरा तउ रांम तोरा।
लोगु<sup>२</sup> मरमु का<sup>३</sup> जांनें मोरा।। टेक ।।<sup>8</sup>
माला तिलक पहिरि मन मांनां<sup>2</sup>। लोगन रांमु खिलौनां जांनां ।।१॥
तोरउं न पाती पूजउं न देवा। रांम भगति बिनु निहफल सेवा ।।२॥
सतगुरु पूजउं सदा मनावउं। ग्रैसी सेव दरगह सुखु पावउं।।३॥
लोग्<sup>२</sup> कहैं कबीर बौरांनां। कबीर का मरमु रांम भल जांनां ।।४॥

[ १६० ] सभ<sup>१</sup> खलक<sup>२</sup> सयांनीं<sup>३</sup> मैं बौरा । मैं बिगरचौं<sup>३</sup> बिगरै मिति<sup>४</sup> ग्रौरा ।। टेक ॥ बिद्या न पढ़उं<sup>६</sup> बाद नींह जांनों । हरि गुन कथत सुनत बउरांनों ॥१॥

गु० में यह और इसके पूर्व की एक पंक्ति पद के श्रंत में श्रांता हैं। ९-१० गु० हम धरे मृतु तनिह नित ताना कंठि जनेउ तुमारे। तुम तठ बेदु पढ़हु गाइत्री गोविंदु रिदे हमारे॥ (उन० तुल० प्रथम पंक्ति में 'हिरदे बसहि गोविंदा')। ११-१२ दा० नि० नीमों नेम दसमीं (दा३ दसें ) करि संजम एकादसी जागरनां। द्वादसी दान पुनि की बेला (दा३ वरियां) सकल पाप घ्यों करनां॥ १३ दा३ मी बुहतां (राज०) उपाइ करीं । १४-दा१ दा२ लिखि। १४-१६ गु० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं। [विशेष—यहाँ दा० नि० की तुलना में सिद्धांततः गु० का पाठ स्वीकृत होना चाहिए, किंतु ऐसा करने में निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं: (१) गु० का पाठ स्वीकार करने से रचनाकार का नाम ही नहीं श्रा पाता तथा (२) गु० की द्वितीय पंक्ति के 'गोविंदु रिदे हमारे' में तृतीय पंक्ति के 'हिरदे बसहिं गोविंदा' की पुनरावृत्ति है।]।

<sup>[</sup> १८६ ]

दा० मैर्ह १९, नि० मैर्ह १८, गु० मैरड ६— १. गु० हउ । २. नि० लोक । ३. गु० कह । ४. गु० में यह अगली पंक्ति के बाद है। ४. गु० माथे तिलकु हथि (?) माला बाना । ६-७. दा० नि० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं है, इनके स्थान पर : थोरी भगति बहुत ब्रह्मकारा । ब्रेसे भगता मिलें अपारा ॥ ८. गु० पहिचानां।

<sup>[ 880 ]</sup> 

दा॰ गीड़ी १४७, नि॰ गीड़ी १४४, गु॰ बिलावल २— १. गु॰ में इसके पूर्व अतिरिक्तः मेरे बाबा मै वउरा। २. दा२ दुनियां, दा३ दुनीं। ३. गु॰ सैआनीं। १. दा॰ नि॰ हंम बिगरे। ४. दा॰ नि॰ बिगरी जिनि। ६. गु॰ परउ (उर्दू मूल)।

स्रापि न बौरा° रांम कियौ बउरा। सितगुरु जारि गयौ भ्रमु मोरा ॥२॥ मैं बिगरचौं स्रपनीं मित खोई। मेरै भरिम भूलउ मित कोई ॥३॥ सो बउरा जो स्रापु न पछांनें। स्रापु पछांनें त एकै जांनें ॥४॥ सबहुं न माता। कह<sup>6</sup> कबीर रांमें रंगि राता ॥४॥

[ \$3\$]

पंडिआ कवन कुमित तुम लागे ।
बूडहुगे परिवार सकल सिउं रांम न जपहु ग्रमागे ।। टेक ॥
बेद पुरांन पढ़े का क्या गुनु खर चंदन जस भारा ।
रांम नांम की गित नींह जांनी कैसै उत्तरिस पारा ।। ।।।।।।।।।।।।।।।।
जीग्र बधहु सु घरमु करि थापहु ग्रधरम कहहु कत भाई ।।।।
ग्रापस को मुनिवर करि थापहु काही बुमावहु भाई ।।२।।
मन के ग्रंधे ग्रापि न बूमहु काहि बुमावहु भाई ।।२।।
मन के ग्रंधे ग्रापि न बूमहु काहि बुमावहु भाई ।।२।।
माया कारिन बिद्या बेचहु जनमु ग्रविरथा जाई ॥३॥१३
नारद बचनु बिग्रास कहत है सुक को पूछहु जाई।१४
कहि (कहै ?) कबीर रांमें रिम छूटहु नांहि त बूड़े भाई ॥४॥१४

[ १६२ ] कहु पंडित<sup>१</sup> सूचा<sup>२</sup> कवन ठांउं। जहां बैसि हुउं भोजनु खांउं<sup>३</sup>॥ टेक ॥

प्रदा० नि० में निह वौरा। - दा० नि० में इसके बाद का तीना पितियाँ नहीं हैं; इनके स्थान
 पर: कांम क्रोध दोउ भए विकारा। आपिंह आप जर संसारा। मीठो कहा जाहि जो भावे। दास
 कबीर रांम गुन गावे॥ (किंतु पूर्व की पंतियों के भाव से कोई मेल नहीं)। ९ गु० कि।

<sup>[ 838]</sup> 

दा० गौड़ी २९, नि० गौड़ी ४२, गु० मारू १—
१: दा० नि० पांडे। ं २. दा० नि० तोहि लागां ( उर्दू मूल )। ३. दा० नि० में यह अंश नहीं है। ४. दा० नि० अभागां ( उर्दू मूल )। ४. दा० नि० बेद पुरांन पदत अस पांडे। ६. दा१ दा२ नि० रांम नांम तत समभत नांहीं अंति पड़े मुखि छारा। दा२ दा४ रांम नांम का मरम न जांन्यों ले हुन्यों परिवारा। ७. दा० नि० में इसके वाद अतिरिक्त— बेद पद्यांका फल यहु पांडे सब घटि देखे रांमां। जनम मरन यंती चं हुटै सुफल होहि सब कांमां। ५. दा० नि० औ घरम कहतु ही। ९. दा० नि० अघरम कहा है (दा४ कहवां) भाई। १०. दा० नि० आपन तो सुनि जन हे वंटं। ११, दा० नि० कासनि। १२-१३ दा० नि० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं है। १४. दा० नि० नारद कह ब्यास यीं भाखे सुखदेव पूछी जाई। १४. दा० नि० कहै कवीर कुमति तब छूटै जे रही रांम लयी लाई।

<sup>[</sup> १६२ ]

दा० त्रासावरी ४०, नि० त्रासावरी ४४, सु० वसंतु ७— १. दा० नि० पांहे। २. दा० नि० सुचि। ३. दा० नि० जिहि घरि मोजन बैठि स्नाउं।

माता जूठी पिता भी<sup>8</sup> जूठा जूठे ही फल लागे<sup>8</sup>। ग्रावांह जूठे जांहि भी जूठे<sup>8</sup> जूठे मर्रांह ग्रभागे<sup>9</sup>।।१।।<sup>5</sup> ग्रागिन भी जूठी पांनी जूठा<sup>8</sup> जूठे<sup>8</sup> वैसि<sup>8</sup> पकाया। जूठी करछी<sup>8 २</sup> ग्रन्न परोसा<sup>8 २</sup> जूठे जूठा खाया<sup>8</sup> ।।२।। गोबरु जूठा चडका जूठा जूठे दीनीं<sup>8</sup> कारा। कहै कबीर तेई जन सूचे जे हरि भजि तर्जांह विकारा<sup>8</sup> ।।३।।<sup>8</sup>

[ १६३ ]

श्राऊंगा न जाऊंगा मरूंगा न जिऊंगा ।

गुर कै साथि श्रमी रस पिऊंगा ।। टेक ।।

कोई फेरै माला कोई फेरै तसबी । देखौ रे लोगा दोनों कसबी ॥१॥

कोई जावै मक्के कोई जावै कासी । दोऊ कै गिल पिर गई पासी ॥२॥

कहत कबीर सुनौं नर लोई । हंम न किसी के न हमरा कोई ॥३॥

[ १६४ ]

कौंन पर कौंन जनमें श्राई ।

सरग नरक कौंनें गित पाई ॥ टेक ॥

थ. दा० नि० पुनि। ४. दा० नि० जूटे फल चित लागे। ६. दा० नि० जूटा आवन जूटा जावन। ७. दा० नि० चेतह क्यूं न अभागे। द्रागु० में इसके वाद अतिरिक्त—
जिहवा जूटा बोलत जूटा करन नेत्र सभ जूटे। इंद्री की जूटी उत्तरिस नाही ब्रह्म अगिन के लूटे॥
९. दा० नि० अन जूटा पांनी पुनि जूटा। १०, गु० जूटी (उर्दू मूल)। ११. दा० नि० वैटी १२. दा० नि० कड़का। १३. गु० परोसन लागा। १४. गु० जूटे ही वैटि खाया। १४. दा०। नि० कड़का। १३. गु० परोसन लागा। १४. गु० जूटे ही वैटि खाया। १४. दा०। नि० कार्दा। १६. गु० कहि कबीर तेई नर सूचे साची परी विचारा। १७. गु० में इस पद की प्रथम पंक्ति तीसरी के वाद आती है।

दा० नि० मैरू ०, शबे० (२) मिश्रित १९— दा० तथा नि० का पूरा पद इस प्रकार है—

त्राजंगा न जाजंगा सरूंगा न जीजंगा।
गुर के सबद मैं रिम रिम रहंगा॥ टेक ॥
आप कटोरा आपें थारी। आपें पुरिखा आपें नारी॥
आप सदाफल आपें नीवू। आपें मुसलमांन आपें हिंदू॥
आपें मछ कछ आपें जाल। आपें मींवर आपें काल॥
कहै कबीर हंम नांहीं रे नांहीं। नां हंम जीवत न मुवले मांहीं॥

[ पाँचवीं पंक्ति 'गोरखवानी' पद १४-३, १ से नुलनीय है जिसका पाठ है : ब्रापण ही अछ कछ ब्रापण ही जाल। ब्रापण ही घीवर ब्रापण ही काल ॥ नि० में ब्रंतिम पंक्ति के पूर्व एक पंक्ति ब्रातिरक्त : ब्रापें नाहर ब्रापें गाइ। ब्रापें मारे ब्रापें खाइ ॥ इस प्रकार "पद के ब्रारंभ की दो पंक्तियों को छोड़ कर शेष पंक्तियों नितांत भिन्न हैं।] १. शबे० में इसके बाद ब्रतिरिक्त : कोई पूर्व मिड़यां कोई पूर्व गोरां। दोऊ की मृतियां हरि लई चोरां॥

<sup>[</sup> रहे ४] दा॰ गौड़ी ४४, नि॰ गौड़ी ४८, शबे॰ (३) भेद ४— १. दार कूंण। २. दार श्रम। - तुल्ल॰ शबे॰ (३) भेद ४—

पंच तत श्रविगत तें उतपनां एकें किया निवासा । विछरें तत फिरि सहिज समानां रेख रही नींह श्रासा ॥१॥ जल मैं कुंभ कुंभ मैं जल है बाहरि भीतिर पांनीं । फूटा कुंभ जल जलींह समानां यहु तत कथौ गियांनीं ॥२॥ श्रादे गगनां श्रंते गगनां मद्धे गगनां भाई । कहै कबीर करम किस लागै भूठी संक उपाई ॥३॥

[ 884]

साधौ सो जन उतरे पारा।
जिन मन तें रे स्रापा डारा।। टेक ।।
कोई कहै मैं ग्यांनों रे भाई कोई कहै मैं त्यागी।
कोई कहै मैं इंद्री जीती स्रहं सभिन कों त्यागी।।१॥
कोई कहै मैं जोगी रे भाई कोई कहै मैं भोगी।
मैं तें स्रापा दूरिन डारा कैसे जीवे रोगी।।२॥
कोई कहै मैं दाता रे भाई कोई कहै मैं तपसी।
निज तत नांउं निहचे तिहं जांनां सब माया में खपसी।।३॥
कोई कहै मैं जुगती जांनों कोई कहै मैं रहनीं।
स्रातम देव सौं परचा नांहों यह सब भूठी कहनीं।।४॥

विन गुरु ज्ञान नाम ना पहिंदी भिरधा जनम गँवाई हो ॥ टेक ॥
जल भिर कुंभ घरे जल भीतर वाहर भीतर पानी हो ।
उलिंद कुंभ जल जलिंद समेंद्दे तब का करिंदी ज्ञानी हो ॥
विनु करताल पखावज बाज विनु रसना गुन गाया हो ।
गावनहार के रूप न रेखा सतगुरु ग्रलख लखाया हो ॥

[ पुन० तुल० शबे० (१) भेद २६-६, ७ और उसी पद में यह पंक्तियाँ दा० नि० स० तथा बी० में भी आती है—दे० क० ग्रं०, पद १६४।]

> है अथाह थाह सबहिन में दिखा लहर समानी हो। जाल डारिका करिही धामर मीन के हैं गैपानी हो॥ पंछोक खोज औं मीन के मारण ढूँढ़े ना कोइ पाया हो। कहै कवीर सतगुरु निलि पृरा भूले को राह बताया हो॥

[ श्वं॰ का उक्त पद सिश्रित ज्ञात होता है, क्योंकि इसमें अन्य प्रतियों के विभिन्न पदों की विभि 🕊 पंक्तियाँ मिलती हैं—तुल॰ दा॰ ग़ीड़ी १६४-१, ४ तथा बी॰ ४४]।

884

नि॰ आसावरी = इ, शबे॰ (१) मिश्रित ३— १. बी॰ गए। १. नि॰ उतस्या। २. नि॰ में तें। ३. नि॰ सबै की। ४. नि॰ हा ि नि॰ ते बेंचि। निस्चया ६. नि॰ कोई कहै में जुगति सब जांगूं। ७. नि॰ मेरै। कियाँ उपर की चौथी क॰ ६०—फा॰ = कोई कहै धरम सब साधे और बरत सब कीन्हां । आपा को आंटी नींह निकसी करज बहुत सिरि लीन्हां । गरब गुमान सब दूरि निवारे करनीं को बल नाहीं। कहै कबीर साहेब का बंदा १९ पहुंचा हिए पद १२ माहीं।।६।।

[ १६६ ]

काहे मेरै बांन्हन हिर न कहिह । १ राम न बोलिह पांडे दोजक भरिहरे ।। टेका। जिहिं मुख बेदु १ गाइत्री उचरे १ सो क्यूं बांसन विसरु करे । ६ जाक पाइं जगत सभ लागे १ सो पंडित जिज्ञ्ञात करे १ ।। १।। स्त्रापन ऊंच १ नीच घरि भोजनु घींन करम १० करि उदरु भरिह १६ ।। २।। १७ सहन स्रमावस १२ रुचि रुचि मांगिह १३ कर १३ दीपकु लै कूप १४ परिह १६ ।। २।। १७ तूं बांम्हन मैं कासी क जुलहा मोहिं तोहिं बराबरों कैसे कै बनिह । १५ कहै कबीर हंम रांम लिंग उबरे १९ बेदु भरोसै पांडे डूबि मरहि २० ।। ३।।

[ 838 ]

रांम न रमिस कौंन डंड $^2$  लागा $^3$ । मिर जैंबे $^9$  का करिबे $^4$  स्रभागा $^4$ ।।

नि॰ श्रासावरी ७०, गु॰ रामकर्ली ४, वी॰ १७--१-२ नि॰ काहेरे पांडे तुम जपौ न हरे। हरिन मजेसो तौ नरक परे॥, बी॰ रामहिंगावै श्रीरोहि समुक्तावें हरि जाने विमु सकल ( वीम० विकल ) फिरै। गु॰ में यह दोनों पंक्तियाँ तीसरी, चौथी पंक्तियों के स्थान पर त्राती हैं। ३. बी० जा। ४. नि० सबद्। ६. नि० या सबदन संसार तिरै, बी० तासु बचन संसारतरै। ७. वी० जाके पांव जगत उठि लागै, निर्जा पांडे नें सब जग वृक्षै। < न. वी० सो ब्रहमन जिब वय करै, गु० सो किउ पंडित हरि न कहै (तुकहीन)। ९. नि॰ अंच घरि जन्म। १०. नि॰ गु॰ हठे करम। ११. नि० बी० भरै। १२. गु० चउद्स अमावस, नि० अमास पून्यूं। मांगै, बी० दुकि दुकि मांगै। १४. नि॰ हाथि। १४. नि० कुंबै। १६. नि० बी० परै। १७. बी० में इसके बाद की पंक्तियों का पाठ है : एकादसी बरत नहिं जाने भूत प्रेत हिंठ हृद्य घरे। तिज कपूर गांठी विख बांघे ग्यांन गंवाए मुगुच किरे॥ छीजै साहु चोर प्रति-पालै सत जना की कूट करे। कहाँह कबीर जिम्या के लंपट यहि विधि (?) प्रानी नर्क परे॥ १८. नि० बाहि न कान्हीं मृघ न मास्त्री खेत उजास्त्री सब ग्रंघरै। १९. गु० हमरे राम नाम कहि उबरे [ यह पाठ स्वीकार करने पर रचनाकार का नाम ही नहीं रह जाता अतः यहाँ नि॰ का पूजे माड्या कार्ड २० नि० तुम बेद भरोसे गरब गरे।

[ १६७ ]

दा॰ गौड़ी ४४, नि॰ २. गु॰ मति। गु॰ लागे। ४. गु॰ जड़बे कउ। ४. गु॰ करहु अभागे।

९. नि॰ कोई कहैं में सब सिधि साथे कोई कहे सब ब्रत कीया। १०. नि॰ लीया। १९. नि॰ सो सोई का बंदा। १२. ज़बे० निज पद (राधा० प्रमाव)।

<sup>[</sup> १८६ ]

कोइ तीरथ कोइ मुंडित केसा। पाखंड मंत्र भर्म उपदेसा।।<sup>9</sup>
बिद्या बेद पढ़ि करें हंकारा। ग्रंत काल मुख फांके छारा।।<sup>5</sup>
दुखित सुखित होइ<sup>5</sup> कुटुंब जेंवावै<sup>20</sup>। मरण बेर<sup>21</sup> एकसर दुख पावै<sup>22</sup>।।
कहै कबीर यह किल है खोटी। जो रहें करवा सो निकसे टोटी<sup>23</sup>।।

[१६८] सभै<sup>१</sup> मदिमाते कोऊ न जाग।

संग ही र चोर घर मुसन लाग ॥टेक॥
जोगी माते धरि वियांत । पंडित माते पढ़ि पुरांत ॥१॥

दित्या जु॰ माते तप के भेव । संन्यासी माते ग्रहंमेव ॥२॥

जागै संकर जागै वियांत भित्र ग्रह्मेव स्वांप्र ग्रह्मेव स्वांप्र स्वांप्र ग्रह्मेव स्वांप्र स्वांप्

[ १६६ ] हरि बिन भरिम बिगूचे गंदा।  $^{\ell}$ जार्पीहर जाउं $^{3}$  स्त्रापु छुटकावन $^{9}$  ते बांधे $^{4}$  बहु फंदा $^{5}$  ॥टेका।  $^{9}$ 

[ 338 ]

६. तुल० दा २ केदारा गौड़ी २-१, २ यथा : रांम न जपहु कवन अमि लागे। मरि जाहुंगे का करहु अभागे॥ ७-८. गु० में उक्त दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं, इनके स्थान पर : अवतिर आइ कहा, तुम कीना। राम को नामु न कवहू लीना॥ (प्रथम पंक्ति के रूप में )। ९. गु० दुख सुख करि कै। १०. गु. जीवाइआ। ११. गु० मरती बार। १२. गु० पाइआ। १३. गु० कठ गहन वब करन पुकारा। कहि कवीर आगे ते न संम्हारा॥

<sup>[</sup>१६८]
दा० वसंत ११, नि० वसंत १०, गु० वसंतु २, बी० वसंत १०, शक० वसंत १२—
१. बी० शक० सबही (बीभ० सभै)। २. दा० नि० ताथ संग ही। ३. गु० शक० जोग। १. गु० पंडित जन। ४-६. दा० तथा गु० में दोनों पंक्तियों के प्रथम तथा द्वितीय चरण परस्पर स्थानां तरित। ७. बी० किर हमेव। ८. गु० बी० शक० तपसी [किंतु 'तपस्वी' के अर्थ में 'तपा' शब्द का प्रयोग प्राचीनतर है; तुल० जायसी, पदमावत २०२: जपा तपा सब आसन मारे।, १००-७: करवत तपा लेहि होइ चूरू।, १६०-१: बैठि सिंच छाला होइ तपा। ९. बं० तथा शक० में इसके बाद अतिरिक्त: मोलना माते पढ़ि मोसाफ। कार्जी माते दै निसाफ॥ संसारी माते माया के घार। राजा माते किर हंकार॥ १०. बी० शक० माते। ११. गु० अरु। १२. गु धरि। १३. गु० लंकूरु। १४. बी० सिंव माते किर चरन सेव। १४. दा० नि० ए अभिमांन सब मन के काम। ए अभिमांन नहीं कहीं ठांम॥, बी० शक० सत्त सत्त कहै सुन्नित बेद। जस रावन सारेउ घर के भेद॥ १६. दा० नि० आतमांरांम की मन बिआंम, गु० इसु देहीं के अधिक काम (१)। १७. गु० कहि। १८. बी० शक० सत्तु।

दा॰ गौड़ी १२२, नि॰ गौड़ी १४०, गु॰ गँउड़ी ४१, बी॰ २८— १. गु॰ भुखाने श्रंघा, दा॰ नि॰ बिगृते गंदा। २. बी॰ जहंजहं, दा॰ नि॰ जापै। २. बी॰ गए। ४. दा॰ नि॰ श्रपनपौ छुड़ावसा, बी॰ श्रापनपौ खोए। ४. बी॰ तेहि फंदे, दा॰ नि॰ ते बींच। ६. गु॰ फंघा ('श्रंघा' से तुक मिखाने के खिए)। ७. गु॰ में यह दोनों पंकियौं अपर की चौथी

3

जोगी कहीं जोगु भल मीठा भौर न दूजा भाई।
लुंचित पंडित मोनि जटाघर एहि पे कहीं है सिधि पाई।।१।।
पंडित पे गुनीं सूर कि बाता ए एहि कहीं बड़ हमहीं। ए जहं ते उपजे तहं समाने पे हिर पद बिसरा जबहीं।।२।। पे तिज बावें वाहिनें बिकारा ए हिर पद दिढ़ किर गहिए ।
कहै प कबीर गूंग गुड़ खाया पूछें तें पे क्या किहए।।३।।

[ २०० ]

लोगा तुम हौ मित के भोरा $^{8}$ ।  $^{2}$ जउ कासी  $^{3}$ तनु तजिह $^{9}$ कबीरा तौ रांमींह $^{8}$ कौंन $^{4}$  निहोरा ॥१॥ $^{9}$ जो जन भाउ भगित कछु जांनें $^{4}$  ताकौं ग्रचरजु काहो । $^{9}$ जैसैं जल जलहीं ढुरि मिलिग्रौ $^{1}$  त्यौं ढुरि $^{1}$  मिल्यौ जुलाहो $^{1}$  ॥२॥ $^{1}$ 

पंक्ति के बाद हैं। च. दार दार नि० जोग सिध नीकी (नि० नीका)। ९. वार दूजी, वी० दुितया। १०. गु० रहित, बी० चुंहित, वीभ० नुंचित (उर्दू मूल ?)। ११. गु० एकै (?) सबदी। १२. दा० नि० ए जु, बी० तिनहूं। १३. बी० कहां। १४. बी० ग्यानी। १४. गु० एके (?) सबदी। १६. दा० नि० ए जु, बी० तिनहूं। १३. बी० कहां। १४. वी० ग्यानी। १४. गु० हम दाते। १६. दा० नि० जहां का उपज्या तहां विलानां, गु० जह ते उपजी (उर्दू मूल) तहीं समानी (उर्दू मूल)। १७. गु० हि विधि विसरो तबहीं, बी० छूटि गयल सभ तबहीं। १८. दा० नि० में इसके वाद अतिरिक्तः वार पार की खबरिन जानी फिरबी सकल वन श्रेसें। यह मन बोहिथ के कउवा ज्यू रही उग्यों सीं वैसें॥ गु० में यहाँ अतिरिक्तः जिसहि वुक्ताए सोई वूके विनु बूक्ते किउ रहीश्रे। सित गुठ मिलै श्रेषेरा चूकै इन विधि मागाकु लहीश्रे॥, बी० में इस स्थल पर कुछ नहीं है। १९. बी० वाएं दहिने तजे (बीभ० तेजु) विकारा। २०. बी० निजु के हिर पद गहिश्रा। २१. गु० कहु, बी० कहिंह। २२. दा० नि० वूक्ते तो। २३. बी० कहिंश, दा० नि० तथा गु० में यह पंक्ति श्रगली पंक्ति के वाद श्राती है; किंतु यह क्रम स्वीकार कर लेने पर अर्थ समक्तने में कुछ कठिनाई पड़ती है श्रतः यहाँ वो० का क्रम स्वीकार किया गया है।

[ २०० ]

दा॰ बनाश्री ४, नि॰ घनाश्री ४, गु॰ घनासरी ३, वी॰ १०३—
१. दा॰ लोका मित के मोरा रे (दा॰ चोरा), बी॰ लोगा तुमही मित के भोरा, गु॰ हिर के लोगा में तउ मित का मोरा (विरोधार्थी)। २. बी॰ में यह ग्रंतिम पंक्ति के रूप में ग्राती है। ३. गु॰ तमु कासी। १. बीम॰ तेजहीं। ४. गु॰ रमह्ंग्री। ६. गु॰ कहा। ७. दा॰ दा॰ तथा नि॰ में इसके बाद श्रतिरक्तः तब हम बैसे ग्रव हम ग्रेसे इहै जनम का लाहा। ५. दा॰ तथा नि॰ में इसके बाद श्रतिरक्तः तब हम बैसे ग्रव हम ग्रेसे इहै जनम का लाहा। ५. दा॰ दा॰ राम भगित पै जाकी हितचित, दा॰ नि॰ जोपे भगत भगित हिर जान। ९. बी॰ में यह पंक्ति नहीं है। दा॰ दा॰ में यह ग्राती पंक्ति के बाद है। १० दा॰ दा॰ ज्यू जल में जल पैसि न निकसै, गु॰ जितु जल जल महि पेसि न निकसै; बी॰ ज्यों पानी पानी महं मिलि गौ। १९. दा॰ हिर, बी॰ सुरि (उर्द मुल)। १२. बी॰ मिलै (बीम॰ मिले) कबीरा। १३. बी॰ में इसके बाद श्रतिरक्तः जी मैथिल को (बीम॰ मेथी का) सांचा व्यास। तोर (बीम॰ तोहरा) मरन होय मगहर पास। मगहर मरै सो गदहा होग्र। मल परतीति राम सो खोय। मगहर मरै (बीम॰ मरो) मरन निह पावै (बीम॰ पावों)। श्रनतै मरै तो राम लाजवि (बी॰ मरों, लजावों)।

कहै कबीर सुनहु रे लोई $^{49}$  भरिम न भूलहु कोई $^{48}$ । $^{46}$  क्या $^{49}$  कासी क्या $^{49}$  महगर $^{49}$  ऊखर हिंदै $^{49}$  राम जौ होई $^{49}$ ।। $^{41}$ ।

# रमैनी

[ 8 ]

श्रों श्रोंकार श्रादि है मूला। राजा परजा एकहि सूला।।<sup>१</sup> रहंम तुम मांहें एकै <sup>३</sup> लोहू। एकै प्रांन बियापे<sup>9</sup> मोहू॥ एकहिं बास रहै दस मासा। सूतग पातग एके बासा<sup>५</sup>॥ एकहिं जनित्<sup>द</sup> जनां संसारा। कौंन ग्यांन तें भएउ निनारा॥ बालक ह्वे भग द्वारे श्रावा। भग भोगन कौं<sup>9</sup> पुरिखं<sup>9</sup> कहावा॥ भग भागन कों मटी न साधा<sup>१२</sup>॥

[१]

दा० नि० चौपदी १, बी० १—

१. बी० में यह पंक्ति नहीं है। २. बी० में इसके पूर्व अतिरिक्त—
अतंर जोति सबद एक नारी। हिर ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी ॥
ते तिरिए भग जिंग अनंता। तेऊ न जांनें आदिउ अंता ॥
वाखरि एक विधातें कीन्हां। चौदह ठहर पाट सो खीन्हां॥
हिर हर ब्रह्मा महंतो नांऊं। तिनि पुनि तीनि बसवाल गांऊं॥
तिनि पुनिः(पुन०) रचल खंड ब्रह्मंडा। छह द्रसन छानवे पखंडा॥
पेटें काहु न बेद पढ़ाया। सुनति कराय तुरुक नहि आया॥
नारी मोचित गर्म प्रसुता। स्वांग धरै बहुतै करतृती॥

२. बी० तहिया हम तुम। ४. दां० नि० जीवन है। ४. बी० में यह पंक्ति नहीं है। ६. बी० जनी (उर्दू मूल)। ७. दा० नि० में इसके बाद श्रांतिरिक्त—

ग्यांन न पायी वावरे घरी अविद्या मेंड । सतगुर मिल्या न मुक्ति फल तार्ते खाई बैंड ॥ द. वी० भी वालक । ९. वी० भग भोगी कै (बीभ० भोग कै )। १०. बी० पुरुष । ११. दा० नि० में आगे अतिरिक्तः ग्यांन न सुभिस्वी निरगुरा सारा। बिखतें बिरिब न किया बिचारा॥ १२. बी० में यह पंक्ति नहीं है, इसके स्थान पर—

अविगति की गति काहु न जानी। एक जीम कित (बीम व्यवा) कहीं बखानी। जौ मुख होय जीम दस लाखा। तो कोई बाइ महंतो भाखा॥

१४. दा१ दा२ कहै कबीर धुनौ रे संतो, दा२ कहै कबीर रांम मैं जांन्यीं। १४. दा१ दा२ श्रिभ परे जिन कोई, दा२ श्रिम मुलाइ जिन कोई। १६. बी० में यह पंक्ति नहीं है। १७. दा० नि० जस, बी० का। १८. दा० नि० जस, बी० का। १८. दा१ बी० मगहर ऊसर (दा२ ऊपर, दा३ दा४ नि० ऊषर)। २०. गु० रिदै (पंजाबी)। २१. बी० राम बसै मोरा, दा१ दा२ रांम सिंव होई। २२ गु० में पहली दो पंक्तियाँ चौथी के बाद श्राती हैं।

भाव भगति बिसवास बिनु, कटै न संसै सूल ॥ कहै कबीर हरि भगति बिन, सुकृति नहीं रे मुल ॥<sup>१३</sup> [3]

पहिले<sup>१</sup> मन मैं सुमिरौ सोई । ता सम तुलै ग्रवर नींह कोई<sup>३</sup> ॥ कोई न पूजे वासौं पांनां । म्रादि म्रंति वो किनहं न जांनां ॥ रूप ग्ररूप<sup>र</sup> न ग्रावै बोला<sup>६</sup>। हरू गरू कछु<sup>७</sup> जाइ न तोला<sup>८</sup>॥ भूख न त्रिखा ध्प निंह छांहीं। दुख सुख रहित रहै सब मांहीं॥ ९ श्रबिगत श्रपरंपार ब्रह्म<sup>१०</sup>, ग्यांन रूप सब ठांम<sup>११</sup>।। बहु बिचार करि देखिया, कोई न सारिख रांम १२ ॥

तेहि $^{\ell}$  साहिब के लागौ $^{\gamma}$  साथा । दुख सुख $^{\gamma}$  मेटि कै $^{9}$  रहहू सनाथा ।। $^{4}$ नां जसरथ<sup>६</sup> घरि श्रौतरि श्रावा<sup>७</sup> । नां<sup>द</sup> लंका का राव सतावा ।। देवै कोखि<sup>९</sup> न ग्रवतरि ग्रावा<sup>१०</sup>। नां जसवै लै<sup>११</sup> गोद खिलावा ॥ नां वो ग्वालन कै संगि फिरिया। गोबरधन लै नां कर धरिया।।<sup>१२</sup> बावन होइ नहीं बलि छलिया। धरनीं बेद लै न ऊधरिया।।<sup>१३</sup>

[ 7 ]

दा॰ नि॰ बारहपदी १, बी० ७७--१. दा॰ नि॰ पहेली । २. दाश प्रांनां। ३-४. बी॰ में इन पंक्तियों का पाठ है—

एकै काल (?) सर्कल संसारा। एक नाम है जगत पियारा॥ त्रिया पुरुष कछ कथो न जाई। सर्व रूप जग रहा समाई॥

४. दा० नि० सरूप, बीभ० निरूप। ६. बी० जाय निह बोली। ७. बी० हलुका गरुश्रा, बीभ० हलुक न गर्हू । प्रवी० तोली । ९. बी० तेहि माहीं । १०. बी० क्रपरंपार रूप मगु (वीम० अपर परम रूप मग्रु ) रंगी। ११. बी० ग्यांन रूप वहु ब्राहि, बी० (पाठांतर) रूप निरूप न भाय, बीम० में यह तथा तीसरा चरण लिखने से छूट गया है। १२, बी० कहें कवीर पुकारि कै **अदबुद कहिए ताहि, बी॰ ( पाठांतर ) बहुत ध्यान** के खोजिया नहि तेहि संख्या त्राहि।

दा॰ नि॰ बारहपदी ९, बी॰ र० ७४, स० ४३-३-१. दा॰ नि॰ स॰ ता। २. दा॰ नि॰ लागहु।। रे. बी॰ दुइ दुख। ४. दुा॰ नि॰ मेटि। ४. दा० नि० स० रह्यी अनाथा। ६. दा३ दसरथ। ७. बी० दुसरथ कुल ग्रीतरि नहि ग्राया। वी० निहि । ९. दा० नि० स० कृख ( उर्दू मृत ) । १०. वी० नहीं देवकी के गर्भींह आया । ११. बी० नहीं जसोदें, नि० नहीं जसोदा। १२. बी० नहीं गोवरधन कर गहि घरिया। निंह ग्वालन संग बन बन फिरिया। १३. बी० प्रिथिमी रवन दवन नीह करिया। पैठि पताल नहीं वित्त छित्तिया।। इसके आगे अतिरिक्तः नहिं बित्तराज से मादी रारी। नहिं हरिनाकुस वधन

१३. बी॰ कहिंह कबीर पुकारि के ई लेऊ ब्यवहार। इक राम नाम जाने विना भव बूढ़ि मुवा संसार ॥ यह दा० नि० बारहपदी में ९वीं साखी है और वहीं प्रसंगानुसार उपयुक्त मी है। स० में यह साखी दा॰ नि॰ के समान उसी रमैनी के ग्रंत में है, जो वी॰ की ॰४वीं रमैनी है।

गंडक<sup>१४</sup> सालिगरांम न कोला<sup>१४</sup>। मच्छ कच्छ होइ जर्लाह न<sup>१६</sup> डोला।। बद्रो बैसि ध्यांन नींह लावा । परसरांम ह्वै खत्री न सतावा।।<sup>१७</sup> द्वारावती सरीर न छांडा । जगन्नाथ लै<sup>१८</sup> पिंड न गाड़ा<sup>१९</sup>।। कहै कबीर बिचारि करि,<sup>२०</sup> ए ऊले<sup>२१</sup> ब्यौहार। याही तें जो ग्रगम है, सो वरित रहा संसार<sup>२२</sup>।।४।।<sup>२३</sup>

## [8]

तब नींह होते<sup>8</sup> पवन न<sup>२</sup> पांनीं । तब नींह होती सिस्टि उपांनीं ।।<sup>३</sup> तब नींह होते<sup>8</sup> पिंड न बासा<sup>8</sup> । तब नींह होते धरिन ग्रकासा<sup>8</sup> ।।<sup>६</sup> तब नींह होते<sup>8</sup> गरभ न मूला । तब नींह होते<sup>8</sup> कली न फूला ।।<sup>9</sup> तब नींह होते<sup>8</sup> सबद न स्वादा<sup>9</sup> । तब नींह होते<sup>8</sup> बिद्या न बेदा<sup>9</sup>।।<sup>5</sup> तब नींह होते<sup>8</sup> गुरू न चेला । गंम ग्रगम यहु पंथ ग्रकेला<sup>8</sup>।।
ग्रिबगित की गित क्या कहूं<sup>8</sup>, जिस कर<sup>8</sup> गांउं न ठांउं<sup>8</sup> ।
गुन बिहुंन का पेखिए,<sup>8</sup> का किह धरिए<sup>8</sup> नांउं ।।४।।

# [ x ]

श्रादम स्रादि सुधि नहिं<sup>९</sup> पाई । मामा हौवा कहां तें स्राई ॥<sup>२</sup> तब<sup>३</sup> नहिं होते तुरुक न<sup>३</sup> हिंदू । मां का उदर<sup>४</sup> पिता का<sup>द</sup> बिंदू ॥

# [8]

पछारी ॥ १४. नि० गिलकी। १४. बी० कूला। १६. बी० जल नहिं। १०. बी० बाह रूप घरनी नहिं घरिया (तुल० इसी छंद की पंक्ति ४-२), क्षत्री मारि निछत्र न करिया। १८. बी० ले जगनाथ। १९. बी० नहिं। २०. बी० पुकारि कै। २१. बी० ई लेक, बीम० ई लेबो (पाठांतरः ई बैली)। २२. बी० एक राम नाम जाने बिना सब बुड़ि मुबा संसार। २३. बी० में यह साखी पहली रमेनी के ब्रंत में ब्राती है।

दा० नि० अष्टपदी १, बी० ७—
१. दा० द दा४ तब निह ह ते, बी० तहिया होत । २. बी० निह । ३. बी० तिहया सिस्टि कीन
उत्तपानी । ४. बी० वास् । ४. बी० निह घर घरिन (पुन०) न गगन अकास् (पुन०)।
६. बी० में यह पंक्ति ऊपर की चौधी पंक्ति के बाद है । ७-८. बी० में इनके प्रथम तथा द्वितीय
चरण परस्पर स्थानांतरित । ९. दा० नि० स्वादं । १०. दा० नि० वादं । ११. दा१ दा२
गंम अगंमै पंथ अकेला, बी० गम अगम निह पंथ दुहेला । १२. बी० का कहीं । १३. दा० नि०
जस कर (उर्दु मूल), बी० जाके । १४. दा० नि० नांउं (पुन० दे० आगे की पंक्ति में : का किह
घरिए नांउं) । १४. बी० गुन बिहूना पेखना । १६. बी० लीजे।

<sup>[</sup> x ]

दा० नि० अष्टपदी २, बीं० ४०---१. ची० ना। २. दा० नि० में इसके बाद अतिरिक्तः जब नींह होते रांम खुदाई। साखा मुख आदि नींह भाई॥ २. दा० नि० जब। ४. बी० और। ४. बी० रुपिर। ६. बी० के।

जब<sup>°</sup> निंह होते गाइ कसाई । तब बिसमिल्ला<sup>-</sup> किन फुरमाई ॥ जब निंह होते कुल ग्रौ जाती । दोजग भिस्ति कौंन उतपाती ॥<sup>९</sup> <sup>१°</sup>संजोगै करि गुन धरा,<sup>११</sup> बिजोगै<sup>१२</sup> गुन जाइ । जिभ्या स्वारिथ ग्रापनैं,<sup>१३</sup> कीजै<sup>१४</sup> बहुत उपाइ ॥४॥

### [ ६ ]

जिनि<sup>2</sup> कलमां किल मांहि पढ़ावा<sup>2</sup>। कुदरित खोजि तिनहुं निहं पावा<sup>3</sup>॥ करम करीम भए करतूता<sup>9</sup>। बेद कुरांन भए दोउ रीता ॥ किरितम<sup>9</sup> सो जु गरभ अवतिरया। किरितम<sup>9</sup> सो जो नांमीह घरिया । किरितम<sup>9</sup> सो जो गंमीह घरिया । किरितम<sup>9</sup> सुञ्जित अप्रैर जनेऊ। हिंदू तरुक न जांने भेऊ॥ मन मुसले की जुगित न जांने  $^{12}$  । मित भुलानि<sup>22</sup> दुइ दीन बखांने ॥  $^{12}$  पानी पवन संजोइ  $^{2}$  किरि, कीया है उतपाति  $^{2}$ । सुलिन में सबद समाइगा,  $^{2}$  तब  $^{2}$  कासनि<sup>2</sup> कहिए जाति।।  $^{2}$ ।

[9]

पंडित भूले पढ़ि गुनि बेदा । श्रापु श्रपनपौ जांन न भेदा । संभा तरपन श्ररू खट करमां । लागि रहे इनके श्रासरमां । गाइत्री जुग चारि पढ़ाई । पूछहु जाइ मुकुति किन पाई ॥ श्रीर के छुएं लेत है सींचा । इनतें कहहु कवन है नींचा ॥ श्रीत गुन गरव करें श्रिधकाई । श्रिधके गरिब न होइ भलाई ॥

<sup>[</sup>६]

दा० नि० अष्टपदी ३, बी० ३१—

१. बी० जिन, बीम० जिन्हि। २. बी० पड़ाया, दा० नि० पडावा (हिन्दी मूल)। ३. बी० पाया। ४. बी० कर्म ते कर्म करें करत्ता। ४. बी० मया। ६. दा३ हैं; बी० सब। ७. बी० कर्म तो; दा० नि० कृतम। ६. दा१ दा१ नि० जुनांव जस घरिया; दा३ दा४ ज नांव जिनि घरिया। १. नि० सूनति, दा० सुनित्य (राज० प्रमाव)। १०. बी० मन मसले (उद्दे मूल?) की सुधि निह जाने। ११. दा० नि० भूलै। १२. बी० में यह ४०वीं रमैनी की खंतिम पिक्त है। १३. दा० नि० संजोग। १४. बी० रिया यह उतपाति। १४. बी० सुनिनिहं सुरित समाइया। १६. बी० में 'तव' नहीं है। १७. बी० कार्सो।

<sup>[</sup> ७ ] दा० नि० ग्रष्टपदी ४, बी० ३४— १. दा० नि० त्राप न पार्वे नांनां भेदा । २. बी० ग्रौ । ३. बी० ई बहु रूप करहिं ग्रस धर्मा । ४. दा० नि० सब मैं रांस रहे लयी सींचा । ४. बी० ई । ६. बी० करहु । ७. बी० गर्वे ।

जासु नांम है<sup>न</sup> गरब प्रहारी । सो कस गरबाँह सकै सहारी ।। कुलु श्रभिमांन बिचार तजि, <sup>१०</sup> खोजी <sup>११</sup> पद निरबांन । ग्रंकुर बीज नसाइगा, <sup>१२</sup> तब<sup>१३</sup> मिले <sup>१७</sup> बिदेही थांन ॥७॥

#### [ ਙ ]

खत्री<sup>१</sup> करे खित्रया<sup>२</sup> घरमां । वाके बढ़े सवाई करमां<sup>9</sup> ॥
जीवींह मारि जीव प्रतिपारे<sup>2</sup> । देखत जमम ग्रापनों<sup>4</sup> हारे ॥
खत्री<sup>5</sup> सो जु कुटुम सों जूके । पांची<sup>5</sup> मेटि एक कों<sup>2</sup> बूके ॥
जो ग्रावध<sup>2</sup> गुर ग्यांन लखावा । गिह करबाल घूप घरि घावा<sup>2</sup> ॥
हेला<sup>2</sup> करे निसानें घाऊ । <sup>2</sup> जूकि परे तहां मनमय राऊ ॥
मनमथ मरे न जीवई, जीवींह<sup>2</sup> मरन न होइ ।
सुन्नि सनेही रांम बिनु, गए<sup>28</sup> ग्रुपनपौ खोइ ॥

### [3]

श्ररु भूले खट दरसन भाई । पाखंड भेख रहे लपटाई ॥ जीव सीव का श्राहि नसौंनां । चारिउ बद्ध चतुरगुन मौंनां । जैनि जीव की सुधि निंह जांनें । पाती तोरि देहुरे श्रांनें ॥ दोनां मरुश्रा चंपक फूला । तामैं जीव कोटि सम तुला ।।

न. दा० नि॰ जाकौ ठाकुर। ९. दा० नि० सो क्यूं सकई गरब सहारी। १०, बी० कुल मरजादा खोय कै। ११. बी० खोजिनि। १२. बी० नसाय कै। १३. बी० में 'तब' नहीं है। १४. बी० भए।

<sup>[ 5 ]</sup> 

दा॰ नि॰ अष्टपदी ६, बी॰ न्हे—
१. बी॰ छुत्री। २. बी॰ छुत्रिया। ३. दा॰ नि॰ घरमो। ४. दा॰ नि॰ तिनक् होइ सवाया करमो। ४. बी॰ प्रतिपालै। ६. बी॰ घालै। ७. बी॰ में यह जपर की चौथी पंक्ति के स्थान पर है। द. दा॰ नि॰ में इसके पूर्व अतिरिक्तः पंच सुभाव जु मेरे काया। सब तिज करम भजै राम राया॥ ९. दा॰ नि॰ पंचू। १०. बी॰ कै। ११. बी॰ विन अवधू। १२. बी॰ ताकर मन तहई पलटाया (बीभ॰ तहई लै घाया)। १३. बी॰ हालै। १४. दा॰ नि॰ फूमिः १४. दा॰ नि॰ जीवन। १६. बी॰ चले।

<sup>[8]</sup> 

दा० नि॰ अष्टपदी ७, बी॰ २०—
१. बी॰ और। २. बी॰ रहा। २. दा॰ नि॰ जैन बोध अरु साक्ष्य सैनां। चारबाक चतुरंग
बिहुनां॥ [१. 'सैनां' तथा 'बिहुनां' में तुकर्हानता। २. इस छंद में आखोपांत जैनियों का
ही वर्णन है अतः बीच की केवल एक पंक्ति में बौद्ध, शक्त तथा चार्वाक आदि का उत्तसेख
असंगत लगता है।] ४. बी॰ जैनी धर्म का मर्मन जाने। ४. बी॰ देवघर। ६. दा॰ नि॰
दोना (उर्दू मृल)। ७. दा॰ नि॰ मवरा(उर्दू मृल)। ५. बी॰ चंपा कै। ९. दा॰ नि॰

ग्ररु<sup>१</sup> प्रिथिमीं के रोन उचारें<sup>१०</sup>। देखत जीव कोटि संघारें<sup>११</sup>॥ मन तथ करम<sup>१२</sup> करें ग्रसरारा । कलपे बिंद खतै निंह द्वारां<sup>१३</sup> ॥ ताकर हाल<sup>१8</sup> होइ ग्रदभूता<sup>१४</sup> । खट<sup>१६</sup> दरसन महि जैन बिगुना<sup>१०</sup>॥ ग्यांन अमर पद बाहिरा, नियरे तें है दूरि। १५ जिनि जांनां<sup>१९</sup> तिनि<sup>२०</sup> निकटि है, रहा<sup>२१</sup> सकल घट पूरि<sup>२२</sup> ॥६॥

[ 80 ]

ब्रापुहि $^{\ell}$  करता भए कुलाला । बहु बिधि सिस्टि रची दर हाला $^{2}$  ॥ बिधिनां सभै की ह एक ठांऊं। स्रनेक जतन के बने बनांऊं।। ३  $^{8}$ जठर स्रगिनि दीन्हीं परजाली $^{ extstyle extstyle$ भीतर तें जब बाहरि म्रावा<sup>०</sup> । सिव सकती दुइ<sup>-</sup> नांउं घरावा ॥ भूलै भरिम परै मित कोई । हिंदू तुरुक भूठ कुल दोई ॥ १० घर का सुत जौ होइ ग्रयांनां । ताकै संगि न जाहिं रें सयांनां । सांची बात कहै जे वासौं। सो फिरि कहै दिवांनां तासौं<sup>१२</sup>।। गोय भिन्न है<sup>१३</sup> एकै दूधा । काकौं<sup>१8</sup> कहिए बांह्मन सुदा ॥

> जिनि यह चित्र बनाइया, सांचा सो सुतधार<sup>१४</sup>। कहै<sup>१६</sup> कबीर ते जन भले, जे चित्रवंतींह<sup>१७</sup> लेींह बिचारि ।।

> > [ 88]

सुख के बिरिख यहूर जगत उपायता. समुिक न परै बिखम तेरी भाया।

तामैं जीव वसे कर तूला। १० दा० नि० उपारै ( उर्दू मूल )। ११. बी० देखत जनम आपनी हारै (पुन० तुल० पिछली रमैनी की पंक्ति २-२)। े १२. बी० विद (पुन० तुल० अगले चरण में : कलपै बिंद्)। १३. दार्शनिय धसै तिहि द्वारा। १४. दार्शनिय हत्या। १४. बीर्श अधक्चा (केवल तुकार्ध), वीम० अदबूदा। १६. वी० छव। १७. वी० विगूचा। १८. दा० नि॰ नेड़ा ही तें दूरि। १९. बी॰ जो जानै। २०. बी॰ तिहि। २१. दार रांस रहा। २२. दा० नि० भरपूरि।

<sup>[</sup> १० ] १. दा० नि० त्रापन। २. बी० बहु विधि बासन गढ़ै कुम्हारा (पुन० तुल० 'कुलाला')। 🥄 दा० नि॰ विघना कुंभ किए द्वै घाना । प्रतिविच ता माहि समाना ॥ 🌷 ४. दा० नि० में इसके पूर्व ऋतिरिक्तः बहुत जतन करि बानक बांनां (तुल० पंक्ति २-३)। सींज मिलाय जीव तहं ठानां॥ ४. बी० जठर ऋगिनि महं दीन्ह प्रजारी। ६. बी० भया। ७. बी० बहुत १०. बी० में यह प्वों पंक्ति के पश्चात् ब्राती है। ११. दा० निरु क्यूं जाइ। १२. बी० सांची बात कहीं मैं अपनी। भया दिवाना और का सपनी। १३. दार गोप (हिन्दी मूल) मिन्न है, बो॰ ग्रप्त प्रगट है। १४. दा० नि० कासुं। १४. बी० सुत्रघार । १६. बी० कहाँहै। १७. दा० नि० चित्रवत।

<sup>[ 88 ]</sup> १. दा॰ नि॰ सूक बिरिल [ ब्रागे शाला तथा पत्रों का उल्लेख होने के कारण वृक्ष का सूखा कहा जाना प्रसंग-विरुद्ध होगा । उल्टवाँसी का मी यहाँ कोई प्रसंग नहीं है।]। २. बी० एक।

साखा तीनि<sup>४</sup> पत्र<sup>६</sup> जुग चारी । फल दोइ° पाप पुन्नि अधिकारी ॥ स्वाद अनेक कथे नींह जांहीं । किया चरित सो इनमें नांहीं ॥<sup>९</sup> नटवत साज साजिया साजी<sup>१०</sup> । जो खेलै सो दीसै<sup>११</sup> बाजी ॥ मोहा बपुरा जुक्ति न देखा ।<sup>१२</sup> सिव सकती बिरंचि नींह पेखा<sup>१३</sup>॥<sup>१२</sup> जिन<sup>१४</sup> चीन्हां ते निरमल अंगा । अनचीन्हें<sup>१०</sup> ते भए पतंगा ॥<sup>१८</sup> ते तौ आहि निनार निरंजनां, आदि अनादि न आन । कहन सुनन कों कीन्ह जग, आपै आप भुलांन ॥<sup>१९</sup>

काल श्रहेरी सांभ संकारा। सावज ससा सकल संसारा॥

इ. बी० विषय (नागरी मूल)। १. बी० कछु। १. बी० छव छत्री। १. बं.० पत्री। ७. बी० दुइ। न. बी० स्वाद अनंत कछु बरिन न जाई। १. बी० के चरित्र मो ताही माही। १० दा० नि० जिनि नटबै नटसारी साजी (अगले चरण में 'जो' सर्वनाम होने के कारण 'जिनि' अमात्मक तथा व्याकरण-विरुद्ध)। ११. बी० देखे। १२. दा० नि० मों बपुरा थें जो गित दीठी। १३. दा० नि० सिव विरंचि नारद नहिं दीठी। १४. दा० नि० में इसके पश्चात की अतिरिक्त पंक्तियाँ—

श्रादि श्रंति जो लीन भए हैं। सहजै जानि संतोषि रहे हैं।
सहजै रांम नांम लयौ लाई। रांम नांम कहि नगति दिढ़ाई॥
रांम नांम जाका मन मांनां। तिनि तौ निज सरूप पहिचांनां।
निज सरूप निरंजनां निराकार, श्रपरंपार श्रपार।
रांम नांम लयौ लाइस जियरे, जिनि मुलै विस्तार॥

१४. बी० जो। १६. बी० ताको। १७. दा० नि० जे अर्चान्ह। १८. यह एंकि बीजक की चौथी रमेंनी की ४वीं पंक्ति के रूप में आती है और दा० नि० में 'वारहपदीं' के पाँचवं हंद की ४वीं पंक्ति के रूप में। दोनों की शेष पंक्तियाँ नितान्त भिन्न होने के कारण छोड़ दी गयी हैं, केवल यही एक पंक्ति जो दोनों में मिलती है, यहाँ प्रसंगानुक ल होने के कारण शहण की गयी हैं। दा० नि० में यह साखी ऊपर की चौथी पंक्ति के पूर्व आती है। बी० में इस साखी ऊपर की चौथी पंक्ति के पूर्व आती है। बी० में इस साखी का पाठ है— परदे परदे चिल गए समुक्ति परी नहीं वानि। जो जोनहिं सो बोचिह होत सहल की हानि॥ किंद्य दा० नि० की साखी का पाठ श्रेष्ठतर तथा प्राचीनतर हात होता है, अतः मृल रूप में वही स्वीकृत हुआ है।

[ १२ ]

दा॰ नि॰ बड़ी अष्टपदी ४, बी॰ ११— १, दा॰ नि॰ में इसके पूर्व अतिरिक्त—

जिनि यह सुपिनां फुर करि जांनां। श्रीर सबै दुखियादि न श्रांनां। ग्यांन हीन चेते नहीं सूता। मैं जाग्या विखहर में भूता॥ पारधी बांन रहें सर (पुन०) सांधै। विखम बांन (पुन०) मारे विख बांधै॥

[ दा॰ नि॰ में प्रथम पंक्ति की पुन॰, तुल॰ वही अष्टपदी ७-४ यथाः सुस्क करि मल भगित जो जांनें। और सबै दुख्यादि न आनें॥ ] २. तुल॰ बी॰ रमेनी १९-४ यथाः समय मावज सब संसारा। काल आहेरी सांभ सकारा॥ तथा बी॰ रमेनी ४३. २ यथाः आवत जात न लागै वारा। काल आहेरी सांभ सकारा॥ ३. दा॰ नि॰ में इसके पूर्व अतिरिक्त—

दावानल श्रति जरै विकारा। माथा मोह रोकि लै जारा॥ पवन सहाइ लोग श्रति मङ्या। जग चरचा चहुं दिसि फिरि गइया॥ <sup>३</sup>म्हत्यु काल<sup>9</sup> किनहूं नींह देखा। दुख कीं सुख करि सबही लेखा।।<sup>४</sup> सुख कर मूल न चीन्हिस ग्रभागी। चीन्हें बिनां रहै दुख लागी।।<sup>६</sup> नीम कीट जस<sup>9</sup> नीम पियारा। यौं बिख कीं ग्रंमित कहै गंवारा।।<sup>5</sup> बिख के खाएं का गुन होई। जा बेदिन जांनें पिर सोई।।<sup>8</sup> बिख ग्रंमित एकै किर सांनां।<sup>8</sup> जिनि चीन्हां तिनहीं सुख मांनां।।<sup>8</sup> भेख कहा जे बुद्धि बिसूधा<sup>8</sup>। बिनु परचै जग मूढ़ न बूभा<sup>8</sup>। ।<sup>8</sup> सुनिरन करहू रांम का, काल गहे कर केस।

नां जांनों कब मारिहै, कै घरि कै परदेस ॥१२॥१४

[ १३ ]

<sup>र</sup>चलत चलत ग्रति चरन पिरांनां<sup>२</sup>। हारि परे तहां ग्रति रे सयांनां<sup>३</sup>॥ गन गंध्रप मुनि ग्रंत न पावा । हरि ग्रलोप जग धंधै लावा<sup>३</sup>॥<sup>४</sup>

जम के चरचहुं दिसि फिरि लागे। हस पखेरुब्रा ब्रब कहां जाइबे॥ केस गहें कर निस दिन रहई (तुल० ऊपर की साखी की प्रथम पंक्ति)। जब जरि श्रेंचें तब घरि चहुई॥

किटन पास कछु चलै न उपाई। जम दुवार सीभै सब जाई॥ सोई त्रास सुनि रांम न गावै। मृग त्रिस्नां भूठी दिन धावै॥ ४. दा॰ नि॰ भिरत काल (उर्दू मूल)। ४-६ बी॰ में यह दोनो पंक्तियाँ नहीं हैं, इनके

> त्रांघरि गुष्टि सिस्टि भई बौरी। तीनि लोक महि लागि ठगौरी। ब्रह्मा ठगो नाग कहं जारी। देवजन सहित ठगो ब्रिपुरारी॥ राज ठगौरी विस्सुहि परी। चौदह सुवन केर चौथिरी॥

७. दा० नि० रस। द दा० नि० संसार। ९. बी० विख के संग कीन गुन होई। किचित लाभ मूल गी खोई॥ पुन० तुल० बा० र० ८४-२ : माया मोह बंधे सब लोई। किचित लाभ मूल गी खोई॥ ए०. बी० गी एक सानी। ११. बी० जिन जाना तिन विख के मानी। १२. बी० कहा भए नर सूथ बेसूचा। १३. दा० नि० बिन परचै जग वृह्गि बृहा। १४. बी० में इसके बाद अतिरिक्त: मांत के हान कवन गुन कहई। लालच लागै आसा रहई॥ १४. बी० में इस रमेंनी की समापक साखी का पाठ है: मूचा है मिर जाहुगे, मुए कि बाजी ढोल। सपन सनेहां जग भया, सहिदानी रहिगी बोल॥ यह दा० नि० में नहीं मिलती, किन्तु ऊपर की साखी, जो बाजक की १९ वीं रमैनी से लीं गयी है, प्रसंग के अधिक निकट है और साथ ही दा० नि० में भी मिल जाती है। तुल० दा० साखी ४६-११ तथा १२-१३: कबीर कहा गरिबयी काल गहें कर केस। नां जानें कहां मारिसी के घर के परदेस॥

[ १३ ]

द्वा० नि० वही अष्टपदी २, वां० १६—

ं दा॰ नि० में इसके पूर्व अतिरिक्तः दान पुन्य हम दहूं निरासा। कब लग रहूं नटारंभ
काहां ॥ २. दा० नि० फिरत फिरत सब चरन तुराने। ३. दा० नि० हिर चिरित अगम कहै को
जानें, बाम० हारि परे तहां अति रिसियाना (उर्दू मूल)। १. दा० नि० रहवी अलख जग धंवै
लावा। ४. दा० नि० में इसके बाद अतिरिक्त-

इहि बाजी सिव बिरंचि मुखांनां । औ बपुरा को किंचित जांगां॥

गहनीं<sup>द</sup> बिंदु<sup>७</sup> कछू<sup>द</sup> निंह सूक्षे । श्राप गोप भयो श्रागम बूक्षे<sup>९</sup> ॥ भूलि परा जिउ श्रधिक डेराई । रजनीं ग्रंध कूप होइ ग्राई । माया मोह उनवें<sup>१०</sup> भरपूरी । दादुर दामिनि पवनां पूरी । तरपे बरसे श्रखंड धारा<sup>१९</sup> । रेंनि भयाविन कछु न श्रधारा<sup>१२</sup> ॥<sup>१३</sup> सबै लोग जहंडाइया, श्रंधा सबै भुलांन ।

कहा कोई मांने नहीं, सब एके मांहि समान ॥१३॥<sup>१८</sup>

[ १४ ]
प्रमलख निरंजन लखे न कोई । जेहि बंधे बंधा सब लोई ॥
जेहि भूठे बंधायौ ग्रांनां । भूठी बात सांच के जांनां ।।
धंध बंध कीन्हें बहुतेरा । करम बिबरजित रहै न नेरा ।।
खट ग्रास्नम खट दरसन कीन्हां । खट रस बांटि करम संगि दीन्हां ।
चार बेद छ साम्र बखां नें । बिद्या ग्रनंत कथे को जां नें ॥
तप तीरथ कीन्हें बत पूजा । धरम नेम दांन पुनि दूजा ॥
गेरिं ग्राम कीन्हें बेवहार। । निहं गिम सुभै । वार न पारा ॥
गेरिं

माया मोह धन जोबनां, इनि बंधे सब लोइ। भूठै भूठ बियापिया कबीर, म्रलख न लखई कोइ॥१४॥१३

त्राहि त्राहि इसि कीन्ह पुकारा। राखि राखि साई इहि बारा॥
कोटि नक्षंड गहि दीन्ह फिराई। फल कर कीट जन्म बहुताई॥
ईश्वर जोग खरा जब लीन्हां।टस्बी ध्यांन तप खंडन कीन्हां॥
सिष साधिक उनतें कहहु कोई। मन चित श्रस्थिर कहु कैमे होई॥
लीला श्रगम कथे को पारा। बसहु समीप कि रहहु निनारा।

६. दा० नि० गहन (उर्दू मृत्त)। ७. वी० वंघन। ८. वी० वान। १. वी० घाकि परे (पुन० तुल० ऊपर की प्रथम पंक्ति का दूसरा चरणा) तब किछुवा न वृक्ता। १०. वी० उहां। ११. बी० वस्सै तपै अखंडित धारा।१२. दा० नि० रैनि मांसिनी (उर्दू मृत्त)। १३. दा० नि० में इस रमैनी की अंतिम चार पंक्तियाँ पहले हैं और प्रथम दोनों पंक्तियाँ वाद् में। बीच में सात पंक्तियाँ और आर्ती हैं जो प्रस्तुत ग्रंथ में सोलहर्वी रमैनी के रूप में स्वीकृत हुई हैं। १४. दा० नि० में यह साखी नहीं मिलती।

[ 88 ]

दा० नि० वड़ी अष्टपदी २, वी० र० २२—
१. तुल० दा० नि० वड़ी अष्टपदी २-१: अलख निरंजन लखें न कोई। निरमें निराकार है सोई॥ २. दा० नि० भूठिनि भूठ सांच किर जानां, वी० (बारावकी) जेहि भूठे सो वधी अयाना (स्वीकृत पाठ वीभ० का है)। ३. दा० नि० भूठिनि में सब सांच लुकानां। ४. वा० घंचा वंघाकीन्ह बेबहारा (पुन०)। ५. वी० वसे निनारा। ६. दा१, दा२ खटरस खाटिकांम रस खोन्हां, बी० पट रस बस्तु खोट सब चीन्हा, बीभ० पटरस बास पटै वस्तू चीन्हा। ७० बी० चारि वृत्त खब सांख (बीभ० सखा) बखाने। ५. वी० विचा अगनित गनै न जानै। ९. वी० जप तीरण की ज वत्त पूजा। दान पुन्नि की बहु दूजा। १०. वी० छीरो आगम करे विचारा। ११. वी० ते सिंह सुसे १२. वी० ते सह पंक्ति कपर की पंक्ति के पूर्व आती है। दा० नि० में इसके बाद खिति की खीला किर किर मेख फिरावा। औट बहुत कछु कहत न आचा॥ १२. बी० में इस साली का

#### [ १४ ]

श्रलपै सुख दुख श्राहि श्रनंता<sup>१</sup>। मन मैंगर भुलांन मैमंता<sup>२</sup>।।१।। दीपक<sup>३</sup> जोति रहे<sup>9</sup> इक संगा । नैंन नेह जस<sup>४</sup> जरै पतंगा<sup>६</sup> ।।२।। सुख बिस्रांम किनहूं नींह पावा<sup>9</sup>। परिहरि सांच भूठ दिन<sup>5</sup> धावा ।।३।। <sup>9</sup>लालच लागे जनम सिरावा<sup>१०</sup>। श्रंति काल दिन श्राइ तुरावा<sup>११</sup>।।४।। भरम का बांधा ई जग, एहि बिधि श्रावै जाइ। मानुख जनम नर पाइ कै, काहे को जंहडाइ।।१४।।<sup>१२</sup>

[ १६ ]

तेहि<sup>१</sup> बियोग तें<sup>२</sup> भए<sup>३</sup> ग्रनाथा । परे निकुंज न पावें पंथा<sup>8</sup> ॥१॥ बेदिन ग्राहि कहूं को मांनें । जांनि बूिभ मैं भया ग्रयांनें<sup>४</sup> ॥२॥ नट बहु रूप खेले जो जांनें<sup>६</sup> । कला केर गुन ठाकुर मांनें<sup>७</sup> ॥३॥ ग्रो खेलें<sup>-</sup> सबिहन<sup>९</sup> घट मांहीं । दूसर के लेखें<sup>९०</sup> कछु नांहीं<sup>११</sup> ॥४॥ भले रे पोच ग्रौसर जब ग्रावा<sup>१२</sup> । किर सनमान पूरि जन पावा<sup>१३</sup> ॥४॥ जेहि कर सर लागे हिए, सोई जांनें पीर । लागे सौ भाजे नहीं, सुखिंसधु निहारि कबीर ॥१६॥<sup>१९</sup>

पाठ है: मंद्वित तो है नेह का मित के ई पैठे घाय। जो कोई पैठे घाइ के विन सिर सेती जाय। किन्तु यह सार्की उक्त प्रसंग में उपयुक्त नहीं जान पड़ती. अतः इसेके स्थान पर दा॰ नि॰ से एक अन्य सार्की लीगयी है, जो उनमें इस रमैनी के आरंभ में ही आती है और प्रसंगानुकृत भी है।

## [ १५ ]

दा० नि० वही अष्टपदी ४, बी० २३—
१. बी० दुख आदि औ अंता। २. बी० मन भुलान मैगर मैमंता। ३. बी० अमल। ४. बी० हाहै। ४. दा१ दा२ मानूं, दा३ मन। ६. बी० में यह अगली पंक्ति के पश्चात् है। ७. बी० मुख विसराय मुक्ति कहं पावै (?)। ५. बी० निज। ९. बी० में इसके पूर्व अतिरक्तः करहु विचार जे सब दुख जाई। परिहरि भूठा केरि सगाई (तुल० ऊपर की पंक्ति का दूसरा चरणा)। १०. बी० सिराई। ११. बी० जरा मरन नियरायल आई। १२. तुल० दा० नि० सतपदी ३: करम का बांधा जीयरा अह निसि आवै जाइ। मनसा देही पाइ किर हिर विसरे तो फिरि पीकुँ पळ्ताइ॥

#### [ १६ ]

दा० नि० वही अष्टपदी २, की० ६८—
२. दा० नि० तिहि। २. दा० नि० तिज। २. वी० भया। ४. वी० परि निकुंज वन पाव न पथा।
४. बी० वेदौ नकल कहै जो जानै। जो ससुक्ते सो भलो न मानै॥ ६. वी० नट वट वंद खेलै जो जानै। ७. बी० तेहि का गुन सो ठाकुर मानै। ८. बी० उहै जो खेलै। ९. बी० सब।
१०. बी० लेखा। ११. दा० नि० में इसके पश्चात् अतिरिक्तः जाके गुन सोई पै जानें। और को जानें पार अयानें ॥ १२. बी० मलो पोच जो औसर आवै। १३. बी० कैसहु के जन पूरा पावै।
१४. यह साखी दा० नि० में नहीं है।

#### [ १७ ]

जियरा श्रापन दुर्लाह संभारू । जो दुल ब्यापि रहा संसारू ।।१॥ माया मोह बंधे सब लोई । किंचित स्ताभ मूल दियौ खोई ॥२॥ में मेरी करि बहुत बिगूता । जननीं उदर जनम का सूता ।।३॥ बहुतें रूप भेख बहु कीन्हां । जुरा मरन कोच तन खोनां ।॥४॥ उपि बिनिस फिरि जोइनि श्रावै । सुल कर लेस न सपनेहु पावै ।।४॥ दुल संताप कष्ट १२ बहु पावै । सो न मिला जो जरत बुक्तवै १२ ॥६॥ जिहि हित जीव राखिहै भाई । सो श्रनहित होइ जाइ बिलाई १३ ॥७॥ मोर तोर महं जर जग सारा । श्रिम स्वारय भूठा हंकारा । स्था भूठै मोह रहा जम लागी । इनतें भागि बहुरि पुनि श्रामी । ।।।। १९ श्रापु श्रापु चेतै नहीं, कहीं तो रुसवा होइ ।

<sup>१९</sup> ऋापु ऋापु चेतै नहीं, कहौं तो रुसवां होइ। कहै कबीर जो सपनें जागै, निरग्रथि ऋत्थि न होइ॥१०॥

#### [ १७ ]

१. दा० नि० रे रे जिय अपना दुख न संभारा । २. दा० नि० जिहि । ३. दा० नि० व्याप्या सब संसारा १. दा० नि० भूले । ४. वी० अलपे । ६. दा० नि० मानिक । ७. वा० मार तोर में सबै विग्ता । च. वी० जनमो वोद्र गरम (पुन०) महं सृता । ९. वो० वहृतक खेल खेले बहु बृता, वीम० ई वहु खेलि खेले वहु हपा। १०. वी० जन भीरा इस गए बहुता। ११. दा० नि० उपज विनसे जोनि फिराई । सुख कर भूल न पाव चाही ॥ १२. दा० नि० कलेस । १३. वी० वारावंकी ) में यह दोनों पंक्तियाँ उपर की तीसरी पंक्ति के पूर्व आती हैं। १४. दा० जो हित के राखे सब सोई । सब समान बंचा निह कोई । १४. दा० नि० करि जरे अपारा । १६. दा० नि० सग त्रिस्नां फार्टी संसारा । १७. दा० नि० माया मोह भूठ रहाँ। लागी । १न. दा० नि० का भयौ इहां का हैहे आगी (उर्दू भूल) । १९. दा० नि० में साखी के पूर्व की आतिरिक्त पंक्तियाँ—

कछु कछु चेति देखि जीव अवहीं। मिनखा जनम न पानै कवहीं। सार आहि जे संग पियारा। जब चेते तबहीं उजियारा॥ त्रिजुग जोनि जो आहि अचेता। मिनखा जनम भयौ चित चेता॥ आत्मा मुरुछि मुरुछ जिर जाई (?)। पिछले दुख कहतां न सिराई॥ सोई मास जे जाने हंसा। तो अजहुं न जीव करें संतोसा॥ भौसागर अति वार न पारा। ता तिरिवे का करहु विचारा॥ [दा० नि० में इस पंक्ति की पुनरावृत्ति, तुल० सतपदी ७-४ (पाठ वहां)] जा जल की आदि अंति नहि जानिए। ताको हर काहे नहि मानिए॥ को बोहिथ को खेवट आही। जिहि तिरिए सो लीजे चाही॥ समिक विचारि जीव जब देखा। यहु संसार सुपन करि लेखा॥ मई बुद्धि कछू ग्यांन निहारा। आप आप ही किया विचारा॥ आपन मैं जे रहवी समाई। नेड़े दूरि चलयौ नहि जाई॥ ताके चीन्हें परचौ पावा। भई समाधि तासूं मन लावा॥

दां नि में इस साखी का पाठ है: भाव भगति हित बोहिया सतगुर खेवनहार। ऋतप उदिक तब जानिए जब गोपद खुर बिस्तार॥ [ तुज्ज दा नि सतपदी साखी ७ : मौसागर अथाह जज तामें बोहिय रांम अथार। कहै कबीर हम हरि सरन तब गोपद खुर बिस्तार॥ ]।

[ १८ ]

जरत जरत जल पाइया, सुखसागर का मूल।
गुर परसादि कबीर किंह, भागी संसै सूल ॥१८॥१४

[38]

रांम<sup>4</sup> नांम निज पाया सारा<sup>२</sup> । श्रबिरथा<sup>३</sup> भूठ सकल संसारा ॥१॥ हरि उतंग मैं<sup>3</sup> जाति पतंगा । जंबुक केहरि के ज्यूं संगा<sup>४</sup> ॥२॥ किचित है सुपिनें निधि पाई । हिय न समाइ कहं धरौं लुकाई ॥३॥<sup>६</sup> हिय न समाइ छोरि<sup>8</sup> नींह पारा । लागे लोभ न श्रौर हंकारा<sup>5</sup> ॥४॥ सुमिरत हूं श्रपनें उननांनां<sup>8</sup> । किचित जोग रांम मैं जांनां<sup>8</sup> ॥४॥

[ १८ ]

दा० नि० दुपदी २, वी० २१—

१. तुल० दा० नि० दुपदी २-११ यथा: बख तें तिसा खिसा भीतर होई ॥ तिसा तें कुलिस करें पुनि सोई ॥ २. वी० (बाराबंकी) नरू, बीभ० नीरु । ३. बी० वांघल । १. दा० नि० में इसके पश्चात् अतिरिक्तः कहें कवीर कछु आहि न वाही । भरम करम दोऊ मित गंवाई ॥ (पुन० पुल० आगे : भरम करम दोऊ मित परिहरिया॥) । १. बी० करम घरम मित बुधि (पुन०) परिहरिया। ६. बी० फूठा नाम । ७. बी० रजगिति त्रिविध कीन्ह परगासा। - वां० करम घरम । ९. बी० बुधि, दा० नि० थूं (उर्दू मूल)। १०. बी० रिवि के उदै तारा भी छीना। ११. दा० नि० आचार व्योहार सब भए मलीनां। १२. बी० खाए । १३. बी० जावे। ११. बी० गारुहि सो जो मरत जियावे। १४. बी० में इस साखी का पाठ है : अलक जो लागी पलक में पलकिंह में हिस जाय । विसहर मंत्र न माने ती गारुहि काह कराय ॥ [किन्तु दा० नि० का पाठ अपेक्षाकृत अधिक प्रासंगिक लगता है।]।

[ 38 ]

दा॰ नि॰ दुपदी २, बी॰ ६४— १. बी॰ में इसके पृर्व श्रतिरिक्त--

अपने गुन को अवगुन कहहू। इहै अभाग जो तुम न विचारहु॥
तू जियरा बहुतै दुख पावा। जल विनु मीन कौन सचु पावा॥
चात्रिग जलहल आसै पासा। स्वांग घरे भव सागर आसा॥
चात्रिग जलहल भरे जु पासा। मेघ न वरसै चलै उदासा॥

२. बी० ब्रहै निज । इ. बी० ब्रौरो । १. बी० तुम । ४. बी० जमघर (उर्दू मूल ) किएह जीव को संगा । ६. दा० नि॰ निंह सोमा को घरी लुकाई । ७. दा० नि॰ जानिए । न. बी० ऋठा सोम ते कुछ न बिचारा । १. बी० सुंप्रित कीन्ह ब्रापु निर्ह माना । १०. बो० तरु तर दल <sup>११</sup>जिहि<sup>१२</sup> दुरमित डोलै संसारा । परे ग्रसूफि वार नींह पारा<sup>१३</sup> ॥६॥ ग्रंघ भए सब डोलहीं, कोइ न करें बिचार । कहा हमार मांनें नहीं, किमि छूटे भ्रमजार ॥१६॥<sup>१४</sup> [ २० ]

श्रव गहि<sup>र</sup> रांम नांम श्रविनासी । हरि तजि<sup>२</sup> जिन<sup>३</sup> कतहूं कै<sup>३</sup> जासी ।।१॥ जहां जाहि तहां होहि पतंगा<sup>४</sup> । श्रव जिनि जरिस<sup>६</sup> समुिक्त बिख संगा।२॥ चोखा रांम नांम मिन लीन्हां । श्रिगी कीट भिन्न नींह कीन्हां ॥३॥ भौसागर श्रति वार न पारा । तिहि तिरिबे का करहु विचारा ॥४॥ मिन भावै श्रति लहरि बिकारा । । नींह गिम सुकैं वार न पारा ॥४॥

भौ सागर अरथाह जल<sup>११</sup>, तामें<sup>१२</sup> बोहिय रांम अधार । कहै कबीर हरि सरन गहु, तब गोबछ खुर बिस्तार<sup>१३</sup>॥२०॥

# चौंतीसी रमैनी

बाबन ग्रक्खिर लोक त्रै, सभ कछु इनहीं माहि।
ए सभ खिरि खिरि जाहिंगे, सो ग्रक्खिर इन महि नाहि।।१॥
तुरुक तरीकत जानिए, हिंदू बेद पुरांन।
मन समुक्तावन कारनें, कछु एक पढ़िए ग्यांन।।२॥

× × ×

छागर होइ जाना। ११. दा० नि० में इसके पूर्व ऋतिरिक्त—
सुखां साथ का जानिए असाधा। क्यंचित जोग रांम मैं लाघा॥
कुविज होइ अंभ्रित फल बंछा। पहुंचा तब मन पूर्गा इंछा॥
नियर थें दूरि दूरि थैं नियरा। रांम चरित नां जानिए जियरा॥
सीत थैं अगिनि सीत पुनि होई। रिव थैं सिस सिस थैं रिव सोई॥
सीत थैं अगिनि (पुन०) होइ परजरई। थल थैं निधि विध थें थल करई॥
गिरिवर छार छार गिरि होई। अविगति गित जांनै निहि कोई॥
१२. बी० जीव। १२. बी० ते निहें सूक्षे वार न पारा। १४. दा० नि० में यह साखी नहीं है।

दा० नि० सतपदी ७, बी० र० २०— र . बी० कहु (उर्दू मृत्त)। २. बी० कोहि (पाठांतर: तिज)। २. बी० जियरा। २. बी० कतहुं न। ४. दा० जहां जाइ तहां तहां पतंगा। ६. बी० जरहु। ७. बी० राम नाम ली लाय सु लीन्हां। श्रिंगी कीट समुक्ति मन दीन्हां॥ ०. बी० भव अस गरवा दुख के भारा। करु जिव जतन जे देखु विचारी॥ ९. बी० मन की बात है लहिर विकारा। १०. बी० ते नहिं स्की। ११. बी० इच्छा के भवसागर। १२. बी० में 'तामैं' शब्द नहीं हैं। १३. दा० नि॰ कहै कबीर हंम हिर सरन, तब गोपद खुर (सुन०) विस्तार।

चौंतीसी रमैनी-१. यह रमैनी दा॰३ दाध नि॰ गु॰ तथा बी॰ में मिलती है। दा॰ नि॰ में इसका कि ग्रं॰-फ़ा॰ ९

ेजहां बोल तहं ग्रक्खिर ग्रावा ।। जहं ग्रबोल तहां मन न रहावा ।। वे बोल ग्रबोल मंभि है सोई । जस ग्रोहु है तस लखें न कोई ।। ३।। ३ ग्रस्लह लहाँ त क्या कहाँ, कहाँ त को उपकार । बटक बीज महिं रिम रहा, जाका तीनि लोक बिस्तार ।। ४।। ६ ग्रों ग्रोंकार ग्रादि में जांनां । लिखि ग्रस् मेटै ताहि न मांनां ।। ग्रों ग्रोंकार लखें जो कोईन । सोई लखि मेटनां नं होई १० ।। १।। कक्का कंवल किरन महिं पावा ११ । सिस बिगास १२ संपुट निंह ग्रावा । ग्रस् जे तहां कुसुम रस पावा १२ । ग्रस् बिगास १२ का समुभावा १६ खारा । खस्ला इहै खोरि १० मन ग्रावा १ । खसमिंह १० छांड़ दहूं दिसि २० धावा । खसमिंह जांनि २१ खिमां करि रहे । तो होइ न खोंन २२ ग्रखें पद लहे ॥ ७॥ ग्रमा गुर के बचन पछांनां २३ । दोसर २४ बात न धरई २४ कांनां ॥ रहे १६ बिहंगम कतहुं २० न जाई । ग्रमह गहै गहि २० ग्रान रहाई ॥ ६॥

शीर्षक 'ग्रन्थ व बना', गु० में 'बाबन ग्रखरी' तथा बी० में 'ज्ञान चींतीसा' मिलता है। बीम० में इसका नाम 'चौतीसी' दिया हु आ हैं। दार निर्णु में 'ग्रन्थ बावनी' या 'वावन अखरी' शीर्षक संस्कृत के वावन वर्गों की परंपरा को ध्यान में रखकर दिये हुए ज्ञात होते हैं, किन्तु प्रस्तुत रचना में हिन्दी वर्गामाला के चींतीस अक्षरों ('क' से लेकर 'म' तक के पचीस अक्षर, 'य' से लेकर 'ह' तक के ब्राठ ब्रीर एक ब्रॉकार = ३४ ब्रक्षर) का ही उपयोग किया गया है, बावन का नहीं। ब्रतः बी० तथा वीभ० के र्शार्षक ही उपयुक्त ज्ञात होते हैं। बीभ० में इसे 'चींतीसी' कहा गया है और रमैनी के समान छंद मिलने के कारण प्रस्तुत सम्पादन में इसके लिए 'चौंतीसी रमैनी' शीर्षक निश्चित किया गया है। २. वी० में इसके पूर्व की चार पंक्तियाँ नहीं मिलतीं, किन्तु दा० नि० गु० में मिलने के कारण स्वीकृत हुई हैं। कठिनाई केवल 'बावन' शब्द के सम्बन्ध में है। गु० में दूसरी साखी ऊपर की छठी पंक्ति के परचात मिलती है। ३. तुल० बी० सा० २०४ : जहां बोल तहं अच्छर आया। जहं अच्छर तहं मनिह हढ़ाया॥ बोल अबोल एक है सोई। जिनि यह लखा सो विरला होई ॥ [बी० में यह पंक्तियाँ साखियों के बीच मिलती हैं, किन्तु छंद में पर्याप्त भिन्नता है। पहले संभवतः यह किसी प्रति के हाजिये में लिखी रही होगी जिसे कालांतर में किसी प्रतिलिपिकार ने भूल से मूल भाग में सिम्मलित कर लिया होगा।]। नि॰ जे कुछ है। ४. दा॰ नि॰ मैं। ६. दा॰ नि॰ में यह द्विपदी स्थानांतरित (दे॰ त्रागे २४वीं द्विपदी की पाद टिप्पणी ), गु० में इसके ब्यद अतिरिक्तः अलह लहंता भेद है कछु कछु पाइत्रो भेद । उत्तट भेद मनु वेधित्रो पाइत्रो त्रमंग त्रहेद ॥ ७. दा० नि० तिखि कै। दा. नि० यों य्रोंकार करै जस कोई, वी० यो योंकार कहै सब कोई। ताही लिखि (उर्दू मूल )। १०. बी० जिनि यह लखा सो बिरला होई । किरशा कमल महिं पावा। १२. नि॰ ससि प्रकास, बी॰ ससि विगसित। तहां कुसुंभ रंग जो पावै। १४. दा० नि० तौ ब्रकह। १४. नि० कहै। गमन रहावै (पुन० दे० आगे ७-२ : अगह गहै गहि गगन रहाई )। १७. गु० खोड़ि। १८. बी० खखा चाहे खोरि मनावै। १९. दा० नि० खोरिहि, गु० खोड़े। २०. दा० नि० चहूं दिसि। २१. बी० छांडि। २२. दा० नि० निखेव, गु० निखिग्रेड ( उर्दू मृल )। २३. बी० वचनिह माना। २४. सु० दर्जी। २४. दा० नि० घरिए, बी० करै नहिं। २६. दा० नि० सोई, बी० तहां। २७. दा॰ कबहं (उर्दू मृल)। २८. दा० नि० अगम गहै गहि, बी० औगह गहि कै।

घष्या घटि घटि निमसै सोई। घट फूटे घट कबहुं  $^2$  न होई।। $^3$ ता घट माहि घाट जो पावा । तौ सुघट<sup>9</sup> छांड़ि श्रौघट कत धावा<sup>र</sup>।।६।। नन्ना<sup>६</sup> निग्रह° सौं नेह करि, निरुवारै संदेह।<sup>९</sup> नांहीं देखि न भाजिए, परम<sup>-</sup> सयानप एह ॥ १० ॥<sup>१०</sup> चच्चा रचित्र<sup>११</sup> चित्र है<sup>१२</sup> भारी । तजि चित्रै<sup>१३</sup> चेतहु चितकारी । चित्र बिचित्र इहैं $^{9}$  ग्रौडेरा $^{9}$ । तजि बिचित्र $^{1}$  चित राखि चितेरा $^{1}$ ।।१।। छछ्छा स्राहि<sup>१८</sup> छत्रपति पासा । छकि किन रहौ छांड़ि कै<sup>१९</sup> स्रासा । रे मन तोहिं<sup>२०</sup> छिन छिन समुफावा<sup>२१</sup>। ताहि<sup>२२</sup> छांड़ि कत ग्राप बंदावा।।१२।। जज्जा यहु तन जियत जरावै<sup>२३</sup>। जोबन जारि जुगति सो पावै<sup>२४</sup>॥<sup>२८</sup> जुगति जांनि जौ जरि बरि<sup>२४</sup> रहै<sup>२६</sup>। तब जाइ जोति उजारा लहै<sup>२०</sup>॥१३॥<sup>२९</sup> भभभा उरिक पुरिक नोंहँ $^{2o}$  जांनां । रह्यौ भभकि नांहीं परवांनां $^{3c}$  ॥ कत<sup>्</sup>मिल भिल स्रोरन समुभावा।भगरु<sup>३२</sup> किएं भगरा हो<sup>३३</sup> पावा<sup>३४</sup>।।१४।। नन्ना<sup>३४</sup> निकटि जुघट रहे, दूरि कहां तजि जाइ।३० जा कारण जग ढूंढ़िया, नेरै  $^{35}$  पाया ताहि ॥१४॥ $^{35}$ टट्टा बिकट बाट<sup>३९</sup> घट<sup>४०</sup> मांहीं । खोलि कपाट महल जब<sup>४१</sup> जाहीं । रहै लपटि घट परचौ पावा<sup>४२</sup> । देखि ग्रटल टलि कतहुं न जावा<sup>४३</sup> ।।१६।।

<sup>&</sup>lt;. ৰ্বা০ विनसै ( उर्दू मूल )।
<p> २. गु० कबहि। ३. वी० घचा घट विनर्स घट होई। घटही महं घट राखु समोई। ४. गु०सो घट। ४. वी०सो घट घटे घटहिं फिरि ब्रावै। घटही महं फिरि पटिहिं समावै। ६. गु० ङङा। ७. दा० नि० निरिख। ८. दा० प्रेम। ९.१०. तुल॰ बी॰ ( आगे 'अ' के लिए स्थानांतरित ) नन्ना निग्रह से करु नेहूं। करु निरवार छांड़ संदेहु ॥ नहीं देखि नहि भाजै केहू । जानहु परम सयानप एहु ॥ ११. दा० नि॰ चरित, बी० रचो। १२. बी० वड़। १३. दा० नि० तिज विचित्र, बी० चित्र होड़ि। १४. नि० गु० अवसेरा (राज० हिन्दी मूल-'ड' तथा 'मत' में समानता के कारण )। १४. बी० जिन यह चित्र विचित्र उसेला। १६. गु० चित्रै (पुन० ऊपर की पंक्ति में )। १७. बी० तें चेतु चितेला। ১৯. বা০ নি০ इहै। १९. बी० मेटि सम, गु० छांडि किन ( उर्दू मूल )। ২০. বা০ নি০ तं, गु॰ में तउ। २१. बी॰ में तोही छिन छिन समुक्तावा। २२. बी॰ खसम। २३. बी॰ जियतींह जारो। २४. बी० जुक्ति जो पारो। २४. दा३ नि० क्रस जर्रपरजरि जरि बरि। २६. बां श्जी कछ जानि जानि परिजरै। २७. बां वहहीं जोति उजियारा करें। गुश्रम जिर परजरि जरि (पुन०) जब रहै। २०२९ दा० नि० में यह दोनों पंक्तियां आगे 'य' के लिए स्थानांतरित। २०. बी० कत। २१. दा० नि० रहि मुखि फफखि फफखि परवानां, बा० हींडत ढूंढ़त जाइ पराना। ३२. दा० नि० क्रगरा। ३३. दा० नि० क्रगरिबी। ३४. बा० कोटि सुमेर ढूंढ़ि फिरि ब्रावे, जो गढ़ गढ़ा गढ़िह सो पावे॥ ३४. गु० त्रत्रा। ३६. दा०नि० नेहैं, गु० नेरउ। २७-२३. बी० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं, इनके स्थान पर वह द्विपदा आयी है जो दार्गनि गुर्भें ऊपर 'इ' के लिए आ चुका है। इसके बाद बार्भें अतिरिक्तः नहीं देखि नहिं त्राप भजाऊ। जहां नहीं तहां तन मन लाऊ॥ जहां नहीं तहां सभ कबू जानी। जहां नहीं तहां ले पहचानी ॥ ( तुल० पद १२३-३, ४; पृ० ०३ ) ३९. गु० नि० घाट । ४०. बा० मन। ४१. बी० मों, बोभ० तें, गु० किन। ४२. बी० रही लटापटि जुटि तेहि माहीं।

ठठ्ठा दूरि ठौर ठग नियरा । नीठि नीठि मन कीयौ धीरा । जिहि ठग ठग्यौ<sup>३</sup> सकल जग खावा । सो ठग ठग्यौ ठौर मन स्रावा ॥१७॥<sup>8</sup> डड़डा डर उपजै डर जाई<sup>४</sup>। डरही महं डर रहा समाई<sup>६</sup>। जौ डर डरै तौ फिरि डर लागै । निडर होइ तौ उरि डर भागै ।।१८॥ ढढ़ढा ढिग ढूंढ़िह कत स्रांनां । ढूंढ़त १० ही ढिह गए परांनां ११।। ्र चढि<sup>१२</sup> सुमेर ढुंढि जब<sup>१३</sup> श्रावा । जिहि गढ़ गढ़ा सुगढ़ महि पावा<sup>१८</sup>।।१६।। सांसां रामि<sup>१४</sup> रूतौ नर नांहीं करें । नां फुनि नवें न सब संचरें ॥<sup>१६</sup> धन्नि जनम ताही कौ गनें। मारै<sup>१७</sup> एक तिज जाहि घनें ॥२०॥<sup>१८</sup> तत्ता स्रतिर तिरचौ<sup>१९</sup> नींह जाई । तन त्रिभुवन<sup>२०</sup> मींह रहा समाई<sup>२१</sup> । जे त्रिभवन मन<sup>२२</sup> मांहिं<sup>२३</sup> समावै । तौ<sup>२४</sup> तर्त्ताहं तत्त मिलै सन् पावै<sup>२४</sup>॥२१॥ ्थोरै थलि थांनक<sup>३१</sup> स्रारंभै । तौ बिनहीं थांभह<sup>३२</sup> मंदिर थंभै ॥२२॥<sup>३३</sup> दहा देखि जु<sup>३४</sup> बिनसनहारा । जस स्रदेख<sup>३४</sup> तस राखि<sup>३६</sup> बिचारा ॥ दसवैं द्वारि जब कुंची दीजै  $\frac{3}{2}$  । तब दयाल की दरसन कीजै  $\frac{3}{4}$  ।।२३॥ धध्या ग्ररधे उरध नबेरा । ग्ररधें उरधें मंभि बसेरा ॥ ३९ श्ररधेँ छांड़ि $^{90}$  उरध जौ श्रावा $^{98}$ । तौ श्ररधींह उरध मिला सुख पावा $^{98}$ ॥२४॥

में दोनों चररा परस्पर स्थानांतरित। १. दा० नि० गु० नीरा। २. बी॰ निति कै निदुर कीन्ह मन धीरे। ३. दा० ठिंग, नि० ठिंग जु, बी० ठेंगे। ४. बी० जे ठग ठंगे सब लोग सयाना । सो ठग चीन्हि ठौर पहिचाना। ४. बी॰ डर होई, नि॰ डड्डा डरऊं जे ढर जाइ । ६. बी ० राख़ समोई। ७. बी० डरिंह फिरि ब्रावै। म. गु० निडर हुत्रा ढर उर होइ भागे, बी० डरही महं फिरि डरहि समावै। ९ बी० ढढा ढूंढ़त ही कत जान। १०. बी० हींडत। ११. दा० नि० ढ़ंढत ढुंढत गए परांनां। १२. बी० कोटि। नि॰ जग, बी॰ फिरि। १४. बी० जेहि ढूंढा सो कतहुं न पावै, बीम० जे गढ़ गढ़ा गढ़िह सो पाने, गु० जिहि गड़ गड़िय्रो सु गड़ महि पाना (पंजाबी प्रभान) १४. दा० नि० रिगा। १६. बी० नाना दुई बसाए गांऊं। रे ना ढूंढ़ै तेरे नाऊं (बीम॰ नाना ढूंढ़ै नाना तेरि नाऊं)॥ १७. दा॰ नि० मरै। १८. बी० मुए एक जाय तिज घना। मर्राह इत्यादिक ते के गिना॥ १९. बी० श्रिति त्रियौ, बीम० श्रिति तिरिवो, गु० श्रितर तरिश्रो। २०. गु० त्रिभवण। २१. बी० राख् किपाई। २२. बी० तन। २३. बी० जौ तन त्रिमुवन माहि। २४. बी० में नहीं। २४. बी० तत्तर्हि मिलै तत्त सो पावै। २६. बी० ग्रति ग्रयोह। २७. बी० जाई। २८. दा० नि० वो। २९. दा० नि० यहि। ३०. बी० ई थिर फ थिर नाहि रहाई। ३१. दा० नि० थानैं। ३२. दा० नि॰ थंभै। ३३ बी॰ थोर थोर थिर होहु रे माई। विनु थंभै (बीम॰ खंभै) जस मंदिल थंभाई। २४. बी० देखहु। ३४. दा० नि० जस न देखि, बी० जस देखहु। ३६. बी० करहु। २७. बी॰ दसहुं दुवारे तारी लावै। २८. बी॰ पावै। २९. बी॰ घषा अरध माहि अधियारी। अरघ छांड़ि उरघ मन तारी (पुन०)॥ ४०. दा० नि० त्यागि । ४२ दा॰ नि॰ तो उरवहिं छांहि अरव कत घावा, बी॰ आपा मेटि कै प्रेम बढ़ावै।

नन्ना निस दिन निरखत जाई । निरखत नैंन रहे रतवाई ।। ३
२ निरखत निरखत जब जाइ पावा। तब लै निरखें निरख मिलावा।। २५।। ३
पण्पा ग्रपार पार नींह पावा। परम जोति सौं परंचौ लावा ।
पण्पा ग्रपार पार नींह पावा। परम जोति सौं परंचौ लावा ।
पण्पा ग्रपार पार नींह पावा। परम जोति सौं परंचौ लावा ।
पण्पा ग्रपार पार नींह पावा। परम जोति सौं परंचौ लावा ।
पण्पा ग्रपार पार नींह पावा। पित्र करई। पाप पुन्नि दोऊ निरवरई ।। २६।। ७
फफ्फा बिनु फूलां फल होई। ता फल फंक लखे ९ जो कोई।।
दुनीं न परई फंक बिचारे। ता फल फंक सभै तन फारे।। २०।। ११
बब्बा बंदींह बंद १२ मिलावा। बंदींह बंद न बिछुरन पावा।।
बंदा होइ बंदगी गहै १३। तो बंदि । अब भौ १० मांनि भरोसा ग्रावा।।
बंदा होइ बंदगी गहै १३। तो बंदि । ग्रव भौ १० मांनि भरोसा ग्रावा।।
जो बाहिर सो भीतिर जांनां। गयो भेद भूपित पहिचांनां।। २६।। १९।
मम्मा मन सौं २० काज है, मन साघे २१ सिधि होइ।
मनहीं मन सौं २० कहै कबीरा, मन साचे २१ मिला न कोइ।। ३०।। २३
मम्मा मूल गहें मन मांनें। मरमी होइ सो मन कौं २० जांनें।।
मित कोइ मन २४ मिलता बिलमावै। मगन भया तें सो सचु पावै।। ३१।। २६
जज्जा जांनों तौ दुरमित हिन २०, किर बिस काया गांउं।।

रन रूतौ भाजौ नहीं, तौ सूरा थारौ $^{2}$  (तिहारौ $^{2}$ ) नाउं ॥३२॥ $^{2}$ 

१. बी० स्तनाई। २. वी० निमिख एक जौ निरखै पावै। ताहि निमिख महंनैन छिपावै॥ <sup>२-४</sup>. बी० में यह दोनों पंक्तियाँ 'ङ' के लिए ब्रायी हैं, यहाँ पर 'न' के लिए उसमें केवल एक पंक्ति है: चौथे वो नाना महं जाई। राम के गदहा हो खर खाई॥ ४ दा० नि० ब्रावा। ६. दा० नि॰ दोऊ नां संचरै। ७. बी० में 'प' के लिए निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं पप्पा पाप करै सब कोई। पापके करे (बी० भ० घरें) घरम नहिं होई॥ पप्पा कहै सुनहु रे भाई। हमरे से इन (बीभ० सेवे) किछुवो न पाई॥ ८. गु० फूलह । १०. दा० नि० ताका। ११. बी० में 'फ' के लिए: फफ्फा फल लागे बड़ दूरी। चाली सतगुर देइ न तूरी ॥ फफ्फा कहै सुनहु रे भाई। सरग पताल कि सविर न पाई॥ (बीम० में उत्तराई नहीं है)। १२. बिद्धि बिद् (उर्दू मूल)। १३. दा० नि० वे बंदा बंद गहि रहे। १४ गु० बंदक (उर्दू मूल)। १४. दा० नि० समै बंद। १६. बी० में 'ब' के लिए: बाबा बरबर कर सम कोई। वरवर करे काज नर्हि होई। वावा बात कहै अरथाई। फल का मरम न जानहु भाई॥ १७. दा० नि० सम्मा भिदे भेद नहिं पावा। १८. दा० नि० ग्रर मै। १९. बी० में 'भ' के लिए: भभा भभरि रहा भरपूरी। भमरे ते हैं नियरै दूरी। भभा कहै सुनहु रे भाई। भमरे त्रावै भमरे जाई। २०. गु० सिउ। २१. दा० नि० मांन्यां। २२. दा. नि० सो। २३. गु० में यह साखी अगली दो द्विपदियों के पश्चात् आती है और बी० में यह साखी नहीं मिलती। २४. दा० नि० मरमहि। २४. दा० नि० मनसी। २६. गु० में इसके बाद अतिरिक्त: इहु मन सकती इहु मन सीछ । इहु मन पंच तत की जीउ । इहु मन लै जउ उनमनि रहे। तउ तीन लोक की बातै कहे।। ( तुल्ज॰ गोरखवानी, पृ०१८)। बी० में 'म' के लिए: मम्मा सबै सरम ना पाई। हमरे से इन मूल गंवाई।(पुन० तुल० वी० पंक्ति ४४-२)। माया मोहरहा जग पूरी। माया मोहर्हि लखह विसूरी॥ २०. दा० नि० हारी। २८. दा० नि० गु० थारौ (मूल कदाचित् 'तिहारौ')। २९. दा० नि० में यह दोनों पंक्तियाँ 'ज' के लिए स्थानांतरित । बी० में इनके स्थान पर : जजजा

ररा सरस<sup>१</sup> निरस करि जांनें । होइ निरस सो रस पहिचांनें । यहु रस छांड़े वहु रस ग्रावा<sup>8</sup> । वहु रस पीएं यहु निंह भावा<sup>8</sup> ।। ३३।। वहु रस पीएं यहु निंह भावा<sup>8</sup> ।। ३३।। विल्ला ग्रेसें लो मन लावे । ग्रनत न जाइ परम सुख पावे ।। ग्रस जो तहां प्रेम लो लावे । तो ग्रलह लहे लिह चरन समावे ।। ३४।। विश्व का वाही जानिए, वा जांनें यहु होइ ।

यहु ग्ररु वहु जबहों मिलें, तब मिलत न जांनें कोइ ।। ३४।। विश्व का वहुं होई । यह परचा की बात निरोधहुं ।। विश्व को उपजे भाउ । पूरि रह्यों तहं त्रिभुवन राउ<sup>१३</sup> ।। ३६।। विश्व खख्वा<sup>१४</sup> खोजि परें जे कोई । जे खोजे सो बहुरि न होई ।। खोजि बूभि जे करें बिचारा । तो भौजल तरत न लावे विवारा ।। ३७।। विश्व सस्सा सो सह<sup>१८</sup> सेज संवारें । सोई सही<sup>२०</sup> संदेह निवारें ।। ग्रलप स्व छांड़ि रूप परम सुख पावे । तब यहु तीग्र र ग्रोहु कंत कहावे र ।। विश्व हो हो होते होइ र न होई र ।। ३६।। विश्व हो तो सही लखें र जो कोई । तब ग्रोही ग्रोह एह न होई र ।। ३६।। विश्व से सही लखें र जो कोई । तब ग्रोही ग्रोह एह न होई र ।। ।।

जगत रहा भरपूरी (तुल० बी० पंक्ति ५३-१)। जगतहुं ते है जाना दूरो॥ ज़ज्जा कहै सुनौरे भाई। हमरे सेवे जै जै पाई॥ १. गु० रस। २. दा० नि० सो रस करि मांनें। ३. दा० नि० दा० नि० होई।
 दा० नि० सो रस रिसक लहै जो कोई। के लिए: ररा रारि रहा अरुक्ताई। राम कहे दुख दालिद जाई। ररा कहै सुनहु रे भाई। सतगुरु पूछि के सेवहु आई।। ७. दा० नि० लला लै मन सी मन लावै। ५. दा० नि० में यह द्विपदी 'ह' के बाद ब्राती है। यहाँ दा० नि० में निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं: लला लही तौ भेद है, कहूं तौ को उपगार। बटक बीज मैं रिम रहा, ताका तीन लोक बिस्तार। (तुल० पीछे चौथी द्विपदी)। बी० में इस स्थल पर है: लला तुतरे बात जनाई। तुतरे या तुतरे परचाई॥ अपने तूतर और को कहई। एकै खेत दुनौ निरबहई॥ ९. गु० में इसके पूर्व अतिरिक्तः ववा बार बार विसन संभारि । बिसन संभारि न ब्रावै हारि । बिल बिल जे बिसन तना (राज०) जस गावै । विसन मिले सभ ही सचुपावै। १०. बी०: बचा बह बह कह सब कोई। वह वह करे शान नीह होई। वह तो कहै सुनै जो कोई। सुरग पताल न देखे कोई॥ ११. दा० नि० सोधै। १२. दा० १३. दा० नि० मिलै ताहि त्रिभवन पति राव। १४. बी० में स के लिए निम्नलिखित पंक्तियाँ त्राती हैं: सस्सा सर नहिं देखे कोई। सर सीतलता एकै होई। सस्सा कहै सुनहु रे भाई। सुन्न समान (बीभ० सून समान) चला जग जाई। १७. बी० में 'ष' के लिए : पष्पा लर खर कर सभ कोई। खर खर करे काज नहिं होई (पु॰ तुला॰ बी॰ पंक्ति ४८)॥ षष्पा कहै सुनहुरे भाई। राम नाम लै जाहु पराई॥ १८. दा० ससा सोई जे; नि० शशा शोई जे। १९. नि० शंवारै। २०. दा० नि० साह। २२. दा॰ नि॰ बिसरै। २३. दा॰ नि॰ सो ग्रस्त्री। २४. बी॰ में 'स' के **लिए:** सस्सा सरारची बरियाई । सर वेथे सम लोग तवाई ॥ सस्सा के घर सुनगुन होई। इतनी बात न जानै कोई॥ २४. दा० नि० होइ होतु। २६. दा० नि० सो। २७. दा० नि० लहै। २- दा० नि० जब वा होइ तब यहु न होई। २९ बी० में 'ह' के लिए : हा हा करत जीव सम जाई। छेव परै तब को (बीभ० त कहवै) समकाई॥ छेव परे काहू ग्रंत न पावा। कहिं कबीर अगुमन गोहरावा ॥ शिववत लाल द्वारा सम्पादित बीजक में 'ह' के लिए

<sup>र</sup>षष्षा<sup>२</sup> खिरत खपत गए केते<sup>३</sup> । खिरत खपत ग्रजहूं नींह चेते<sup>३</sup> ॥ ग्रब जग जांनि जौ मनां रहै<sup>४</sup> । जहं का बिछुरा तहं थिरु लहै<sup>द</sup> ॥४०॥°

बावन (चौंतिस ?) श्रविखर जोरे श्रांनि । सका न श्रविखर एक पछांनि ।। सित का सबद कबीरा कहै । पंडित होइ सु श्रनभै रहे<sup>९</sup> ॥४१॥ पंडित लोगनि<sup>९०</sup> कौं ब्यौहार । ग्यांनवंत कौं तत्त बिचार ॥<sup>१२</sup> जाकै जिश्र जैसी बुधि होई । कहै कबीर जांनेंगा सोई<sup>९१</sup> ॥४२॥<sup>१३</sup>

# साखी

(१) सतगुर महिमा कौ अंग

रांम नांम<sup>१</sup> के पटंतरे, देवे कों कछ नांहि। क्या <sup>२</sup> ले गुर संतोखिए, होंस रही मन मांहि।।१॥ सतगुर सवां न को [इ] सगा<sup>१</sup>, सोधी सई न दाति<sup>२</sup>। हरि जो सवां न<sup>३</sup> को<sup>8</sup> [इ] हितू, हरिजन सई न जाति<sup>४</sup>॥२॥

निम्निलिखित पंक्तियाँ हैं : ह हा होय होत निहं जानै । जबही होय तयै मन मानै । है तो सही लहैं सम कोई । जब वा होय तब या निहं होई । [यहाँ बी० का पाठ दा० नि० से अत्यिषक मिलता है । बी० के अन्य संस्करणों में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं ।] । १. गु० में इसके पूर्व अतिरिक्त : लिउं लिउं करत फिरै सभु लोगु । ता कारिश विश्वापै बहु सोगु ॥ लिखमीबर िश्उ जउ लिउ लावें । सोगु मिटै सबही सुख पावें ॥ २. दा० नि० क्षक्षा । ३. दा० नि० निहं चेते । १. दा० नि० बीते दिन केते । १. दा० नि० जोरि मन रहै । ६. दा० नि० तौ जातें विश्वस्था सो धिर लहै । ७. बी० (शिववतत्ताल ) में 'क्ष' के लिए : ख्रब्हा हिन परलय मिटि जाई । छेव परे तब को समभाई ॥ छेव परे कोउ अंत न पाया । कह कवीर अगमन गोहराया ॥ बी० के अन्य संस्करणों में पहली पंक्ति नहीं है । दा० नि० एकी अक्षियर सक्या न जानि । ९. दा० नि० पूछी जाइ कहां मन रहै । १०. गु० लोगह । ११. नि० जाके हिरदै जैसी होई । कहै कबीर लहैंगा सोई ॥ १२-१३. दा३ दा४ में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं ।

## साखी

<sup>[</sup>१] दा० १-४, नि० १-२३, सा० १-३१, साबे० १-१७, सासी० १-४७, स०१-१---१. साबे० सासी० सत्तनाम ( सांप्रदायिक प्रभाव )। २. सासी० कह।

<sup>[</sup>२] दा० १-१, नि० १-१, सा० १-४०, साबे० १-३, सासी० २-३, स० १-२, मुग्न० २-१—
१. सा० सतगुरु समान को सगा, साबे० सासी० सतगुरु सम को है सगा। २. दा२ सोबी
सर्वी को दाति, सा० सोधि समानी दात, साबे० सासी० साधू सम को दात। २३. साबे०
सासी० हरि समान। ४. साबे० सासी० को है। ४. सा० हरिजन समानी जात, साबे०
सासी० हरिजन सम को जात।

चौंसिठ दीवा जोइ करि, चौंदह चंदा मांहि।

तिहिं घरि किसकी चांदिनौंर, जिहि घरि सतगुर नांहि।।३॥

निसि ग्रंघियारी कारनें, चौरासी लख चंद।

गुर बिनु ग्रति ऊदै भए , तऊ दिष्टि रहि मंद।।४॥

सतगुर बपुरा क्या करे, जौर सिखही मांहें चूक।

भावै त्यों परमोधिए , ज्यों बांसि बजाइए फ्रंक।।४॥

जाका गुरु है श्राधरार, चेला है जाचंधरे।

ग्रंघे ग्रंघा ठेलिया , दोन्यं कूप परंत ।।६॥

संसै खाया सकल जग, संसा किनहुं न खद्ध।

जे बेघे गुरु ग्रक्कियां, ते संसा चुनि चुनि खद्ध।।७॥

गुर सिकलीगर कीजिए , ग्यांन मसकला देइ।

सबद छोलनां छोलि कै , चित दरपन करि लेइ।।६॥

<sup>[</sup>३] दा० १-१७, नि० १-४९, सा० ४-६, साबे० ४-६, सासी० ४-६, स० १-४, गुरा० ६-१--१. दा२ जिहि । २. नि० सा० साबे० सासी० चांदनां । ३. गुरा० गुरु । ४. दा० नि० स० गुरा० गोविंद ।

<sup>[</sup>ध] दा॰ १-१८, सा० ४-४, सावे० ४-१०, सासी० ४ ७, गुगा० ६-२— १. दा॰ त्राति त्रातुर ऊदै किया। २. दा० गुगा० तऊ दिष्टि नहि (कैथी मूल) मंद, सासी० तऊ सुदिष्टिहि मंद।

<sup>[</sup>४] दा० १-२१, नि० २-१२, सा० ३-१, सावे० १-४, गु० १४८, बी० ३२१, गुगा० १७१-१९— १. दा० सावे० वी० गुरू विचारा, गु० साचा सतिगुरु। २. दा० नि० गुगा० जे, सा० जो, वी० में यह शब्द नहीं है। ३. गु० सिखा (?) महि. सा० शिष्ये माहीं। १. सा० सावे० ज्यां। ४. गु० श्रंषे एक न लागई, बीभ० शब्द बान बेथे नहीं। ६. वी० सा० सावे० में यह शब्द नहीं है। ७. दा० नि० गुगा० बंसि। ५. वी० बजाए, बीभ० बजाइ न्हि, दा० नि० सा० सावे० गुगा० बजाई।

<sup>[</sup>६] दा० १-१४, नि० २-२, सा० २-२, साबे० २-२, सासी० २-३, बी० १४४, गुगा० ७-१६— १. दा० मी। २. दा० नि० गुगा० ग्रंघला। ३. नि० साथ सासी० चेला खरा निरंध, साबे० चेला निपट निरंध, बी० चेला काह कराय। ४. बी० ग्रंघे ग्रंघा पेलिया, सा० सासी० ग्रंघे को ग्रंघा मिला। ४. दा३ नि० दोन्यूं खुहि पड़ंत, बी० दोऊ कृप पराय, सा० सासी० पड़ा काल के फंद।

<sup>[9]</sup> दा० १-२२, सा० ८७-६६, साबे० २३-९, सासी० ३२-४०, गुगा० ६-२१, बी० ८८-१. बी० संसा सब जग खंषिया, संसै खंषो न कोय। संसै खंषे सो जना, जो सबद बिबेकी होइ ॥
तुल् भरह : साङ्के खाद्ध उ सम्रल जगु सङ्कागा केगावि खद्ध । जे सङ्का सिङ्कम्र सो
परमत्य बिलद्ध ॥—राहुल सांकृत्यायन संपादित सरहपाद कृत 'दोहाकोष'; दो० १४८-४९ ।
कितु यह दोहा न बागची के संस्करण में मिलता है और न हरप्रसाद शास्त्री के । मोट अनुवाद
में भी नहीं है । तुल् ढोला मारूरा दृहा २२० : चिता बंध्यउ सयल जग, चिता कि गाहि न
बच्च । जे नर चिता वस करइ, ते मागास निह सिष्ट्य ॥ कितु यह दोहा 'ढीला मारू रा दूहा'
की किसी भी वाचना की किसी भी प्रति में नहीं मिलता, पता नहीं किस आधार पर यह
उक्त प्रंथ में सम्मिलित किया गया है।

<sup>[</sup>न] दा० ४०-३, नि० १-३२, सा० २-२९, साबे० १-२४, तथा १-१०४ (दो बार ) बी० १६०— १. बीम० करि ले। २. बी० साबे० (२४) मनहि (पुन० दे० खागे 'चित्त')। ३. दा० सतगुर श्रेसा चाहिए, जैसा सिकलीयर होइ। ४. दा० नि० सबद मसकला फेरि करि (तुल० ऊपर : ग्यांन मसकला देइ), नि० सा० साबे० मन का मैल छुड़ाइ के। ४. दा० नि० देह।

सतगुरु सांचा सूरिवां<sup>2</sup>, सबद जु बाहा एक ।
लागत ही भुइं मिलि गया<sup>2</sup>, परा करेजै छेक<sup>3</sup> ॥६॥
बूड़ा<sup>2</sup> था पै<sup>2</sup> ऊबरा<sup>3</sup>, गुर<sup>9</sup> की लहिर चमंकि<sup>2</sup> ।
जब भेरा देखा जरजरा<sup>2</sup>, तब<sup>9</sup> उतिर परा<sup>2</sup> फरंकि ॥१०॥
थापनि<sup>2</sup> पाई थिति भई<sup>2</sup>, सतगुर दोन्हीं<sup>3</sup> धीर ।
कबीर हीरा बनिजिया, मांनसरोबर तीर ॥११॥
गंगा हुम्रा बावरा, बहरा हुम्रा कांन ।
पांवां तें<sup>2</sup> पंगुल<sup>2</sup> भया, सतगुरु मारा<sup>3</sup> बांन ॥१२॥
सतगुरु की महिमां म्रनंत, म्रनंत किया उपगार<sup>2</sup> ।
लोचन म्रनंत उघारिया, म्रनंत दिखावनहार ॥१३॥
पार्छे लागा जाइ था<sup>2</sup>, लोक बेद कै साथि ।
पेंड़े मैं सतगुर मिला, दीपक दीया हाथि ॥१४॥
दीपक दीया तेल भिर, बाती दई म्रघट्ट ।
पूरा किया बिसाहनां, बहरि न म्रावौं हट्ट ॥१५॥

<sup>[</sup>९] दा० १-७, नि० १-२४, सा० १-४२, साबे० १०४, सासी० २-६, गु० १४७—
१. गु० साचा सितगुर में मिलिया। २. दा१ में मिलि गया, दा३ दा४ सा० साबे० सासी० मै
मिटि गया, नि० भरम मिटि गया। ३. दा० तथा गु० में यह साखी अन्यत्र मी मिलती है जिससे
दोनों का संकीर्ण-सम्बन्य सिद्ध होता है—त्तल० दा० १०-४: सतगुर मांचा मूरियां, सबद जु बाह्या
एक । लागत ही में मिलि (दा२ दा३ मिटि) गया, पड़वा कलेजे छेक ॥ तथा गु० १९४: कबीर सितगुरु सुरमे बाहिया बानु जु एक । लागत ही मुद्द गिरि परिक्या परा करेजे छेकु ॥

<sup>[</sup>१०] दां० १-२४, नि० १-२०, सां० २-२०, सांवे० १-१४, सांसी० १-४६, गु०६७—
१. गु० हवा । २. नि० पंशि (राज०)। ३. गु० उविद्यो । ४. गु० गुन (नागरी मृल)।
४. गु० कवित । ६. गु० जब पेखित्रो बेहा जरजरा। ७. सा० सावे० मांसी० में 'तव' शब्द नहीं है। = गु० उतिर परित्रो हउ, सा० सावे० सांसी० ऊतिर भया।

<sup>[</sup>११] दा० १-२९, नि० १-१२, सा० १-४३, साबे० १-४-, सासी० २-६२, गु० १६१— १. गु० थूनी, सा० तिथि (हिन्दी मृत—तुल० ब्रागे 'थिति' से )। २. साबे० सासी० थिर मया, सा० मन थिर भया। ३. गु० बंधी।

<sup>[</sup>१२] दा० १-१०, नि० १-२९, सा० १-६२, सासी० २-७०, गु० १०३— १. दा१ दा२ पांज थें, दा० ३ पांचां थें, नि० पांचां सूं (राज० मूल ), सासी० पावन ते। २. नि० पिंगुल, गु० पिंगल, सा० पिंगला (तीनों उर्दू मूल से )। ३. गु० मारिश्रा सतिगुर।

<sup>[</sup>१३] दा० १-३, नि० १-४, सा० १-४१, साबे० १-४, सासी० २-४, गुरा० ३-१९-

२. सा० साबेट सासी० उपकार।

<sup>[</sup>१४] दा० १-११, नि० १-१४, सा० १-१२, साबे० १-६४, सासी० २-४२, गुगा० ४-१--१. नि० कबीर चाल्या जाइया, साबे० वह बहाये जात थे। २. दा३ ग्रागा थें, गुगा० आमे तें।

<sup>[</sup>१४] दा० १-१२, नि० १-१६, सा० १-१३, साबे० १-६४, सासी० २-४३, गुग्र० ४-२— अन्यत्र यह साखी लालदास के नाम से भी मिलती है : लाल जी दीपक जोरा तेल भिर, बाती करी सुघाट । पूरा किया विसावनां, बहुरि न आवे बाट ॥ —याक्किसंग्रह ना० प्र० स० की ३४६-४४ संख्यक ह० लि० पोधी में ।

ग्यांन प्रकासी<sup>१</sup> गुर मिला, सो जनि<sup>२</sup> बीसरि<sup>३</sup> जाइ । जब गोबिंद ऋिपा करी, तब गुर मिलिया<sup>9</sup> स्राइ ॥१६॥ नां गुर मिला न सिख मिला<sup>र</sup>, लालच खेला डाव<sup>२</sup>। दोनौं बुड़े<sup>३</sup> धार में<sup>8</sup>, चढ़ि पाथर<sup>४</sup> की नाव ॥१७॥<sup>६</sup> सतगुर निला त का भया, जे मिन पाड़ी भोल। पासि बिनंठा कापड़ा<sup>२</sup>, क्या करै बिचारी<sup>३</sup> चोल ॥१८॥ बिलहारी गुर स्रापकी<sup>१</sup>, द्यौहाड़ी सौ बार<sup>२</sup>। जिन<sup>३</sup> मानिख तेँ $^{9}$  देवता किया, करत न लागी $^{ extsf{X}}$  बार ॥१६॥ सतगुर कै सदकै किया<sup>१</sup>, दिल ग्रपनीं का<sup>२</sup> सांच<sup>३</sup>। कलिनुग हमसौं लड़ि पड़ा, मुहकम मेरा बांच<sup>8</sup> ॥२०॥ सतगुर लई कमान करि?, बाहन लागा तीर। एक ज<sup>२</sup> बाहा प्रीति सौं, भीतरि भिदा सरीर ॥२१॥ हंसै न बोलै उनम्नीं, चंचल मेला मारि । कहै कबीर मीतरि भिदा<sup>२</sup>, सतगुर कै हथियार ॥२२॥

<sup>[</sup>१६] वा० १-१३, नि० १-१०, सा० १-१६, साबे० १-७, सासी० १-३७, गुरा० ४-९-१. दा० प्रकास्या (नागरी मूल)। २. सावे० जन (उर्दू मूल)। ३. सावे० विसरि न। ८. द्ग०३ मिलिहै।

<sup>[</sup>१७] दा० १-१६, नि० २-१, सा० २-१, साबे० २-१, सासी० ३-२, गुगा० ७-११—

<sup>🐍</sup> दा० गुरा० भया। 🛛 २. सा० साबे० सासी० दाव। 🗦 दा२ हूबे। 😕 नि० वापड़ा। ४. दार नि० पांहरा। ६. सासी० में इस साखी की पुनरावृत्ति मिलती है; तुल० सासी० २-१: गुरु लोभी सिख लालची, दोनों खेले दाव। दोनों वृहें वापुरे, चिह पाथर की नाव॥

<sup>[</sup>१८] दा० १-२४, नि० २-१३, सा० ३-३, सावे० १-१२१, सासी० ३-३२, गुरा० १७२-९-- सा० सासी० परिगा।
 सा० सासी० कपास विनाया कापड़ा, सावे० पास वस्त्र ढांकै नहीं (परवर्ती संशोधन?)। ३ साबे० बपुरी।

<sup>[</sup>१९] दा० १-२, नि० १-२२, सा० १-१७, साबे० १-११, सासी० १-४३---१. दा० श्रापर्गी, नि० श्रापर्गा, सा० श्रापनी, सावे० श्रापनी (पंजाबी )। (राज॰ पंजावी) सौ बार, साबे॰ घड़ि घड़ि सौ सौ बार, सा॰ सासी॰ घरी घरी सौ बार। ३. सावे० सासी० में 'जिन' शब्द नहीं है। ४. सावे० सासी० मानुख। गु० में यह साखी गुरु नानकदेव के नाम से मिलती है जहाँ इसका पाठ है : विलहारी गुर अर्थापसे दिउहाड़ी सदवार ॥ जिनि मासस ते देवते कीए करत न लागी बार ॥ [दे० श्री गुरु ग्रन्थ साहब, भिश्चन संस्करण, पृ० ४६२, सलोकु महला १। किन्तु प्रस्तुत अध्ययन के ब्रमुसार दा० नि० सा० साबे० सासी० का सम्मिलित साक्ष्य मान्य सिद्ध होने से उक्त साखी कवीर की प्रामाशिक साखियों की कोटि में स्वीकार की गयी है।]।

<sup>[</sup>२०] दा० १-५, नि० १-२१, सा० १-५०, साबे० १-५२, सासी० २-२८— १. दार दार करूं। २. सा० साबे० सासी० ऋपने को। ३. दार साछ ।

<sup>[</sup>२१] दा॰ १-६, नि॰ १-२६, सा॰ १-४१, साबे॰ १-७०, सासी॰ २-१९-- नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ सतगुरु सबद् कमान करि (नि॰ लै)। २. सासी० एकहि। [२२] दा० १-९, नि० १-२८, सा० १-६१, साबे० १-८८, सासी० २-६९—

दा हे मेल्हा।
 सा० सासी० कह कवीर अंतर विघ्या, सावे० कवीर अंतर वेधिया।

सतगुरु मारा<sup>१</sup> बांन भरि, धरि करि सूधी मूठि। श्रंगि उद्यारै लागिया<sup>३</sup>, गई दवा<sup>8</sup> सौं फूटि ॥२३॥ कबीर गुर गरवा मिला<sup>९</sup>, मिलि गया<sup>२</sup> ग्राटें लौंन । जाति पांति कुल सब मिटे<sup>२</sup>, नांउं घरौगे कौंन ॥२४॥ भली भई जो गुरु मिले, नीहतर होती हानि। दीपक जोति<sup>१</sup> पतंग ज्यौं, पड़ता पूरी जांनि<sup>२</sup>॥२५॥ माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि माहिं पड़ंत। कहै कबीर गुरु ग्यांन तें, एक श्राध उबरंतर ।।२६॥ चेतन चौकी बैसिं करि, सतगुर दीन्हीं धीर। निर्भय होइ निसंक भिज, केवल कहैर कबीर ॥२७॥ गुर गोबिंद<sup>१</sup> तौ<sup>२</sup> एक हैं, दूजा सब<sup>३</sup> श्राकार। श्रापा मेटै हरि भजै<sup>8</sup>, तब पावै दीदार<sup>४</sup> ॥२८॥ कबीर<sup>१</sup> सतगुर नां मिला, रही<sup>३</sup> ग्रध्री सीख। स्वांग जती का पहिरि करि, घरि घरि मांगै भीख ॥२६॥ सतगुर मेरा सूरिवां, ज्यौं तार्ते लोहि लुहार। कसनी दै कंचन किया, ताइ लिया ततसार ॥३०॥

<sup>[</sup>२३] दा० १-५, नि० १-२७, सा० १-४४, साबे० १-७५, सासी० २-१२— १. साबे० वाहा । २. सासी० घीरी । ३. नि० लिंग गई । ४. सा० दुवा, साबे० घुवां दा२ सासी० दुवां (?)।

<sup>[</sup>२४] दा० १-१४, नि० १-९, सा० १-६, साबे० १-६, सासी० १-७— १. सा० सासी० गुरू तौ गरुवा मिला। २. दा० साबे० रिल गया। ३. सा० साबे० सासी० कुल मिटि गया।

<sup>[</sup>२४] दा० १-१९, नि० १-५ सा० १-१४, साबे० १-५४, सासी० १-४४—

१. दा० दिष्टि । २. सा० साबे० सासी० पड़ता आय निदान ।

<sup>[</sup>२६] दा० १-२०, नि० १-६, सा० २७-४६, साबे० ७२-३९, सासी० ३०-२०-

र. नि॰ दार दार इवें, दार दिमै। २. नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ कोई एक गुरु ज्ञान तें, उबरे साथ संत।

<sup>[</sup>२७] दा० १-२३, नि० १-१४, सा० १-४६, साबे० १-६३, सासी० २-६७--

१. सा० साबे० सासी० बैठि कै। २. साबे० नाम।

<sup>[</sup>२=] दा० १-२६, नि० १-११, सा० १-४, साबे० १-२९, सासी० १-४-

१. सावे॰ साहिव (राघा॰ प्रभाव)। २. सा॰ सासी॰ दोउ। ३. दा१ यहु। ४. दा० ज्ञापा मेटि जीवत मरे, सावे॰ त्रापा मेटे गुरु भजे। ४. दा॰ सावे॰ करतार।

<sup>[</sup>२९] दा० १-२७, नि० २-६, सा० २-९, साबे० २-४, सासी० ३-१९---

१. सां साबे सासी पूरा। २. सा साबे सासी सुनी।

<sup>[</sup>क्] दा० १-२न, नि०, १-४४, सा० २-१०, साबे० १-९न, सासी० २-४८—

१. दा॰ सतगुर ऐसा सूरिवा, नि॰ सतगुरु ऐसा चाहिए, सा॰ साबे॰ सासी॰ सतगुरु तो ऐसा मिला ।

निहचल' निधि मिलाइ तत, सतगुर साहस धीर ।
निपजी मैं साभी घनां, बांटै नहीं र कबीर ।।३१॥
चौपड़ मांड़ी चौहटै, ग्ररध उरध बाजारि ।
सतगुर सेती खेलतां, कबहुं न ग्रावै हारि ।।३२
पांसा पकड़ा प्रेम का, सारी किया सरीर ।
सतगुर दांव बताइया, खेलै दास कबीर ।।३३॥
सतगुर हम सौं रीभि करि, कहा एक परसंग ।
बरसा बादल प्रेम का, भीजि गया सब ग्रंग ।।३४॥

(२) प्रेम बिरह को अंग बिरह भुवंगम<sup>8</sup> तन<sup>२</sup> बसै<sup>३</sup>, मंत्र<sup>9</sup> न मांनें<sup>4</sup> कोइ । रांम<sup>६</sup> बियोगी नां जिग्रे<sup>9</sup>, जिग्रे त बउरा<sup>5</sup> होइ ॥१॥ बिरह भुवंगम<sup>8</sup> पैठि के<sup>2</sup>, किया<sup>3</sup> करेजे घाउ । साधू <sup>8</sup> ग्रंग न मोरहीं<sup>4</sup>, ज्यों भावे त्यों खाउ ॥२॥ ग्रंबरि कुंजां कुरलियां<sup>8</sup>, गरजि<sup>2</sup> भरे सब ताल<sup>3</sup> । जिनतें साहब बोछुरा<sup>9</sup>, तिनकों कौंन हवाल ॥३॥

<sup>[</sup> ३१ ] दा० १-३०, १-१७, सा० १-४४, सावे० १-४०, सासी० २-६४— १. सा० सावे० सासी० निरुचय । २. सा० सावे० सासी० वांट्नहार । [३२] दा० १-१३१, नि० ४०-४३, सा० न्४-न९, सावे० न्-३४, सासी० २४-७२—

१, दा॰ कहै कबीरा रांम जन, खेली भंत (पुन॰) विचारि, नि॰ सा॰ कबीर खेलै रांम सूं, कबहुं न ग्रावै हारि।

<sup>[</sup>३३] दा० १-३२, नि० १-१९, सा० ६४-९१, साबे० १-६६, तथा १४-६= ( दो बार ), सासी० १४-७०—

१. नि॰ साबे॰ (१-६६) चौपिड़ माड़ी चौहटै (पुनरावृत्ति—तुत्त॰ पिछत्ती साखी में भी "चौपिड़ माड़ी चौहटै, ग्ररघ उरघ बाजारि।")।

<sup>[</sup>३४] दा० १-३३, नि० १-१८, सा० १-४०, साबे० १-६९, सासी० २-३४—१. साबे० एक कहा।

<sup>[</sup>१] दा॰ ३-१८, नि॰ ६-१६, सा॰ १९-३४, साबे॰ १४-९, स॰ ७-१, गु॰ ७६, बी॰ ९७, गुगा॰ १८-६६ तथा २६-९ (दोबार)—

१. गु॰ भुत्रंगमु, सा० भुवंगहि। २. गु॰ मन। ३. सा॰ सावे॰ हसा, वी॰ हस्यौ। १. गु॰ मंतु। ४. दा॰ नि॰ स॰ सा॰ सावे॰ गुग्ग॰ लागै। ६. गु॰ सावे॰ नाम। ७. नि॰ विरही जन जीवै नहीं, सा॰ विरह वियोगी क्यौं जियै। ८. बी॰ साबे॰ बाउर।

<sup>्</sup>रि दा० २-१९, नि० ६-१७, सा० १९-२४, साबे० १४-१०, बी० ९९, गुरा० १८-६०— १. दा० २ सुर्यंगमः २. दा० नि० गुरा० पैसि करि, सा० परसि करि। ३. बी० कीन्हः

४. नि० बिरही, सा० साबे० बिरहिन। ४. दा३ नि० ग्रंग मोहै नहीं।

<sup>[</sup>३] दा० ३-२, नि० ६-१२, सा० १९-२, साबे० १४-३६, सासी० १६-२, गु० १२४, गुग्र० २०-४२—
१. साबे० अंबर कुज्जा (नागरी मूल ) कर लिया ( उर्दू मूल ), सा० सासी० अमर (उर्दू मूल) कुंज
कुरलाइयां (सा० उरलाइया ), गु० अंबर घनहरु छाइआ। २. गु० बरिल । ३. गु० सर ताल
(पुन०)। ४. दा० नि० गुग्र० जिनितं गोबिंद बीछुट्या, गु० चात्रिक जिउ तरसत रहै।
कुंज ढोला मारू रा दूहा ( रचनाकाल सं० १४४० से पूर्व ) छंद ४३ ना० प्र० संस्क०, पृ० १७: राति

चकई र् विछुरी र रैंनि की, ग्राइ मिलै र परभाति।
जे नर विछुरे रांम सौं र, ते दिन मिले न राति । ।।।।।
भल र कठी भोली जली र, खपरा फूटमफूट ।
जोगी था सो रिम गया र ग्रासिन रही बिभूति ।।।।।।
रेनाईर बिछोहिया र, रहु रे संख म भूरि ।
देविल देविल धाहड़ी र , देसी (देई ?) को स्परि ।।।।।
हिरदै भीतिर दौं बलै र , खुवां न परगट होइ।
जाकै लागी सो लखै र , कै जिहिं लाई सोइ।।।।।
बिरह की ग्रोदी लाकड़ी र सपचै ग्री धुधुवाइ ।
छूट पड़ै या बिरह तैं , जो सगली जिर जार जाइ ।।।।।

जु सारस कुरिलया, गुंजि रहे सब ताल। जिसकी जोड़ी वीछड़ी, तिसाका कवस हवाल। किंतु यह कहना कठिन है कि कवीर की रचनाओं में यह साखी 'ढोला मारू रा दूहा' सेसिम्मिलित की गयी है। डॉ॰ माताप्रसाद गुप्त ने सार्थकता की दिष्ट से कवीर के ज्ञाम से प्रचलित दोहे की 'ढोला मारू' के दोहें से प्राचीनतर सिद्ध किया है (उत्तर मार्रात, मार्ग ६, अंक २, पृ०१२९)। अधिक संभव यही लगता है कि यह दोहा अपअंश काल से ही लोक में अत्यधिक प्रचलित रहा होगा और उसी स्रोत से 'ढोला मारू र पृह्हा' और कवीर की रचनाओं में पृथक पृथक रूप से सिम्मिलित कर लिया गया होगा।

[४] दा० २-२, नि० ६-१२, सा० १९-२ सावे० १९-७० तथा १४-६८, सासी० १६-२, गु० १२४— १. नि० सासी० चकवी । २. दा० बिछुरी । ३. सा० सावे० च्रानि मिली (उर्दू मूल)। १. सावे० सासी० जन । ४. सावे० सासी० नाम साँ (साम्प्रदायिक प्रभाव)। ६. नि० मिले खौस नां राति, सा० सावे० सासी० मिले दिवस निर्दे राति । ७. सावे० में यह साखी दो स्थलों पर मिलती है; सावे० १४-६८ का पाठ है: चकई बिछुरी रैनि की, ब्राइ मिली परभात। सतगुरु से जो बीछुरे, मिलें दिवस निर्दे रात॥

[४] द्रॉ० ४-४, नि० ७-६, सा० १९ क-६, साबे० १४-४९, सासी० २०-७, गु० १८ — १. सा० साबे० सासी० भाल। २. गु० खिथा जिल कोइला भई। ३. दा० नि० फृटिम फूट । ४. गु० जोगी बपुरा खेलियो, दा३ नि० इंसा जोगी चिल गया। ४. सा० साबे० सासी० भभूत। ६. दा० में दूसरी पंक्ति एक अन्य साखी में भी अम से दुवारा त्रा गर्या है; तुल० दा० ९१-७ : मन माखा ममिता सुई, ऋहं गई सब छूटि। जोगी था सो रिम गया, ब्रासिंग रही बिभूति॥

[६] दा० ३-४४ ( दा० २ म नहीं ), नि० २४-१२, सा० १९-४२, सार्सा० १६-६६, गु० १२६—
१. गु० रैनाईर विकोरिया ( नागरी मृत्त ), दा३ रैंगाइयां विकोहिया, नि० रैंगाईर मृ् वीक्ष्डवा, सा० नेहैं राम वसाइया, सासी० रनयां राम विषाइया। २. सा० मृत्तम सूरि। ३. साला० रहु, सा० रहि रहि। ४. गु० देसहि, सा० दिवसहि, सार्सा० दिवस न।
६. गु० उगवत।

ुँ । द्वां० ४-३, नि० ७-२, सा० १९ क-४, साबे० १४-४न, बी० ६७, गुग्ग० २४-१८— १. बी० द्यागि जो लगी समुद्र में। २. बी० जानै सो जो जिस मुवा। ३. सा० साबे० की (उर्दू मूल्), बी० में यह शब्द नहीं है। ४. सा० साबे० गुग्ग० जिन, बी० जाकी।

[न] दा० ३-३०, ति० ६-३६, सा० १९-२४, साबं० १४-३०, सासी० १६-४६, बी० ७२—
१. दा० हूं रे बिरह की लाकड़ी, ति० ही बिरहिन की लाकड़ी, सा० सासी० हूं जो बिरह की लाकड़ी, साबे० बिरहिन झादी लाकड़ी। २. दा० सा० समिक समिक घूंघाउँ। सा० धुंघुवाय ), नि० सिलगूं अरु घूंघाउँ। ३. बी० दुख से तबहीं बांचिही। ३. सा० सासी० छूटि एक बो बिरह मों। ४. बी० जब सकलो, दा० जे सारी ही, साबे० जो सिगरो, साबे० सासी० जे सगरी ही। ४. दा० नि० जाउँ।

बिरहिन उठि उठि भुइं परैं , दरसन कारन राम ।

मूएं दरसन देहुगे, सो भ्रावे कौंनें कांम ।।।।।

मूएं पीछें मित मिली, कहै कबीरा रांम ।

लोहा माटी मिलि गया , तब पारस कौंनें कांम ।।१०।।
भेरा पाया सरप का , भौसागर के माहि ।

जौ छांझों तौ बूड़िहों , गहों त डिसहै बाहिं ।।११॥

मारा है मिर जाइगा , बिन सर थोथी भालि। परा कराहै बिरिछ तिल, भ्राजु मरें कै को लिह ।।१२॥

श्रागि जुलागी नीर महिं , कांदी जिर्मा भारि।

उतर दिखन के गंडिता, मुए बिचारि बिचारि।।१३॥

जाहु बैद घर भ्रापनें, तेरा किया न होइ ।।१४॥

जन या बेदन निरमई, भला करेगा सोइ ।।१४॥

<sup>[</sup>९] दा॰ २-७, नि॰ ६-६, सा॰ १९-७, साबे॰ १४-७०, सासी॰ १६-१२, बी॰ २७०—
१. दा॰ विरहिन ऊठै भी (उर्दू मूल) पड़ै, नि॰ कबीर विरहिन भी (उर्दू मूल) पड़ै, बी॰ विरहिन साजी आरती। २. बी॰ कीजै। ३ दा॰ नि॰ मूबां पाछें देहुंगे, सो दरसन किहि कांम, सा॰ साबे॰ सासी॰ लोहा माटी मिल गया, तब पारस किहि काम। दा॰ नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ स॰ में यह पंक्ति एक अन्य साखी में समान रूप से मिलती है (दे॰ अगली साखी की द्वितीय पंक्ति), अतः यह वहीं के लिए स्वीकृत हुई है। यहाँ सा॰ साबे॰ सासी॰ में वह अनावश्यक रूप से दुवारा आ गयी है।

<sup>[</sup>१०] दा० ३-= ,नि० ६-७, सा० १९-=, साबे० १४-७१, सासी० १६-१३, स० ७-६—

दा॰ स॰ पाथर वाटा लोह सब, नि॰ लोहा तौ पाथर वस्या।
 सा॰ साबे॰ सासी॰ किहि।
 दा॰ ३-४३, नि॰ ७-१७, सा॰ १९-३३, साबे॰ २-१३, सासी॰ २७-६४, वी॰ ११८—

१. दा० नि॰ मेरा (दा१ मेला) पाया स्रप सूं, साव० २-१३, सासा० २०-६४, बा० ११६— १. दा० नि॰ मेरा (दा१ मेला) पाया स्रप सूं, सा० भैरै चढ़िया सरप के, बी० वेड़ा बांधिन सरप का, सावे० वेड़े चढ़िया कांकरे। २. बी० सावे० छांड़ै। ३. दा० नि० हुविहाँ, सावे० सासी० वृद्धिंहै, बी० वृहुई, सावे० वांचिहै (विपरीतार्थी ?)। ४. नि० गहूं तौ खाजै बांहिं, सावे० नातर वृद्धे माहि।

<sup>[</sup>१२] दा॰ ४-२, नि॰ ७-४, सा॰ १९ क-१३, साबे॰ १९-१२९, बी॰ १९३— १. दा॰ नि॰ मारवा है जे मरेगा, बी॰ साबे॰ मूवा है (साबे॰ मूए हौ) मरि जाहुगे। २. नि॰ विन सींगिशि विन भालि। ३. दा॰ नि॰ सा॰ पड़्या (नागरी मूल)। ४. दा॰ नि॰ सा॰ पुकार, साबे॰ कराहुल। ४. बी॰ साबे॰ की। ६. बी॰ काल।

<sup>[</sup>१३] दा० ४-४, नि० ७-७, सा० १९ क ७, सासी० २७-न, बीभ० ४४, गुग्रा० २४-२२---१. दा० नि० गुग्रा० त्रांगिन । २. बीभ० समुद्र महं। ३. दा१ दा३ नि० कंदू, दा२ केंद्र (दोनों उर्दू मूल)। ४. बीभ० पुरुव पिछ्म के, सा० सासी० उत्तर दिसि के। ४. नि० सा० सासी० गुग्रा० रहे।

<sup>[</sup>१९] नि० ४४-१२, सा० ७९-१२, साबे० १४-८८, सासी० १६-३८, बी० ३१०—
१. नि० सा० वैद जाहु। २. वी० यहाँ वात न पृष्ठे कोय। ३. वी० जिन या भार लदाइया निरवाहेगा सोय। ४. साबे० में यह साखी १४-८९ पर भी मिलती है जिसका पाठ है: जाहु मीत बर आपने, वात न पृष्ठे कोय। जिन यह भार लदाइया, निरवाहेगा सोय॥ यह पाठ बीजक के प्रभाव से आया हुआ ज्ञात होता है। यह साखी अन्यत्र नानक के नाम से भी मिलती है, तुल० गुरा० १८-५०: जाहि वैद घर आपरों, जांगों कोइ न कोइ। जिन दुख लाया नानका, मला करैगा सोइ॥ कितु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कीन किससे प्रभावित है।

883

बासुरि सुख नां रैंनि सुख, नां सुख सुपिनें मांहि।
कबीर बिछुड़ें रांम सौं ने, नां सुख धूप न छांहि।।१४।।
बिरहा बिरहा मित कहा, बिरहा है सुलतांन।
जिहि घटि बिरह न संचरे, सो घट सदा मसांन।।१६।।
सब रग तांति रबाब तन, बिरह बजावे नित।
ग्रौर न कोई सुनि सके ने, के सांई के चित्त।।१७।।
बहुत दिनन की जोवती , बाट तुम्हारी रांम ।।
जिय तरसे तुंभ निलन कों, मन नांहीं बिसरांम।।१८।।
ग्रंदेसी निंह भाजिसी (भाजिह ?), संदेसी कहियांह ।
के हिर ग्रायां भाजिसी (भाजिह ?), के हिर पासि गयांह ।
यहु तनु जारों मिस करों , ज्यूं घूवां जाइ सरिग ।।२०।।

<sup>[</sup>१४] दा० ३-४, नि० ४०-२१, सा० १९-४, साबे० १९-७२ तथा १४-६९, सासी० १६-४, स० ७-३ गुगा० २०४३—

१. सा० साबे० सासी० सपनां, गुरा० सुपिनंतिर। २. नि० सा० सासी० जे नर विछुरे रांम से, साबे० जे नर विछुरे नाम से। ३. सा० साबे० सासी० तिनकी। साबं० १४-६९ में द्वितीय पंक्ति का पाठ किंचित् मिन्न है, यथाः सतगुरु से जो बीछुरे, तिनको धृप न छाहि (राधा० प्रभाव)।

<sup>[</sup>१६] दा० २-२९, नि० ६-२०, सा० १९-३=, साबे० १४-३२, सासी० १६-२=, स० ७-४७, गुगा० १=-५१—

रे. नि॰ साबे॰ सासी॰ विरहा। २. साबे॰ सासी॰ जान। ३. सासी॰ में यह साखी पुनः एक स्थल पर आती है, तुल॰ सासी॰ १६-१०३: विरहा बूरा जिन कहो, विरहा है सुलतान। जा घट हिर विरहा नहीं, सो घट सदा मसान॥ गु॰ में इसी से मिलती-जुलती एक साखी गेन्द्र फरीद के नाम से भी मिलती है, जो इस प्रकार है: विरहा विरहा आखीं ए, विरहा है सुलतानु। फरीदा जितु तिनि विरहु न उपजै, सो तनु जाणु मसागु॥ दे॰ मि॰ सं॰, पृ॰ १३०९। किंतु स्वामा-विकता तथा सार्थकता की दृष्टि से कवीर कृत साखी का पाठ प्राचीनतर लगता है।

<sup>[</sup>१७] दा० ३-२०, नि० ३-८, सा० १९-३६, सावे० १४-७८, सासी० १६-४३, स० ७-७---१. सासी० खाव (हिन्दी मृल्)। २. नि० दूजा कोई नां सुर्गी।

<sup>[</sup>१८] दा० ३-६, नि० ६-५, सा० १८-५, साबे० १४-८, सासा० १६-४--

१. सा० सासी० जोहती। २. सावे० रटत तुम्हारो नाम। २. सा० सावे० सार्सा० तुव। [१९] दा० ३-९, नि० ६-९, सा० १९-११, सावे० १४-२४, सार्सा० १६-३९, गुगा० १९-९६—

<sup>ं.</sup> दा० गुरा० अंदेसड़ी । २. सा० साबे० सासी० भागसी। ३. सा० सासी० किह्याय, गयाय । ८. नि० तुम पास । ४. साबे० के आवै पिय आपहीं, के मोहि पास बुलाय ॥

<sup>[</sup>२०] दा० ३-११, नि० ६-११, सा० १९-१४, सावे० १४-७२, सासी० १६-४१, गुग्ग० १८-१६—
१. सावे० यह तन जारि भसम करीं। २. सावे० होय सुरंग, सा० सासी० जाय सुरंग, गुग्ग० जाइ
स्वर्ग। ३. सावे० कवहुंक गुरु (राघा० प्रभाव) दाया करें। ४. सा० सावे० सासी० अंग, गुग्ग०
अञ्च। तुल० ढोला मारू रा दृहा, छंद १८१: यह तन जारी मिस करूं, धूंवा जाइ सरिग। मुक्क
प्रिय वहल होइ करि, वरिस बुक्तावइ अगि॥ 'ढोला मारू रा दृहा' की केवल एक प्रति में यह
दूहा मिलता है। इसके अतिरिक्त 'मुक्क प्रिय वहल होइ करि' से अर्थ की असंगति स्पष्ट है।

यहु तन जारों मिस करों, लिखों रांम का नांउं । लेखिन करों करंक की ने, लिखि लिखि रांम पठांउं ।।२१।। इस तन का दीवा करों, बाती मेलों जीव । लोही सींचों तेल ज्यों, तब मुख देखों पीव ।।२२।। ग्रंखियां प्रेम कसाइयां , जग जांनें दूखड़ियांह । रांम सनेही कारनें प्रे, रोइ रोइ रातिड़्यांह ।।२३।। परवित परवित में फिरा, नेंन गंवाया रोइ । सो बूटी पांऊं नहीं, जातें जीवन होइ ।।२४।। नेंन हमारे बावरें, छिन छिन लोरें तुज्क । नां तूं मिले न में सुखी , ऐसी बेदिन मुज्क ।।२४।। कमोदिनीं जलहरि बसें, चंदा बसे ग्रकासि । जो है जाका भावता , सो ताही कै पासि ।।२६।।

इसके विपरीत कवीरकृत दोहें के प्रस्तुत पाठ की निर्दोषता स्वतः सिद्ध है (दे० डॉ॰ माता-प्रसाद गुप्त, ऊत्तर भारती, भा॰ ६, ग्रंक २, पृ० १२९ तथा १३१)।.

[२१] दा० ३-१२, नि० ६-१४, सा० १९-१४, सावे० १४-७३, सासी० १६-४२, गुगा० १८-९७— १. सावे० गुरू का ( साम्प्रदायिक प्रभाव )। २. गुगा० कागद उर घरि नाव। ३. सावे० करउ लेखनी करम की ( नागरी मूल )। ४. सावे० गुरू ( साम्प्रदायिक मूल )।

[२२] दा० २-२२, नि०६-१९, सा० १९-२७, सावे० १४-४४, सासी० १६-४४, गुगा० १८-९८— १. सावे० यहि, सा० सासी० या। २. सा० सावे० सासी० दिवला। ३. सा० सावे० सासी० लीहु। ४. नि० मति नैनां देखं पीव।

[२३] दा० ३-२४, नि० ६-२२, सा०१९-४१, सावे०१४-८, सासी०१६-४४, गुग्ग०१८-७३— १. दा२ श्रंखिह, दा१ दा३ दा४ गुग्ग० श्रंखिष्ठयां (राज० मूल०)। २. सावे० वसाइया (नागरी मूल)। ३. दा० लोग जांणें; नि० लोक जन जांणें, सावे० जिनि जाने। ४. दा० दुखिह्यां, सा० सावे० सासी० दुखदाय (समानार्थींकरग्ग) ४. दा० सांई श्रप्रशें कारगेंं, गुग्ग० प्रीतम प्यारे कारणें। ६. सा० सावे० सासी० रो रो रात विताय। [दाद्व-वाग्गी का प्रभाव: तुल० साखी ३-९: विरिक्षन कुरलै कुंज ज्यूं, निम दिन तलपत जाइ। रांम सनेही करनें, रोवत रैनि विहाइ॥]।

[२४] दा० ३-४० नि०, ६-४८, सा० १९-४४, सावे० १४-३३, सासी० १६-६३, गुगा०४४-३— १. सा० सासी० रोवत रोवत ।

[२४] दा० २-४२, नि० ६-३९, सा० १९-४१, सावे० १६-२२, सासी० १६-४५, गुगा० २४-८—१. दा० १-२ जलि गए, गुगा० विल गए। २. दा० खुसी।

[२६] दा० ४४-१, नि॰ ४९-१, सा० -३-१६, साबे० १४-६४, सासी० १४-६७, गुगा० ४६-२—
१. दा३ सा० साबे० सासी० जल में बसै कमोदिनों (समानार्थीकरण)। २. दा३ नि० जो जाही के मिन बसै। तुल० 'ढोला मारूरा दृहा' (ना० प्र० स०) छंद २०१: जल मिंह बसै कमोदणी, चंदउ बसइ अगासि। ज्यय ज्यांही कइ मन बसइ, सज त्यांही के पासि॥ यह दोहा 'ढोला मारू रा दृहा' की प्रथम तथा द्वितीय वाचनाओं की प्रायः समस्त प्रतियों में मिलता है, केवल तृतीय वाचना की प्रतियों में नहीं मिलता और पाठ की दृष्टि से समान रूप से संगत प्रतीत होता है। ऐसा ज्ञात होता है कि लोक में यह दोहा बहुत पहले से ही प्रचलित रहा

गुर जौ बसै<sup>१</sup> बनारसी<sup>२</sup>, सीख समुंदर<sup>३</sup> तीर । बीसारे नींह बीसरै<sup>2</sup>, जौ गुन होइ सरीर ।।२७॥ जो है जाका भावता, जिंद तिंद मिलिहै<sup>2</sup> श्राइ । जाकौं तन मन सौंपिया, सो कबहूं छांड़ि न जाइ<sup>३</sup> ॥२६॥ स्वांमीं सेवक एक मत<sup>२</sup>, मत<sup>२</sup> मैं मत<sup>२</sup> मिलि जाइ<sup>३</sup> । चतुराई रीभै नहीं, रीभै मन कै भाइ ॥२६॥<sup>9</sup> दीपक पावक श्रांनिया, तेल भी श्रांनां संग । तीनौं मिलिकै जोइया, तब उड़ि उड़ि परें<sup>2</sup> पतंग ॥३०॥ बिरहिन ऊभी पंथ सिरि, पंथी बूभै घाइ । एक सबद कहि पीव का<sup>4</sup>, कब रे<sup>2</sup> मिलिहिंगे श्राइ ॥३१॥ श्राइ न सक्कों तुज्भ पै<sup>4</sup>, सकूं न तुज्भ<sup>2</sup> बुलाइ । जियरा योंही लेहुगे, विरह तपाइ तपाइ ॥३२॥ कबीर पीर पिरावनीं<sup>4</sup>, पंजर<sup>2</sup> पीर न जाइ । एक जु पीर पिरीति की, रही कलेजा छाइ ॥३३॥

है और कबीर तथा 'ढोला मारू रा दृहा' दोनों में ही लोकतत्व का ब्राघार प्रहरा करने के कारण दोनों में ब्रापने ब्रापने ढंग से पृथक रूप में ब्रा गया है।

<sup>[</sup>२७] दा० ४४-२, नि० ४९-२, सा० १-२६, साबे० १-१३, सासी० १-१०, गुगा० ४६-३— १. दा० नि० गुगा० कवीर गुर दसै। २. दा३ वांगारसी, नि० विगारसी। ३. दा० नि० गुगा० समदा (राज० मृल)। ४. सा० साबे० सासी० एक पत्तक विसरे नहीं।

<sup>[</sup>२८] दा० ४४-३, नि० ४९-३०, सा० ६३-१४, साबे० १४-६४, सासी० १४-६६, गुगा० ४६-११— १. सा० साबे० सासी० जब तव। २. दा० नि० मिलिसी (राज० मूल)। ३. सा० साबे० सासी० तन मन तार्की सींपिए, जो कबहुँ न छोड़ी जाय।

<sup>[</sup>२९] दा० ४४-१, नि० ४९-९, सा० ६-७, साबे० ७-३, सासी० १०-६, गु० ४४-१३— १. सा० साबे० सासी० सेंबक स्वामी। २. साबे० मित। ३. दा० मन (नागरी मूल) ही मैं मिलि जाइ। ४. सासी० में यह साखी अन्यत्र भी मिलती है; तुल० सामी० ४-४४ : स्वामी । सेंबक होय के, मन ही में मिलि जाय। चतुराई रौकै नहीं, रहिए मन के भाय।

<sup>[</sup>३०] दा० ४-१, नि० ७-१, सा० १९क-४, साबे० १४-४७, सासी० १६-९०— १. साबे० लाया । २. साबे० मिलै ।

<sup>[</sup>३१] दा० ३-४, नि० ६-४, सा० १९-३, साबे० १४-७, सार्सा० १६-६—

१. नि॰ एक सँदेसा पीवका। २. सा॰ सासी॰ कवहि।

<sup>[</sup>३२] दा० ३-१०, नि० ६-१०, सा० १९-१२, साबे० १४-२६, सासी०— १. सा० साबे० सासी० ब्राइ न सिकहीं तोहि पै। २. सासी० तुसै। ३. साबे० जियरा यौ लय होयगा।

<sup>[</sup>३३] दा० ३-१३, नि० ६-१४, सा० १९-३१, साबे० १४-६०, सासी० १६-१०९— १. नि० कबीर पीर पिरानियां, साबे० पीर पुरानी बिरह की, सा० बिरही मानी बिरह की। २. सा० साबे० सासी० पिंजर।

क० मं०--फा० १०

चोट संतानीं विरह की, सब तन जरजर होइ। मारनहारा जांनिहै<sup>२</sup>, कै जिहिं<sup>३</sup> लागी सोइ ॥३४॥ जबहीं मारा वैंचि करि, तब मैं पाई ने जांनि। लागी चोट मरम्म की<sup>8</sup>, गई कलेजा छांनि ॥३४॥ म्रंखियन तौ<sup>र</sup> भांई परी, पंथ निहारि निहारि । जिभ्या मैं<sup>२</sup> छाला परा<sup>३</sup>, रांम<sup>8</sup> पुकारि पुकारि ॥३६॥ जीव बिलंबा जीव<sup>र</sup> सौं, ग्रलख न लिखार जाइ। गोबिंद मिलै न भल बुभै, रही बुभाइ बुभाइ ॥३७॥ हंसि हंसि कंत न पाइग्रे, जिन पाया तिन रोइ। हांसी खेलां<sup>२</sup> पिउ<sup>३</sup> मिलै, तौ नहीं दुहागिनि कोइ<sup>४</sup> ॥३८॥ कबीर देखत<sup>१</sup> दिन गया, निसि भी निरखत<sup>२</sup> जाइ। बिरहिनि पिउ पावै नहीं, जियरा तलकत जाइ ।।३६॥ कै बिरहिनि को मीच दै, कै ग्रापा दिखलाइ । त्राठ पहर का दाऋनां, मोपै सहा न जाइ।।४०॥ बिरहिनि थी तौ क्यों रही, जरी न पिउ कै नालि?। रिह रिह मुगध गहेलरी<sup>२</sup>, प्रेम न लाजौं मारि<sup>३</sup> ॥४१॥

<sup>[</sup>३४] दा० २-१४, नि०७-४, सा० १९-३२, सावे० १४-६१, सासी० १६-४०— वै१. सा० सावे० सासी० सता। २. नि० जांशिसी, सावे० जानही। ३. नि० जिनि, सा० सासी० जिस। [३४] दा० ३-१६, नि० ४२-७, सा० १-६०, सावे० १-६२, सासी० २-६८—

१. नि॰ तुम। २. नि॰ मारी। ३. स॰ साबे॰ सासी॰ मूत्रा। ४. नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ जुसबद की।

<sup>[</sup>३६] दा० २-२२, नि० ६-१, सा० ११-७९, साबे० १४-४, सासी० १६-४१— १. दा० नि० सा० ग्रांखड़ियां (राज०)। २. दा० नि० सा० जीसहियां (राज०)। ३. नि० हुग्रा। ४. याबे० सासी० नाम।

<sup>[</sup>३७] दा० १७-१, नि० ६-४२, सा० १९-६९, साबे० १४-५२, सासा० १६-५२— १. साबे० पीव, नि० त्रलख। २. दा३ लखना (उर्दू मूल), सा० साबे० सासी० लख्यी: ३. सा० साबे० सासी० साहिब।

<sup>्</sup>चि दा॰ ३-२९, नि॰ ६-२८, सा॰ १९-४७, साबे॰ १४-१९, सासी॰ १६-६०— १. दा२ पीव। २. दा१ जे हांसे ही। ३. दा॰ हिर। ४. सा॰ साबे॰ सासी॰ कौन दुहागिनि होइ।

<sup>[</sup>३९] दा० ३-३४, नि० ६-३२, सा० ४४-४९, साबे० १४-६३, सासी० १६-६२— १. सा० साबे० सासी० देखत दंखत । २. दा१ सा० साबे० सासी० देखत । ३. साबे० केवल, जिय घवराय, दा० नि० जियरा तलफै माइ।

<sup>[</sup>४०] दा० ३-३४, नि० ६-३४, सा० १९-२३, साबे० १४-१३, सासी० १६-४४— १. सासी० के त्राप त्राय दिखलाय ।

<sup>[</sup>४१] दा॰ ३-३६, नि॰ ६-३४, सा॰ १९-२४, साबे॰ १४-७४, सासी॰ १६-११---१. दा३ नि॰ लार, सा॰ साबे॰ सासी॰ साथ (समानार्थींकरसा)। । २. दा३ गहली सूघ न रोइए, नि॰ गहली सूंघक बाबरी। ३. सा॰ साबे॰ सासी॰ श्रव क्यों मीजै हाथ।

कबीर तन मन यों जला<sup>4</sup>, बिरह ग्रिगिन सों लागि ।

मिरतक पीर न जांनई, जांनेंगी वह<sup>2</sup> ग्रागि ॥४२॥<sup>3</sup>
कबीर सुपिनें हरि मिला<sup>4</sup>, मोहि मूतां<sup>2</sup> लिया जगाइ ।

ग्रांखि न मोचों<sup>3</sup> डरपता, मित सुपिनां होइ जाइ ॥४३॥
सांई<sup>8</sup> केरे बहुत गुन, लिखे जु हिरदे माहि ।
पांनीं पिऊं न डरपता<sup>2</sup>, मित वे घोएि जाहि ॥४४॥
कबीर सुंदिर यों कहै, सुनि हो<sup>4</sup> कंत सुजांन ।
बेगि मिलौ तुम ग्राइकै, नहिंतर तजों परांन<sup>2</sup> ॥४५॥
कबीर<sup>4</sup> प्रेम न चाखिया, चाखि न लोया साव<sup>2</sup> ।
सूनें घर का पाहुनां, ज्यों ग्रावें त्यों जाव<sup>3</sup> ॥४६॥
नैंनां ग्रंतिर ग्राव तूं<sup>4</sup>, निस दिन निरखं तोहिं ।
कब हिर दरसन देहुगे, सो दिन ग्रावें मोहि ॥४७॥
नैंनां नीक्षर लाइया<sup>4</sup>, रहट बहै<sup>2</sup> निस<sup>3</sup> घांम<sup>8</sup> ।

पित्हा<sup>4</sup> ज्यों पिउ पिउ करों, कब रे<sup>4</sup> मिलहुगे रांम ॥४६॥

<sup>[</sup>४२] दा० २-२-, नि० ६-२७, सा० १९-२-, सावे० १४-२१, सासं० १६-४१.— १. सा० सावे० सासी० तन मन जोवन थीं जला। २. सावे० क्या। ३. सासी० में यह साखी अन्यत्र १६-६ पर भी आती है, जिसका पाठ है: तन मन जोवन जिर गया, विरह अगिनि घट लागि। विरहिनि जानै पीर को, क्या जानैगी आग्रा ॥

<sup>[</sup>४३] दा० ४०-६, नि० ४८-१०, सा० १०२-१०, साबे० ६२-२, सासी० ४३-२०.— १. सा० साबे० सासी० सोवत । २. साबे० खोलूं । तुल० ढोला मारू रा दूहा ( ना० प० स०) छंद ४०३ : सुपनइ प्रीतम सुक्त मिल्या, हूं गलि लागी धाइ । डरपत पलक न छोड़ही, मित सुपनउ होइ जाह ॥ किंतु 'ढोला मारू रा दूहा' की तीन वाचनाओं में से यह केवल प्रथम बाचना की प्रतियों में मिलता है।

<sup>[</sup>४४] दा० ४०-७, नि॰ ४८-६, सा० १०२-६, साबे० ८४-१, सासी० ३३-४८---१. दा० नि॰ गोबिद्। २. दा० हरता पांशी नां पिऊ।

<sup>[</sup>४४] दा० ४२-१, नि० ४७-१, सा० १०१, सावे० १४-१२, सासी० १६-३२— १. सा० सावे० सासी० सुनिए। २. सा० सावे० सासी० नहिं तौ तजिहीं प्रांन।

<sup>[</sup>४६] दा० २-१= (दा० ६ में नहीं है), नि० १६-६६, सा० १-१६, सासी० १४-२७, गुग्ग० ६०-२६—१. सा० सासी० पहिले । २. नि० भवाइ, सा० सासी० स्वाद । ३. नि० जाइ, सा० सासी० स्वाद । ३. नि० जाइ, सा० सासी० सादा । तुल० वी० चांचर २: पढ़े गुने का कीजिए मन बौरा हो, अंत विलेया खाइ समुफु मन बौरा हो । सुने घर का पाहुना मन बौरा हो, ज्यों आवै त्यों जाइ ममुफु० । गु० में यह साखी नानक के नाम से है—तुल० मिशन संस्कट पू० ७९० : जिनी न पाइओ प्रेम रसु कंतु न पाइओ साउ । सुंखे घर का पाहुगा जिउ आइश्च तिउ जाउ ॥ किन्तु प्रस्तुत श्रध्ययन के आधार पर दा० नि० सा० सासी० गुगा० का सम्मिलत साक्ष्य मान्य होने के कारण उक्त समुच्चय में मिलने याली साखी कवीरकृत ही सिद्ध होती हैं।

<sup>[</sup>४७] दा० ३-३३, नि० ६-३१, सा० १९-४०, सासी० १६-६४, गुरा २४-७— १. दा१ आचरूं।

<sup>[</sup>४८] दा० २-२४, नि० ७६-२, सा० ११-८०, सासी० १२-४१, सुरा० २४-२---१. सासी० कबीर नैन म्हर लाइए। २. नि० ब्रस्हट वहै। ३. नि० निज। ४. सासी० सा० जास

सोई ग्रांसु साजानां<sup>र</sup>, सोई लोग बिड़ांहि । जौ लोइन<sup>३</sup> लोही चुवै, तौ जांनीं हेतु हियांहि<sup>8</sup> ॥४६॥ गुर<sup>१</sup> दाभा चेला<sup>२</sup> जला, बिरहा लाई<sup>३</sup> श्रागि । तिनका बपुरा ऊबरा, गलि पूरे<sup>8</sup> के लागि ॥५०॥ पांनीं मांहीं परजली, भई<sup>१</sup> स्रपरबल स्रागि। बहती सलिता रहि गई, मच्छ रहे जल त्यागि ।। ५१।। कबीर दरिया<sup>१</sup> परजला, दाभे जल थल भोल। बस नांहों गोपाल सौं, बिनसै रतन श्रमोल ॥५२॥ ऊनइ<sup>१</sup> ग्राई बादरी, बरखन लगा ग्रंगार। ऊठि कबीरा घाह दै, दाऋत है संसार ॥५३॥ समुंदर लागी ग्रागि<sup>र</sup>, निदया जिल कोइला भई। देखि<sup>२</sup> कबीरा जागि, मंछी रूखां<sup>३</sup> चढ़ि गई ॥५४॥ जिहि सरि भारा काल्हि, सो सर मेरे मिन बसा। तिहिं सरि ग्रजहं मारि, सर बिनु सचु पाऊं नहीं ।। ११।।

नि॰ नाम (नागरी मृल)। दा३ बबीहा (राजस्थानी)। ६. दा० नि० कबीर, गुरा० कब रु, सासी० कबीर। सासी० १६-४२ भी तुलानीय है जिसका पाठ है : नैनन तौ कहि लाइया, रहट बहै निसु वास । पिष्हा ज्यौं पिव पिव रटै, पिया मिलन की ग्रास ।

<sup>[</sup>४९] दा० ३-२६, नि० ६-२३, सा० १९-४२, सासी० १६-४६, गुरा० १८-७६— १. दा० सहजड़ां (राज०), साबे० सजन जन। २. दा१ बिड़ा, सा० बड़रीया, साबे० बहाहि, सासी० बिडाय । २. सासी० लोचन । ४. सासी० तौ जानौ हित ब्राय, सा० तो जानौ हेतडीयां ।

<sup>[</sup>४०] दा० ४-७, नि० ७-९, सा० १९क-९, सासी० २७-४३, गुरा० २४-९—

१. सा० जल । २. नि० बी० कंवल । ३. दा० गुरा० लाई । ४. सा० परा, सासी० पूरी (उर्दू मृत )। सासी० में यह साखी २७-१० पर भी मिलती है जिसका पाठ है: जल दाका चीखल कला, बिरहा लागी थ्रागः। तिनका बपुरा ऊबरा, गल पूला कै लागः॥ [ यह पाठ सा॰ से श्राया हुआ ज्ञात होता है। 11

<sup>[</sup>४१] दा० ४-९, नि० ७-१८, सा० ९८-११, सासी० २७-१२, गुगा० २४-२३— १. गुरा० हुई, सासी० रुई ( नागरी मूल )। ३. नि० मीन।

<sup>[</sup>४२] दा० ४१-१, नि० ४६-१, सा० ९७-४, सासी० ७०-=, गुरा० ३७-१---· दा२ रिदिया ( उर्दू मूल ) ।

<sup>[</sup>४३] दा० ४१-२, नि० ४६-२, सा० ९७-६, सासी० २७-४०, गुरा० ३७-३--१. दा॰ कनमि। २. सा॰ सासी॰ बरसन।

<sup>[</sup>४४] दा० ४-१०, नि० ७-१४, सा० १९क-१२, सासी० २७-१३, गुगा० २४-२४— २. सा० सासी० ऊठि । 🛛 ३. सा० सासी० विरछा । सासी में दोहे के रूप में मिलती है, शेष सब में सोरठे के रूप में है। यह साखी सासी० २७-५-४. यह साखी केवल से भी तुलनीय है जिसका पाठ है : दव लागी दरियाव में, निदया कुइला होइ। मच्छी परवत चढ़ि गई, वूभै बिरला कोइ॥

<sup>[</sup>४४] दा० ३-१७, नि० ६-१७, सासी० १६-११०, म० ७-६-सामी॰ में यह साखी दोहे के रूप में मिलती है।

(३) सुमिरन भजन महिमां कौ अंग कबीर सूता क्या करै<sup>१</sup>, उठि किन रोवे दुक्ख<sup>२</sup>। जाका बासा गोर मैं<sup>३</sup>, सो क्यूं सोवे सुक्ख ॥१॥ कबीर सूता<sup>१</sup> क्या करै, जागि न जपै<sup>२</sup> मुरारि<sup>३</sup>। इक दिन सोवन होइगा $^9$ , लांबे गोड़ $^4$  पसारि ॥२॥ लूटि सकै तो  $^{9}$  लूटि लै $^{3}$ , रांम नांम $^{3}$  की  $^{9}$  लूटि । किरि पार्छे पछिताहुगे, प्रांन जाहिंगे<sup>६</sup> छूटि ॥३॥ केसौ कहि कहि कूकिग्रै<sup>१</sup>, नां सोइग्रै ग्रसरार<sup>२</sup>। राति दिवस कै कूकनें ३, कबहुंक १ लगे ४ पुकार ॥४॥ कबीर कठिनाई खरी<sup>१</sup>, सुमिरंता हरिनांउं<sup>२</sup>। सूरी ऊपरि खेलनां<sup>३</sup>, गिरै<sup>४</sup> त नांहीं ठांउं<sup>४</sup> ॥५॥ तूं तूं करता तूं भया , मुक्त मैं रही न हूं। वारी तेरे नांउं परि<sup>8</sup>, जित देखौं तित तूं<sup>४</sup> ॥६॥

<sup>[</sup>१] दा० २-१३, नि० १६-७४, सा० ११-३९, साबे० ७४-४, सामी० १३-७३, स० ६७-२२, गु० १२७---

१. गु० करहि । २. गु० जागु रोइ भै दुख । ३. नि० सा० घोर मैं ( उर्दू मृत्त ) ।

<sup>[</sup>२] दा० २-११, नि० १६-६४, सा० ११-३४, साबे० १९-७४ तथा ७४-१, सासी० १३-६९-१. साबे॰ (१) सोता ( उर्दू मूल ), साबे॰ (२) सोया ( उर्दू मूल )। २. सा॰ साबे॰ जागे जपी, सासी वागी जपो। रे. साबे व्यार (राघास्वामी प्रभाव)। १० दा व्एक दिनां मी सोवर्णा, दा३ एक दिन होइगा सोवर्णा, नि० एक दिहाड़े सोइवी (राज० मृल ), सा० सावे० सासी० एक दिना है सोवना। ४. दा० सासी० लंबे पांव, नि० लांबा पांव, सा० साबे० लंबे पैर।

<sup>[</sup>३] दा० २-२४, नि०४-९, सा०११-३१, सावे० ३३-४६, सासी०१३-६४, गु० ४१-१. गु० लूटना है त। २. दा० नि० लुटियी। ३, साबे० सतनाम (राषा० प्रभाव)। है। ४. दा० नि० यह तन। ६. दा१ दा२ जैहैं, दा३ जाइंगे, नि० जासी (राजस्थानी मृत्र)।

<sup>[</sup>४] दा० २-१६ (दार दार में यह साखी नहीं है ), सार ११-४४, साबे० ७४-९, सासी० १३-७९, गु० २२३---

१. गु० केसी केसी कृकिए, साबे० पिउ पिउ ( राघा० प्रभाव ) किंह किंह कृकिए। र. गु० असार, सावे॰ इसरार (उर्दू मूल )। ३. सा॰ कृकवे, सावे॰ सासं।॰ कृकते। ४. दा॰ सत कबहुक। ४. गु० सुनै ।

<sup>[</sup>४] दा॰ २-२०, नि॰ ३-२१, सा॰ ११-७४, सासी० १३-<sub>४</sub>२, गु० १०९— सा० कबीर चतुराई पड़ी ( उर्दू मूल ), गु० कबीर चतुराई ब्रिति घनी ।
 सा० कबीर चतुराई पड़ी ( उर्दू मूल ), गु० कबीर चतुराई ब्रिति घनी । माहि, सा॰ साबे॰ सासी॰ सुमिरत हरि को नाम। ३. दा० नि० सा० सासी० सूली ऊपरि नट बिचा (सा० सासी० विघा )। ४. नि० गिरूं। ४. गु० ठाहर नाहि।

<sup>[</sup>६] दा० २-९, नि० ३-११, सा० ११-६३, साबे० ३४-३७, सासी० १३-१३०, गु० २०४,

गुगा० ४२-५४— १. गु०हृत्र्याः २. सा० तुक्तमेः। ३. गु० रहाः, ४. नि० वास्या हरिका नांव परिः। गु० जब त्रापा पर का मिटि गइत्रा, दा० बारी फेरी बिल गई, गुरा० तुं करते तुं पाइस्राः ४. गु० जत देखउ तत दं, गुरा० अब तौ तूं ही तूं।

भगति भजन हरि नांउं हैं, दूजा दुक्ख ग्रपार। मनसा बाचा कर्मनां , कबीर सुमिरन सार ॥७॥ चिंता तौ हरि नांउं<sup>१</sup> की, ग्रौर न चिंतवै<sup>२</sup> दास । जो कछ चितवै रांम<sup>३</sup> बिनु, सोई काल की पास ॥८॥ जिहि<sup>१</sup> घटि प्रीति न प्रेम रस, फुनि<sup>२</sup> रसनां नींह रांम<sup>३</sup>। ते नर ग्राइ<sup>8</sup> संसार मैं, उपजि खए<sup>४</sup> बेकांम ॥६॥ पहिलै शबुरा कमाइ करि, बांधी बिख की पोट। कोटि करम फिल पलक मैं<sup>२</sup>, जब ग्राया हरि<sup>३</sup> की ग्रोट ॥१०॥ कोटि करम फिलर फलक मैं, जे रंचक ग्रावै नांउं जुग ग्रनेक जो पुंनि करै, नहीं<sup>२</sup> नांउं बिनु ठांउं ॥११॥ लंबा मारग दूरि घर, बिकट पंथ बहु मार। कहाँ संतौ क्यों पाइग्रै<sup>२</sup>, दुरलभ हरि<sup>३</sup> दीदार ॥१२॥ तत्त तिलक<sup>१</sup> तिहुं लोक मैं, रांम<sup>२</sup> नांम निज सार<sup>३</sup>। जन कबीर मस्तिक दिया<sup>8</sup>, सोभा श्रनंत<sup>र</sup> श्रपार ॥१३॥ कबीर सुमिरन सार है, ग्रौर सकल जंजाल। श्रादि श्रंत सब<sup>१</sup> सोधिया, दूजा देखोँ<sup>२</sup> काल<sup>३</sup> ॥१४॥

<sup>[9]</sup> दा० २-४ (दा३ में नहीं है), नि० २-३०, सा० ११-४, साबे० ३४-४२, भासी० १३-११९ तथा १३-१७४ (दो बार)—
१. नि० कबीर निज सुख नांव है, सा० सामी० (११९) निज सुख ब्रातमराम है, साबे० निज सुख सुमिरन नाम है (पुन० तुल० ब्रगली पंक्ति में 'सुमिरन मार')। २. नि० निहचै।

<sup>[</sup>न] दा० २-६, नि० ३-१८, सा० ११-४०, साबे० ३४-३२, सासी० १३-१२७, गुगा० १७-६— १. साबे० सामी० सतनाम (सांप्रदायिक प्रभाव)। २. दा१ गुगा० चिता। ३. साबे० सासी० नाम।

<sup>[</sup>९] दा॰ २-१७, नि॰ १६-११, सा॰ ३०-४२, साबे॰ १९-३३, सासी॰ १३-४६, गुगा॰ ३०-२७— १. सासी॰ जा। २. सासी॰ पुनि। ३. साबे॰ सासी॰ नाम (राधा॰ प्रभाव)। ४. साबे॰ सासी॰ पसु। ४. सा॰ साबे॰ खपे (नागरी मूल)।

<sup>[</sup>१०] दा० २-१९, नि० ३-१४, सा० ११-४४, सावे० १-१४, साकी० १-६५, गुगा० ९-१४— १. दा० गुगा० पहली। २. सा० सावे० साकी० कोटि करम पल में कटै (समानार्थीकरण)। ३. साबे० साकी० गुरु (सांप्रदायिक प्रभाव)।

<sup>[</sup>१९] दा० २-२०, नि० २-६६, सा० ११-५५, साबे० ३३-२७, सासी० ५७-१३, गुरा० ९-१५— १. दा० गुरा० पेसे । २. दा० नि० गुरा० संम ।

<sup>[</sup>१२] दा॰ २-२७, नि॰ ३-१९, सा॰ ११-७७, साबे॰ न्४-२०, साछी॰ १३-४३, गुरा॰ ४४-१— १. नि॰ कठिन। २. साबे॰ कह कबीर कस पाइए। ३. साबे॰ सासी॰ गुरु (सांमदायिक मूल)।

<sup>ृ ि</sup>श्ची दारु २-२ ( दारु में महीं है ), निरु २-४, सारु ४४-१, साबेरु ४८-१, सासीरु ७-२-१. निरु तत नांव । २. साबेरु सासीरु सत्तनाम ( सांप्रदायिक मूल ) । ३. निरु ततसार ।

नि० घरचा।
 स. सा० साबे० अमित, सासी० अगम, दा० अधिक।

<sup>[</sup>१४] दा॰ २-४, नि॰ ३-३१, सा॰ ११-४, साबे॰ ३४-४१, सासी॰ १३-१११—

१. सा- साबे॰ सासी॰मघि। २. नि॰ दीसै। ३. साबे॰ ख्याल।

पांच संगि<sup>१</sup> पिउ पिउ करें, छठा जो सुमिरे मंन ।
ग्राई सूति<sup>२</sup> कबीर की, पाया रांम<sup>३</sup> रतंन ॥१४॥
कबीर निरभें रांम<sup>4</sup> जिप, जब लिग दीवें बाति ।
तेल घटें बाती बुभें<sup>3</sup>, तब सोवेगा दिन राति ॥१६॥
कबीर सूता<sup>4</sup> क्या करें, काहे न<sup>2</sup> देखें जागि ।
जाके संग तें बीछुरा, ताहो के संगि लागि<sup>३</sup> ॥१७॥
कबीर सूता क्या करें, सूतां<sup>4</sup> होइ ग्रकाज ।
व्यक्षां का ग्रासन डिगा<sup>2</sup>, सुनत काल की गाज ॥१८॥
जिन<sup>4</sup> हरि<sup>2</sup> जैसा जांनियां, तिनकोंं तैसा लाभ ।
ग्रोसां<sup>3</sup> प्यास न भाजई<sup>9</sup>, जब लिग धंसे न ग्राभ ॥१६॥
रांम पियारा<sup>4</sup> छांड़ि करि, करें ग्रांन<sup>2</sup> का जाप ।
बेस्वा<sup>3</sup> केरा पूत ज्योंं, कहें कोंन सोंं<sup>9</sup> बाप ॥२०॥
जैसें माया मन रमें, यों जे<sup>4</sup> रांम<sup>2</sup> रमाइ ।
तौ तारा मंडल बेधि के<sup>3</sup>, सो ग्रमरापुर जाइ<sup>9</sup> ॥२१॥

<sup>[</sup>१४] दा० २-७, नि० ३-१३, सा० ११-=१, सावे० ३४-३६, सासी० १३-१२=— १. सावे० सखी। २. नि० सा० सावे० सासी० सुरति ( उर्दू मूल ? )। ३. सावे० नाम । [१६] दा० २-१०, नि० ४-११, सा० ११-३४, सावे० ३४-४९, सासी० १३-६=—

१. साबे॰ सासी॰ नाम । २, दा॰ नि॰ बुर्सा ( उर्दू मूल ) ।

<sup>[</sup>१७] दा० २-१२, नि० १६-५०, सा० ११-४१, साबे० १९-७३ तथा ७४-६ (दो बार), सासी० १३-७५— १. साबे० सोता, सोया ( उर्दू मूल ), । २. साबे० को नहीं । ३. नि० फिर ताहीं संग ।

<sup>[</sup>१=] दा० २-१४, नि० ४४-४४, सा० ११-३=, साब० १९-७४, सासी० १३-७२—

१. साबे० होते (उर्दू मूल)। २. दा० खिस्यो। साबे० में यह सार्खी अन्यत्र ७४-३ पर भी मिलती है जहाँ इसका पाठ है : कबीर सोया क्या करें, सोय होय अकाज। ब्रह्मा का आसन डिगा, सुनी काल को गाज॥

<sup>[</sup>१९] दा॰ २-११, नि॰ ४-४, सा॰ ११-१६, साबे॰ २७-३६, सासी॰ १८-६०— १. दा॰ नि॰ जिहि। २. साबे॰ सासी॰ गुरु (सांप्रदायिक प्रभाव)। ३. सा॰ सासी॰ श्रोसै। १. सा॰ साबे॰ सासी॰ भागसी (राज॰ मूल)। सासी॰ १४-१२९ भी तुलनाय है जिसका पाठ है: जिन जेता प्रभु पाइया, ताकु तेता लाम। श्रोसै प्यास न भागई, जब लग धसै न साम।

<sup>[</sup>२०] दा० २-२२, नि० १६-२७, सा० २९-२, साबं० =०-३, सासं।० २३-१६—
१. साबं० सासं।० सत्तनाम को (सांप्रदायिक प्रभाव)। २. सा० साबं० और। ३. सा० सावं० सासी० वेस्या। ३. सा० सावं० सासी० को। सावं० सासी० में यह साखी अन्यत्र भी मिलती है, तुल० सावं० २३-४३ तथा सासी० १३-११: नाम पियू का होहि कै, करैं आन का जाप। वेस्या केरा पूत ज्यों, कहैं कीन सो वाप॥ इस साम्य से दोनों का संकीण संबंध सिद्ध होता है।

<sup>[</sup>२१] दा॰ २-२४, नि॰ ४-८, ११-४६, साबे॰ ३३-४२ तथा ३४-४० ( दो बार ), सासी॰ १३-४७— १. सा॰ साबे॰ सासी॰ तैसे । २. साबे॰ नाम । ३. दा॰ छुंहि करि, नि॰ छेदि कै । ४. दा॰

लूटि सकै तौ लूटि लैं, रांम नांम भंडार।
काल कंठ कों गहैगां, रूंधे ससहुं दुवार।।२२॥
कबीर चित्त चमंकिया, दहुं दिसि लागी लाइ।
हिर सुमिरन हाथों घड़ा किया नहिं गौंन।
ग्रंथे कों ग्रंथा मिला , राह बताव कोंन।।२४॥
कबीर कहता जात है, सुनता है सब कोइ।
रांम कहें भला होइगा, नातर भला न होइ॥२४॥
कहै कबीर मैं कथि गया, कथि गए ब्रह्म महेस।
रांम नांम ततसार है, सब काह उपदेस॥२६॥

(४) साध महिमां कौ ग्रंग कबीर चंदन कै बिड़ै<sup>१</sup>, बेधे<sup>२</sup> ढाक पलास<sup>३</sup>। श्रापु सरीखे करि लिए, जे होते<sup>९</sup> उन पास<sup>४</sup>।।१॥

जहं कैसी तहां जाइ साबे० २४ ४० का पाठ है : जैसा माया मन रमे, तैसे नाम रमाय। तारा मंडल छांदि कै, जहां नाम तहं जाय॥

<sup>[</sup>२२] दा० २-२६, नि० ४४-९, सा० ११-३३, साबे० १९-११, सासी० १३-६७--

सासी० कहै कबीर तूं लूटि लै।
 साबे० सत्तामा (राषा० प्रभाव)।
 र. दा१ दा२ जव।
 साबे० पकरिहै।
 प्र. नि० सा० साबे० सासी० रोके।

<sup>[</sup>२३] दा० २-३२, नि० ३-२४, सा० ११-४९, साबे० ३४-४९, सासी० १३-११३—

२. दा२ दा३ दा४ चिता । २. सा० साबे० सासी० चंचल भया। ३. सावे० सासी० गुरु (सांप्रदायिक प्रभाव)। ४. हिर सुमिरश हाजर खड़ा (उर्दू मूल)। ४. नि० लेहु बुक्ताइ बुक्ताइ।

<sup>[</sup>२४] नि० २-९, सा० २-३, साबे० २-३, आसी० ३-४, बी० १४३— १. बी० जाना निंह, सासी० जानीता। २. नि० सा० साबे० बूभित। ३. नि० भूला कूं भूला। मिल्या। ४. नि० सा० सासी० पंथा।

<sup>[</sup>२४] दा० २-१, नि० ४-६, सा० ११-९८, साती० १३-१४७, गुरा० ८-१-

१. सा० सासी० कहता हूं कहि जात हूं। २. भा० सासी० सुमिरन सो।

<sup>[</sup>२६] दा० २-२, नि० ४-४, सा० १०-६५, सामी० १८-६८, गुगा० ८-२--

१. सामी० मैं कथि कहि कहि कहि गए। २. नि० सा० साक्षी० ब्रह्मा विस्तु महेस। ३. सासी० सत्तनाम ( सांप्रदायिक मृत्र )।

<sup>[</sup>१] दा० २५-७, नि० २७-५, सा० ४७-२० तथा ४७-२२, साबे० १६-२१, सासी० ९-७, गु० ११, बी० ४९, स० २४-२, गुरा० ७०-१६—

रे. दा३ कबीर चंदन को बिड़ी, सा० किबरा चंदन के विषे (नागरी मृत्त ) [ 'विडे' से ध्विनिसाम्य के कारण चिशे' और पुनः उससे अत्तर-साहश्य के कारण चा० में 'विषे' बना हुआ बात होता है।], सावे० कबोर चंदन के ढिंगे, सासी० कबीर चंदन संग से, गु० चंदन का विस्वा मता, बी० मत्त्यागिरि के बास में (कदाचित् बी० ४८ के अनुकरण पर जिसकी प्रथम पंक्ति हैं: मत्त्यागिरिकी बास में बिच्छ रहे सब गोय।)। रे. दा० गुगा० बेढ़शा (उर्टू मूल, गु०

साखी: साध महिमां

संत न छांड़े संतर्इ<sup>१</sup>, जी<sup>२</sup> कोटिक<sup>३</sup> मिर्लाह ग्रसंत ।
मलय<sup>8</sup> भुयंगम<sup>४</sup> बेढ़िग्री<sup>8</sup>, तऊ<sup>8</sup> सीतलता न तजंत ॥२॥
है गै बाहन<sup>2</sup> सघन घन, छत्र<sup>2</sup> धुजा फहराइ ।
ता<sup>३</sup> सुख तें<sup>8</sup> भिख्या भली, जी<sup>४</sup> हिर सुमिरत दिन जाइ<sup>8</sup> ॥३॥
पुर पट्टन सूबस बसै,<sup>8</sup> ग्रानंद ठांएं ठांइं<sup>2</sup>।
रांम सनेही<sup>३</sup> बाहिरा, ऊजड़ मेरै भाइं ॥४॥
मेरै संगी दोइ जनां<sup>2</sup>, एक<sup>2</sup> बैस्नों<sup>3</sup> एक<sup>2</sup> रांम।
वो है दाता मुकृति का,<sup>8</sup> वो सुमिरावै नांम<sup>4</sup> ॥४॥
जिहि<sup>8</sup> घरि साध न पूजिए<sup>2</sup>, हिर की सेवा नांहि<sup>3</sup>।
ते घर मरहट<sup>8</sup> सारिखे, भूत बसैं तिन मांहि<sup>4</sup> ॥६॥

[३] दा० २०-४, नि० ३२-३, सा० ६१-२३, साबे० ३३-३४, सासी० १३-६०, स० १२३-२, सुगा० ११२--

र. दां० नि० स० है गै गैवर (पुन०) सा० सामी० हयवर गयवर, सावे० हय गय औरौ। २. गु० लाख। ३. गु० हुआ। १. दां० नि० थैं। १. नि० जे, दां० सा० सावे० सासी० में 'जौ' या 'जे' नहीं है। ६. सावे० सासी० नाम भजत दिनु जाइ (साम्प्रदायिक प्रभाव)। गु० में इस साखी की पुनरावृत्ति, तुल० गु० १४०: ऊच भवन कनकामनी सिखरि घजा फहराइ। ताते भली मधूकरी संत संग गुन गाइ॥

[४] दा० २०-२, ति० २२-१, सा० ६१-२२, सासी० ६-६४, स० ७=-३, गु० १४— १. दा३ पाटण तो सुबस बसे, गु० कबीर हज जह तह फिरिझो। २. गु० कउतक ठाझो ठाइ। ३. गु० इक राम सनेही। गु० में यह साखी १४१ पर पुनः मिलती है, वहाँ इसका पाठ है: पाटन ते ऊजरु भला राम भगति जिह ठाइ। राम सनेही बाहरा जमपुरु मेरे भाइ॥

[५] दा० २८-४, ति० २७-४, ता० ५७-१३, सासी० ९-१६, ६-१७०, गु० १६४, गुरा० ६९-१७— १. गु० कवीर सेवा कउ दुह भले। २. दा३ के। ३. गु० संतु। ४. गु० रामु जुदाता मुकति को। ४. गु० संतु जपावै नाम। सासी० में यह साखी अन्यत्र भी आती है, तुल० सासी० ६-१७९: कवीर सेवा दोउ भली, एक संत इक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावै नाम॥ (यह पाठ गु० से लिया हुआ झात होता है।)

[६] दार्० २०-२, नि० २२-२, सार्० ६१-२०, सार्सा० ६-६२, गु० १९२, म० =४-२— १. गु० सासी० जा। २. गु० सेवीब्राहि, सार्० सासी० सेवहीं। ३. सासी० पारबक्क पति नांहि। ३. गु० सार्थ सासी० मरघट। ४. नि० ता मांहि, सासी० ता ठांहिं॥

वेढ़ियों (उर्नृ यूल), दारे नि० सा० सार्वे० वेढ़ा। रि. दा० नि० गुगा० य्राकपलास, म० देक पलास ['ढाक' यौर पलास' यचिप समानार्थी हैं किन्तु उनका प्रयोग यहाँ मुहाबरे के रूप में हुआ है, यतः पुनरुक्ति नहीं होगी। ] ४. सा० सासी० ठहरा। ४. गु० खोइ भी चंदन हों इ. रहे बमे जु चंदनु पासु, बी० वेना कबहुं न वेधिया, रहे जुगों जुग पास। सा० ४०-२२ का पाठ है: मलया गिरि की बास में, वेथे ढाक पलास। बास न कबहूं वेधिया, रहे जुगों जुग पास॥ (यह पाठ बीजक से प्रभावित ज्ञात होता है।)

<sup>[</sup>२] दा० नि० २९-२, सा० ४९-४, साबे० ४७-४७, सामी० ६-१२४, स० ७-१, गु० १७४, गुगा० ७२-१७—

१. साबे० सासी० संतता। २. सा० साबे० धामी० में यह शब्द नहीं है। ३. दा० ३ कोटि एक। ४. दा० नि० स० गुरा० चंदनु, गु० मलिब्रागरु ( उर्द मृल )। ४. दा० नि० स० सुबंगा, सा० भुवंदि, साबे० सासी० भुवंगमा। ६. नि० सा० साबे० सामी० बेघिया ( उर्द मृल )। ७. सा० साबे० सासी० गुरा० में यह शब्द नहीं है।

वावै वाभन होतु है, निरवावै रहैं निसंक ।
जे जनरे निरवावै रहैं, ते गर्ने इंद्र की रंक ॥७॥
कबीर भया है केतकी, भंवर भए सब दास ।
जहं जहंर भगित कबीर की, तहं तहं तहं राम निवास ॥६॥
कबीर कुल सोई भला, जिहि कुल उपजै दासरे ।
जिहि कुल दास न ऊपजै, सो कुलि ढाक पलासरे ॥६॥
है गै बाहन सघन घनरे, छत्रपती की नारि ।
तासु पटंतररे नां तुलैं, हरिजन की पनिहारि ॥१०॥
वयों त्रिपनारी निदिए, वयों पनिहारी की मांन ।
वार मांग संवारे पीव की ते, वा नित उठि सुमिरे रांम ॥११॥
में रे श्रवूभी बूक्तिया , पूरी परी बलाइ ॥१२॥
सुपनें हू वरराइ के, जिहि मुख निकसै रांम ।
ताके पग की पांनहीं, मेरे तन की चांम ॥१३॥

<sup>[</sup>७] दा० २७-९, नि० २१-१४, सा० २१-१२, सासी० २८-१८, गु० १६९, गुगा० १०६-१६— १. दा० नि० सासी० में रहे' शब्द नहीं है। २. दा० नि० जे नर। ३. गु० सो, नि० सा० सूं।

<sup>[</sup>न] दा० २०-११, नि० २२-१०, सा० ६१-२०, सासी० ११-२०, गु० १४१, गुगा० ६०-२६— १. नि० हरि जी भया है केतकी, गु० कबीर कसतूरी भया (कस्तूरी से भँवरों का संबंध किव समय से सिद्ध नहीं होता)। २. गु० जिउ जिउ। २. नि० भगित निरमली। ४. गु० तिउ तिउ। ४. दा४ भगित (पुन०), सा० सासी० सुकति।

<sup>ि</sup> दा० २०- , नि० २२- ४, सा० ६१- २- , साबे० ४७-७९, सासी० ११-१-, गु० १११— १. दा० नि० कबीर कुल तौ सो मला। २. गु० जिहि कुल हिर को दासु। ३. सा० साबे० सासी० ब्राक पलास।

<sup>[</sup>१०] २०-४, नि० २२-२३, सा० ६१-२४, साबे० ४०-=१, सासी० ६-६४, गु० १४९— १. दा० नि० है गै गैबर (पुन०)। २. साबे० सुघर घर (नागरी मूल)। ३. सा० साबे० सासी० पटतरै। ४. गु० पुजै।

<sup>[</sup>११] दा० २०-६, नि० २२-२४, सा० ६१-२४, सासी० ६-६६, गुगा० १६०— १. गु० हिर चेरी। २. गु० ब्रोहु। ३. गु० बिलै कउ। ४. गु० ब्रोहु सिमरै (उर्दू मूल) हिर नाम। [१२] दा० २९-६, नि० २१-४, सा० ६०-७, सासी० १६-९४, गु० १-१—

रे. दा॰ जिन्य कुछ जांग्या नहीं, सा॰ सासी॰ कबीर जिन कछु जानिया। २. सा॰ सासी॰ सुख निद्री बिहाय। ३. दा३ मैं र अवूक्षी वूक्षड़ी, नि॰ मुक्तै अवूक्षी वूक्षड़ी, सा॰ मेरे (उर्दू मूल) अवूक्षी वृक्षिया, सासी॰ मेरे अब सी (?) वृक्षिया, गु॰ हमहुं जु वूक्षा वूक्षना। १. नि॰ जांगों भारी पड़ी बलाइ, सा॰ सासी॰ पड़ी पड़ी बिलखाय। कबीर की यह साखी अन्यत्र शेख फरीद के नाम से भी मिलती है, तुल॰ गुगा॰ ६४-१६: फरीदा जिनि कछु वृक्षिया, तिन सुख रेनि बिहाइ। मैं ज अवूक्षी वृक्षिया, चप्परि भई बलाइ॥

<sup>[</sup>१३] नि॰ ३२-१२, सा॰ ११-६०, साबे॰ ३३-३१, सासी॰ १३-४८, गु॰ ६३— १. सा॰ सासी॰ सपने में। २. गु॰ नि॰ वरहाइ। ३. नि॰ जे रे कहैंगे रांम, सा॰ साबे॰ सासी॰ घोसे निकरै राम (साबे॰ सासी॰ नाम—सांप्रदाधिक प्रभाव)। ४. साबे॰ वाके पग की पैंतरी,

कबीर चला जाइ था<sup>4</sup>, ग्रागें मिला<sup>2</sup> खुदाइ ।
मीरां मुक्तसौं यौं कहा<sup>3</sup>, तुक्तें कीन्हिं फुरमाई गाइ ॥१४॥
रांम नांम जिन चीन्हिया<sup>4</sup>, कीनां पंजर तासु<sup>2</sup> ।
नैंन<sup>3</sup> न ग्रावें नींदरी<sup>9</sup>, ग्रंग न जांमें मासु<sup>4</sup> ॥१४॥
रांम<sup>4</sup> वियोगी विकल<sup>2</sup> तन, इन्ह दुखवौ मित कोइ<sup>3</sup> ।
छूवत ही मिर जाइंगे, तालाबेली होइं<sup>9</sup> ॥१६॥<sup>4</sup>
जांनि<sup>4</sup> बूक्ति जड़ होइ रहें, बल तिज निरवल होइ ।
कहें कबीर तेहि संत का<sup>2</sup>, पला न पकड़ें कोइ<sup>3</sup> ॥१७॥
लालन की<sup>4</sup> ग्रोबरी नहीं, हंसन की नींह पांति<sup>3</sup> ।
सिंहन के लेंहड़ा नहीं, साधु न चलें जमाति ॥१८॥<sup>4</sup>
कबीर संगित साधु की, कदे<sup>4</sup> न निरफल होइ<sup>2</sup> ।
चंदन होसी (होई?) बावनां<sup>3</sup>, नींब न कहसी (कहई?) कोइं<sup>9</sup> ॥१६॥

नि॰ ताका तन की पाहनीं ( उर्दू मूल )।

<sup>[</sup>१४] दा० रे९२१, सा० ९०-३४, सासो० ७३-३०, गु० १९७—

१. गु० हज कावे हुउ जाङ्था। २. सा० सासी० मिले। ३. गु० साई मुक्त सिउ लिर परित्रा, सा॰ सासी० मीरां मुक्तसों कव कही। ४. सा० सासी० कह।

<sup>[</sup>१४] दा० २९-४, नि० ६-६६, सा० ६०-४, साबे० १४-४३, बी० ४४ गुगा० ७२-२१—
१. दा० नि० सा० गुगा० कबीर हिर का भावता (पुन० तुल० दा० २९-३ नि० ६-६९ सा० ६०-४ साबे० ७-२२, सासी० ११-४ तथा गुगा० ७२-२० की प्रथम पंक्ति जिस का पाठ है : कबीर हिर (साबे० सासी० गुरु) का भावता दूरिह ते दांसंत।)। २. नि० भीगो पिजर सांस। ३. दा० नि० गुगा० रेंशि (हिन्दी मूल)। ४. दा० नि० गुगा० नींद्डी (राज० प्रभाव)। ४. दा० नि० गुगा० नींद्डी (राज० प्रभाव)।

<sup>[</sup>१६] दां २९-९, नि० ३१-९, सा० ६०-१०, साबे ०१६-२४, सासी ०१६-९६, बी० ९५— १. साबे० नाम (राघा० प्रभाव)। २. नि० सीन। ३. दा० नि० सा० सासी० ताहि न चीन्हैं कोइ। ४. दा० नि० सासी० तंबोली का पांन ज्यू, दिन दिन पीला होइ। ४. साबे० में यह सासी १६-४४ पर भी त्रांती है जिसका पाठ है: नाम बियोगी विकल तन, ताहि न चीन्हें कोइ। तंबोली का पान ज्यू, दिन दिन पीला होइ। यह पाठ दा० नि० सा० सासं० के पाठ से मिलता है।

<sup>[</sup>१७] नि० १२-२, सा० २४-० साबे० ४४-०, बी० १६०— १. सा० साबे० जानि, बी० समिक्तः। २. नि० सा० साबे० ता दास कूं। ३. नि० सा० राबे० गींज न सकै कोइ।

<sup>[</sup>१८] बी० १७२, सा० ४९-३, साबे० ७४-१३, सासी० ६-१३८—

बी० हीरों की।
 साबे० सासी० निहं वेरियां।
 बी० सिंहों के।
 सा० साबे० सासी० में इस साखी के प्रथम तथा नृतीय चरण परस्पर स्थानांतरित।

<sup>[</sup>१९] दा० २६-१, नि० २७-१, सा० ४७-६, साबे० १६-७, सासी० ९-४, स० २६-१, गुगा० ७६-१४—१. साबे० कघी (राज० मूल), सासी० कमी। २. स.० जाय। ३. साबे० सासी० बासना। ४. सा० काय (केवल तुकार्य)।

कबीर सोई दिन भला, जा दिन संत मिलाहि ।

ग्रंक भरे भरि भेटिए, पाप सरीरड जाहि ।। ।।

जेता मीठा बोलनां , तेता साधु न जांनि ।

पहिले थाह दिखाइ करि, ऊंडै देसी (देई ?) ग्रांनि ।। २१।।

कबीर संगति साधु की, नित प्रति की नै जाई ।

दुरमित दूर बहावसी (ई), देसी (देई ?) सुमित बताइ ।। २२।।

सथुरा जाउ भावै द्वारिका, भावै जाउ जगनाथ ।

साधु संगति हरि भगति बिनु, कञ्चन ग्रावै हाथ ।। २३।।

निरवैरी निहकांमता, साई सेती नेह ।

बिखया सौ न्यारा रहै, संतिनि का ग्रंग एह ।। २४।।

खोद खाद धरती सहै, काट कूट बनराइ ।

कुटिल बचन साधू सहै, दूजै सहा न जाइ ।। २५।।

कबीर हरि का भावता , दूर्राह तें दोसंत ।

तन खीनां मन उनमुनां , जिस कठडा पितंत ।। २६।।

<sup>[</sup>२०] दा२८-३, नि० २७-३, सा० ६१-१२ तथा ४७-१४, साबे० ४७-७४, सासी० ६-३, स० ३०-४५ गुरा० ६९-३३—

सार्सा० साधु।
 सावे० सासी० मिलाय।
 दा० सरीरं, सावे० सासी० गुण्ण० सरीरं।
 सावे० सार्सा० जाय।
 सावे० सार्सा० जाय।
 सावे० सार्सा० जाय।
 सावे० सार्सा० जाय।
 सावे० सार्सा० सामिक स्वाचित्र सार्वा का प्राप्त के सार्वा का प्राप्त का प्राप्त के सार्वा का प्राप्त के सार्वा का प्राप्त के सार्व का जाइ।

<sup>[</sup>२१] दा॰ २५-३, नि॰ २६-२, सा॰ ४९-१, साबे॰ ४०-२, सासी॰ ७-१६, स॰ २-१ तथा ७७-१— १. सार्सा॰ बोलवा। २. सार्सा॰ ब्रोहै।

<sup>[</sup>२२] दा० २=-२, ति० २७-२, सा० ४७-१, सावे० १६-२, सासी० ९-१ गुगा०, ७०-१३— १. दा१ दा२ गुगा० वेगि करीजै जाइ, दा३ कीजै नित प्रति जाइ। २. दा० नि० गुगा० गाँवादसा।

<sup>[</sup>२४] दा० २९-१, ति० २९-१, सा० ४९-१, सावे० ४७-६, सासी० ६-१०७, गुगा० ११८-३८—

१. साबे॰ सासी॰ साधन। २. नि॰ गुरा॰ सासी॰ मत, साबे॰ मति ( उदू मूल )।

<sup>[</sup>२४] दा० ३९-२, नि० ४१-१, साबे० ६२-२, सासी० १९-३३, गुण० १४२-३— १. दा० नि० गुगा० खूंदन तौ। २. दा० नि० गुगा० बाढ़ सहै बनराइ। ३. दा० नि० गुण० इसबद तौ। ४. दा० गुगा० हरिजन। ४. साबे० सासी० और से (समानार्थी करगा)। ६. नि० ज्यं दरिया बंद समाइ।

<sup>[</sup>२६] दो० २९-३, नि० ८-६९, सा० ६०-४, साबे० ५-२२, सासी० ११-४, गुगा० ७२-२०—
१. साबे० सासी० गुरु के भावते। २. नि० दूरां सूं। ३. सा० साबे० सासी० छीनां।
१. साबे० सासी० अनमना। ४. सा० साबे० सासी० जगतें रूठि। सासी० में यह साखी
६-२०१ पर भी मिलती है जिसका पाठ है: सतगुरु केरा भावता, दूर्राह ते दीसंत । तन छीना मन
उनमना, भूठा रूठ फिरंत॥

जांन भगत का नित मरन, ग्रनजांनें का राज। सर श्रपसर<sup>६</sup> समभै नहीं, पेट भरन सौं काज ॥२७॥ जांनि बूभि सांची तजै, करै भूठ सौं नेहु। ताकी संगति रांम जी<sup>4</sup>, सुपिनैं हू जिन<sup>२</sup> देहु ॥२८॥ कबीर खाई कोट की, पांनीं पिवै न कोइ। जाइ परे<sup>१</sup> जब गंग में, तौ सब गंगोदिक होइ ॥२६॥ बिखे<sup>र</sup> पियारी प्रीति सौं, तब हरि<sup>२</sup> ग्रंतरि नांहिं<sup>३</sup>। जब म्रंतिर हरि जी<sup>8</sup> बसै, तब बिखिया सौं चित्र नाहि ॥३०॥ ऊजल देखि न धीजिए, बग ज्यौं माड़ै ध्यांन । धोरै<sup>१</sup> बैठि चपेटही<sup>२</sup>, यौं ले बूड़ै ग्यांन ॥३१॥ कबीर<sup>१</sup> लहरि समंद की, केती ऋवें जाहिं<sup>२</sup>। बिलहारी ता दास की, उलिट समावै माहि ।।३२।। पंच बलिधया फिरिकड़ी<sup>९</sup>, ऊजिंड ऊजिंड जाइ। बिलहारी वा दास की, पकड़ि ज राखे ठाइंर ॥३३॥ भगत हजारी कापड़ा, तामैं मल न समाइ। साकत काली कामरी, भावै तहां बिछाइ ॥३४॥ सब घटि मेरा सांइयां, सूनी सेज न कोइ। भाग तिनहं का हे सखीर, जिहि घटि परगट होइ ॥३४॥

<sup>[</sup>२७] दा० २९-७, नि० ३१-६, सा० ६०-=, सावे० १२-२२, सासी० १२-३०, गुगा० ६०-१४— १. सा० सावे० सासी० श्रीसर।

<sup>[</sup>२न] दा० २न-९, नि० २६-९, सा० ५६-१३, साबे० १४-१, सासी० ९-४८, गुगा०६४-२— १. साबे० हे प्रभू । २. नि० सा० साबे० सासी० मति ।

<sup>[</sup>२९] दा० २---, नि० २८-१०, सा० ४८-३४, सावे० १६-२२, सासी० ९-२१, गुगा० ७८-१९— १. दा२ दा२ सा० सावे० सासी० मिलै।

<sup>[</sup>३०] दा० २९-१२, मि० २१-३८, साबे० ४४-१२, साबे० ६१-४, सासी० ७९-१०, सुका० ११०-३९— १. दा० जिद विखे, गुरा० जब विषे । २. साबे० सासी० सतगुरः। ३. साबे० तब लिग गुरुमुख नाहि । ४. साबे० सासी० सतगुरः। ४. सा० साबे० सासी० रुचि ।

<sup>[</sup>३१] दा० २७-२, नि० २८-२, सा० ५८-२, सावे० ५८-३, सासी० ७-१३--

१. साबे० धूरे, सासी० धीरे (हिन्दी मूल)। २. दा० चपेटसी (राज० मूल), नि० चपेटिले।

<sup>[</sup>३२] दा० २८-११, नि० १७-३४, सा० ३१-७८, साबे० ७१-१४, सासो० २९-१४-१. दा० केती। २. दा० कत ऊपजै कत जाह। ३. दा० उत्तरी मोहि समाइ।

१. दा० कती। २. दा० कत ऊपज कत जाहे । २. दा० उत्तरा माहि समाहे । [३३] दा२ दा३ २४-१४, नि० ३१-३, सा० ६८-३, साबे० ७-२१, सासी० ११-७—

१. नि॰ पांच बलद एक फिरकड़ी, सा॰ साबे॰ सासी॰ कबीर पांची बलिया। २. दा२दा३ बबिक अड़ावै ठाइ, सा॰ साबे॰ सासी॰ पकड़ि जुरासै वाहि।

<sup>[</sup>३४] दा० २८-१३, नि० २९-३, सा० ४९-३, साबे० ४७-६१, सासी० ६-६७-

१. दार भगति ( उर्दू मूल ), नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ साधु।

<sup>[</sup>३४] दा० २९-१=, नि० ३१-११, सा० ६८-१४, साबे० ४-२७, ४८-५ (दो बार), सासी० ३९-२-

१. दार भाग दा (पंजाबी मृत ) हे सखी, सा० साबे० सासी० बिलहारी वा घट की।

कबीर खालिक जागिया, श्रौर न जागै कोइ<sup>१</sup>।
कै जागै बिखई बिख भरा<sup>२</sup>, कै दास बंदगी होइ<sup>३</sup>।।३६।।
चंदन की कुटकी भली, नां बबूर लखरांव<sup>१</sup>।
साधुन की<sup>२</sup> छपरी<sup>३</sup> भली, नां साकत कौ बड़गांव<sup>9</sup>।।३७।।<sup>४</sup>
कबीर धिन सो सुंदरी<sup>4</sup>, जिन जाया बैसनौं<sup>२</sup> पूत।
रांम<sup>३</sup> सुमिरि निरमें भया<sup>9</sup>, सब जग<sup>४</sup> गया श्रऊत।।३८।।
साकत बांह्मन मित<sup>१</sup> मिलै, बैसनौं मिलै चंडाल<sup>२</sup>।
ग्रंकमाल दै भेटिए<sup>३</sup>, मांनौं मिले गोपाल<sup>9</sup>।।३६।।
कांम<sup>4</sup> मिलावै रांम<sup>2</sup> कौं, जौ कोइ जांनें राखि।
कबीर बिचारा क्या करै<sup>३</sup>, सुखदेउ बोले साखि।।४०।।
कांमिनि ग्रंग ग्ररत<sup>4</sup> भए, रत भए हिर नांइं।<sup>२</sup>
साखी गोरखनाथ ज्यों<sup>३</sup>, श्रमर<sup>9</sup> भए किल मांहि।।४१।।

<sup>[</sup>३६] दा॰ २९-२०, नि॰ ३१-१२, सा॰ ६०-१६, सावे॰ ७-२६, ७६-१३ (दो बार), सासो॰ ११-२—१. नि॰ कवीर सब जग लोटिया, जागत नांहीं कोइ। - २. दा३ नि॰ कं जाग्यो विखहर विख भरवा, ा॰ सावे॰ सासा॰ कं जागे विखया भरा। ३. सा॰ सावे॰ सासी॰ जोय।

<sup>[</sup>३०] दा० २०-१, नि० २२-२१, सा० ६१-२१, साबे० ४८-२०, सासी० २-३२—
१. दा१ दा२ नां बबूल झंबरांब, नि० नां बबूल बनराइ, सा० सासी० नां बाबुल बनराव। २. दा० थं बानी की। ३. सा० साबे० सासी० भुगरी। ४. दा३ नि० सा० सासी० नां साकुट की गांव। ५. सा० तथा सासा० में दोना पंक्तियाँ परस्पर स्थानांतरित। साबे० ६१-३५ पर यह साखी पुनः मिलती है, जहाँ इसका पाठ है: चंदन की चुटकी मली, कहा बबूल बनराव। साधुन की छुपरी मली, बुरो असाधु को गांव॥ तुल० नि० २२-२२: साधन की छुपरी मली, नां साखित का गांव। उंचा मिदर किस काम का, जहां नहीं हरि नांव। इस संबंध में गु० सलोक १४ भी तुलनीय है, जिसका पाठ है: संतन की भुगिन्ना मली मठि कुसती गांव। श्रागि लगी तिह घउनलहर जह नाही हरि का नाव।

<sup>[</sup>६=] दा० ६०-०, ६२-४; सा० ६१-२७, साबे०, ४७--४, सासी० ६--४— १. नि० सा० साबे० सासी० धनि सो माता सुंदरी। २. साबे० सासी० साधू। ३. साबे० सासी० नाम। ४. नि० वै भगति करै मगवंत की। ४. दा३ सा० साबे० सासी० ग्रौर सव।

<sup>[</sup>३९] दा० २०-३, नि॰ २२-१६, सा० ९६-३, साबे० ४७-३२, सासी० ४-३४ तथा ६-१२४---१. दा३ जिनि । २. दा३ चिंडाल ( उर्दू मूल )। ३. सा० साबे० सासी० ब्रंग ( उर्दू मूल ) भरे भरि मेटिए। ४. नि० सा० साबे० सासी० दयाल । सासी० ६-१२ का पाठ है : साकट ब्राह्मन मृति मिले, साधु मिली चंडाल। जाहि मिले सुख ऊपजै, मानो मिले द्याल॥

<sup>[</sup>४०] दा० २९-२१, नि० २१-४२, सा० ४४-३, सासी० ७९-३, सा० ११४-१, गुरा० ११२-४०— १. सा० सासा० सील । २. सासा० नाम ( सांप्रदायिक प्रभाव )। ३. सा० सासी० कहै कबीर मैं क्या कहें।

<sup>[</sup>४१] दा० २९-१२, सा० ४४-४, सासी० ७९-४, स० ११६-२, गुगा० १११-३९---१. दा१ सा० सासी० गुगा० विरकत । २. सा० सासी० सीलहि राखि विरक्त भए, हरि के मारग जाहि । ३. दा४ ते नर गोरखनाथ ज्यौं । ४. दा२ दा४ दा४ दा४ सिद्ध ।

स्वारथ कौ सब कोइ सगा<sup>2</sup>, जग सगला ही जांनि ।<sup>२</sup> बिन स्वारथ<sup>३</sup> ग्रादर करें, सो हरि की प्रीति पिछांनि<sup>2</sup> ॥४२॥ कबीर बन बन मैं फिरा<sup>2</sup>, कारन ग्रपनें रांम । रांम सरीखे जन मिले, तिन सारे सब कांम ॥४३॥

(प्र) गुर सिख हेरा की अंग

श्रैसा कोई नां मिलै, श्रूपनां घर देइ जराइ।

पांचउ लिरिके पटिक के, श्र रहे रांम लीव लाइ।।१॥

श्रैसा कोई नां मिलै, जासौं रिहिए लागि।

सब जग जरता देखिया , श्रूपनीं श्रूपनीं श्रागि।।२॥२

श्रैसा कोई नां मिलै, हंमकौं दे उपदेस।

भौसागर में बूड़ते, कर गिह काढ़े केस।।३॥

ऐसा कोई नां मिला, समकै सैंन सुजांन।

ढोल बजंता नां सुनैं, सुरित बिहूंनां कांन।।४॥

श्रीसा कोई नां मिलै, हंमकौं लेइ पिछांनि ।।४॥

श्रूपनां करि किरपा करें, ले उतरें मैदांन।।४॥

<sup>[</sup>४२] दा० २९-१४, नि० ३१- सा० १६-२, सासी० २४-१, स० ७८-२, गुगा० ८८-४— १. नि० सगे स्वार्थी सब मिले। २. सा० सासी० सारा हो जग जान। ३. नि० ब्रादर। ४. सा० सासी० सो नर चतुर सुजान।

<sup>[</sup>४३] सा० ६१- १८, साबे० १६-३३, सासी० ६-१७, गुरा० ४६-१०-

सा० सावे० सासी० परवत परवत मैं फिरा ( पुन० तुल० प्रस्तुत पुस्तक की साखी २-२४ यथा : परवति परवित मैं फिरा, नेंन गंवायौ रोइ।

<sup>[</sup>१] दा० ४२-४, नि० ४८-४, सा० ४-४, साबे० ६-३, सासी० ४-२, गु० = ३, स० ३२-९—
१. गु० कवीर ग्रेसा को नही। २. गु० मंद्र। ३. दा० पंचू। ४. गु० मारि के, नि० पकड़ि
करि। ४. साबे० सासी० नाम। ६. गु० लिउ। गु० में इससे मिलती-जुलती एक साखी
ग्रन्यत्र भी मिलती है जिसका पाठ है: ग्रेसा कोई न जनिमग्रो ग्रपने घर लावे ग्रागि। पांचउ
लिका जारिके रहे राम लिव लागि॥

<sup>[</sup>२] दा॰ ४२-४, नि॰ ४८-१, सा॰ ४-३, साबे॰ ६-२, सासी॰ ३-४१, स॰ ३२-१०, बी॰ ३२२-१. बी॰ ई जग जरते देखिया, दा३ सब जुग ( उर्दू मूल ) दीसै दाभता। । २. बी॰ में इस साखी की दोनों पंक्तियाँ परस्पर स्थानांतरित।

<sup>[</sup>३] दा० ४३-१, नि० ४८-२, सा० ४-१, साबे० ६-१, सासी० ४-**१, स०** ३२-४---

१. दा३ जार्कृ । २. सासी० हुवते ।

<sup>[</sup>४] दार ४२-३, नि० ४८-३, सा० ४-३, साबे० ६-४, सासी० ४-४—

१. साबे॰ ढोल बाजता, नि॰ ढोलां बागां

<sup>[</sup>४] दा० ४२-२, नि० ४८-४ सा० ४-१०, सावे० ६-६, सासी० ६-६, स० ३२-४--

१. सासी॰ समके सैन सुजान ( पुन॰ तुल॰ सासी॰ ४-४ में भी : श्रैसा कोई ना मिला, समके सैन सुजान )। २. नि॰ श्रपनां किर कै पाकरै ( उर्दू मूल ? )। ३. दा१ दा२ नि॰ लै उतारै, दा३ लै उतरों, साबे॰ सासी॰ ले उतार।

ग्रैसा कोई नां मिलै, रांम भगति शका मीत। तन मन सौंपे मिरिग ज्यौं, सुनें बधिक र का गीत ॥६॥ श्रैसा कोई नां मिलै, सब बिधि देइ<sup>१</sup> बताइ। सुन्ति मंडल में पुरिख एक $^{3}$ , ताहि $^{8}$  रहे लो लाइ ॥७॥ हंम देखत जग जात है, जग देखत हंम जाहि। ग्रैसा कोई नां भिलै, पकड़ि छुड़ावै बांहि ॥६॥ सारा सूरा बहु मिलें, घाइल मिले न कोइ। घाइल कों<sup>१</sup> घाइल मिलै, तौ रांम भगति<sup>२</sup> दिढ़ होइ ॥६॥ प्रेमीं ढूंढ़त मैं फिरूं, प्रेमीं मिलै न कोइ। प्रेमीं सौं प्रेमीं मिलै, तौ सब बिख ग्रं**चित होइ<sup>र</sup> ॥१०॥** तीन सनेही बहु मिलें, चौथै मिले न कोइ। सर्वीह पियारे रांम के, बैठे परबसि होइ ॥११॥ सरपींह दूध पियाइए, दूधै<sup>१</sup> बिव होइ जाइ। ग्रैसा कोई नां मिलै, सौं सरपैं बिख खाइ<sup>२</sup> ॥१२॥ हंम घर जारा ग्रापनां, लिए मुराड़ा हाथि<sup>र</sup> । ग्रब घर जालों तास का<sup>२</sup>, जो चलै हमारै साथि ॥१३॥

<sup>[</sup>६] दा० ४२-३, नि० ४८-३, सा० ४-११, सावे० १-६७, सासी० १-४२, स० ३२-२— १.सा० राम भजन, सावे० सासी० सत्तनाम (सांप्रदायिक प्रभाव)। २.दा२ विधक (उदू मूल )।

<sup>[</sup>७] दा० ४२-७, नि० ४०-२, सा० ४-१४, सावे० ६-२, सासी० ४-४, स० ३२-०-३. नि॰ सा॰ साबं॰ सासीं० है। ४. नि॰ तहां. साबे॰ १. दा३ देउ । २. साबे० कवन । जाहि। ४. सा० सावे० रटूं। सासी० रहूं।

<sup>[&</sup>lt;del>=</del>] दा० ४२-२, नि० ४<sup>ट-१</sup>०, सा० ६-१४, साबे० ६-३, सासी० ६-१२, स० ३२-३--

<sup>[</sup>९] ४२-११, नि० ४८-११, सा० ५-१८, साबे० ६-११, सासी० ६-१६ स० ३२-१२—

२, साबे० गुरु भक्ती । १. दा० ही।

<sup>[</sup>१०] दा० ४३-१२, नि० ४ं--१२, सा० ४-१९, साबे० ६-१२, सासी० ६-१८, स० ३२-१३— १. साबे॰ गुरु भक्ती दृढ़ होय, सा॰ सासी॰ विख में अमृत होइ। साबे॰ तथा सासी॰ में यह साली दो-दो बार मिलती है जिससे दोनों में संकीर्ण-संबंध ज्ञात होता है--तुल॰ साबे० १४-३३ तथा सासी० १६-२२: प्रेमी ढूंढ़त में फिलं, प्रेमी मिले न कीय । प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ती हढ़ होय ॥ तुल ० सार्व ० १४-३३ तथा सासी ० १४-२२ : प्रेमी टूंड़त में फिरूं, प्रेमी मिलै न कोय। प्रेमी से प्रेमी मिलै, विष से अमृत होय॥

<sup>[</sup>११] दा० ४२-१, नि० ४८-९. सा० ४-१६, सार्सा० ६-१४, स० ३२-११-

<sup>[</sup>१२] दा० ५४-९, नि० ४८-१४, सा० ५-२१, साबे० ६-१४, सासी० ४-१३-

नि॰ सो तो, सा॰ साबे॰ सासी॰ सोई।
 सा॰ साबे॰ सासी॰ ग्रापे ही विष खाइ।

<sup>[</sup>१३] दा० ४२-१२, नि० ५-१२, सा० ४-२, साबे० ६-४, सासी० ६-११ तथा ४२-४२-१. सावे॰ मासी॰ लूका लीन्हा हाथ। २. नि॰ ग्रीरां का भी जालिसी , राज॰ ), सावे॰ सासी॰

(६) दीनता बीनती की अंग कबीर कृता रांम का, मुितया मेरा नाउं। गले रांम की जेवरी रे, जित वें खेंचे वितर जाउं।।१।। मेरा मुक्त में किछु नहीं, जो किछु है सो तेरा वितर है किए नहीं, जो किछु है सो तेरा वितर है क्या लागे मेरा शारा। निगुसावां बिह जाइगा, जाक थांघी रे नांहीं कोइ। वितर गरीबी बंदगी है, करतां होइ सु होइ।।३।। कबीर सब जग दूदिया, बुरा न मिलिया कोइ। कबिरा सब काहू बुरा रे, कबीर है बुरा न होइ।।४।। करता केरे बहुत गुन, ग्रोगुन कोई नांहि। जो दिल खोजों न्नापनीं रे, तो सब ग्रोगुन मुक्त माहि।।४।। जद का माई जनमिया, कहरे न पाया सुख। डारी डारी में किरों, पातें पातें हुख।।६।। ग्रोसर बीता ग्रलप तन, पीव रहा परदेस। कलंक उतारों सांइयां, भांनों भरम ग्रंदेस।।७।।

वाहू का घर फ़्रंक टूं। तुल० सासी० ४२-४२ : में मेरा घर जालिया, लिया पलीता हाथ। जो घर जारी द्यापना, चली हमारै साध॥

<sup>[</sup>१] दा० ११-१४, नि० १४-२६, सा० ६-१८, साबे० ७-१२, सासी० १०-७, गु० ७४—
१. साबे० सेवक कुत्ता गुरू का, सा० सासी० सेवक कुत्ता राम का [यह पाठ-परिवर्तन सांप्रदायिक मनोवृत्ति के कारण किया हुआ ज्ञात होता है, क्योंकि कवीर को राम का कुत्ता वनाना सांप्रदायिक मर्यादा के विरुद्ध है।]। २. गु० गले हमारे जेवरी, सा० साबे० सासी० होरी लागी प्रेम की। ३. गु० जह। ४. गु० खिचे। ४. गु० तह।

<sup>[</sup>२] दा० ११-३, सा० ६-२०, साबे० ४-५ तथा ३६-२४, सासी० ८४-४, गुरा० २०-३—१. गुरा० महि । २. सा० साबे० सासी० तीर, साबे० तुज्का । ३. साबे० सासी० सींपते । ४. सा० साबे० लागैगा मोर, सासी० लागत है मोर, साबे० (२) लागत है मुज्का ।

<sup>[</sup>३] दा॰ ४१-११, नि॰ ५१-१५, गु॰ ५१, गुगा॰ ३३-३--१. गु॰ कबीर निगुसाएं बहि गए। २. दा४ यंभी। ३. नि॰ दास। ४. गु॰ ऋापुनी

<sup>[</sup>४] दार २९-१०, नि० ४४-०, सा० ७२-१९, साबे० ६४-११, सासी० =२-१२, सं० १२७-१— १. दारे नि० बुरा बुरा सब कोइ कहैं, सा० साबे० सासी० बुरा जो दैखन मैं चला। २. दारे कबीर देख्या आपकूं, सा० साबे० सासी० जो दिल खोजी आपना (पुन० तुल० अगली साखी का तृतीय चरण) २. नि० सा० साबे० सासी० सुक्त सा।

<sup>े [</sup>४] दार्श्य ६२-३, निर्श्य है, सार्श्य १८४-१४, सोबीर्श्य १५, सासीर्थ ३२-१४, गुगार्थ ३४-३— १. सार्थ साबेर सासीर सोही। १२, सार्थ साबेर सासीर आपना।

<sup>[</sup>६] दा॰ २८-२१, नि० ४०-२०, सा॰ १०-२१, साबे॰ ८४-२१, सासी॰ ८४-२१, गुगा॰ १९-११— १. सा॰ साबे॰ सासी॰ जब। २. सा॰ सासी॰ कितै। ३. दा॰ पातौं पातौं, सा॰ साबे॰ सासी॰ पात पात में। इस साखी से सासी॰ ७०-१ तुलनीय हैं: जा दिन ते जिब जनमिया, कबहुं न पाया सख। डालै डालै में फिरा पातै पातै दख॥

<sup>ि [</sup>७] दा० ४६-४, नि० ६१-७, सा० १०४-२०, साबे० ३६-१३, सासी० =४-१०, गुगा० ३४-२१-२. दा० गुगा० केसवा, नि० सा० रांम जी।

क० म ० फा०--- ११

ज्यों मेरा मन तुज्भ सौं<sup>2</sup>, यों जो तेरा<sup>2</sup> होइ। तो ग्रहरिन ताता लोह ज्यों<sup>3</sup>, संधि न लखई कोइ।।।।। नां<sup>2</sup> परतीति न प्रेम रस, नां इस<sup>2</sup> तन मैं ढंग।<sup>3</sup> क्या जांनों<sup>3</sup> उस पीव सौं, कैसै<sup>3</sup> रहसी रंग।।६।। कबीर भूल बिगड़िया<sup>2</sup>, तूं नां किर मेला चित्त<sup>3</sup>। साहिब गरवा लोड़िए<sup>3</sup>, नकर बिगाड़े नित्त<sup>3</sup>।।१०।। दीन गरीबी दीन कौं, दूंदर कौं ग्रभिमांन। दुंदर दिल बिख सौं भरी<sup>4</sup>, दीन गरीबी रांम<sup>2</sup>।।११।। कबीर बिचारा कर बीनती<sup>4</sup>, भौसागर कै तांई । बंदे ऊपरि जोर होत है<sup>3</sup>, जम कौ बरिज गुसांई ।।१२।।

(७) पिउ पहिचानिबे की अंग कस्तूरी कुंडलि बसै, म्निग $^3$  ढूंढ़ै बन मांहि। ग्रैसै घटि घटि रांम है, $^2$  दुनिया देखे $^2$  नांहि॥१॥

<sup>[-]</sup> दा० ४६-१, नि० ६१-१०, सा० -२-१०, साबे० १६-२१ तथा ३६-१९ (दोबार), सासी० १४-३६ तथा २२-३-(दोबार) गुगा० १९-४१ तथा ३४-१० (दोबार)—
१. नि० कबीर मेरा मन तुक्त सूं, साबे० सासी० मेरा मन जो तोहि सों। २. नि० यूंतेरा सुिक्त सूं। ३. दा० गुगा० ताता लोहा थीं मिलै। यह साखी साबे० सासी० तथा गुगा० में दो-दो बार खाती है जिससे तीनों में संकोर्ग-संबंध झात होता है।

<sup>[</sup>९] दा० ११-१६, नि० ६१-१४, सा० १०६-२२, साबे० ३६-२२, मुंसा० १९-६४— १. दा० मन। २. दा३ को। ३. गुसा० ना मुक्त रूप न रंग है, ना मुक्त एकौ ढंग। ४. नि० सा० जानूं। ४. नि० साबे० क्यूं करि, गुसा० क्यूं ही।

<sup>[</sup>१०] दा० ४६-२, ति० ६६-२, सा० १०४-११, सासी० २३-३२, गुँगा० २४-१— १. नि० वर्षे बहुत बिगाड़िया। २. नि. सा० सासी० करि करि मेला चित्त। ३. सा० नफिर भी ऐसा चाहिए, सासी० नफर तो दीन ग्रंथीन है। ४. सा० सासी० साहिब राखे हित।

<sup>[</sup>११] दा० ४१-२२, नि० २९-२, सा० २९-४, सासी० = १-३, गुगा० २१-४— १. नि॰ दुंदर दोजिंग जाइगा, गुण० दुंदर दिल दोजिंग महीं, सा० सासी० दुंदर ती विष सो मरा। २. सा० सासी० जान।

<sup>[</sup>१२] दा॰ ४६-४, नि॰ ६१-४, सा॰ १०४-३, सासी॰ ३२-३९, गुरा॰ ३४-२-- १. नि॰ कर्बार करि न बीनती, सा॰ सासी॰ कवीर करत है बीनती। २. साथ सासी॰ बंदै जोरा होत है।

<sup>[</sup>१] दा॰ ४३-१, नि॰ ४९-२, सा॰ १०३-१, साबे॰ ४०-१, सासी॰ ४१-१२, स॰ ४०-३, सुसा॰ १३६--१. दा२ किसत्री (उर्दू मूल)। २. साखी॰ नामी। ३. नि॰ मृष। सा॰ श्रेसे घट घट ब्रह्म है, साबे॰ सासी॰ ऐसे घट में पीव है (सांप्रदायिक प्रभाव)। ४. सा॰ सासी॰ जानै।

ज्यौं र्नेनिन में<sup>र</sup> पूतरी, त्यौं खालिक घट माहि। मूरिख लोग न जांनहीं, बाहरि ढूंढ़न जाहि ॥२॥ संपुट माहि समाइया, सो साहिब नहि होइ। सकल मांड मैं रिम रहा, साहिब कहिए सोइर ।।३।। कबीर साथी सोइ किया, दुख सुख जाहि न कोइ। हिलमिल के संगि खेलिहू<sup>र</sup>, कदे<sup>र</sup> विछोह न होइ ॥४॥ भोरै भूली खसम कै, बहुत किया विभिचार । सतगुर ग्रांनि बताइया, पूरबला भरतार ॥५॥ सो सांई' तन मैं बसै, मरम<sup>्</sup> न जांनें तास<sup>३</sup> कस्तूरी का मिरिग<sup>8</sup> ज्यौं, किरि किरि ढूंढ़े<sup>थ</sup> घास ॥६॥ जाकै मुंह माथा नहीं, नांहीं रूप कुरूप<sup>१</sup>। पुहुप बास तें पातरा, ग्रेमा तत्त ग्रन्प ॥७॥ ऐसी अदबुद<sup>१</sup> मति कथौ, अदबुद राखि लुकाइ<sup>२</sup>। बैद कुरांनों गिम नहीं है, कहें न कोइ पतियाइ ॥५॥ भारी कहं तौ बह डरूं, हरुवा<sup>९</sup> कहं तौ भूठ<sup>२</sup>। मैं क्या जांनुं रांम कौं<sup>२</sup>, नैंनां कबहं<sup>8</sup> न दीठ<sup>४</sup> ॥६॥

<sup>ि</sup>र] दा॰ ४२-९, ति॰ ४९-२, सा॰ १०४-४, साबे॰ ४०-९, सासी॰ ४१-४, स॰ ४०-२, गुगा॰१ ३६-२७— ९. दा॰ नैनह में, नि॰ नैनं में।

<sup>[</sup>३] दा॰ २६-१, नि॰ २६-१, सा॰ ६८-२०, साबे॰ २९-२, सासी॰ ४४-२, गुग्ग॰ ४०-२— १. दा॰ नि॰ गुग्ग॰ संपटि ( उर्दू मूल )। २. सा॰ साबे॰ साधी॰ मेरा साहिब सोय।

<sup>[</sup>४] दा० ४९-१, नि० ४-३७, सा० १०७-१, साबे० ८४-४, सासी० ४४-२, गुरा० १७९-१—

दा॰ नि॰ हिलमिल है करि खेलिस्यूं। २. सासी॰ कबहुं, साबे॰ कथी (राज॰)।

<sup>[</sup>४] दा० ३६-३, नि० १४-२३, सा० २७-२६, साबे० ९-२९, सासी० २२-४१-

सा० साबे० सासी० कवहुं न किया विचार।
 दा१ दा२ गुरू, दा३ सरू (उर्दू मूल), नि० सही।

<sup>[</sup>६] दा० ४२-३, नि० ४९-४, सा० १०२-२, साबे० ४०-२, सासी० ४१-१४— १. सा० सासी० साहिव । ्र. दा० अम्यो, नि० भरम । ्र. साबे० तेरा साई तुज्क में ज्यों पुहुपन

रै. सा॰ सासी॰ साहिव। २. दा॰ अन्यो, नि॰ भरम। ३. साव॰ तरा साह तुज्क में ज्या पुहुपन में वास। १. दा॰ मृग, नि॰ मृघ। ५. दा॰ सूंचै। सा॰ तथा सासी॰ में यह साखी अन्यत्र भी आती है जहाँ इसका पाठ सावे॰ से मिलता है, तुल॰ सा॰ १०३-३ तथा सासी॰ ४१-१९ : तैरा साह तुज्क में, ज्यों पुहुपन में वास। कस्तूरी का मिरग ज्यों, फिरि फिरि ढूंढ़ै घास॥

<sup>[</sup>७] दा० २६-३, नि० २६-३, सा० ६८-२२, साबे० ुँ२९-१०, सासी० ४४-१०— १. साबे० सासी० श्ररूप ।

<sup>् [</sup>न] दा० न-३, नि०१३-३, सा०२४-३, साबे०४६-३, सासी०३--१२--१. नि० उदबुद् ( उर्दू मूल ), सासी० झद्दभुत । २. साबे०सासी०कथो तो घरो छिपाय । ३. सा०साबे० सासी० वेद कुराना ना लिखा ।

<sup>[</sup>९] दा० =-१, नि० १२-१, सा० २४-१, साबे० ४४-१, सासी० २६-१०— १. साबे० सासी० हलका। २. सासी० फीठ (केवल तुकार्य)। २. साबे० पीव को (साम्प्रदायिक प्रभाव)। ४. सा० साबे० कछू। ४. नि० मैं तौ जांशों रांम कूं, नैनां अंतरि दीठ।

दीठा है तौ कस कहूं, रै कहें र न कोइ पितन्नाइ। हिए जैसा तैसा रहै रे, तूं हरिख हरिख गुन गाइ । १०॥ रहै निराला मांड तें, सकल मांड तिहि मांहि। कबीर सेवै तासकों रे, दूजा सेवै नांहि॥११॥ तिन कै न्रोल्हे रांम है, परबत मेरे भाइं। सतगुर मिलि परचे भया, तब पाया घट मांहि॥१२॥ नां कछ किया न करींहगे, नां करनें जोग सरीर । जो कछ किया सु हिर किया रे, भया कबीर कबीर ।।१॥

(५) संम्रथाई की अंग सात समुंद की <sup>4</sup> मिस<sup>२</sup> करीं, लेखिन सब बनराइ<sup>३</sup>। घरती सब कागद करीं<sup>3</sup>, तऊ<sup>४</sup> हिर गुन<sup>६</sup> लिखा<sup>3</sup> न जाइ।।२।। कबीर करनीं क्या करें, जी रांम न करें सहाइ<sup>२</sup>। जिहिं जिहिं<sup>3</sup> डारी पग घरों, सोई नइ नइ जाइ<sup>3</sup>।।३।।

कीयां कछू न होत है, ग्रनकीयां सब होइ। जौ कीएं ही होत है $^{3}$ , तौ करता ग्रौरै कोइ॥४॥

<sup>[</sup>१०] दा० --२, नि० ११-२, सा० २४-२, साबे० ४४-२, सासी० ३-११, गु० १२२—
१. गु० कवीर देखि के किह कहुउ। २. दा० नि० कहां (राज० मूल), सा० सासी० कहूं।
३. सा० सासी०तो १ ४. साबे०साई। ४. गु०उही (उर्दू मूल)। ६. गु० रहउ हरिख गुन गाइ।
[११] दा० २६-२, नि० ३६-२, सा० ६--१९, सासी० ४४-२७, गुगा० ४०-३—
१. नि० ता राम कृ।

<sup>[</sup>१२] दा० ४२-७, नि० ४९-१४, सा० १०३-१०, सासी० ४१-१८, गुगा० १३६-३४— र. सा० सासी० तिल के त्रोटे।

<sup>[</sup>१] दा॰ २८-१, नि॰ ४०-३, सा॰ ७२-५, साबे॰ २८-४, सासी॰ २२-४, गुगा॰ ६६—
१. गु॰ ना हम किया न करिहेगे न किर सकै सरीर। २. गु. किया जानउ किछु हिर किया, साबे॰ सासी॰ जो कुछ किया साहिब किया (राधास्वामी तथा कवीरपंथी प्रभाव) २. नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ तार्ते भया कवीर।

<sup>[</sup>२] दा॰ २८-४, नि॰ १८-५, सा॰ ७२-२१, साबे॰ १-१४, सासी॰ १-४४, सु॰ ८१. सु॰ तसुंदिहि। २. सु॰ मसु (उर्दू मूल)। ३. सु॰ कलम करडं बनराइ। १. सु॰ वसुधा कागद् जड करडं। १. सा॰ साबे॰ साभी॰ सु॰ में तक शब्द नहीं है, केवल दा॰ नि॰ में है। ६. सु॰ हिर जसु, साबे॰ साभी॰ सु॰ सुन (राधा॰ प्रभाव)। ७. सु॰ लिखसु। सा॰ साबे॰ तथा सासी॰ में इस साखी के प्रथम तथा दृतीय चरमा परस्पर स्थानांतरित।

<sup>[</sup>३] दा० २८-१०, नि० ४८-१९, सा० ४२-५, साब० २८-१७, सासी० ४२-२, तथा ७०-१०, मु० ९७--१. नि० सासी० (७८-१०) करनि विचारी क्या करै, गु० कारनु बपुरा किञ्चा करै। २. साब० सासी० (४२-२) जो गुरु नहीं सहाय, सासी० (७८-१०) हिर निह होय सहाय। ३. नि० ज्यां ज्यां। ४. सा० साब० सासी० (७८-१०) निम निम, सासी० (४२-२) निव निव, गु० सुरि सुरि।

<sup>[</sup>४] दा॰ र--२, नि॰ ४०-५, सा॰ ७२-१६, साबे॰ २८-६, सासो॰ २२-७— १. सा॰ साबे॰ सासी॰ कीया जो कछु होत तो।

श्रवरन कों क्या बरनिए, मोपै बरनि<sup>१</sup> न जाइ।
श्रवरन बरने बाहिरा<sup>२</sup>, किर किर थका उपाइ<sup>३</sup> ॥५॥
हेरत हेरत हे सखी<sup>१</sup>, रहा कबीर हिराइ<sup>२</sup>।
बूंद समांनीं समुंद में, सो कत हेरी जाइ ॥६॥
हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराइ।
समुंद समांनां बूंद में, सो कत हेरा जाइ ॥७॥
जिसहिं न कोई<sup>१</sup> तिसहिं तूं, जिस तूं तिस सब कोइ<sup>२</sup>।
दिरगह तेरी सांइयां, मेटि न सक्कै कोइ<sup>३</sup> ॥८॥
भौसागर<sup>१</sup> जल बिख भरा<sup>२</sup>, मन नहिं बांधें धीर।
सबल<sup>३</sup> सनेही हिर मिला<sup>३</sup>, तब उतरा पारि कबीर ॥६॥
सांई मेरा बांनिया, सहजि करे ब्योपार।
बिन डांड़ी बिन पालरै, तोलै सब संसार ॥१०॥
सांई<sup>१</sup> सौं सब होत है, बंदे सौं<sup>२</sup> कछु नांहिं।
राई तें परवत करे, परवत राई मांहि<sup>३</sup> ॥११॥

<sup>[</sup>४] दा॰ ३८-६, नि॰ ४०-१, सा॰ ७२-२२, साबे॰ ३८-१०, सासी॰ ८४-१९— १. दा॰ लख्या । २. सा॰ बाहरी ( उर्दू मूल ) । ३. दा॰ नि॰ अपना बाना बाहिया, कहि कि थाके माइ।

<sup>[</sup>६] दां० ७-३, नि० १२-१, सा० ५-३०, साबे० ६-२५, तथा =४-२३, सासी० ४-२९-१. सा० साबे० सासी० हेरिया । २. साबे० ( =४-२३ ) हेरत गया हिराय ।

<sup>[</sup>७] दा० ७-४, नि० १२-२, सा० ४-३९, सावे० ६-२६ तथा ८४-३३, सासी० ४-३०-

<sup>[</sup>९] दा० ४०-९, नि० ४८-९, सा० १०२-=, साबे० १-११७, ८६-४० (दो बार), सासी० ४३-२७— र. दा० भी समद। २. नि० भीसागर सूभर भरवा। ३. साबे० (८१-४०) सबद (उर्दू मूल)। १. साबे० (१-१७) गुर, (८१-४०) पिउ (राषास्वामी प्रभाव)।

<sup>[</sup>१०] दा० २८--२, नि० ४०-२४, सा० ७२-२०, साबे० २८-१२, सासी० २२-१२—
यांकिक संग्रह (ना० प्र० स०) की २४६-४४ संख्यक पोथी में यह साखी लालदास के नाम से
मिलती है, वहाँ इसका पाठ है: लाल जी साहिव मेरा वानिया, सहज किया बोहार। विन हंडी
बिन पालड़ें, तोले इह संसार ॥२१॥ किन्तु प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह कबीर की
प्रामाणिक साखियों में आती है। ज्ञात होता है कि कबीर से अत्यिक प्रमावित होने के कारण
लालदास ने उनकी कुछ साखियाँ अपने नाम से ग्रहण कर लीं अथवा संभवतः किसी
प्रतिलिपिकार ने अम से इन्हें लालदास की रचनाओं में सम्मिलित कर लिया हो, क्योंकि
उक्त पोथी में लालदास के नाम से ऐसी अनेक साखियाँ मिलती हैं जो वास्तव में
कबीर की हैं।

<sup>[</sup>११] दा० २८-१२, नि० ४०-२, सा० ७२-१, सावे० २८-१, सासी० २२-१— १. दा० सा० सावे० सासी० साहिव। २. सा० सावे० सासी० से। ३. सावे० नांइ।

सांई में तुम्म बाहिरा, कौड़ी हू न लहाउं ।
जो सिर ऊपरि तुम धनीं है, तौ लाखों मोल कराउं ।
एक खड़ा ही नां लहै, एक खड़ा विललाइ।
समरथ मेरा सांइयां , सूतां देइ जगाइ।।१३।।
कबीर पूछे रांम सौं, सकल भवन पति राइ।
सबही करि अलगा रहै, सो बिधि देहु बताइ ।।१४।।
कबीर जांचन जाइया, आगें मिला अजंच।
लै चाला घरि आपनें, भारी पाया संच ।।१४।।
आदि मध्य अरु अंत लों , अबिहड़ सदा अभंग।
कबीर उस करतार का, सेवग तजें न संग ।१६।।
कबीर सिरजनहार बिन, मेरा हितू न कोइ।
गुन औगुन बिहड़े नहीं, स्वारथ बंधी लोइ।।१७।।

(६) परचा कौ अंग जब मैं था तब हिर $^{\circ}$  नहीं, ब्रब हिर $^{\circ}$  है मैं नांहि । सब ब्रंधियारा मिटि गया, जब दीपक देखा मांहि $^{\circ}$  ॥१॥ $^{\circ}$ 

<sup>[</sup>१२] नि० ४०-२६, सा० ७१-४, साबै० ६८-१२, सासी० ६१-१२, गुरा० ४१-६२— १. साबै० साई तुक्त से । २. गुरा० बाहरी (राज० नागरी मृत) । २. साबै० कौड़ी नाहिं विकाय, सासी० कौड़ी हू नहिं पाउँ । ६. गुरा० खड़ा । ४. साबै० महंगे मोल कराय, सासी० महंगे मोल विकाउं ।

<sup>[</sup>१३] दा० २८-४, नि० ४८-७, सा० ७२-१३, सासी० ३२-२४, स० ४६-३—१. दा० और । २. सा० सासी० ऊमा । ३. दा० साईं मेरा सुलखनां ।

<sup>[</sup>१४] दा० ४७-१, नि० ४६-१, सा० ८०-१, सासी० ३९-६, स० ४६-१-

१. सा० सासो० न्यारा। २. दा० सो बिधि हमर्हि बताइ, सा० सासी० सोई देहु बताय।

<sup>्</sup>रिश्री दा० ४०-१२, नि० ४८-१२, सा० १०२-१२, सासी० ४२-३१, गुंगा० ११४-२३-

१. नि॰ सा॰ सासी॰ आप सरीखा करि लिया। २. नि॰ घरि मस्तग परि हाथ।

<sup>[</sup>१६] दा० ४९-३, नि०, सा० १०७-२, सासो० ४४-३, गुगा० १७९-३०— १. सा० सासी० त्रादि त्रांत त्रुरु मध्य लीं । २. सा० सासी० कभी न छाड़े संग ।

१. सा० सासी० त्रादि त्रांत ऋह मध्य लीं। २. सा० सासी० कभी न कुांड़े संग [१७] दा० ४९-२, सा० ७२-४, सासी० ४४-४, गुगा० १७९-=—

१. सा॰ सासी॰ बूड़ै ( उर्दू मूल ), गुगा॰ बिसरै। २. सा॰ सासी॰ बंघा ( नागरी मूल )।

<sup>[</sup>१] दा० ४-१४, नि० ट-२४, सा० २०-३४, साबे० १४-१०, सासी० १६-१०१, स० १२६-२, गुगा० ४२-४४—

१. सा० गुग्ग० गुरु। २. सा० कबीर नगरी एक में, दो राजा न समाहि, साबे० प्रेम गली श्रिति सांकरी, तामें दो न समाहि। २. सासी० में यह साखी दो श्रन्य स्थलों पर भी मिलती है, तुल० सासी० १८-४०: जब मैं था तब गुरु नहीं, श्रव गुरु हैं मैं नाहि। कबीर नगरी एक में, दो राजा न समाहि॥ तथा सासी० १४-२९: जब मैं था तब गुरु नहीं, श्रव गुरु है मैं नाहि। प्रेम गली श्रित सांकरी, तामें दो न समाहि॥ पहली साखी सा० से तथा दूसरी साबे० से ली हुई ज्ञात होती है।

पारत्रह्म के तेज का<sup>4</sup>, कैसा है उनमांन<sup>2</sup>।
कहिबे की<sup>3</sup> सोभा नहीं, देखें ही<sup>9</sup> परवांन ।।२।।
भली भई जो <sup>4</sup>भें परा<sup>2</sup>, गई दसा सब भूलि।
पाला गलि<sup>9</sup> पांनीं भया, दुरि मिलिया उस कूलि<sup>7</sup> ।।३।।
जा कारिन में जाइथा<sup>4</sup>, सोई पाया ठौर<sup>2</sup>।
सोई किरि ग्रापन भया, जासों कहता<sup>9</sup> ग्रीर ।।४।।
ग्रमम ग्रगोचर गिन नहीं, जहां जगमगे<sup>8</sup> जोति।
तहां<sup>2</sup> कबीरा बंदगी<sup>3</sup>, जहां<sup>9</sup> पाप पुन्नि निंह छोति।।४।।
पंखिं उड़ानीं गगन कौं, पिंड रहा परदेस।
पांनीं पीया चंचु बिनु<sup>2</sup>, भूलि गया यहु<sup>3</sup> देस।।६।।
पंजरि प्रेम प्रकासिया, जागी<sup>8</sup> जोति<sup>2</sup> ग्रनंत।
संसे खूटा<sup>3</sup> सुख भया<sup>9</sup>, मिला पियारा कत।।७।।
मन लागा उनमन्न सौं, गगन पहूंचा<sup>8</sup> जाइ।
चांद बिहूनां चांदिनां, तहां ग्रलख निरंजन राइ<sup>2</sup>।।६।।

<sup>ि</sup> दा० ४-३, मि० ॰-२, सा० १९-७४ तथा २०-३, साबे० ४२-२४, स(सी० १४-४० तथा १६-=४, गु० १२१, गुरा० ४२-३१—

१. गु० चरन कंवल की मउज को। २. गु० कहु कैसा उनमान। ३. सा० किहवे री (राज०), साव० सासी० केहिबे की। १. दा० नि० गुगा० देख्या ही, सा० साव० सासी० देखे ही, सा० १९-७४ तथा सासी० १६--४ में इस साखी का पाठ है: अविनासो की सेज का, कैसा है उनमान। किहवे को सोभा नहीं, देखे ही परमान॥ उक्त दोनों प्रतियों में एक ही प्रकार की पुनरावृत्ति मिलने से दोनों में प्रकेष सिद्ध होता है।

<sup>[</sup>३] दा० ४-१८, नि० --१६, सा० २०-२०, सान्ने० १६-२७, साम्नो० ६६-२, गु० १७७— १. गु० भउ। २. नि० सा० मिट्या, सासी० पड़ी। ३. गु० साथ सासा० दिसा उर्दृ मृत्त )। १. गु० श्रोरा गरि। ४. गु० जाइ मिलिश्रो ढलि कृति, सासी० दुलि मिलिया उस कृता।

<sup>[</sup>४] दा० ४-२७, नि० --२६, सा० २०-३४, साबे० ४३-४७, सासो० १८-३७, गु० =७—
१. गु० कवीर जाकउ खोजते। २. सा० साबे० सासी० सा तो पाया ठौर। ३. गु० सोई फिरि
के तूं भड़श्रा। ४. दारे कहिता (उर्दू मृल्)।

<sup>[</sup>४] दा० ४-३, नि० ६-३, सा० २०-४, साबे० ४६-४४, सासी० १६-१९, स० ४०-१.— १. सा० सासी० किलमिली (उर्दूम्ल), साबे० किलमिलै (उर्दूम्ल)। २. दा२ जहां। ३. सासी० रिम रहा।

<sup>[</sup>६] ता० ४-२०, नि० ४२-१०, सा० २०-२३, सावे० ४२-४२, सासी० २७-१४, सा० ४८-४-१. सा० सावे० सासी० पंछी। २. नि० चंच भरि, सा० सावे० सासी० चींच बिन। ३. सा० सावे० सासी० वहः ४. दा२ तहां।

<sup>[</sup>७] दा० ४-१३, नि० ---, सा० २०-१२, साबे० ४२-१४, सासी० ४६-२३, गुग्ग० ४२-३— १. दा० नि० गुग्ग० जाग्या । २ दा० नि० गुग्ग० जोग । ३. साबे० सासी० छूटा । ४. सा० साबे० सासी० भय मिटा ।

<sup>[=]</sup> दा० ४-१४, नि० ८-१२, सा० २०-१७, साबे० ४१-१७, सासी० १६-२६, गुगा० ४२-१७— १. दाइ पुंता (राज० मूल)। २. तुल० गोरखवानी, सबदी १७१-२: चंद बिहुंगां चांदिगाः

पांनीं ही तें हिम भया, हिम ही गया बिलाइ।
जो कुछ था सोई भया, अब कछ कहा न जाइ।।६।।
सुरति समांनीं निरित में, अजपा मांहैं जाप।
लेख समांनीं जिरति में, यों आपा मांहैं आप।।१०।।
सनु पाया सुख अपना, दिल दिरया भरपूरि ।
सकल पाप सहजें गए, जब सांई मिला हजूरि।।११।।
कबीर देखा इक अगम, मिहमां कही न जाइ।
तेज पुंज पारस धनीं, नैंनिन रहा समाइ।।१२।।
नींव बिहूंनां देहुरा, देह बिहूंनां देव।
कबीर तहां बिलंबिया, कर अलख की सेव।।१३।।
देवल मांहीं देहुरी, तिल जेता बिस्तार।
मांहैं पांती मांहिं जल, मांहैं पूजनहार।।१४।।
कबीर तेज अनंत का, मांनीं अगी सूरिज सेनि।
पति संगि जागी सुंदरी, कौतिग दीठा तेनिर।।१४।।

तहां देख्या श्री गोरखराइ॥

<sup>[</sup>९] दा० ४-१७, नि० द-१९, सा० २०-१९, सावे० ४२-४०, सासी० १४-२द— २. नि० कबीर जो था सो भया।

<sup>[</sup>१०] दा० ४-२३, नि० ? सा० २०-२६, साबे० ४२-१९, सासी० १६-३०, गुगा० ४२-२४— १. सा० साबे० सासी० माहीं।

<sup>[</sup>११] दा० ४-२६, नि॰ द-२०, सा० २०-२८, साबे॰ ४२-५३, साँसी० २-१५ तथा १६-३३, गुगा॰ ४२-२४—

र साबे॰ सुचि। र सा॰ साबे॰ सासी॰ ऊपजा। र दा॰ दा२ अरु दिल दिरया पूरि। ८ साबे॰ साहिब, सासी॰ सतगुरु। सासी॰ १६-३३ का पाठ है: सुचि पाया सुख ऊपजा, दिल दिर्या भरपूरि। सकल पाप सहजै गया, साहिब मिले हजूर ॥ (यह पाठ साबे॰ के समान है)।

<sup>[</sup>१२] वा० ४-२८, नि० ८-२७, सा० २०-२७, साबे० ४२-२७, ४२-४८, साँसी० १६-४१ गुरा ४२-३४—

१. दा० नि० सासी० अंग ( नागरी मृल )। २. सा० साबे० परसा।

१२ दां० ४-४१, निवं --४६, साव २०-३९, साबे० ४२-२१, सासीव १६-३६, गुगाव ४२-११— १. निव अलख पुरुष की।

<sup>[</sup>१४] दा० ४-४२, नि० ८-४२, सा० ३०-४०, साबे० १४-३७, सासी० १९८-७, गुण० ४३-१२—

१. दा० गुरा० जेहै (राज० मूल )। २. गुरा० सा० सासी० फूल।

<sup>[</sup>१४] दा० ४-१, नि० ८-१, सा० २०-२, साबे० ४३-४३, सासी० १४-४०-

कबीर मन मधुकर भया, करै िनरंतर बास ।
कंवल ज फूला निरं बिनु, निरखे कोइ निज दास ॥१६॥
ग्रंतरि कंवल प्रकासिया , ब्रह्म बास तहां होइ ।
मन भंवरा जहं लुबिधया, जांनेगा जन कोइ ॥१७॥
साइर नांहों सीप नींह , स्वाति बूंद भी नांहि ।
कबीर मोती नीप में, सुन्नि सिखर गढ़ मांहि ॥१८॥
घट मैं ग्रौघट पाइया , ग्रौघट मांहें घाट ।
कहै कबीर परचा भया, गुरू दिखाई बाट ॥१६॥
सूर समानां चांद मैं, दुहूं किया घर एक ।
मन का चेता तब भया, कछु पूरबला लेख ॥२०॥
हद्द छांड़ि बेहद गया, सुन्नि किया ग्रस्थांन ।
सुनिजन महल न पावहीं, तहां किया बिसराम ॥२१॥
देखों करम कबीर का, कछु पूरबला लेख ।
जाका महल न सुनि लहें, सो दोसत किया ग्रलेख ॥२२॥

<sup>[</sup>१६] दा० ४-६, नि० ६-४, सा० २०-४, साबे० ४२-४४, सासी० १६-४२— १. दा० नि० रह्या। २. साबे० नंरतर (उर्दू मूल)। ३. सासी० कमल खिला है। ४. दा१ दा२ जलहा ४. दा० देखे। तुल० दा० ४-४: हदे छांड़ि बेहद गया, हुवा निरंतर बास। कंवल ज फूल्या फूल बिनु, को निरखै निज दास॥

<sup>[</sup>१७] दा० ४-७, नि० द-३६, सा० २८-७६, साबे० ४२-६७, सासी० ३६-४०— १. सा० साबे० कवीर। २. सा कंचन। ३. सा० मासिया। ४. दा३ वास थें (उर्दू मूल) सोइ। ४. दा३ सुंवरा (उर्दू मूल?)। सासा० में यह साखी अन्यत्र भी मिलती है, तुल० सासी० १६-४५: कबीर कंचन मासिया, ब्रह्म बास जहां होइ। मन भींरा तहां लुबिया, जानैगा जन कोइ॥ (यह पाठ सा० से लिया हुआ ज्ञात होता है)।

<sup>[</sup>१=] दा० ४--, नि० =-५, सा० २०-६, साबे० ४२-४, सासी० १४=०३— १. दा० साइर नांहीं सीप बिन्नु, साबे० सासी० सीप नहीं सायर नहीं। २. सासो० सरवर (नागरी मूल)। ३. सा० साबे० सासी० घट।

<sup>[</sup>१९] दा० ४-९, नि० ८-६, सा० २०-९, साबे० ४३-४७, सासी० १४-७४—

१. दा१ माहिं। २. दा१ लहा।

<sup>्</sup>रिः दा॰ ४-१०, नि॰ ८-७, सा॰ २०-१०, साबे॰ ४३-२६, सासी॰ १४-४१— १. साबे॰ सासी॰ सुरज । २. सा॰ साबे॰ सासी॰ दोछ । ३. सा॰ साबे॰ सासी॰ कछु पूरब जनम का लेख ।

<sup>[</sup>२१] द्यु० ४-११, नि० ६४-१, सा० ५-११, साबे० ४९-४, सासो० ४४-४--

१. दा१ दा२ किया सुन्न ग्रसनांन। २. सावे० जांन। ३. दा० नि० किया।

<sup>[</sup>२२] दा० ४-१२, नि० ८-११, सा० २०-११, साबे० ४:-४२, सासी० १४-१० तथा १४-४६—
१. दा० पूरव जनम का। २. सा० सावे० सासी० किए सो दोस्त अलेख। यह साखी
सासी० में एक स्थल पर और मिलती हैं; तुल० सासी० १४-४६ : कुछ करनी कुछ करम गति, कुछ
पूरवले लेख। देखी भाग कवीर का, लेख से भया अलेख॥ नि० में भी इससे मिलती-जुलती
एक साखी मिलती है किन्तु उसकी दूसरी पंक्ति कुछ मिन्न हैं; तुल० नि० ४०-१८ : क्यूं करनीं
क्युं करमगति, क्यूं पूरवला लेख। क्यूं मेरा सांइ मैं वलू, क्यूं इसही तसां विसेख।

पंजरि प्रेम प्रकासिया, ग्रंतरि भया उजास। सुखि कसतूरी महमही<sup>२</sup>, बांनीं फूटी बास ॥२३॥ स्रित समानीं निरित मैं, निरित रही निरधार। सुरति निरति परचा<sup>र</sup> भया, तब खुलि गया सिभु<sup>२</sup> दुवार ॥२४॥ श्राया था संसार में, देखन कौं<sup>१</sup> बहु रूप। कहै कबीरा संत हो, परि गया नजरि<sup>२</sup> ग्रन्प ॥२५॥ स्रंक भरे भरि भेटिया, मन नहि बांधे धीर<sup>१</sup>। कहै कबीर वह क्यों मिलै, जब लग दोइ सरीर ॥२६॥ जा दिन किरतिम नां हुता, होता हाट न बाट<sup>१</sup>। हुता<sup>२</sup> कबीरा रांम जन<sup>३</sup>, जिन देखा ग्रौघट घाट ॥२७॥ हरि संगति<sup>१</sup> सीतल भया, मिटा<sup>२</sup> मोह तन<sup>३</sup> ताप। निसि बासुर सुख निधि लहा<sup>8</sup>, जब ग्रंतरि प्रगटा ग्राप ॥२८॥ जा कारिन मैं जाइथा<sup>र</sup>, सनमुख<sup>र</sup> मिलिया ग्राइ। धनि मैली पिउ ऊजला, लागि सकै नींह पाइ<sup>३</sup> ॥२६॥ तन भीतर मन मांनिया, बाहरि कतहूँ<sup>१</sup> न जाइ<sup>२</sup>। ज्वाला तैं किरि जल भया<sup>३</sup>, बुक्ती बलंती लाइ<sup>३</sup> ॥३०॥

[२४] दा० ४-२२, नि० =-३७, सा० २०-२७, साबे० ४३-२०, सासी० १४-३१—

१. दा३ नि० कृं। २. दा२ नि० निजरि।

[२६] दा० ४-२४, नि० ६-४१, सा० १९-६-, सावे० १४-४२, स.सी० १६-८०-

१. साबे॰ सासी॰ मन में बंधी धीर।

[२७] दा० ४-२८, नि० ८-३४, सा० २०-४४, साबे० ४३-६०, सासी० १४-७८—

१. दा॰ होता हट न पट, नि॰ नहीं होता हाट न बाट, सा॰ साबे॰ सासा॰ नहीं हाट नहीं बाट। २. दा३ होता, नि॰ तदि का। ३. सा॰ साबे॰ सासी॰ संत जन।

्रिन्। दार्थ ४-३०, निर्धन-२१, सार्थ २०-२९, सार्वेश्व ४३-२१, सास्रोश्र १४-३२---

१. सा॰ हरि पाया, साबे॰ सासां॰ गुरू मिले (सांप्रदायिक मूल)। २. सा॰ दा॰ मिटी। १. दा॰ की, सा॰ साबे॰ सासां॰ लहं।

[२९] दा॰ ४-३६, नि॰ ८-१४, सा॰ ३४-४ तथा ४ (दो बार), साबे॰ १८-६ तथा ४३-४१ (दो बार), सासी॰ १४-१२ ७, १४-७६ तथा ४६-११ (तीन बार)—

रे. दा॰ ढूंढ़ता। २. नि॰ सा॰ (२४-४.) साबे॰ सासी॰ (१४-७६) सो तो। ३. सा॰ २४-४), साबे॰ (दोनों में ) तथा सासा॰ १४-७६ और ४६-११ में उक्त साखी की द्वितीय पंक्ति का पाठ है : सांह् तौ सनमुख खड़ा, लाग कवीरा पाय।

[३०] दा० ४=३१, नि० ८-२१. सा० २०-३०, साबे० १४-६०, सासी० १४-१२६— १. दा० नि० कहा, सा० कबहुं। २. सा० साबे० लागः। ३. सासी० ज्वाला फेरी जल भयाः।

<sup>[</sup>२३] दा० ४-११, नि० =-१, सा० २०-१३, साबे० ४३-२७, सासी० १४-४२---१. सा० साबे० सासी० पिजर ( उर्दू मूल )। २. सा० साबे० सासी० सुख करि सूती महल में ( उर्दू मृल )।

१. दा॰ सा॰ साबे॰ सासा॰ परिचय। २. दा१ स्यंम, सा॰ साबे॰ सासी॰ सिंवु ( नागरी मूल )। [२४] दा॰ ४-२४, नि॰ ८-२८, सा॰ २०-२२, साबे॰ ४३-२८, सासो॰ १४-४३—

तत पाया तन बीसरा, जब मनि धरिया ध्यांन । तपनि मिटी सीतल भया, जब सुन्नि किया ग्रसनांन ।।३१॥ कबीर दिल साबित भया<sup>र</sup>, फल पाया<sup>२</sup> समरत्थ। सायर माहिं ढंढोरतां ३, होरै पड़िं गया हत्थ ॥३२॥ मन उलटी दरिया मिला, लागा मिल मिल न्हांन। थाहत थाह न ग्रावई<sup>१</sup>, तूं<sup>२</sup> पूरा रहिमांन ॥३३॥ मानसरोवर सुभग जल, हंसा केलि कराहि। मुक्ताहल मुक्ता<sup>३</sup> चुगैं, श्रब<sup>९</sup> उड़ि श्रनत न जाहि ॥३४॥ गगन गरजि श्रंस्रित चुवै<sup>१</sup>, कदली कंवल प्रकास । तहां कबीरा बंदगी, कर? कोई निज दास ।।३४॥ कबीर कंवल प्रकासिया, ऊगा निरमल सूर। रैंनि ग्रंधेरी मिटि गई, बागे श्रनहद तूर ॥३६॥ कबीर सबद सरीर मैं, बिन गुन बाजै तांति । बाहरि भीतरि रिम रहा, तातें छूटि भरांति ।।३७।। श्राकासै मुखि<sup>र</sup> श्रींघा कूवां<sup>२</sup>, पातालै पनिहारि । ैताका जल कोई हंसा पीवै<sup>३</sup>, बिरला स्रादि बिचारि<sup>४</sup> ॥३८॥

४. सा॰ साबे॰ बुक्ती वलंती (साबे॰ जलती) ग्राग, सासी॰ बूक्ती जलती लाय।

<sup>[</sup>३१] दा॰ ४-३२, नि॰ =-२२, सा॰ २०-३१, साबे॰ ४३-४४, सासी॰ १४-३४—

१. सा० साबे० सासी० मन धाया घरि घ्यांन। २. दा१ गई। ३. दा२ नि० सा० सासी० अस्थांन।

<sup>[</sup>३२] दा॰ ४-३४, नि॰ =-२४, सा॰ २०-३३, साबे॰ ४३-४६, सासी॰ ३=-४२-

१. नि० कबीर दिल सदगित भई, साबे० कबीर दिल दिखा मिला। २. नि० लागा। ६. नि० ढिढोलिया। ४. साबे० चढ़ि। सासा० में यही साखी १४-४४ पर भी मिलती है; तुल० कबीर दिल दिरया मिला, पाया फल समरत्थ। सायर माहि ढिढोरता, हीरा चढ़ि गया हत्य॥ (यह पाठ साबे० से लिया हुआ ज्ञात होता है)।

<sup>[</sup>३३] दा० ७-२, नि० १०-२, सा० २२-२, साबे० १२-४, सासी० ४२-३९ तथा ४३-२०— १. सा० सासी० पावई । २. सासी० (९) सो ।

<sup>[</sup>३४] दा० ४-३९, नि० =-४४, सा० २०-७६, साबे० ४३-३=, सासी० १४ ६=-

१. नि॰ रांम सरीबर। २. दार दार सुभर, सा॰ सावे॰ सुगम (नागरी मूल)। ३. सा॰ सावे॰ सासी॰ मोती। १. दा३ इव।

<sup>[</sup>३४] दा० ४=४०, नि० ८-२८, सा० २०-५२, साबे० ४३-४९, सासी० १४-६६-

१. सा० साबे० सासी० गरजे गगन ग्रमी चुवै। २. दा० कै।

<sup>[</sup>३६] दा० ४-४१, नि० ८-४८, सा० २०-४१, सावे० ४३-३२, सासी० १६-४र---

१. दा३ त्रिमल । २. साबे० सार्सी० बाजै ।

<sup>[</sup>३७] दा० ४८-१, नि० ४२-१, सा० ७४-१, साबे० २४-१, सासी० १९-१--

१. दा० तंति। २. दा० भरि। ३. दा० भरंति।

<sup>[</sup>३=] दा० ४-४४, नि० =-४७, सा० २०-४३, साबे० ४३-४३, सासी० २७-१४-

१. सा० साबे० सासी० त्राकासै। २. दा१ दार दार उंचे कूवे। २. साबे० ग्रंचवै। ४. साबे०

श्रव तौ में श्रेसा भया<sup>8</sup>, निरमोलिक निज नांउं<sup>8</sup>। पहिले<sup>8</sup> कांच कथीर था, किरता ठांवें ठांउं<sup>8</sup>।।३६॥ मन लागा उनमन्न सौं<sup>8</sup>, उनमुनि मर्नाह<sup>8</sup> बिलंगि<sup>8</sup>। लौंन<sup>8</sup> बिलंगा पांनिया, पांनीं लौंन<sup>8</sup> बिलंगि<sup>8</sup>।।४०॥ पारस रूपी नांम<sup>8</sup> (रांम ?) है<sup>8</sup>, लौह रूप संसारा। पारस तें पारस भया<sup>8</sup>, परिख भया टकसार<sup>8</sup>।।४१॥

## (१०) सूखिम मारग कौ अंग

कबीर मारग कठिन है<sup>2</sup>, कोइ न सकई जाइ<sup>2</sup>। गए ते बहुरे<sup>3</sup> नहीं, कुसल कहै को ख्राइ ॥१॥ कबीर का घर सिखर पर<sup>2</sup>, जहां<sup>2</sup> सिलहली<sup>3</sup> गैल<sup>2</sup>। पांव न टिकै पिपीलका, लोगिन<sup>2</sup> लादे बैल ॥२॥ उततें<sup>2</sup> कोई न ख्राइया<sup>2</sup>, जासों<sup>3</sup> पूछों<sup>2</sup> घाइ। इततें सब कोई गए<sup>4</sup>, भार लदाइ लदाइ ॥३॥

ग्राई सुरति विचारि।

<sup>[</sup>३९] दा० ४०-६, नि० ४६-७, सा० १०२-७, सासी० ४३-२६, गुग्ग०१२४-२६— १. दा० गुग्ग० कवीर अब तौ ऐसा भया। २. दा३ नगनांउं (नागरी मूल)। ३. दा० नि० गुग्ग० पहिली। ४. सा० सासी० ठामहि ठाम।

<sup>[</sup>४०] दा० ४-१६, ति० ८-१३, सा० २०-१८, सासी० १४-२७, गुरा० ४२-१८— १. सा० सासी० उनसुनि सों मन लागिया (द्वितीय चरण का समानार्थी)। २. सा० सासी० नहीं। ३. दा० लुंगा।

<sup>[</sup>४१] बी० ४०, साबे० ३३-३८, सासी० १३-६२ तथा १४-११२—

१. बी॰ जीव। २. सासी॰ (१४) साहैब पारस रूप है। ३. साबे॰ सासी॰ (१३) पारस पाया पुरुष का, सासी॰ (१४) पारस सीं पारस भया। ४. साबे॰ सासी॰ (१३) परिल परिल टकसार। ४. तुल॰ सा॰ ८०-२, सासी॰ १३-६१: पारस रूपी राम (सासी॰ नाम) है, लोहां रूपी जीव। जब सी पारस भेटिहै, तब जिब है है (सासी॰ होसी) सीव॥

<sup>[</sup>१] दा० १४-६, नि० १८-८, सा० ३४-१८, साबे० १८-१७, बी० २४१, गुरा० ४४-२— १, बी० मारग तौ अति कठिन है। २. बी० वहां कोई मित जाइ, नि० कोई एक सकई जाइ। ३. दा० नि० बहुड़े।

<sup>[</sup>२] दा० १४-७, नि० १८-९, सा० २४-१९, साबे० १८-१८, बी० २३, गुण० ४४-४— १. दा० गुगा० जन कबीर का सिखर घर, दा४ जन कबीर कठिन नगर, नि० कबीर का घर सिखर मैं। २. दा० नि० बाट। ३. नि० सलसली, दा० गुगा० सलैली। ४. दा० नि० गुगा० सैल। ४. बी० खलकन, साबे० पंडित।

<sup>[</sup>३] दा० १४-२, नि० १८-२, सा० ३४-१२, साबे० १८-१, सासी० ४६-१७, बी० २६६— १. दा० नि० उतथा। २. दा० नि० ग्रावई, सा० साबे० बाहुरा। ३. दा० नि० सा० जाकीं। ४. नि० सा० साबे० सासी० बुर्सी। ४. दा० नि० इतथें सबै पठाइया, सा० साबे० सासी० इतवें सब कोय जात है। बी० में इस साखी की दोनों पंक्तियाँ परस्पर स्थानांतरित हैं।

जिहि बन सिंघ न संचरै, पंखी उड़ि निह जाइ।
रैंनि दिवस की गिम नहीं, तहां रहा कबीर लौ लाइ।
चलन चलन सब कोइ कहैं, मोहि ग्रंदेसा ग्रौर।
साहेब सौं परचै नहीं, बैठेंगेरे किसरे ठौर।।।।।
नांव न जांनों गांव का, बिनु जांनें कहं जांउं।
चलते चलते जुग गयारे, पाव कोस पर गांउं।।६।।
गंग जमुन के ग्रंतरेरे, सहज मुझि लोंरे घाट।
तहां कबीरा मठ रचा मिनल जोवें बाट ।।।।।
जहां न चिउंटी चिढ़ सके, राई नां ठहराइ।
मन पवनां की गिम नहींरे, तहांरे पहूंचा जाइ।।।।।
कबीर मारग किठन है, मुनि जनरे बैठे थािक।
तहां कबीरा चिल गयारे, गिह सतगुर की साखि ।।।।।
सुर नर थाके मुनि जनां, जहां न कोई जाइ।
मोटे भाग कबीर के रे, तहां रहा घर छाइरे।।।।।।

<sup>[</sup>४] दा० १०-१, नि० १४-३, सा० २६-९, सावे० १३-६, सासी० ४३-१७, बी० २०४—
१. सावे० सासी० पच्छीं, बी० पंछीं। २. दा० नि० उड़े निहि। ३. सा० सावे० सासी० में 'रहा' शब्द नहीं है। ४. बी० सो बन किवरन हींड़िया, सुन्न समाधि लगाय। यह साखी सा० सावे० तथा सासी० में अन्यत्र भी मिलती है; तुल० सा० २०-९९, सावे० ४३-४२, तथा सासी० १४-७२: जा बन सिघ न संचरे, पंछीं उड़ि निहं जाय। रैन दिवस की गम नहीं, (तहां) रहा कवीर समाय। इस पुनरावृत्ति-साम्य से सा० सावे० सासी० में संकीर्ग-संबंध सिद्ध होता है (दे० भूमिका)। तुल० सरहपा (९वीं शताब्दी): जहि वशा पवशा सा संचरह, रिव सिस सास गाह पवेस। तहि बढ़ चित्त विसाम करु, सरहें कहिन्न उपसु ॥—दोहाकोष, कलकत्ता, पू० २०।

<sup>[</sup>४] दा० १४-४, नि० १८-६, सा० ३४-१४, सावे० १८-१६ सासी० ४६-२०, बी० १८४-१. बी० साहेब साहेब। २. दा० जाहिंगे, नि० सा० सावे० सासी० पहुंचगे। ३. बी० केहि।

<sup>[6]</sup> सा० २४-५, साबे० १८-१२, सासी० २-५९ तथा ४६-१४, बी० ४२— १. सा० कित। २. बी० मन कहे कब ज़ाइए, चित कहे कब जाव, सासी० (२-५९) चलते चलते जुग गया, कोइ न बताबै वाम। ३. बी० कुवाँ मांस के हॉड़ते, सासी० (२-५९) पेंड़े में सतगुर मिले।

<sup>[</sup>७] दा० १०-३, नि० १४-१, सा० २६-३, साबे० १३-४, सासी० ४३-१६, गु० १४२— १. दा० नि० उर। २. साबे० सासी० बीच में। ३. गु० के। ४. गु० मटु कीग्रा। ४. गु० खोजत सुनिजन बाट।

<sup>[</sup>न] दा॰ १४-५, नि॰ १५-१०, सा॰ ३४-२१, साबे॰ १८-१९, सासी॰ ४६-२२, गुग्रा॰ ४४-४ १. सा॰ साबे॰ सासी॰ मनुवा तहां से राखिया। २. साबे॰ तहां के, सा॰ सासी॰ सोई।

<sup>[</sup>९] दा० १४-९, नि० १८-११, सा० ६४-२२, साबे० १८-२०, सासी० ४६-१, गुगा० ४४-६— १. गुगा० मारग श्रेसा त्राम है। २. सा० सब मुनि, सासी० रिखि मुमि। ३. सा० साबे० सासी० चढ़ि। ४. सा० साबे० सासी० साक (केवल तुकार्थ)।

<sup>[</sup>१०] दा० १४-१०, नि० १८-२२, सा० ३४-२३, साबे० १८-२१, सासी० ४३-२, गुगा० ४४-७— १. नि० रेंगि दिवस की गिम नहीं। २. नि० सा० सासी० ली लाइ।

प्रांत पिंड कों तिज चला, मुग्रा कहें सब कोइ ।
जीव ग्रख्त जांगें मरें, सूखिम लेखें न कोइ ।।११॥
करता की गित ग्रगम है, तूं चिल ग्रपनें उनमान ।
धीरे धीरे पांव दे, पहुंचौगे परवांन ।।१२॥
कोंन देस कहां ग्राइया, जांनें कोई नांहिं ।
ग्रोहु मारग पावै नहीं, भूलि परे एहि मांहि ।।१३॥
हम बासी उस देस के, जहां जाति पांति कुल नांहि ।
सबद मिलावा है रहा, देह मिलावा नांहि ।।१४॥
सबकों बुभत में फिर्ड , रहन कहै नहिं कोइ ।
ग्रीति न जोड़ी रांम सें, रहिन कहां तें होइ ।।१४॥
कवीर सुखिम सुरित का , जीव न जांनें जाल ।
कहै कबीरा दूरि कृरि , ग्रातम ग्रादस्ट काल ।।१६॥

(११) पतिंब्रता कौ अंग

स्रासा एक जुरांम की<sup>र</sup>, दूजी<sup>२</sup> स्रास निरास । जैसे सीप समंद मैं, नहीं स्वाति बिन प्यास<sup>३</sup> ॥१॥

<sup>[</sup>११] दा० १४-२, सा० ३४-२, साबे० १८-३७, सासी० ४६-३१, गुरा० १०४-९—

१. सा॰ साब॰ सासा॰ छता। २. सा॰ साबे॰ सूच्छम।

<sup>[</sup>१२] दा० -४, नि० १३-४, सा० ३४-४४, साबे० १--३६, सासी० ५६-२९—

साबे० सासा० गुरु के।
 दा३ अमहैंगे।
 दा२ निरदान, नि० निरवान।

<sup>[</sup>१३] दा० १४-१, नि० १८-१, सा० ३४-७, सावे० १८-८, सासी० ५६-१४---

१. दा॰ कहु क्यूं जांख्या जाइ। २. नि॰ पार्जः ३. सा॰ सासी॰ जगः। [१४] दा२ १४-१, नि॰ =-२९, सा॰ २०-६३, साबे॰ ४२-३४, सासी॰ १६-१२ तथा १३—

१. नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ बरन । २. सासी॰ (१४-१३) सैन ।

<sup>[</sup>१४] दा० १४-३, नि० १८-४, सा० ३४-१४, साबे० १८-१४, सासी० ४६-१९—

१. सा॰ साबे॰ सार्सा॰ पूछत । २. सा॰ साबे॰ सासी॰ फिरा। ३. साबे॰ गुरू (राधा॰ प्रभाव) सासी॰ नाम (कर्वारपंथी प्रभाव)।

<sup>[</sup>१६] दा० १४-१, नि० १८-१४, सा० ३४-१, सासी० ४६-३३, मुरा० १०४-३---

१. सा० सासी० सूक्ष्म सुरति का मर्म है, गुरा० अतिसै सूखिम सुरति का।

२. नि॰ हरि दयाल ए दूरि करि। ३. सा॰ सासी॰ ब्रादिहि।

<sup>[</sup>१] बा॰ ११-११, मि॰ १४-१, सा॰ ३६-१, साबे॰ ३२-२४ तथा ४९-९ ( दो बार ), सासी॰ ६⊏-१, स॰ ४६-२, ग़ु॰ ९४—

गु० श्रासा करीश्रे राम की, सावे० श्रासा एक जुनाम की (राषा० प्रमाव )।
 र. गु० श्रवरे।
 र. दा० नि० पांणीं मांहें घर करें, ते भी मरें पियास, गु० नरिक परिह ते मानई जो हिर नाम उदास, सा० सावे० सासी० पानी में घर मीन का, सो क्यों मरें पियास।

कबीर सुख न एहि जुग $^{\circ}$  ( जग $^{\circ}$  ), कर्रोह जु बहुतै मीत $^{\circ}$ । जिन दिल बांधी एक सौँ $^3$ , ते सुख पार्वीह नीत $^3$  ।।२।। $^4$ जौ मन लागे एक साँ<sup>?</sup>, तौ निरुवारा<sup>२</sup> जाइ। तूरा दुइ मुख बाजनां $^3$ , न्याइ $^9$  तमाचा $^4$  खाइ ॥३॥ कबीर पगरा  $^{8}$  दूरि है $^{3}$ , म्राइ पहूंची सांभ $^{3}$ । जन जन को मन राखतां<sup>8</sup>, बेस्वा<sup>४</sup> रहि गई बांभ ॥४॥ नारि कहावै पीव की, रहै स्रौर संग सोइ। जार मीत हृदया बसै<sup>१</sup>, खसम खुसी क्यों होइ ॥५॥ हौं चितवत हों तोहि कौं, तू चितवत कछु ग्रौर<sup>१</sup>। कहै कबीर कैसै बनें<sup>२</sup>, एक चित्त दुइ ठौर ॥६॥

<sup>[</sup>२] दा० ११-१३, सा० २८-१, साबे० ११-११, सासी० २३-१ गु० २१— 🐔 दा० सा० सासी० कवीर कितजुग ब्राह के, सावे० कवीर या जग ब्राह के। सावे० कीया बहुतक मित, सासी० कीया बहुत ज मीत । ३. गु० जो चितु राखिंह एक सिउ । ४. दा॰ सा॰ साबे॰ सासा॰ ते सुख सावें निर्चित । ४. तुल॰ गुरा॰ ४१ ४६ : कवार तिनकी सुख कहां, कीन्हें अनंत जु ईठ। जिनि मन लाया एक सीं, ते अति सुखिया दीठ ॥ किन्तु गुरा० में यह साखी जैमल के नाम से भी मिलती हैं; तुल १२२३ : यमला सुख न इत्त जगु, किए जु बहुतै भित्तः जिनि चित बंध्या एक सों, ते सोवहिं सुख नित्तः

<sup>[</sup>३] दा० ११-१२, नि० १४-१३, सा० २७-२२, सासी० ३४२०, बी० ८१, बीम० ७३, गुग्रा० **ሂ**የ-ሂሂ---

१. दा० बी० एक एक निरुद्यारिए। २. दा० नि० निरवाल्या, सा० सासी० गुरा० निरुवारा । २. बी॰ दुइ दुइ मुख का बोलना। ४. बी॰ घना। ४. बीम॰ तमेचा। सासी॰ में यह सासी अन्यत्र भी ब्राती है, तुल० २२-३१: जो मन लागै एक सों, तो निरुवारा जाइ। तूरा दो मुख बाजता, घना तमाचा खाइ॥

<sup>[</sup>४] नि० २८-८, सा० २८-१०, सासी० ३२-७९ वी० ४१---

१. नि० पंगिड़ा (उर्दृ मूल) २. सा० कबीर पंथ निहारता, बी० कालि परे दिन आए। ३. बी० अंतर परि गइ सांक्स, नि० आइ पहूंती सांक्स। ४. बी० बहुत रसिक के लगते। ४. सा० सासी० बेस्या। नि० सा० तथा सासी० में यह साखी अन्यत्र भी मिलती है तुल० नि० ३२-६ : घांमां धूमैं दिन गया, चितवत भई ज सांकाः रांम भजन हरि भगति विनु, जननीं जिन भई बांका। सा० ३०-२७ : धृम धाम में दिन गया, सोचत हो गई सांका। एक घरी हरि ना भजा, जननी जिन गई वांका ॥ तथा सासी० २३-९: कवीर पंथ निहारता, श्रानि पड़ी है जन जन को सन राख्ता, बेश्या रहि गई बांक्स॥ नि०सा० तथा सा गी में इस पुनरावृत्ति-सास्य के कारण संकीर्ण-संबंब ज्ञात होता है। नि० तथा सा० की साखियों का पाठ अपेक्षाकृत अधिक मिलता है अतः दोनों का संबंध निश्चित रूप से सिद्ध है।

<sup>[</sup>४] बी० २६८, सा० २८-५ साबे० ११-१ सासी० २३-५—

१. सा० साबे० सासी० जार सदा मन में बसे।

<sup>[</sup>६] सा० ८३-९, साबे० १४-२० तथा ३६-२० ( दो बार ), सासी० १४४४ तथा ३३-३० (दो बार) बी० १३७—

१. सा० सावे० सासी० मेरा मन तौ तुज्क सों, तेरा मन कहुं श्रौर। २. बी० लानत ऐसे चिन्त पर ( त्रागे पुनः 'चित्त' त्राने के कारण पुनरावृत्ति है )। सावे० तथा सासी० में यह शाखी दो बार आती है जिससे दोनों का संकीर्ग-सम्बन्ध सिद्ध होता है।

प्रीति रीति तो तुज्भ साँ, र मेरै बहु गुनियाले कंत । जो हंसि बोलं ग्रीर सौं, तो नील रंगाऊं दंत ॥७॥ उस संम्रथ का<sup>र</sup> दास हं, कबहं<sup>२</sup> न होइ प्रकाज। यतिवरता नांगी रहे, तौ उसही पुरिख कों व लाज ॥ ।। ।। कबीर सीप समंद की, रटै पियास पियास। समंदहि तिनका बरि गिनैं, एक स्वाति बूंद की ग्रास ॥६॥ कबीर एकै जांनिया, तौ जांनां सब जांरा। जे वो एक न जांनियां<sup>2</sup>, तौ सबही जांरा ग्रजांरा ॥१०॥ कबीर' एक न जांनिया, तौ बह जानें क्या होइ। एकें तें सब होत है, सब तें एक न होइ ।। ११।। नैंनां अंतरि श्राव तूं, ज्याँ हों नैंन भंपेजं?। नां हों<sup>२</sup> देखीं ग्रोर कों, नां तुभर<sup>३</sup> देखन देउं ॥१२॥ कबीर रेख सिंदूर की?, काजर दिया न जाइ। नैंननि प्रीतम<sup>२</sup> रिम रहा, दूजा कहां समाइ ॥१३॥ जे सुदंरि सांइ भजै<sup>१</sup>, तजै श्रांन<sup>२</sup> की श्रास । ताहि न कबहं परिहरै, पलक न छांडै पास ॥१४॥

<sup>[</sup>७] दा० ११-१, नि० १४-१, सा० २७-१३, साबे० १-२४, सासी० २२-२०, स० ५६-१— १. दा० नि० स० कवीर प्रीतड़ी है तुज्भ सूं, सा० प्रीत रीति तुमसों मेरे, साबे० सासी० प्रीति ग्रड़ी है तुज्म सीं।

<sup>[4]</sup> दा० ११-१७, नि० १४-१८, सा० २७-४०, साबे० ७-७, सासी० २२-३४, स० ४६-४— १. सा० साबे० सासी० में समरत्य्र का। २. दा० नि० स० कदे। २. सा० साबे० सासी० वाही पति को लाज।

<sup>[</sup>९] दा० ११-४, ति १४-६, सा० २७-२९, साबे० ९-४, सासी० २३-१३, गुग्ग० ४१-१७— १. सा० सकल बुंद को ना गिनै, साबे० सासी० और बुंद को ना गहै। सासी० में यह साखी अन्यत्र मिलती है, तुल० २-९२: सीप समुंदर में बसै, रटत रटत पियास। सकल समुंद तिनखा गिनै, एक स्वाति बुंद की आस॥

<sup>[</sup>१०] दा० ११-८, नि० १४-११, सा० २७-१९, साबे० ९-२२, सासी० २२-२८, गुरा० १२६— १. दा० सा० साबे० सासी० जो वह एकै जानिया । नि० जिनि हरि एकी जांशिया ।

<sup>[</sup>११] दा० ११-९, नि०१४-१२, सा० २७-१८, साबे०९-२१, सासी०२२-२७ तथा ३८-३४— १. सा० साबे० सासी०जो वह।

<sup>[</sup>१२] दा० ११-२, नि० १४-२, सा० २७-१७, साबी० ९-४, सासी० २२-१२— १. सा० साबे० सासी० नैन मांपि तुहि लेव। २. सा० साबे० सासी० में। ३. साबे० तोहि, सा० सासी० तुहि।

<sup>[</sup>१२] दा॰ ११-४, नि॰ १४-४, सा० २७-१४, साबे॰ ९-२४, सासी० २२-२४— १. साबे॰ सासी॰ ग्रह। २. दा॰ नि॰ रमहया।

<sup>[</sup>१४] दा० ४२-३, नि० ४०-४, सा० १०१-३, साबे० ९-११, सासी० २२-३७— १. सा० साबे० सासी० सुंदरि तौ साई भन्नै। २. सा० सासी० खलक।

कबीर जे कोइ सुंदरी, जांनि करै विभिचारि। ताहि न कबहूं ब्रादरै, परम' पुरित भरतार ॥१४॥ दोजग तौ हंम ब्रांगिया<sup>र</sup>, यहु डर<sup>२</sup> नांहीं मुज्क । भिस्ति न मेरै चाहिए, बाक<sup>३</sup> पियारै तुज्क ॥१६॥

## (१२) रस कौ अंग

कबीर हिर रस यों पिया<sup>2</sup>, बाकी रही न छाकि<sup>2</sup>। पाका कलस कुम्हार का, बहुरि<sup>3</sup> न चढ़ई<sup>8</sup> चाकि ।।१।। सबै रसाइन में<sup>2</sup> किया<sup>2</sup>, हिर रस सम निंह कोइ<sup>3</sup>। रंचक<sup>8</sup> घट में<sup>2</sup> संचरें, तो सब तन कंचन होइ<sup>6</sup>।।२।। काया कमंडल भरि लिया, ऊजल निरमल नीर। पीवत तृखा न भाजही, तिरखावंत कबीर<sup>2</sup>।।३।। सतगंठी<sup>2</sup> कोपीन दे, साधु न मानें संक<sup>2</sup>। रांम ग्रमलि माता रहे, गिनें इंद्र कों रंक ।।४।।

<sup>[</sup>१४] दा० ४२-२, नि० ४७-३, सा० १०१-२, साबे० ११-९, सासी० २३-११— १. दा१ दार प्रेम ( उर्द मूल )।

<sup>[</sup>१६] दा० ११-७, नि० १५-न, सा० २०-२९, सासी० २२-४३, गुग्ग० ५१-४— १. सा० सासी० दोजख हमहि अंगेजिया । २. सा० सासी० दख । ३. सासी० बांछि (उर्दू मूल)।

<sup>[</sup>१] दा० ६-१, नि० ९-२, सा० २१-३, साबे० १४-३४, सासो० १४-३, गुजा० ४-२१, स० ४-६— १. साबे० सासी० कबीर हम गुरु रस पिया (सांप्रदायिक प्रभाव)। २. दा० नि० सा० स० गुजा० थाकि (नागरी मृत्त ?)। ३. दा२ बहुड़ि। ४. सा० चढ़िहै, साबे० सासी० चढ़सी (राज० मृत्त )।

<sup>[</sup>२] दा० ६ ५, नि० ९-११, सा० २१-१४, साबे० १४-४०, सासी० १४-४२, स० ४-६०—
१. सा० सासी० हम । २. सा० पिया । ३. साबे० सासी० प्रेम समान न कोइ, दा० हिर सा
श्रीर न कोइ । ४. दा१ दा२ तिल इक, साबे० रित इक । ४. साबे० सासी० तन में ।
६. साबे० तथा पासी० में यह साखी अन्यत्र मिलती है: तुल० साबे० ३३-१० : सभी रसायन हम
करी, नहीं नाम सम कोय । रित इक घट में संची, सब तन कंचन होइ ॥ तथा सासी० १३-२६ :
सर्वाहि रसाइन हम करी, नहीं नाम सम कोय । रंचक घट में संची, सब तन कंचन होय ॥
(दोनों में संकीर्या-संबंध )। अन्यत्र यह साखी सम्मन के नाम मे भी मिलती है: तुल० गुगा०
३१-१४ : सबै रसाइन पिष्प (बिष्प ?) मैं, पेम न पृत्रै कोइ । जिहि तन रत्ती संची, सब तन
सोना होइ ॥

<sup>[</sup>३] दा० ७-१, नि० १०-१, मा० २२-१, साबे० १३-३, सा गी० ४३-१८, स० ४८-९ तथा १३९-१— १. दा० तन मन जीवन भरि पिया, प्यास न मिटी सरीर ( पुन० )।

<sup>[8]</sup> दा० 30-द, नि० ९-६, सा० २१-११, सासी० २८-१७ तथा ८०-१० ( दो बार ), स० ११-६ तथा १२२-१ ( दो बार ), गुग्ग० ११४-११— १. सा० सासी० ( २८-१७ ) ग्राठ गांठि । । २. सा० सासी० मन नहिं मानै संक । । ३. सासी० नाम ( कबीरपंथी प्रभाव )।

हिर रस पीया जांनिए, जे उतरै नांहि खुमारि ।

मैंमंता यूमत फिरै, नांहीं तन की सारि ॥४॥

सुरति ढींकुली लेज ली, मन नित ढोलनहार ।

कंवल कुवां में प्रेम रस , पीवै बारंबार ॥६॥

जिहि सिर घड़ा न बूड़ता, अब मेंगल मिल मिल न्हाइ ।

देवल बूड़ा कलस सीं, पंखि तिसाई जाइ ॥७॥

मैंमंता अविगत रता, अकलप आसा जीत ।

रांम अमिल भाता रहै, जीवत मुकुत अतीत ॥६॥

मैंमंता त्रिन नां चरै , सालै चित्त सनेह ।

बारि जु बांधा प्रेम कै , डारि रहा सिरि खेह ॥६॥

ग्रंचित केरी पूरिया, बहुबिध दीन्हीं छोरि ।

ग्राप सरीखा जो मिले, ताहि पियावह घोरि ॥१०॥

(१३) बेलि कौ अंग

श्रामें श्रामें दों जरे<sup>१</sup>, पार्छे हरियर<sup>२</sup> होइ। बिलहारी तेहि बिरिख<sup>३</sup> की, जरि कार्टे फल होइ<sup>8</sup> ॥१॥ जो कार्टों तो डहडही<sup>१</sup>, सीचों तो<sup>२</sup> कुम्हिलाइ। इस गुनवंती बेलि का<sup>३</sup>, कछु<sup>8</sup> गुन बरनि<sup>४</sup> न जाइ॥२॥<sup>६</sup>

<sup>[</sup>४] दा० ६-४, नि० ९-९, सा० २१-१३, सासी० २८-६, स० ५८-१, गुजा० ४८-११-

दा१ गुगा० जे कबहुं न जाइ खुमार।
 सा० सा ी० मतवाला।

<sup>[</sup>६] दा० १०-२, नि० १४-१, सा० २६-१, सासी० ४३-९९, स० ४८-४-

सा० सार्/1० नेज । २. दा० छ.लनहार । ३. सार्सा० कूप । ४. सा० सासी० ब्रह्म जल ।
 [७] दा० ६-७, नि० ९-१०, सा० २१-१४ तथा ३२-३ (दो बार ), सासी० २७-१७, स० ४५-४—

सासी० पंछि । २. सा० सासी० पियासा ( समानार्थीकरण ) ।

<sup>[=]</sup> दा० ६ ६, नि० ९ ४, सा० २१-९, सासा० २८-१४, गुरा० २९-९-

सा० सासी० ग्रासा ग्रक्त ग्रजीत ।
 सासी० नाम (सांप्रदायिक प्रभाव )

<sup>[</sup>९] दा० ६ ४, सा० २१-१०, सामी० २८-१६, गुगा० २१-६-

१. स ॰ मोहमता, सासी॰ महमता। २. सा॰ नहिं संचरै। ३. सा॰ सासी॰ कलाल के। [१०] बी॰ १२१, स.बे॰ १४.४३, सासी॰ १ ४-४२—

१. साबे॰ सासी॰ मोटरा । २. साबे॰ सासी॰ राखी सतगुर छोरि। ३. साबे॰ सासी॰ पिलावै ।

<sup>[</sup>१] दा० ४८-२, नि - ६३-२, सा० १०६-७, साबे० १९-४०, बी० ३३-९--

१. दा२ दा६ नि॰ दी बलै, सा॰ घा बर (हिन्दी मृल)। २. दा॰ नि॰ सा॰ हरिया। ३. बी॰ साबे॰ क्रिक्त का, नि॰ बेलि की। ४. सा॰ सोय, साब॰ जोय।

<sup>[</sup>२] दा० ४८-३, ति० ६३-३, सा० १०६८, सासा० ४०-१२, बी० २१७, स० १२४-१.
१. बी० जह काटे तें रियग । २. बी० साच ने। ३. बी० ए गुनवती बेलरी। १. बी० तव। ४. नि० सा० सासी० कहा। ६ वा में दोनों पत्तियाँ परस्पर स्थानांतरित।

श्रांगन बेलि श्रकास फल, ग्रनब्यावर का दूध। ससा सींग की धनुहड़ी रे, रमें बांक का पूत्र ॥३॥

## (१४) सूरातन कौ अंग

श्रव तौ श्रेसी होइ परी', मन का भावतु कीन ।

मरनें तें क्या डरपनां , जब हाथि सिधौरां लीन ।।१।।

जिसु मरनें तें क्या डरे, सो मेरै श्रानंद ।

कब मारिहों कब भेटहों , पूरन परमानंद ।।२।।

सती पुकारै सिल चढ़ी, सुनि रे मीत मसान ।

लोग बटाऊ चिल गए, हंम तुम रहे निदान ।।३।।

सारा बहुत पुकारिया, पीर पुकार श्रीर ।

लागी चोट जु सबद की , रहा कबीरा ठौर ।।४।।

चोट सहरे सबद की, तास गुरू में दास ।।४।।

कोनें परां न छुटिहै, सुनि रे जीव श्रवूम ।

कवीर मरि मैदान में, किर इंद्रचां सौं जूम ।।६।।

<sup>[</sup>३] दा॰ ४८-४, नि॰ ६३-४, सा॰ १०६-९, सासी॰ ५०-१, स॰ ६०-१— १. सासी॰ अनब्याही। २. सा॰ सासी॰ धनुस को। ३. या॰ सासी॰ खेंच बांफ सुत सुत्र।

<sup>[</sup>१] दा० ४४.२२, नि० ४०.२३, सा० न्द-१, साबे० १०.२, सासी० २१.२, गु० ७१, गुग० ७६.७— १. गु० कबीर ग्रेसी होइ परी। २. दा० गुगा० मन का रुचिता कीन्ह, नि० मन का चंचल कीन्ह, सा० साबे० सासी० मन ग्रांत निरमल कीन्ह। ३. दा० नि० गुगा० मर्से कहा डराह्य, सा० साबे० सासी० मरने का भय छांड़ि कै। ४. दा० नि० स्यंधीरा (राज० मूल)।

<sup>[</sup>२] दा० ४४-१२, नि० ४१-१२, सा० ८८-२६, साबे० ४६-२९, सासी० ४२-२९, गु० २३, गुग० ७६-२८— १. सा० साबे० सासी० जा मरना सों। २. सा० साबे० सासी० मेरे मन ब्रानंद। ३. गु० मरने ही ते पाई हो।

<sup>[</sup>३] दा० ४४-३३, नि० ४० ४६, सा० =६-७, सासी० २१-७, गु० =४— १. सामी० सर, गु० चिह । २. गु० बीर । ३. गु० सबाङ्खा । ४. सासी० सब । ६. गु० कासु हे [४] दा० ४०-=, नि० ४२-४, सा० ७४ ४, सासी० १९-२०, गु० १=२—

१ ग० मारे (नागरी मृल?)। ३ गु० मिर्म की।

<sup>[</sup>४] दा० २९-१, नि० ४१-२, साबे० ६२-७, सासी० २४-१४६, स० २-१, सुस० १४२-२, सु० १८२-१ १. दा१ दा२ मुस० अर्नी सुहेली सेल की, दा३ स० चीट संतार्शी सेल की, सासी० चीट सहै जो सेल की। २. सु० लागत, सासी० ऊठी। १. सासी० देह अवास। ४. सासी० चीट शब्द की जो सहै, सोइ सुहागी दास।

<sup>[</sup>६] दा० ४४ २, नि०४७ १२, सा० न्ध्र-१, साबे० न्४२, सासी० २४ न्द, स० ६१-३, गुरा० ७ न्६-१. दा० नि० स० गुरा० खूँगों (राज० मूल )। २. नि० महि, सा० साबे० सासी० मंद्र। १. साबे० सासी० इंद्रिन सो ।

कायर हुग्रां न छूटिहै, कछ्ठ स्रातन साहि ।

भरम भलाका दूरि करि , सुमिरन सेल संबाहि ॥७॥

कबीर ग्रारनि पैसि करि , पीछें रहे न स्र ।

साई सों सांचा भया , जूफे स्या हजूर ॥द॥

स्रा जूफे गिरद सों, इक दिसि सूर न होइ ।

कबीर या बिन स्रिवां , भला न कहसी (ई?) कोई ॥६॥

कबीर सोई स्रिवां, मन सों माड़े जूफ ।

पंच पियादें पारि के , दूरि करें सब दूजि ॥१०॥

मेरे संसे कोइ नहीं, हरि सों लागा हेत ।

काम कोध सों जूफनां , चौड़े मांड़ा खेत ॥११॥

स्रा सोइ सराहिए , लड़े धनों के हेत ।

पुरिजा पुरिजा होइ परे , तऊ न छांड़े खेत ॥१२॥

खेत न छांड़े स्रिवां , जूफे दोउ दल पांहि ।

ग्रासा जीवन मरन की, मन मैं ग्रां गें नांहि ॥१३॥

<sup>[</sup>७] दा० ४४-१, नि० ४०-३, सा० ८४-१, साबे० ८-४१, सासी० २४-६४, स० ६१-२, गुगा० ७८-३—१. साबे० सासी० मए । २. सा० सासी० कूचि । ३. सा० सासी० सूरातन माहि (नागरी मृल), साबे० सूरता समाय । ४. नि० छांहि दे । ४. साबे० सील (उर्दू मूल)। ६. साबे० मजाय, सासी० सनाहि । ७. सासी० में पुनरावृत्ति, तुल० सासी० २४-६ : कायर भया न छूटिहौ, सुरता कछू समाय । भरम भालका दूरि करि, सुमरन सेल मजाय ॥ (सासी० में यह पाठ साबे० से आया हुआ ज्ञात होता है)।

<sup>[=]</sup> दा० ४४-४, नि० ४०-६, सा० -४-६, साबे० -४४, सासी० २४-४, स० ६१-३— १. सा० कविरा रन में पैठि के, साबे० सासी० कवीर रन में श्राय के। २. सा० पीछा। ३ दा० नि० स० ज। ४. नि० सा० साबे० सासी० सनमुख भया। ४. दा० नि० सा० स० रहसी { राज॰ मृख् )।

<sup>[</sup>९] दा० ४४-४, नि० ४०-४, सा० =४-४, सासी० २४-१७ स० ६१-४—

रै. नि॰ यूर विहंगां सूरिवां, सा॰ सासी॰ यीं जूमे विन वाहिरा ( एक ही भाव की पुनरावृत्ति )।

<sup>[</sup>१०] दां ० ४४-३, निं० ४०-४, सा० ८४-२, साबे० ८४-३, सासी० २४-१, गुग्ग० ७८-१— १. दा॰ साबे॰ सासी॰ पांचीं इंद्री। २. नि० मा॰ साबे॰ सासी॰ पकड़ि करि, गृग्ग० पारिले। १. सा॰ साबे॰ सासी॰ टुक्स (केवल तुकार्ध)।

<sup>[</sup>११] दा० ४४-७, नि० ४०-११, सा० -४-१०, साबे० -४०, सासी० २४-४२, गुगा० ७५-५— १. साबे० कञ्च । २. साबे० सासी० गुरु ( सांप्रदायिक प्रभाव ) । ३. सा० सासी० जुकता ।

<sup>[</sup>१२] दा० ४४-९, नि॰ ४०-१, सा० ८४-१२, साबी० ८-४, सासी० २४-१४, गुगा० ७६-२९—
१. नि॰ सूरा सोई जांशिए। २. साबे० रहे। गु० में यह साखी राग मारू के अंतर्गत नवें पद के अंत में मिलती है जहाँ इसका पाठ है: मूरा सो पहिचानी श्रे जु लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा किट मरै कबह न काह़ै खेत॥

<sup>[</sup>१३] दार ४४-२०, निरु ४०-२, सारु ८४-३, साबे० ८-६, सासी० २४-३४, गुगारु ७६-३०— १. सारु साबेर सासीरु सुरमा । २. निरु दहुं, सासीरु दो । ३. सारु सासीरु राखे, गुगारु छांहै ।

कायर बहुत पमावहीं, बहकिर न बोलै सूर। कांम परे ही<sup>२</sup> जांनिए, किसके मुख परि<sup>३</sup> नूर ॥१४॥ कबीर निज घर प्रेम का , मारग श्रगम श्रगाध। सीस काटिर पग तर धरै, तब निकटि प्रेम का स्वाद ॥१४॥ सीस काटि पासंग किया, जीव सेर भरि<sup>१</sup> लीन्ह । जिहि भावै<sup>२</sup> सो ग्राइ ले, प्रेम ग्राघु<sup>३</sup> हंम कीन्ह ॥१६॥ सुरा सीस उतारिया<sup>र</sup>, छांड़ी तनकी म्रास । श्रागां तें<sup>२</sup> हरि<sup>३</sup> हरिलया<sup>8</sup>, ग्रावत देखा दास ॥१७॥ भगति दुहेली रांम की, निंह कायर का कांम। सीस उतारै हाथ सौं<sup>२</sup>, सो लेसी (लेई ?) हरि नांम<sup>३</sup>।।१८।। भगति दुहेली रांम की<sup>र</sup>, जस खांडे की धार। जो डोलै सो कटि पड़ै<sup>२</sup>, निहचल<sup>३</sup> उतरै<sup>४</sup> पार ॥१६॥ कबीर हीरा बनजिया, महंगै भोलि ग्रपार। हाड़ गला<sup>र</sup> माटी मिली<sup>२</sup>, सिर सांटै ब्यौहार ॥२०॥ जौ हारौं तौ हरि सवां<sup>१</sup> ( -नां ? ), जौ जीतौं तौ डाव। पारवहार सौं खेलतांर, जौ सिर जाइ त जाव ॥२१॥

<sup>[</sup>१४] दा० ४४-१४, नि० ४०-१४, सा० ८४-४, साबे० ८-२४, सासी० २४-८९, गुगा० ७८-१४— १. नि० बहिक, साबे० बहुक (नागरी मूल), सासी० श्रविक। २. नि० सार खलक्यां, सा० सासी० सार खलक के, साबे० सारी खलक याँ। ३. सा० साबे० सासी० सुष्टहै।

<sup>[</sup>१४] दा० ४४-२०, नि० ४०-२०, सा० १८-३, साबे० १४-४४, सासी० १४-२, गुगा० २०-१०— १. सा० साबे० सासी० यह तो घर है प्रेम का। २. दा० उतारि।

<sup>[</sup>१६] वा० ४४-२२, नि० ४०-२४, सा० १८-४, साचे० १४-४६, सासी० १४-४, गुरा० ३०-१६— १. दा० गुरा० सरभरि ( उर्दू मूल ), नि० सरोभरि ( उर्दू मूल )। २. नि० गुरा० जो चाहै, सावे० जो भावे। ३. सावे० आगे, सा० साक्षी० आगु ।

<sup>[</sup>१७] दा० ४४-२३, नि० ४०-२७, सा० ८४-२०, साबे० ८-१०, सासी० २४-१८, गुगा० ७६-२७— १. नि० सीस उतारवा सूरिवां। २. सा० साबे० सासो० से। ३. साबे० सासी० गुरु, नि० हरि जी। ४. दा१ दा२ मुलकिया, नि० मिल्या।

<sup>[:</sup> न] दा० ४४-२४, नि० ४०-३२, सा० १४-२६, साबे० १२-४, सासी० १२-१०, गुगा० ७६-२८। १. साबे० गुरु, सासी० गुरुन। २. दा० करि। ३. साबे० सो खेसी सतनाम। सासी० ताहि मिलै सतनाम (सांप्रदायिक प्रभाव)।

<sup>[</sup>१९] दा० ४४-२४, नि० ४०-३३, सा० १४-२७, साबे० १२-४, सावी० १२-१२, गुगा० ७६-२९— १. साबे० सासी० नाम । २. नि० जे होलों तौ किट पहाँ। ३. दा० नि० नहिंतर, गुगा० नहीं त । ४. नि० उत्तर्हां।

<sup>[</sup>२०] दा० ४४-२८, नि० ४०-३७, सा० ८४-४४, साबे० ८ ४७, सासी० २४-७, गुगा० २०-१३— १. सा० सासी० गली। २. दा९ दा२ गुगा० गली।

<sup>[</sup>२१] दा० ४४-२०, नि० ४०-४४, सा० न्४-९०, सावे० न-२४, सासी० २४-७३, गुगा० २०-१४— र. सा० हारी तो हिर मान है, सावे० सासी० जो हारी तो सेव गुरु। र. सावे० सासी० सतनाम। २. सावे० खेलते। ४. सा० सावे० सासी० सिर जावे तो जाव।

Class of

ज्यों ज्यों हिर गुन्र सांभलों है, त्यों त्यों शि लागे तीर ।
लागे तें भागे नहीं, साहनहार कबीर ।। २२॥
सती जरन कों नीकसी, चित धरि एक बिबेक ।
तन मन सौंपा पीव कों, ग्रंतरि रही न रेख ॥२३॥
सती जरन कों नीकसी, पिउ का सुमिरि सनेह ।
सबद सुनत जिय नीकसा , भूलि गई सुधि देह ॥२४॥
श्रव तौ जूभा हो बनें, सुड़ि चालां घर दूरि ।
सिर साहिब कों सौंपता , सोच न की ने सूर ॥२४॥
गगन दमांमां बाजिया, परत निसानें घाउ ।
खेत बुहारा सिरवां, श्रव मिरबे कों दाउ ॥२६॥
सूरै सार संबाहिया , पहिरा सहज संजोग ।
ग्यांन गयंदीह चिढ़ चला , खेत परन का जोग ॥२७॥
जाय पूछी उस घायले, दिवस पीर निसि जागि ।
बाहनहारा जांनिहै , के जांनें जिहिं लागि ॥२६॥

<sup>[</sup>२२] दा० ४०-४, नि० ४०-१४, सा० ८४-३७, साबे० ८-३०, सासी० २४-७१, गुगा० २१-१६—- १. नि० जिमि जिमि। २. साबे० सासी० गुरु गुन (साप्रदायिक प्रभाव)। ३. साबे० सासी० सांभत्तै। ४. नि० तिमि तिमि। ४. नि० सिंग, सा० सासी० पन, सावे० से। ६. नि० सोई संत सुधीर, सा० सावे० सासी० सोई साधु सुधीर। ७. तुल० वी० र० सा० ६८-२: जे कर सर सागे हिए, सो जानेगा पीर। लागे तो भागे नहीं, सुख सिंधु निहार कवीर॥

<sup>[</sup>२३] दा० ४४-६०, नि० ४०-४९, सा० =६-३, साबे० १०-३, सासी० २१-३, गुरा० ७६-९— १. दा० नि० बमेक, गुरा० बबेक ।

<sup>[</sup>२४] दा॰ ४४-३६ सा॰ =६-४, साबे॰ १०-४, सासी॰ २१-४ गुगा॰ ७६-४—

दा१ दा२ नीकल्या, दाइ नीसस्था । २. दा० सव सावे० निज, गुगा० यहु ।
 दा० ४४-१९, सा० -४-१४, सावे० --७, सासी० २४-३६, गुगा० ७--३१---

**१. साबे॰ सासी॰ जूके।** २. सा॰ साबे॰ सामी॰ चाले। ३. साबे॰ सासी॰ सौंपते।

<sup>[</sup>२६] दा० ४४-६, नि० ५०-८, सा० ८४-७, साबे० ८-२, सासी० २४-१३—

रै. सा॰ साबे॰ सासी॰ पुकारै। २. दार मुक्त मरगों का चाव, सा॰ साबे॰ सासी॰ यब जड़ने का दाव। गु॰ में यह साखी राग मारू के अन्तर्गत नवें पद के अंत में मिलती है जहाँ इसका पाठ है: गगन दमामा बाजिओ परिआ नीसानै घाउ। खेतु जु माहिओ सूरमा अब जूकत को दाउ॥

<sup>[</sup>२७] दा० ४४-८, नि० ४०-१०, सा० ८४-११, सावे० ८-४१, सासी० २४-३४-१. नि० सावे० संभात्तिया। २. दा१ दा२ अब के ग्यांन गर्यंद चित्रं। ३. दा३ इहै लड़न का जोग।

<sup>[</sup>२८] दा० ४४-९४, नि० ५०-१७, सा० ८४-९४, साबे० ८-५६, सासी० २४-४०— १. नि० मारसहारा जांगिसी ( राज० मूल )। २. सा० सासी० जिस ।

घाइल घूंमें गहभरा, राखा रहै न ग्रोट ।
जतन कियां जीवे नहीं रे, लगी मरम की चोट ।। रह।।
ऊंचा बिरिख ग्रकासि फल, पंखी मूग्रा फूरिरे ।
बहुत स्थाने पिच मुए, फल निरमल पे वे दूरि ।। ३०।।
कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाहि ।
सीस उतारे हाथ सौंर, तब पैसै घर माहि ।। ३१।।
प्रेम न बारी उपजै, प्रेम न हाटि विकाइ ।
राजा परजा जेहि रुचैर, सीस देइ लै जाइ ।। ३२।। ४
रांम रसाइन प्रेम रस, पीवत ग्रधिक रसाल ।
कबीर पीवन दुलंभ है, मांगे सीस कलाल ।। ३३।।
कबीर भाठी प्रेम की, बहुतक बैठे ग्राइ ।
सिर सौंप सोई पिग्रैर, नातर पिया न जाइ ।। ३४।।

<sup>[</sup>२९] दा० ४४-१६, नि० ४२-४, सा० = ४-१६, साबे० = - द, सासी० २४-४१
र. नि० घाइल घूमंग है भरा, सा० साबे० सासी० घायल तो घूमत फिरै।

२. साबे० जतन किए
निहं बाहुरै। याझिक संग्रह (ना० प्र० स०) की एक पोथी में यह साखी लालदास के नाम से
भी मिलती है, किन्तु प्रस्तुत अध्ययन के श्राघार पर यह साखी कबीरकृत सिद्ध है।

<sup>[</sup>३०] दा० ४४-१७, नि० ४०-२१, सा० न्४-१न, सावे० न-३१, सासी० २४-१०६—
१. नि० सा० सावे० सासी० ऊंचा तरवर गगन फल । २. सा० विसूर । ३. सा० सावे० अनेक ।
४. सासो० लागा । ४. सावे० अति । सावे० में द्वितोय तथा चतुर्य चरण परस्पर स्थानांतरित ।
सासी० में इस साखी की पुनरावृत्ति, तुल्ल० सासी० १४-१३० : अकास वेली अंत्रित फल, पंखि
सुवै सब भूर । सारा जगहि भाषि सुवा, फल मीठा पै दूर ॥

<sup>[</sup>३१] दा० ४४-१९, नि० ४०-१९, सा० १८-१, साबी० १४-१, सासी० १४-१—
१. सा० साबे० सासी० यह तो घर है प्रेम का। २. सा० साबे० सासी० भुई घरै। ३. सा० साबे० सासी० बैठे। 'गुरागंजनामा' में ३०-११ पर यह साखी सम्मन के नाम से भी मिलती है। वहाँ इसका पाठ है: पहली सीस उतारि करि, ती पैसी घर माहि। सम्मन यह घर प्रेम का खाला का घर नाहि॥ ऐसा ज्ञात होता है कि अत्यधिक प्रचलित होने के कारण कबीर की यह साखी सममन ने अपने नाम से चला दा।

<sup>[</sup>३२] दा० ४४-२१, नि० ४०-२३, सा० १०-६ साबे० १४-३, सासी० १४-६—
१. दा० नि० खेतों नीपजै। २. नि० राजा परजा सारिखा। ३. दा० नि० सिर दे सो लैं जाइ। ४. यह साखी भी 'गुरागंजनामा' में सम्मन के नाम से मिलती है। तुल० गुरा० २०-१२: सीस पलटें प्रेम है, सम्मन हाटि विकाइ। राजा परजा जेहि रुचै, सिर दे सो ले जाइ॥ किन्तु यह साखी भी प्रस्तुत अध्ययन के अनुसार कवीर की ही सिद्ध होती है। अच्छी उक्ति होने के कारण ही सम्मन तथा अन्य कवियों ने इसे अपने नाम से प्रचलित करना चाहा है।

<sup>[</sup>३३] दा॰ ६-२, नि॰ ४४-९, सा॰ २१-४ साबे॰ ५-७४, ५-३६ ( दो बार ), सासी॰ १४-४०— १. साबे॰ सासी॰ नाम ( सामदायिक प्रभाव )। २. साबे॰ (५-३६) अधिक। ३. साबे॰ (५-७४) बहुत । ४. साबे॰ (५-७४) कठिन।

<sup>[</sup>३४] द्वा० ६-३, नि० ९-४, सा० २१-४, सावे० १४-३७, सासी० १४-३६— १. द्वा० कलाल की। २. सा० सावे० सासी० सो पीवसी। ३. दा३ गोता खाई।

कबीर घोड़ा प्रेम का, चेतिन चढ़ि ग्रसवार ।

ग्यांन खड़ग गिंह काल सिरि, भली मचाई मार ।।३४।।

जेते तारे रैंनि के, तेते बैरी मुज्भ ।

घड़ सूली सिर कंगुरें, तऊ न बिसरों तुज्भ ।।३६।।

हौं तोहि पूछों हे सखी , जीवत क्यों न जराइ ।

मूए पीछें सत करें, जीवत क्यों न कराइ ।।३७।।

कबीर हिर सब कों भजे , हिर कों भजे न कोइ ।

जब लिंग ग्रास सरीर की, तब लग दास न होइ ।।३८।।

ग्राप सुवारिथ मेदिनीं, भगित सुवारिथ दास ।

कबीरा रांम सुवारथी , छांड़ी तनकी ग्रास ।।३६।।

सिर दीन्हें जो पाइग्रें, तो देत न कीजे कांनि ।

सिर के सांट हिर मिलै , तऊ हांनि मत जांनि ।।४०।। सिर के सांट हिर मिलै , तऊ हांनि मत जांनि ।।४०।। सिर के सांट हिर मिलै , तऊ हांनि मत जांनि ।

सिर के सांट हिर मिलै , तऊ हांनि मत जांनि ।

दिया महौला पीव कौं , मरहट कर बखांन ।।४१।।

<sup>[</sup>३४] दा० ४४-२७, नि० ४०-३४, सा० ८४-२१, साबे० ८-११, सासी० २४-४-

र. नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ ले। २. नि॰ बजाई ( उर्दू मूल )।

<sup>[</sup>३६] दा० ४४-२९, नि० ४०-४२, साबे० =-३३, सासी० २४-४६—

१. दार दा४ मोहि। २. दार दा४ तीहि।

<sup>[</sup>३७] ढा० ४४-३८, नि० ४०-४०, सा० ८६-९, सावे० १०-७, सासी० २१-१०—

र. सासी० में । २. नि० सती। ३. दा० मराय।

<sup>[</sup>३=] दा० ४४-४०, नि॰ ४०-४९ सा० ७-४, साबे० ७-४, सासी० ११-४—

र. साबे॰ सासी॰ गुरु । २. साबे॰ सासी॰ चहै ।

<sup>[</sup>३९] दा्० ४४-४१, नि० ४०-४२, सा० १६-४, साबे० =-२९, सासी० २६-६-

सा० साबे० सासी० स्वारथी।
 साबे० कबीर नाम स्वारथी, सासी० कबीर जन परमाथी।
 सा० सासी० हारी।

<sup>[</sup>४०] दा० ४४-२१, नि० ९-६, सा० २१-८, सासी० २८-८, गुरा० ३०-१४-

र. दा० नि० सिर सांटें हिर पाइए, छांड़ि जीव की बांनि। २. दा० नि० जो स्पिर दीयां हिर मिले। ३. सा० सासी० तब लिंग सुहंगा जानि। १. तुल० साबे० १४-३- तथा सासी० १४-४१ : यह रस महंगा सो पिने, छांड़ि जीव की बान। माथा सांटे जो मिले, तौभी सस्ता जान॥ सासी० में यह साखी २४-१३७ पर भी मिलती है जिसका पाठ है: सिर सांटे का खेल है, छांड़ि देय सब बानि। सिर सांटे साहब मिले, तौहु हानि मत जानि।

<sup>[</sup>४१] दा० ४४-३४, नि० ४०-४८, सा० ८६-४, सासी० २१-२४, गुगा० ७६-१३—

१. दाशनिश्सरातन । २. दारे निश्साहिया, साश्ताइया । २. सामीश्रध्यान (हिन्दी मूल)। १. गुराश्रांम कौं।

(१५) उपदेस चितावनीं की अंग काल सिर्हानें १ है र खड़ा रे, जागि पियारे हैं मित । रांम सनेही बाहिरा हे, तूं क्यों सोवें निर्चित ।।१।। पाव पलक की गिमि नहीं, करें काल्हि का साज । काल अचानक मारिहै रे, ज्यों तीतर कों बाज ।।२।। कबीर नौबित आपनीं, दिन दस लेहु बजाइ । यहु पर पट्टन यहु गली रे, बहुरि न देखहु आइ ।।३।। कबीर धूरि सकेलि के रे, पुड़िया बंधी एह रे । दिवस चारि का पेखनां रे, अंति खेह की खेह ।।४।। मानुख जनम दुलंभ है रे, होइ रे न बारंबार । पाका फल जो गिरि परा रे, बहुरि न लागे द डार ।।५।। मानुख जनमिंह पाइ के रे, चूके अबकी घात । जाइ परें भवचक्र मैं रे, सहै घनेरी लात ।।६।। हा ।।।।

[२] दा० ४६-६, नि० ४४-६, सा० ७८-९, साबे० १९-१६, सासी० १७-४४, स० ६७-६, बीम० २६८,

गुरा० १७७-४५—

१. दार दार कबीर पल की। २. गुगा० सुधि। ३. दा० नि० गुगा० काल अच्यंता सहपसी (राज० मूल), बी० बीचीई चानक मारिहि।

[३] दा० १२-१, नि० १६-१, सा० ३०-१, साबे० १९-१८, सासी० १७-६०, स०६७-१०, सुग्र०, १७६-१, सु० ८०— दार पाटमा। २. गु० नदी नाव संजोग जिउ। ३. दा३ देखसि, सु० मिलिहै।

[४] दा० १२-२०, नि० १६-१४, सा० ३०-२४, साबे० १९-३४, सासी० १७-१२, स०६७-१२, गुगा० १७६-६२, गु० १७६—

१. गुरा० समेटि करि। २. गु० देहै। ३. सा० देखता।

[४] दा० १२-३४, नि० १६-४२, सा० ३०-१०=, साबे० १९-१७=, स० ६७-११, गु० ३०, बी० १९४, गुरा०१७६-२६—

१. गु० मानसः। २. बी० सा० साबे० दुर्लभ ग्रहे। ३. दा० नि० स० गुगा० देहः। २. गु० बारै बार, नि० बारंबार, बी० दूजी बार। ४. दा० नि० स० गुगा० तस्वर ते फल भाहे पहवा, सा० साबे० तस्वर तें पत्ता भारे, गु० जिउ बन फल पाके भुंड गिरहिः।

[६] दा० १२-२९, नि० १६-७६, सा० २०-४२, साचे० १९-१००, सासी० १७-७४, ची० ११३— १. दा० नि० इहि ग्रौसरि चेत्या नहीं, सा० सासी० राम नाम जाना नहीं। २. दा० नि० सा० सासी० माटी मलनि (सा० सासी० मिलन) कुम्हार की। ३. दा० पनीं सहै सिर लात, नि० वर्षों सहैली (राज०) लात, सा० सासी० पनी सहैगा लात। १. सासी० में यह साखी ग्रन्य स्थल

<sup>[</sup>१] दा० ४६-३, नि० ४४-४, सा० ७८-४३, साबे०१९-१७९, सासी० ३२-३, स०६७-१६, बी० १०२. गुगा० १७७-११९—

९. दा२ दा३ सिहांगों, नि० सिरांगों, सा० सासी० चिचाना, सावे० चिचावत, गुगा० सिचांगां। २. दा० नि० याँ, गुगा० सिरि। ३. वी० काल खड़ा सिर ऊपरै। ४. वी० सावे० विराने। ४. दा० स० म्यंत (राज०), वी० सासी० मीत। ६. सा० सासी० नाम। ७. वी० जाका घर हैं गैल में, सावे० नाम सनेही जिए रहा। प. वी० सासी० निचीत। ९. सावे० में यह साखी अन्यत्र मिलती है, तुल० सावे० १९-१२१: काल खड़ा सिर ऊपरै, जागु विराने मीत। जाका घर हैं गैल में, सो क्यों सोवे निचीत। सावे० का यह पाठ वी० से प्रभावित झात होता है।

हाड़ जरै ज्योँ लाकरी, केस जरै ज्योँ घास।
सब जगर जरता देखि करि, भया कबीर उदासर ।।।।।
जैसी उपजे पेड़ तें , जौ तैसी निबहै ग्रोरिर।
कौड़ी कौड़ी जोड़तां , जोरै लाख करोरि ।।।।।
कबीर सुपिनें रैंनि कै, ऊघिर ग्राए नैंन। र जीव परा बहु लूटि मैंर, जागै तौ लेन न देन ।।।।।।
नाव न जानें गांउं का, भूला मारिंग जाइ ।
काल्हि गड़ै जो कांटवार, ग्रगमन कस न खुराइ ।।।।।।
हिरदा भीतर ग्रारसी, मुख देखा नींह जाइ ।
मुख तौ तबहीं देखिग्रैर, जौ दिल की इदिध्या जाइ ।।।।।।
नीर पियावतर का फिरैं, सायर घर घर बारि ।
त्रिखावंत जो होइयार, पीवैगा भख मारि ।।१।।।

पर भी मिलती हैं; तुल० सासी० १७-१७० : यह अवसर चेत्यी नहीं, चूक्यी मोटी चात । माटी मिलत कुंभार की, बहुत सहींगे लात ॥

<sup>[</sup>७] दा०१२-१६, नि०१६-२०, सा०२०-२३, साबे०११-३, सासी०१७-४४, गु०३६, बी०१७४— १. बी० जस। २. दा० नि० सब तन। ३. बी० जरै कबीरा राम रस, कोठी जरै कपास।

<sup>[=]</sup> दा० ३४-७, नि० ४-२, साबे० १३-९ सासी० ४३-४, गु० १४३, बी० २०९—
१. बी० जैसी लागी ओर से, साबे० सासी० जैसी लौ पहिले लगी। २. बी० छोर। ३. दा०
नि० पैका पैका जोड़ता, गु० हीरा किसका बापुरा, साबे० सासी० अपने देह को को गिनै। १. दा०
नि० पुड़सी लाख करोहि, गु० पुजहि न रतन करोड़ि, साबे० सासी० तारै पुरुष करोर।

<sup>• [</sup>९] दा० १२-२२, नि० १६-१७, सा० २०-२१, साबे० १९-३८, सासी० १७-१४, बी० २९१, गुगा० १७६-६४—

र. बी॰ सपने सोया मानवा, खोलि जो देखा नैन। २. नि॰ परिया था बहु लूट मैं। ३. बी साबे॰ ना कहु लेन न देन। ४. तुल॰ बी॰ १२६-२: राउर के पिछवारे, गावहि चारिउ सैन। जीव परा बहु लूटि मह, ना किछु लेन न देन॥

<sup>[</sup>१०] दा॰ ४०-१, नि॰ ४८-१, सा० १०२-१, १९-१३०, सासी॰ ४३-२१, बी० २०६।

१. दा॰ नि॰ मारिंग लागा जाउं, सा॰ सासो॰ पछिं लागा जाइ। २. दा॰ नि॰ सा॰ सासी॰ कार्लिह जुकांटा माजिसी (नि॰ लागिसी, सा॰ सासी॰ भागिसी।)। ३. दा॰ नि॰ सा॰ पहिली, सासी॰ पहिले। ४. दा॰ नि॰ क्यूं न खड़ाउं, साबे॰ कस न कराय।

<sup>[</sup>११] दा० १३-५, नि० १७-१०, सा० ७४-३, साबे० २३-२ तथा ७१-४४, सास ० ४६-४ बी० २९,— १. सासी० तेरे हिरदै राम है, ताहि न देखा जाइ। २. सा० साबे० सास ० ताको तो तब देखिए। ३. दा० नि० मन की। ४. सा० साबे० (२३-२) दुविधा देइ बहाइ।

<sup>[</sup>१२] दा॰ ३७-७, नि॰ ३९-४, सा॰ ७१-७, साबै॰ ३७-४७, बी॰ १२— १. बी॰ साबै॰ पानि । २. दा१ दा२ सा॰ पिलावत । ३ बी॰ फिरै। ४. बी॰ साबे॰ सा॰ दर दर सायर बारि। ४. दा३ जो रे पियासा होइगा, साबे॰ जो जन तिरपावंत है।

बाजन दे बाजंतरी', किल कुकुही मित छेड़ि ।

तुक्षे बिरांनीं क्या परी, तूं अपनीं आप निवेरि ॥१३॥

एके साघें सब सधें, सब साघें सब रे जाइ।

उलिट जो सींचे मूल कीं , फूले फले अघाइ ।॥१४॥

साघु भया तो क्या भया', बोले नाहिं बिचारि।

हते पराई आतमां, जीभ बांधि तरवारि ॥१५॥

सांच बरोबरि तप नहीं, भूठ बरोबरि पाप।

जाके हिरदै सांच है, ताके हिरदै आप ॥१६॥

बोलत ही पहिचानिए, साहु चोर का घाट।

अंतर घट की करनीं , निकसे मुख की बाट ॥१७॥

रांम नांम जांनां नहीं , लांगी मोटी खोरि।

काया हांड़ी काठ की, नां ऊ चहें बहोरि॥१६॥

रांम नांम जांनां नहीं, पाला कटक कुटुंब।

धंधा ही में मिर गया , बाहरि भई न बंब ॥१६॥

पंधा ही में मिर गया , बाहरि भई न बंब ॥१६॥

<sup>[</sup>१२] दा॰ २७-८, नि॰ २९-२, सा॰ ७१-२, साबे॰ २७-१०, वः० २४८— १. सा॰ वाजन दे बैजबी, साबे॰ वाजन देहू जंतरी, नि॰ वाजन देहू वजंतराी। २. सा॰ जग जंबा ना छेड़, दा॰ नि॰ दं किला जंतराीं न छेड़ि। २. नि॰ सा॰ पराई।

<sup>[</sup>१४] सा० २७-२०, साबे० ८०-७, सासी० २३-२०, बी० २७-३, गुण० १२-१— १. बी० एक साथे सब साथिया। २. बी० एक, बीभ० सब। ३. साबे० जो गहि सेबै मूल को, सासी० माली सींचै मूल को, गुण० जौ जल सींचै मूल तैं। ४. गुण० तौ फल फूल अषाइ।

<sup>[</sup>१४] सा० ६४-११, साबे० २७-४१, सासी० १९-१४७, बी० २१९ ( बीभ० में नहीं है )—
१. सा० सास ० सुख आवें सोई कहै। २. साबे० तथा सासी० में यह साखी अन्यत्र भी मिलती
है, तुल्ज० साबे० ६८-८ तथा सासी० ७६-१२ : ज्यों आवें त्यीं ही कहै, बोलें नहीं बिचारि। हतें
पराई आतमा, जीभ लेंइ तरवारि॥ इससे साबे० तथा सासी० में संकीर्ण-संबंध सिद्ध होता है।

<sup>[</sup>१६] नि० २३-१, सा० ४२-१, साबे० ६७-१, सासी० न्१-२२, बी० २३४—
१. नि० सा० सासी० वराविर । २. व० (वाराविकी) भीतर । ३. साबे० ता हिरदै गुरु आप ।
१. याज्ञिक-संग्रह (ना० प्र० स०) की एक पोधी में यह साखा जाजदास के नाम से मिलती है, िकन्तु नि० सा० साबे० सासी० तथा बी० प्रतियों में मिलने से यह साखा निश्चित रूप से कबीर की सिद्ध हो जाती है । अन्य साखियों की भाँति कबीर की यह साखी भी अत्यधिक प्रचलित है; यहाँ तक कि अपनी सुबोधता के कारण यह लोकोक्ति के रूप में प्रयुक्त होने लगी है। जाजदास के समय तक यह निश्चित रूप से पर्याप्त प्रसिद्ध पा चुकी होगी और जाजदास या उनके शिष्य इसे अपने नाम पर चलाने का लोभ संवरण न कर सके होंगे।

<sup>[</sup>१७] बो० ३३०, साबे० ३७-४३, गुरा० १४४-१२— १. गुरा० साथ। २. साबे० झंतर की करन करें, गुरा० वासन महि के बस्त सब।

<sup>[</sup>१८] दा०१२-३१, नि०१६-३४, सा०३०-४१, सावे० १९-४४, सार्बा०१३-२३, स०६७-१२, गु०७०-१. सावे० सत्ताम (राघा० प्रभाव )। २. गु० कबीर नासु न विश्राह्त्र्यो। ३. दा२ बी० सा० सावे० सासी० वह, गु० श्रोहु। ४. गु० चर्है (उर्दु मूल )।

<sup>[</sup>१९] दा० १२-६३, नि० १३-३०, सा० २०-४४, सासी० १७-७०, स० -६-२३, गु० २२६— १. सा० सासी० सकल। २. नि० पचि गया, सा० सास ० पचि मरा। ३. दा० बादर, सा०

कबीर यहु तन जात है<sup>4</sup>, सक तौ ठाहर लाइ<sup>2</sup>।
कै सेवा<sup>3</sup> किर साध की, कै हिर के गुन गाइ<sup>9</sup> ॥२०॥
कबीर यहु तन जात है<sup>4</sup>, सकहु त लेहु<sup>2</sup> बहोरि ।
नांगे हाथों<sup>3</sup> ते<sup>9</sup> गए, जिन्हके<sup>4</sup> लाख करोरि ॥२१॥
कबीर गरबु न कीजिब्रैं, देही देखि सुरंग<sup>2</sup>।
ब्राजु काल्हि तिज जाहुगे<sup>3</sup>, ज्यों कांचुरी भुवंग<sup>9</sup> ॥२२॥
कबीर गरब न कीजिब्रैं, ऊंचा देखि ग्रवास ।
काल्हि परों<sup>2</sup> भुइं<sup>3</sup> लोटनां, ऊपरि जांमें<sup>9</sup> घास ॥२३॥
कबीर गरबु न कीजिब्रैं, चांम लपेटे<sup>2</sup> हाड़ ।
हैवर<sup>3</sup> ऊपर छत्र तर<sup>9</sup>, ते भी<sup>4</sup> देबा गाड़<sup>6</sup> ॥२४॥

सासी० बार । १. सा० सास ० बुंब । ४. गु० में यह साखी कुछ हेर-फेर के साथ अन्यत्र भी श्रात है, द्वल० गु० १०६ : हिर का सिमरनु छाड़ि के पालिओ बहुत कुटुंब । घंघा करता रिष्ट गया भाई रहित्रा न बंधु ॥

<sup>[</sup>२०] दा० १२-३६, नि० १६-४७, सा० ३०-६४, सावे० १९-४४, सासं० १७-१९, गु० २= गुरा० १७६-२९—

रे. गु॰ जाइगा। र. सा॰ सार्स ० सकै तो ठौर लग व, गु॰ कवनै मारिग लाइ। ३. गु॰ संगति। ४. दा॰ सा॰ गुणा॰ कै गुणा गोविंद के गाइ, सावे॰ सासः॰ कै गुरु के गुन गाइ।

<sup>[</sup>२१] दार्व १२-३७, निर्व १६-४८, सार्व ३०-६४, साबे०१९-६१, सासी० १८-२१, गुरु २७ गुग्रा०१७६-३०---

गु० जाइगा। २ सा० सावे० सास ० राखु। ३. गु० नागे पावहु, गुरा० नांगे पाऊ.
 नि० नांगा पावां, सावे० सासी० खाली हाथां। ४. नि० जे, सा० सो, सावे० सासी० वह।
 ५. नि० तिनकै।

<sup>[</sup>२२] दा० १२-९, नि० १६-१०, सा० २०-१९, सावे० १९-२न, सासी० १७-६, सु० ४०— १. दा० नि० सा० कवीर कहा गरिवयी, वी० कनक कामिनी देखि के। २. वी० तू मत भूल सुरंगः ३. दा० नि० वीछ्डियां मिलवी (सा० मिलसं ) नहीं, सावे० सासी० विछुरे पर मेला नहीं, बी० विछुरन मिलन दुहेलरा। १. वी० जस केंचुलि तजत मुजंग, दा० नि० कांचिलयार सुवंग, सा० सावे० सासं ० ज्यों केंचुली मुजंग।

<sup>[</sup>२३] दा० १२-१०, नि० १६-७९, सा० ३०-१७, साबे० १९-३०, सासी० १७-३, गु० ३८— १. दा० नि० सा० कबीर कहा गरबियौ। २. गु० त्राजु कालि। ३. दा० भ्वैं। ४. साबे० सास ० जमसी, सा० जामिहै।

<sup>[</sup>२४] दा० १२-११, नि० १६-१२, सा० ३०-२०, साबे०, १९-३१, सासी० १७-४ तथा ४, गु० ३७—
१. दा० नि० सा० कबीर कहा गरिबयो । २. दा० नि० पलेटे ( पंजाबी मूल ), सासी० (४) लपेटी ( उर्दू मूल )। ३. नि० हस्ती । ४. दा० छत्र सिरि ( उर्दू मूल ), नि० छत्रपति, सार्स ० छत्र तट ( हिन्दी मूल )। ४. नि० सा० तेऊ, साबे० सासी० तो भी, गु० ते फुनि । ६. दा० देवा खड, नि० दीए खंड, सा० दीए खाड़, साबे० सासी० देवें गाड़, गु० घरनी गाड़ । ७. सासी० (४) इक दिन तेरा छत्र सिर, देगा काल उखाड ।

जिहि जेवरी जग बंधिया, तूं जिनि बंधे कबीर ।
जैहिं आटा लौंन ज्यों, सोनां स्तां सरोर ॥२४॥
ऊजल पहिर्राहं कापरे, पांन सुपारी खाहि ।
एके हिर के नांव बिनु , बांधे जमपुर जाहि ।।२६॥
कबीर बेड़ा जरजरा, पूटे छेंक हजार ।
हरुए हरुए तिरि गए, बूड़े जिनि सिर भार ॥२७॥
दुनियां के धोखें सुग्रा, चालत कुल की कांनि ।
तब कुल किसका लाजसी (लाजई १) , जब ले धर्राह मसांनि ॥२६॥
बीन गंवाया दुनीं सौं, दुनों न चाली साथि ।
पांव कुहाड़ी मारिग्रा, गाफिल ग्रयनें हाथि ॥२६॥
कबीर सभ जग हंढिया, मादलु कंध चढ़ाइ।
कोई काहू को नहीं, सब देखी ठोंकि बजाइ ॥३०॥
कबीर यहु चेतावनों, जिनि संसारी संग जाइ ।
जो पहिले सुख भोगिया, तिनका गुड़ ले खाइ ॥३१॥

<sup>[</sup>२४] दा० १२-४८, ति० २१-४३, सा० २०-९३, साबे० २७-३४, सासी० १८-४९, गु० ११७— १. गु० जग बांच्यो जिह जेवरी। २. गु० तिहि। ३. सा० गु० मिता ४. दा० हैसी (राज॰ मूल ), सासी० जासी (राज० मूल ), सा० जैसे, साबे० होसी। ४. सा० सूता (उर्दू मूल), गु० सोनि (उर्दू मूल)।

<sup>[</sup>२६] दाः १२.४४, नि०१६-४८, सा० २०-७८, सावे० १९-८२, सासी० १७-९३, गु० २४— १. सा० सासी० पहिने । २. दाः ० ऊजल कपड़ा पहरि करि । ३. नि० सा० साबी० सासी० खाय— जाय । ४. साबे० सासी० कबीर, गु० एक स । ४. सावे० ास ० गुरु की भक्ति बिनु ।

<sup>[</sup>२७] दा० १२-६२, नि० १६-७१, सा० ३०-९४, साबे० १९-६६, सासी० १७-२३, गु० ३४— १. दा० नि० कैंबीर नांब है जरजरी। २. दा० नि० सा० सासी० कूड़ा खेवनहार, साबे० फूटे छेद हजार। ३. गु० डूबे। ४. साबे० में यह साखी अन्यत्र भी मिलती है, तुल० साबे० १९-१७३ कबीर नाब है भांभरी, कूड़ा खेवनहार। हलके हलके तिरि गए, बूड़े जिन सिर भार॥

<sup>[</sup>২=] दा० १२-४६, नि० १६-४४, सा० ३०-७०, सासी० १७-५६, स० ५७-४, गु० १६६— १. दा३ दूखैं ( उर्दू मृत्त ), गु० दोखे ( उर्दू मृत्त )। २. सा० सासी० चला कुटुंब की कानि ।

१ नि॰ तब कौंण की कुल लाजसी, सा॰ सासी॰ तब कुल की क्या लाज है।

<sup>[</sup>२९] दा० १२-४३, नि०१६-४१, साबे०१९-७८, सासी०१७-११७, सु०१३— ः साबे० सासी० दूनि संग, गु० दुनी सिठ। २. दा२ कुहाड़ी बाहिया, गु० कुहाड़ा मारिया। ३. साबे० सासी० मृरख।

<sup>[</sup>३०] दा० २७-१०, नि० २९-६, सा० ७१-६, सासी० ६-१४४, गु० ११३, गुगा० १०६-१७— १. गु० समु जगु हुउ फिरिझो (समानार्थीकरण) नि० सब जग ने खिया, सा० सासी० सब जग हैरिया। २. दा२ गुगा० मंदल, दा२ मंदिल (उर्दू मूल), सा० सासी० मेल्यौ। ३. दा० सा० सासी० गुगा० हिर बिन अपनां कोइ नहीं, नि० कोई किसही का नहीं। ४. दा० गुगा० सब देखे, सा० सब देखा, सासी० देखा।

<sup>[</sup>३१] दा४ १२-४१, नि० २०-३४, सा० ३०-४१, सासी० १७-४४१, गु० ४४, गुरा० '७६-६७-१ नि० इह चितावर्शी,। २ सा० गुरा० जिन संसारी जाय, सासी० मत संसार गंवाय। गु०
सत सहसा रहि जाइ ( उर्दू मूल-संसारहि ? )। ३ गु० पाछै भोग जु भोगवै।

कबीर सभ' ते हंम बुरे, हंम तिन भल सभ कोइ।
जिनि ग्रैसा करि बूि ग्रिंग, मीत हमारा सोइ।।३२॥
जहां दया तहं र धर्म है, जहां लोभ तहं र पाप।
जहां क्या तहं र काल है, जहां लोभ तहं र ग्राप।।३३॥
जौ प्रिह करहि त धरम के, नाहि त के कर बैराग।
बैरागी बंधन करें, ताकी बड़ो ग्रिभाग।।३४॥
कबीर सोई मारिग्रे, जिहि मूएं सुख होइ।
भलो भलो सभ कोइ कहें, बुरो न मांने कोइ॥३४॥
बैरियां बीती बल गया, बरन पलिट भया ग्रीर ।
बिगरी बात न बाहुरे कि कर छूटिन की ठौर ॥३६॥
कुल खोएं कुल ऊबरें, कुल राखें कुल जाइ।
रांम निकुल जब मेटिया, सब कुल रहा समाइ ॥३७॥
कबीर तुरी पलांनियां, चाबुक लीग्रा हाथि।
द्यौस थकां सांइ मिलें पिरेहे र राति।।३६॥

[३२] सा० ७२-२०, सावे० ६४-१२, सासी० =३-१३, गु० ७—

१. सा॰ साबे॰ सासी॰ सब। २. सा॰ साबे॰ सासी॰ हम तें। ३. गु॰ भत्तो।

<sup>[</sup>३३] सा० ४८-४, साबे० ६२-<sub>४</sub>, सासी० ८२-१४ गु० १४४—

१. गु॰ गिञ्चानु । २. सा॰ सासी॰ वह । ३. गु॰ फूठ । ४. गु॰ लोसु । ४. सावे॰ किमा, सा॰ सासी॰ क्षमा । ६. तुल॰ सासी॰ ८२-१२ : द्या घर्म का मूल है, पाप मूल संताप । जहाँ क्षमा तहं घर्म है, जहां द्या तहं ञ्चाप ।

<sup>[</sup>३४] सा० १०-३२, साबे० ४०-३, सासी० ७-७९, गु० २४३---

१. सा॰ साबे॰ सासी॰ घर में रहै। २. सा॰ साबे॰ सासी॰ भिक्त। ३. या॰ साबे॰ सासी॰ नातर। ४. सा॰ साबे॰ सासी॰ ताका।

<sup>[</sup>३४] साबे० =-४७, सासी० २४-११, गु० ९---

१. साबे॰ सासी॰ पांची। २. साबे॰ सासी॰ जी मारै। ३. साबे॰ सासी॰ भला भली।

साबे० सासी० कहसी (राज० मृत्त)।

<sup>[</sup>३६] दा० ४६-२४, नि० ४४-३६, सा० ७८-१८, साबे० १९-१८१, सार्स ० ३२-१४, स० ६७-२४—

१. नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ घटा। २. नि॰ येत, सा॰ साबे॰ सासी॰ केस। ३. साबे॰ घीर। १. नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ विगड़ा काज संभारि तै। ४. नि॰ कर छूटां कित ठौर, दा॰ स॰ कर किटक्यां कत ठौर, साबे॰ फिर छूटनि निह ठौर।

<sup>[</sup>३७] टा० १२-४४, नि० १६-४३, सा० ३०-७१, साबे० १९-७९, सासी० १७-८७, स० ८६-२४-

१. साबे० सासी० खोए । २. दा० नि० गास्त्र्यां (राज०) । २. साबे० नाम श्रकुत्त । ४. नि० जब, साबे० को । ४. सा० साबे० सासी० गया बिलाइ ।

<sup>[</sup>३=] दा० १३-१३, नि० ४०-३८, सा० ८४-२३, साबे० ८-१४, सासी० २४-६, स० ६७-१३---

१- दा१, दा२ स॰ तुरा (राज॰ नागरी मूल)। २. दा॰ नि॰ स॰ चाबक ३. साबे॰ लीजे, सा॰ सासी॰ लीन्हा। १. दा३ पिवकूं मिलों, नि॰ हरि कों मिलों। ४. नि. साबे॰ पहिसी।

कबीर हरि सौं हेत करि, कूड़ै वित्त न लाइ। बांधा बारि खटीक कै, तां पसु केतिक प्राइ।।३६॥ कबीर हरि की भगित बितु, प्रिंग जीवन संसार। धूवां केरा धौलहर हे, जात न लागे बार ।।४०॥ रंम नांम करि बौंहड़ा, बाहै बीज ग्रघाइ । ग्रंतकाल सूखा परे, तऊ न निरफल जाइ ।।४१॥ रंजिनके नौवित बाजती, मैंगल बंधते बारि। एकहि हरि के नांजं बितु, गए जनम सब हारि॥४२॥ कबीर थोड़ा जीवनां, माड़ै बहुत मंडांन। सबही ऊमा पंथ सिर, राव रंक सुलतांन।।४३॥ कबीर गरब न की जिग्ने, के घर के परदेस।।४४॥ कबीर गरब न की जिग्ने, इस जोवन की ग्रास। टेसू फूले दिवस दोइ , खंखर भए पलास।।४४॥

[३९] दा० ४६-२७, नि० ४४-३७, सा० ७=-६२, सासी० ३२-३=, स० ६७-=— १. दा० नि० सूं। २. सा० सासी० कोरै (उर्लू मूल)। ३. नि० तहं। ४. दा० नि० किती

का [४०] दा० १२-२७, नि० १६-३⊏, सा० १४-३, साबे० १२-२⊏ तथा १९४० (**दो बार)**,

सासी० १२-२३, स० ६७-१३, गुगा० १७६-६४— १. साबे० सासी० गुरु की (सांप्रदायिक प्रभाव)। २. साबे० सासी० थिक। ३. साबे० का घीलहर, सा० सासी० का घौराहरा। ४. सासी० विनसत लगे न वार। ४. साबे० में यह सासी उपर्युक्त दो स्थलों पर मिलती है और दोनों का पाठ शब्दशः मिलता है।

[११] दा० २४-४, नि॰ २७-७, सा०१४-६, साबे०१२-२१, सासी० १२-२७, स० ४४-१, गुणा० १७-७—१. सा० साबे० राम नाम ( साबे० सत्तनाम ) हल जोतिए, सासी० छिमा खेत भल जोतिए। २. सा० साबे० सासी० सुमिरन बीज जमाइ। २. नि० सरब लोक, सा० साबे० सासी० खंड बहांड। १. साबे० सासी० मक्ति वीज नहिं जाइ, दा१ दा२ गुणा० निरफल कदे ( गुणा० तक ) न जाइ। ४. तुल० साबे० २४-६०: सुनिरन का हल जोतिए, बीजा नाम जमाय। खंड बहांड सूखा एड़े, तऊ न निस्फल जाय॥

[४२] दा० १२-२, नि० १६-२, सा० ३०-२, साबे० १९-१९, सासी० १७-३९, गुगा० १७६-२---१. दा२ ज्यांह कै। २. दा० नि० साबे० संगल ( उर्दू मूल ? )। ३. साबे० सतगुरु, सासी० गुरु के। ४. नि० तन।

[४३] दा० १२ ४. नि० १६-४, सा० ३० ४, साबे० १९-२२, सासी० १७-८, गुगा० १७६-४-

दा० गुगा० उभा मेल्हि गया, नि० उभी मेल्हिगा, साबे० उभा में लगि रहा।

[४४] दा० १२-१२ तथा ४६-१९ (दो बार), नि० ४४-१, सा० २०-२१, साबे० २९-१, सासी० १७-१, गुगा० १७७-१४२—

१. दा॰ गुरा॰ कवीर कहा गरवियौ। २. नि॰ काल गहवां सिर क्रेस। २. दा॰ मारिसी (राज॰ मृल)। ४. सा॰ साबे॰ साझी॰ क्या।

[४४] दा० १२ ८, नि० १६-९, सा० ३०-१८, साबे० १९-२९, सासी० १७-२--

२. साबे० अस (उर्दू मूल)। २. दा० नि० केसू (उर्दू मूल ?)। ३. दा० चारि, साबे० सासी० दस।

ग्रैसा<sup>र</sup> यह संसार है, जैसा सेंबल<sup>२</sup> फूल। दिन दस के ब्योहार हैं8, भूठै रंगि न भूल ॥४६॥ कबीर सुपिनें रैंनि के, पड़ा कलेजे छेक । जी सोऊं ती दोइ जनां, जी जागूं ती एक ।।४७।। कबीर हरि की<sup>१</sup> भक्ति करि, तजि बिखिया रस चौजं।<sup>२</sup> बार बार नींह पाइए, मनिखा जनम की मौज ॥४८॥ जब लगि भगति सकांम है, तब लगि निरफल सेव। कहै कबीर वह क्यों मिले, निहकांमीं निज देव ॥४६॥२ कबीर तहां न जाइग्रै, जहां कपट का हेत। जालूं<sup>र</sup> कली कनीर<sup>२</sup> की, तन राता मन सेत ॥५०॥ ढोल दमांमां गड़गड़ी<sup>१</sup>, सहनाई संगि<sup>२</sup> भेरि। स्रोसर चले बजाइ कै, है कोई लावै<sup>३</sup> फेरि<sup>४</sup> ॥५१॥ इक<sup>र</sup> दिन ग्रैसा होइगा, सब सौं<sup>२</sup> परै बिछोह । राजा रांनां छत्रपति<sup>२</sup>, सावधांन किन होइ<sup>४</sup> ॥५२॥ जांमन मरन बिचारि कै<sup>१</sup> कुड़े कांम निवारि<sup>२</sup>। जिहि पंथां तोहि चालनां<sup>३</sup>, सोई<sup>३</sup> पंथ संवारि<sup>४</sup> ॥५३॥

<sup>[</sup>४६] दा० १२-१३, नि० १६-१३, सा० ३०-२३, साबे० १९-३४, सामी० १७-१४, गुगा० १७६-७६— १. सा० सासी० कवीर। २. साबे० सेमर, सासी० सेमला। ३. सा० साबे० सासी० में।

<sup>[</sup>४७] दा० १२-३३, नि० ७-१६, सा० २०-३०, साबे० १४-४१, सासी० १६-३४, गुगा० १७६-६६— १. दा० पारस जिय में छेक, गुगा० परा स जिय में छेक।

<sup>[</sup>४८] दा॰ १२-२४, नि॰ ४-१४, सा॰ १४-२, साबे॰ १२-१, सासी॰ १२-१२, गरा॰ १७६-२७— १. साबे॰ सासी॰ गुरु की। २. नि॰ कवीर हरि का नांव लै, तिज माया बिख चौज, गुरा॰ कबीर हरि की भगति करि, तिज माया बिख चौज। ३. सा॰ साबे॰ सासी॰ मनुख।

<sup>[</sup>४९] दा० ११-१०, नि० २१-४५, सा० १४-२०, साबे० १२-२४, सासी० १२-२६, गुगा० ४१-९—
१. दा० नि० गुगा० सकांमता। २. यह साखी 'गुगागंजनामा' में ही अन्यत्र कमाल के नाम से भी मिलती है, तुल० गुगा० १०९-२८ : जब लग कांम न बीसरै, तब लगि निरफल सेव । किह कमाल हिर क्यं मिलै, वे निहकांमीं देव ॥ किन्तु गुगा० के अतिरिक्त दा० नि० सा० साबी० सासी० में भी मिलने से यह साखी कबीर की ही सिद्ध होती है, कमाल के नाम से कदाचित् वह भूल से प्रचलित हो गयी है।

<sup>[</sup>४०] दा० ४२-१, नि० ४७-१, सा० =१-१, साबे० ४=-१, सासी० ६९-१, गुगा० ६२-४४— १. सा० साबे० सासी० जानो ( उर्दू मूल )। २. सा० साबे० सासी० झनार ।

<sup>[</sup>४१] दा० १२-३, नि० १६-३, सा० ३०-३, सावे० १९-२१, सासी० १७-४०-

रै. दारे नि? गिड़गिड़ी, दार दार सार सासी दुरवरी, । २. सावे अह। ३. दार दार सार सारी पासी राखै। ४. सार अपनी अपनी वेरि।

<sup>[</sup>४२] दा॰ १२-६, नि॰ १६-४, सा॰ ३०-६, सावे॰ १९-२३, सासी॰ १७-४१— १. सासी॰ एक । २. दा३ थें। ३. सा॰ सावे॰ सासी॰ राजा राना राव रक । ४. सावे॰ सासी॰ सावध क्यों निर्ह कोह ।

<sup>[</sup>४३] दा॰ १२-२४, नि॰ १८-१६, सा॰ ३०-३७, साबे॰ १९-७०, सासी॰ १६-६८---१: साबे॰ जनम मरन दुख याद कर, सा॰ सासी॰ जनमें मरन विचारि कै, नि॰ हरि हथियार

राखनहारै बाहिरा, चिड़िक्रें खाया खेत।

ग्राघा परधा अबरे, चेति सकै तौ चेति ॥४४॥
कबीर मंदिर लाख का, जिड़्या हीरै लालि।
दिवस चारि का पेखनां, बिनिस जाइगा काल्हि ॥४४॥
कहा किया हंम ग्राइ करि, कहा करेंगे जाइ।
इत के भए न अत के, चाले मूल गंवाइ ॥४६॥
ग्राया ग्रनग्राया भया, जे बहु राता संसारि।
पड़ा भुलावा गाफिलां, गए कुबुद्धी हारि॥४७॥
जिन हरि की चोरी करी, गए रांम गुन भूलि।
ते बिधनां बागुल रचे रे, रहे ग्ररध मुखि भूलि॥४८॥
यहु तन कांचा कुंभ है, लियां किरै था साथि।
ढवका लेगा फुटि गया, कछू न ग्राया हाथि॥४६॥
कबीर यहु तन बन भया, करम जुभए कुहारि।
ग्राप ग्रापकों काटिहै, कहै कबीर बिचारि॥६०॥

करि। २. नि॰ कूड़ी गल न मारि। ३. साबे॰ जिन जिन पंथों चालना, नि॰ ज्यां पंथी (नागरी मूल) चालगां। १. नि॰ सोइ सोइ। . ४. साबे॰ संभारु। उक्त स्थलों के अतिरिक्त सा॰ में यह साखी २४-२४ पर और साबे॰ में १८-२३ पर भी मिलती है जहाँ इसका पाठ है: कबीर हरि (साबे॰ गुरु) हथियार करि, कूरा गली निवारि। जो जो पंथा चालना, सोई पंथ संवारि॥ यह पाठ नि॰ से प्रभावित ज्ञात होता है। सा॰ तथा साबे॰ में एक ही प्रकार की प्रनरावृत्ति मिलने से दोनों में संकी ग्रं-सबंध सिद्ध होता है।

<sup>[</sup>५४] दा० १२-१५, नि० १६-२२, सा० ३०-३९, साबे० १९-४०, सासी० १७-६६— १. दा० विन रखवाले वाहिरा ( 'विन' तथा 'वाहिरा' में एक ही भाव की पुनरावृत्ति ), सा० विनु रखवारे वाहरी, सावे० सासो० घर रखवाला वाहिरा।

<sup>[</sup>४४] दा० १२-१९, नि० १६-१६, सा० ३०-३९, साबे० १९-३७, सासी० १७-१३ [४६] दा० १२-२४, नि० १६-३७, सा० ३०-४४, साबे० १९-४७, सासी० १७-७८—

१. नि॰ चाले जनम ठगाइ।

<sup>[</sup>४७] दा० १२-२६, नि० १६-३६, सा० ३०-४४, साबे० १९-४न, सासी० १७-१नन— १. सा० कबीर अनहूजा हुआ। २. सा० बहु रोता (राज० मूल) है। सासी० में पुनरावृत्तिः तुल० १७-२१: कबोर अनहूजा हुआ, बहु रोता संसार। पड़ा भुलावा गाफिला, गया कुबुद्धी हार ॥ यह पाठ सा० से लिया हुआ ज्ञात होता है।

<sup>[</sup>४=] दां० १२-२=, नि० १६-२=, सा० ३०-४३, साबै० १९-४३, सासी० १७-६९— १. साबे० सासी० गुरु की। २. साबे० सासी० नाम्। ३. दा२ दा३ किए। ४. दा२ औंक, दा३ उष्प ( उर्दू मूल )।

<sup>[</sup>४९] दा० १२-३९, नि० १६-४४, सा० ३०-६१, साबे० १९-४२, सासी० १७-६०— १. सा० साबे० सासी० टपका ( नागरी मृत )

<sup>[</sup>६०] दा० १२-४४, नि० १६-४२, सा० ३०-६६, साबे० १९-१६४, सासी० १७-२६— १. दा० यहु तन तौ सब बन भया। २. सा० साबे० सासी० कुल्हार। क० अं०—फा० १३

काया मंजन क्या करै, कपड़ा घोइम घोइ। ऊजर भए न छूटिए<sup>२</sup>, सुख नींदरी न सोइ ॥६१॥ तेरा<sup>१</sup> संगी कोइ नहीं, सबै स्वारथी लोइ<sup>२</sup>। मन परतीति न ऊपजै, जिय बेसास न होइ।।६२।। डागल<sup>र</sup> ऊपरि दौरनां, सुख नींदरी न सोइ। पुन्नें पाया देह रे<sup>२</sup>, ग्रोछी ठौर<sup>३</sup> न खोइ ॥६३॥ ऊजड़ खेड़े ठीकरी<sup>र</sup>, गढ़ि गढ़ि<sup>२</sup> गए कुम्हार । रांवन सरिखा<sup>३</sup> चिल गया, लंका का सिकदार ॥६४॥ तन मांहीं जो मन धरै, मन धरि ऊजल होइ। साहिब सौं सनमुख रहै, तौ स्रजरावर होइ<sup>१</sup> ॥६४॥ मरेंगे<sup>१</sup> मरि जाहिंगे<sup>२</sup>, कोइ<sup>३</sup> न लेगा<sup>8</sup> नांउं<sup>४</sup>। ऊजड़ जाइ बसाहिंगे<sup>६</sup>, छोड़ि बसंता गांउं<sup>र</sup> ॥६६॥ स्राजि कि काल्हि कि पचे दिन<sup>र</sup>, जंगिल होइगा बास। ऊपरि ऊपरि फिर्राहंगे<sup>२</sup>, ढोर चरंते<sup>३</sup> घास ॥६७॥ रांम नांम जांनां नहीं, हुम्रा बहुत म्रकाज । बूड़ेगा रे बापुरा, बड़े बड़ों है की लाज ।।६८।।

<sup>[</sup>६१] दा० १२-५३, नि० १६-५७, सा० ३०-७७, सावे० १९-५५, सासी० १७-९२-

<sup>&#</sup>x27;१. नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ छुटिसी ( राज॰ मूल )।

<sup>[</sup>६२] दा० १२-४४, नि० १६-६७, सा० १६-४, साबे० १९-६४, १९-१०८ (दोबार), सासी० १७-९८— १. नि० सा० सासी० मेरा । २. दा० सब स्वारथ वंधी लोइ । ३. नि० जे ( उर्दू मूल ) ।

<sup>[</sup>६२] दा० १२.५९, नि०१६-४३, सा० २०-म्म, साबे० १९-म्फ, १९-१०१, सासी०१७-१०२— १. सा० साबे०(२) सासी० कोठै। २. साबे०(१) दिवसहा, दा० नि० चींहर्डै। ३. नि० ग्राव [६४] दा२ दा३ ४२-७, नि०१६-७, सा० २०-७, साबे०१९-२४, सासी०१७-४२—

रे. सा० सामी० टेकरी (जर्द मूल)। २. दा० नि० सासी० घड़ि घड़ि (राज० मूल)। ३. सासी० जैसा। ४. दा० सावे० मा० सरदार।

<sup>[</sup>६४] दार १२-१२, नि० १७-१२, सा० ३१-१४, साबे० ७१-४४, सासी० २९-६२—

रे. सांश्रमासी वतौ अमरापुर जोय, साबेश अजर अमर सो होय। दा३ तौ फिरि बालक होइ।

<sup>[</sup>६६] दार १२-१६, नि० १६-१९, सा० २०-३४, साबे० १९-३५, सासी० १७-३६—

१. गवे० मरोगे। २. सावे० जाहुगे। ३. दा३ नाम। ४. दा३ केंसी (राज० मूल)। ५. दा२ दा३ कोइ—लोइ। ६. सावे० वसाहुगे।

<sup>[</sup>६७] दार १२-१८, नि० १६-१८, सा० ३०-३२, साबे० १९-२, सासी० १७-४२— १. सा० साबे० सासी० ब्राज कालि के बीच में। २. साबे० सासी० हल फिरें। ३. साबे० सासी० चर्रगे।

<sup>[</sup>६८] दा॰ १२-३६, नि॰ १६-३१, सा० ३०-४६, साबे० १९-४४, सासी० १७-७१— १. साबे० सत्तनाम (राषा० प्र०)। २. दा० बड़ा बूढ़ों।

ज्यों कोरी रेजा वुनें, नेरा माने छोरि।

श्रेसा लेखा मीच का, दौरि सके तौ दौरि।।६६।।

कबीर पगरा दूरि है, बीच पड़ी है राति ।

नां जांनों क्या होइगा, ऊगंते परभाति।।७०।।

मैं मैं बड़ी बलाइ है, सके तौ नीकिस भागि ।

कब लिग राखों रांम जी , रुई लपेटी श्रामि ॥७१।।

बैरागी बिरकत भला, गिरही चिच उदार।

दोऊ चूकि खाली पड़ें, ताको वार न पार।।७२।।

संसारी साकत भला, कुंवरी कन्या भाइ ।

दुराचारी बैसनों बुरा , हरिजन तहां न जाइ।।७३।।

कबीर हरि के नांव सौं , ग्रीत रहै इकतार ।

तौ मुख तें मोती भरें, हीरा अनंत अपार ।

श्रेसी बांनों बोलिए, मन का श्रापा खोइ।

अपनां तन सीतल करें, श्रीरां कों सुख होइ ।।७४।।

[७०] दार ४४-७, नि० ४४-४४, सा० ७८-६०, सावे० १९-१४२, सासी० १७-५४ तथा ३२-३६—

र. नि॰ अर्जू वीचि है राति। २. साबे॰ ऊरे तें।

[७१] दा० १२-६०, नि० १६-४३, सा० ३०-९०, साबे० १९-६७, सासो० १७-१०४-

[७२] दा० ३४-६, नि० २०-३२, सा० ७१-२०, साबे० ४२-४ यासो० ७-७८---

[७३] दा० ४२-२, नि० ४७-३, सा० =१-१०, साबे० १७-=, सासी० ७-३४—

[७४] दा० ३४-८, नि० ३-१७, सा० ११-४६, सावे० ३३-२८, सासी० १३-३१—

<sup>[</sup>६९] दार दार दार १२-६७, नि० ४४-४३, सा० २०-८०, सावे० १९-१७०, सासी० १७-१०२— १. नि० कोली। २. दा० बेजा (नागरी मृत्त ), नि० कुलहट। २. दार बुगातां। ४. नि० इ.स. भरोसा।

रे. दा० निकसी भागि, नि० नीसरि भागि, सावे० सासी० निकसो भागि। रे. दा० नि० कर्यूं किर ऊबरूं। रे. दा० कव लगि राखों हे सखी, सावे० कहैं कवोर कव लगि रहै। ४. दा० नि० पलेटी (पंजावी सूल)। ४. तुल० दा० १६-३२, नि० १९-४२, सा० ३७-३७, सावे० ७२-४४: कहु धीं केहि विधि राखिए, रुई पलेटी आगि।

१. नि० चिता। २. नि० दोइ बातां, सावे० दो बातों, दा० दुहूं चूक । २. दा० रीता।

१, सा॰ सावे॰ सासी॰ साकट। २. दा॰ कंबारा के भाइ। ३. नि॰ वैशनों ग्रर विभचारिनीं, सा॰ सावे॰ सासी॰ सांधु दुराचारी बुरा

१. साबे० कबीर सतगुर नाम में। २. सा० सासी० सुरति रहै करतार, साबे० सुरति रहै सरसार। ३. दा० हीरे श्रंत न पार।

<sup>[</sup>७४] दा० ३४-९, नि० ४-१०, सा० १०-२०, साबे० ३७-७, सासी० १८-२६—

१. नि॰ सा॰ साबा॰ सामा॰ ग्रीरन की सातल करे, ग्रापह सीतल होइ। सासी॰ में पुनरा-वृत्ति ; तुल॰ साधी॰ १९-६९ : सब्द जु ऐसा बोलिए, तन को ग्रापा खोय। ग्रीरन को शीतल करे, ग्रापन को सुख होय।

कबीर नवै सो ग्रापकों, पर कों नवे न कोइ।
घालि तराजू तौलिए, नवै सो भारी होइ।।७६।।
कबीर हद के जीव सौं, हित किर मुखां न बोलि।
जे राचे बेहद्द सौं, तिन सौं ग्रंतर खोलि।।७७।।
कबीर केवल रांम किह, मुद्ध गरीबी भालि ।
क्रूर बड़ाई बूड़सी (बूड़ई?), भारी पड़सी (परई?) कालि ।।७६।।
सील गहै कोइ सावधान , चेतन पहरै जागि।
बस्तु न बासन सौं खिसै, चोर न सकई लागि।।७६।।
कबीर श्रपनें जीवतें, ए दोइ बातें धोइ।
मांन बड़ाई कारनें, श्रद्धता मूल न खोइ।।५०।।
खंभा एक गयंद दोइ, क्यों किर बंधिस बारि।
मांनि करै तौ पिउ नहीं, पीउ तौ मांनि निवारि।।५१।।
बेरियां बोती बल गया , श्रद बुरा कमाया ।।६२।।
हिर जिन छांड़ै हाथ तें, दिन नेरा श्राया ।।६२।।

<sup>[</sup>७६] दा॰ २९-९, नि॰ ४१-६९, साबे॰ ६४-६, सासी॰ ५३-५, गुरा॰ २३-१०— १. नि॰ गरवा। तुल॰ नानक: सभ को निवइ आप कत, पर कउ निवै न कोइ। घालि तराजू तौलिए, निवं स गउरा होइ॥ ( गु॰ १७० पंक्ति १०, ११ नीचे से )

<sup>[</sup>७७] दा० २२-४०, नि० ६४-१४, सा० १०८-१४, सासी० ४४-१३, स० ११-४, गुग्ग० १०६-२४—
१. नि० दार दा२ स्यूं। याइक संग्रह (ना० प्र० स०) के २४६-४४ संख्यक गुटकों में यह साखी 
क्षेत्रालदास के नाम से मिलती है, वहां इसका पाठ हैं: लालिजया हद के लोग सूं, हित कर मुख
ना बोल। जे राच हर नांव सूं, जासूं अंतर खोल ॥४१॥ अन्य साखियों की भाँति संभवतः इसे भी
किसी सत ने भूल से लालदास की रचनाओं में सम्मिलित कर लिया है। इस साखी में लालदास
की छाप ठीक बैठती भी नहीं।

 <sup>[</sup>७-] दा० १२-४२, नि० १६-४६, सा० ३०-७६, सासी० १०-३४, स० १२७-७, गुगा० १२०-९—
 १. सासी० नाम ( सांप्रदायिक प्रभाव )।
 २. सासी० चाल ( उर्दू मूल )।
 ३. सासी० भाल ।
 (कदाचित् स्थानांतरित )।

<sup>[</sup>७९] दा० ३४-१०, सा० ४३-३, साबे० ६१-६, सासी० ७९-२, गुरा० १४-१०—

१. दा॰ गुर्गा॰ कोई एक राखें सावघान (दा२ साघघन)। २. सा॰ साबे॰ सासी॰ बासन (हिन्दी मृत्र)। २. सा॰ साबे॰ सामी॰ कै।

<sup>[=0]</sup> दा० १२-४१, सा० ३=-१०, साबे० ४७-११, सासी० ६७-११, गुण**० १२०-**=---

१. सार्वसासी वाता। २. गुरार लाम २. सावेर ब्राह्त।

<sup>[=</sup>१] दा० १२-४२, सा० ३८-९, सासी० ६७-१२, गुरा० ४०-१६—

१. सा॰ सासी॰ बंधू। २. सा॰ सासी॰ करूं।

<sup>[=</sup>२] दा० ४६-२६, सा० ७=-१९, सासी० ३२-१६, गुगा० ३४-४--

१. सा० सासी० घटा । २. सा० सासी० श्रीरों । ३. सा० सासी० कमाय—श्राय । ४. सा० सासी० हरिजन (उर्दू मूल ) छांड़ी ।

े [=ह] द्वा० ४६-१८. सा० ३०-८, सासा० १७-४६, गुगा० १७७-१४९—

रे. दा॰ गुगा॰ मंदिर (आगे 'घौलहर' होने के कारण पुन०)। २. सा॰ घौलहरा, सासी॰ घौहरा। ३. दा॰ सामा चित्री। १. सा॰ सासी॰ पोल। ४. दा॰ सामा गुरु। ६. सा॰ सासी॰ मारेंगे। ७. सा॰ सासी॰ रोल।

<sup>[-8]</sup> दार दार ४४-२३, सा० २०-१४, सासी० १७-६१, गुरा० १७७-१४०-

१. गुरा० कांय । २. गुरा० चिसावैं ( उर्दू मूल )। ३. सा० सासी० दौरि के लेगी आय। [=४] नि० २३-२७, सा० ४४-३०. सासी० ७-२७, स० ९८-१—

१. नि॰ सोई थाटिशा । २. नि॰ थाटिए। ३. सा॰ सासी॰ बहुरि न यह तन होइ। १. नि॰ सासी॰ ज्ञान गृद्धी श्रोढ़िए (नि॰ पहिर करि)। ४. नि॰ स॰ काटि (नागरी मूल)।

<sup>[=</sup>६] दा३ ४४-३० नि० ३-२६. साबे० १९-९१. सासी० १७-१२४, स० ६६-२,

र. सावे० सासी० मै विनु होइ न प्रीति।

<sup>[</sup>५७] सा० ४-३२, साबे० १-४९, सासी० ३-४८, बी० २४६—

रै. सा॰ सावे॰ सासी॰ ढूंढ़ै। २. सा॰ सावे॰ सासी॰ केहि विघि। ३. बी॰ ग्यानी सोइ सराहिए, पारख राखे साथ।

<sup>[==]</sup> सा० ७४-४९, मावे० ३४-४, सासी० १९-२, बी० ४---

<sup>[</sup>५९] सा० १०-४७, साबे० ३७-३०, सासी० १५-४०, बी० विप्र० दोहा १—

१. बी० वहा है वहि जात है। २. बी० कर गहि एँचहु और, बीभ० कर गहै चहुं और (उर्दू मूल)। ३. सा० साबे० समभाया। [विशेष: बीजक में यह साखी 'विप्रमतीसी' के अंत में मिलती है, जिसकी रचना रमेंनी छंद में हुई है और जिसमें लमभग तीस पंक्तियाँ हैं। अन्यत्र यह पंक्तियाँ परशुराम नामक संत के नाम से भी मिलती हैं। पाठ के लिए दे० ना० प्र० पत्रिका, वर्ष ४ में डॉ० बड़थ्वाल का लेख तथा खोज रिपोर्ट सन् १९३४-३० (अप्रकाशित) में अध्यं स्वयं प्रतिकता विवरण। किन्तु परशुराम कृत 'विप्रमतीसी' में उक्त साखी नहीं मिलती।

(१६) काल की अंग
कबीर जंत्र न बाजई, टूटि गए सब तार।
जंत्र बिचारा क्या करें, चले बजावनहार।।१।।
धौं की दाधी लाकरी, ठाढ़ी करें पुकार।
मित बिस परीं लुहार के कि, जारे दूजी बार।।२॥
कबीर हिर्मी दूबरी , इस हिरियार तिल ।
लाख श्रहेरी एक जिउ , केतिक टार भालि ॥३॥
बिख के बन मैं घर किया, सरप रहे लपटाइ ।
तातें जियर डर गहा , जागत रैंनि बिहाइ।।४॥
चाकी चलती देखि कै, दिया कबीरा रोइ ।
दोइ पट भीतर ब्राइकै , सालिम गया न को ।।४॥
सुर नर मुनि ब्री देवता, सात दीप नौ खंड। कहै कबीर सब भोगिया , देह धरे का डंड।।६॥
मंछ होइ निंह बांचिही , भींवर तेरी काल।
जिहि जिहि डाबर तुम फिरो , तहं तहं मेले जाल।।।।।।

<sup>[</sup>१] दा० ४६-२०, सा० ७८-४४, सावे० १९-१८८, सासी० १७-३०, सु० १०३, बी० २९७, सुग० १७७-१८४— १. बी॰ जंत्र बजावत हीं सुना, सु० जो हम जंतु वजावते। २. सु० सुसा० गई (उर्दू मूल)। २. सु० जंतु। ४. सावे० सासी० चला. बी० गया।

<sup>ि ।</sup> दा० ४६-१०, नि० ४४-५०, सा० ७६-२४, सावे० १९-१४७, बी० ७१, गु० ९०— १. दा० नि० दीं की, गु० बन की। २. बी० हाही, सावे० दाही। २. बी० ऊभी (पाठांतरः वो भी)। ४. बी० सावे० खब जो जाय लुहार घर। ५. सावे० बी० हाहै।

<sup>[</sup>२] दार ४४-२२ (दार, दार में यह नहीं है ), नि० ४४-२४, सा० ७८-४७, गु० ४२, बी० १८—
र. बी० काहै। २. गु० हरना दूबला। ३. गु० हुहु, बी० यही, सा० ये। ४. गु० हरियारा
बी० हरियरे, सा० हरियाली। ४. नि० माल (उर्दू मूल)। ६. बी० लह, दा० नि० लख।
७. दा० नि० खहेड़ी (राज० प्रभाव)। ८. बी० छिग। ९. दा० किती लुकाऊं भाल, नि० किती
एक टालूं भाल, गु० केता बंचड कालु।

<sup>[</sup>४] दा० ४६-२८, नि० ४४-४७, सा० ७८-६६, बी० ११३—

१. बी० बिरवै। २. बी० रहा सर्प लपटाइ। ३, सा० तिनका हर जिव गिंह रह्या।

<sup>[</sup>४] सा० ७८-९६, साबे० १९-१२३, सासी० ३२-६७, बी० १२९ (बीम० १६४)—
१. सा० साबे० सासी० चलती चाकी। २. बी० मेरे नयनन ग्रायारोय। ३. सा० सासी० दो
पाटन बिच ग्राय कै, बीम० दुइ पटन के ग्रंतरे। ४. सा० साबे० सासी० साबुत, बी० साबित
(बीभ० सालिस)।

<sup>[</sup>६] सा० ७२-२६, साबे० =४-३३, सासी० ७०-११, बी० २९४—

र. सा॰ साबे॰ सासी॰ सात दीप नी खंड में, तीन लोक ब्रह्मंड। र. सा॰ साबे॰ सासी॰ कहैं कसीर सब को लगे।

<sup>[9]</sup> दारे ४४-२७, नि० ४५-२६, सा० ७८-४६, साबे० १९-१४६, सासी० १७-१४१, बी० २३१— १. दा॰ मंझी हुआ न हुटिए, नि० साबे॰ सासी० महरी दह छोड़ी नहीं। २. बी० साबे० सासी० घीसर (सा० महली) दह हुटै नहीं। ३. सा० मेरा। ४. दा॰ नि० जिह जिहि हाबर हूं फिल्कै, सा० साबे॰ सासी॰ जेहि जेहि हाबर घर करो। ४. दा॰ माई, नि० रोपै।

मंछ बिकंता देखिया<sup>4</sup>, भींवर<sup>2</sup> के दरबारि<sup>3</sup>। श्रांखिड़यां रतनालियां<sup>9</sup> क्योंकिर बंधे जालि<sup>4</sup>।।¤।। पांनीं मांहें<sup>4</sup> घर किया, सेजा<sup>2</sup> किया पतालि । पांसा परा<sup>3</sup> करीम<sup>9</sup> का, तातें पिहरा जाल<sup>4</sup>।।६।।<sup>6</sup> हे मितहोंनीं माछरी<sup>4</sup>, भींवर मेला जाल<sup>2</sup> । डाबिरयां छूटै नहीं, सके त समुंद सम्हालि<sup>3</sup>।।१०।। कबीर टुक टुक चोघतां<sup>4</sup>, पल पल गई बिहाइ । जिउ जंजाल न छांड़ई<sup>2</sup>, जम<sup>3</sup> दिया दमांमां श्राइ<sup>9</sup>।।११।। कहा<sup>4</sup> चुनावे मैड़ियां, लंबी भीति उसारि<sup>2</sup> । घर तौ<sup>3</sup> साढ़े तीनि हथ, घनां<sup>9</sup> त पौनें चारि।।१२।। रांम कहा तिन किह लिया<sup>4</sup>, जरा पहुंची<sup>2</sup> श्राइ । लागी<sup>3</sup> मंदिर<sup>9</sup> द्वार तें, श्रव क्या काढ़ा जाइ<sup>4</sup>।।१३।।

<sup>[=]</sup> दार ४४-२९, नि० ४४-२०, सा० ७-४२, सासी० १७-१४७, बी० २२९—
१. बी० मेळ विकाने सब चले (?), सा० सासी० ग्रांखड़ियां रतनालियां (तुल० द्वि० पंक्ति)।
२. बी० धीमर। ३. सा० साधी० चेजा करै पताला। ४. बी० भ्रंखिया रतनारी तेरी। ४. दा०
नि० सा० सासी० तुम क्यों बंधे जाल, नि० क्यं करि बींधे जाल।

<sup>[</sup>९] दा० ४४-३०, नि० ४४-३०वी० २३०—
१. बी० भीतर (समानार्थीकरण)। २. दा० नि० चेजा (१)। ३. नि० ढल्या। ४. दा२ नि० करम। ४. बीभ० तामहं पेन्हीं जाल, दा० नि० यूं हंम वीचे जाल। ६. दा१ में यह साखी नहीं है।

\_ [१०] दा ३ ४४-२६ नि० ४४-२९, सा० ७६-४०, सासी० १७-१४४, गु० ४९—
१. गु० कवीर थोरै जिल माछुली, दा० नि० इही अभागी माछुली। २. दा० छापरि माड़ी आलि, नि० सा० सासी० छीुलरि माड़ी आला। ३. गु० इह टोघनै न छटसिहि, फिरि करि समुद्र सम्हालि।

<sup>[</sup>११] दा० ४६-७, नि० ४४-७, सा० ७५-११, साबे० १९-१३६, सासी० ३२-५, गु० २२७, गुगा०

रै. नि॰ कबीर टम टम चोघतां (हिन्दी मूल ), दा २ कबीर टग टग चोघतां, साबे॰ टक्क टक्कें गया जोचता, गु॰ त्राखी केरे माटुके। २. सा॰ साबे॰ सासी॰ जीव जंजाले पड़ि रहा। ३. सा॰ में 'जम' शब्द नहीं दिया गया (केवल मात्रा ठीक करने के लिए )। १. साबे॰ जमहिं दमाम बजाइ।

<sup>[</sup>१२] दा श्वी १८० ४४, साव २०-१४, साव ०१९-२६, सासी ०१७-६२, गुरा०१७७-९४१,गु०२१८—१. दा० नि० गु० काइ (राज० मूल)। २. गु० कोठे मंडप हेतु करि काह मरहु सवारि। ३. गु० कारजु। ४. गु० घनी।

<sup>[</sup>१३] दा० ४६-२४, नि० ४४-३४, सा० ७८-१७, सासी० ३२-१४, गु० १३२, गुग्ग० १७७-३१— १. गु० कबीर राम न चेतिछो। २. दा० नि० गुग्ग० पहूँती। ३. दा० नि० लागै, गुग्ग० लागा। ४. सासी० मुंदर (उर्दू मूल)। ४. दा० नि० गुग्ग० तव कछु काढगां न जाइ, सा० सासी० अब कछु कही न जाइ।

पांच तत्त्व का पूतरा<sup>र</sup>, मानुस धरिया<sup>२</sup> नांउं। चारि दिवस के पाहुने ३, बड़ बड़ रूंधिह ठांउं १।।१४।। टालै टूले<sup>१</sup> दिन गया, ब्याज बढ़ंता<sup>२</sup> जाइ । नां हरि<sup>२</sup> भजा न खत फटा, काल पहुंचा श्राइ ॥१४॥ भूठै सुख कौं सुख कहै, मांनत है मन मोद। खलक<sup>१</sup> चबैनां<sup>२</sup> काल का, कछ मुख मैं<sup>३</sup> कछ गोद ॥१६॥ निधड़क बैठा रांम बिनु<sup>१</sup>, चेति न करै पुकार। यह तन जल का बुदबुदा, बिनसत नांहीं बार ।।१७॥ बारी बारी ग्रापनीं, चले पियारे मीत। तेरी बारी जीयरा<sup>र</sup>, तेरी<sup>२</sup> स्रावै नीत ।।१८।। जो ऊगै<sup>१</sup> सो ग्राथवै<sup>२</sup>, फूलै सो कुम्हिलाइ। जो चुनिया<sup>च</sup> सो ढिह पड़ै, जांमैं सो मरि जाइ<sup>8</sup> ॥१६॥ जो दीसे सो बिनसिहै<sup>१</sup>, नांम घरा सो जाइ। कबीर सोई तत्त गहिर, जो सतगुर दिया बताइ ॥२०॥ पांनीं केरा बुदबुदा, ग्रस मानुस की जाति<sup>१</sup>। देखत ही र छिपि र जाइंगे, ज्यौं तारे परभाति ॥२१॥

<sup>[</sup>१४] नि० ४६-२४, सा० ६०-१६, साबे० १९-२७, सासी० १७-६३, गु० ६४— १. गु० माटी के हम पूतरे। २. गु० राखिउ (?)। २. नि० दिन दहूं चहूं के कारनें, सा० साबे० सासी० दिना चारि के कारने। ४. नि० सा० साबे० सासी० फिरि फिरि रोके ठांम।

<sup>[</sup>१४] नि॰ ४४-४२, सा० ७६-६, साबे॰ १९-१४१, सासी॰ ३२-७, सु॰ २०६—

१. सासी॰ ढालै ढूलै (हिन्दी सूल )। २ नि॰ वधती। ३. साबे॰ गुरु (साप्रदायिक प्रभाव)। [१६] दा॰ ४६-१, नि॰ ४४-२, सा॰ ७५-१,साबे॰ १९-४, सासी॰ ३२-४, स० ६७-१६, गुगा०१७७-१४७—

रै. सावे॰ सासी॰ गुगा॰ जगत। २. दा॰ नि॰ गुगा॰ चवीनां। ३. सा॰ सासी॰ कछु मूठी।

<sup>[</sup>१७] दा० ४६-१३. नि० ४४-१९, सा० ७८-३९, सावे० १९-७, १९-१८६, सासी० १७-४८, स० ६७-२०, गुग्रा० १७७-८१— १. साबे० सासी० नाम (सांप्रदायिक प्रभाव)।

<sup>[</sup>१न] दा० ४६-९, नि० ४४-१४, सा० ७८-२४, साबे० १९-११४३, सासी० १७-१३८, गुगा०:

रे, नि॰ जीवड़ा, दार रे जिया।

<sup>[</sup>१९] दा॰ ४६-२१, नि॰ ४४-६०, सा॰ ०६-३७, साबे॰ १९-१८-५, सासी॰ ३२-३२, गुगा॰ १७७-१६८—१. गुगा॰ कग्या। २. सा॰ सासी॰ आधमे। ३. दा१ चिशाया ( उर्दू मूल )। १. दा॰ गुगा॰ को आया ( दा३ जाया ) सो जाइ।

<sup>[</sup>२०] दा० ४६-१२, नि० १-३६, सा० १-६४, साबे० १-०४, सासी० २-७२, गुगा० १७७-१६०— १. साबे० दींसे है सो बिनसिहै, नि० जो दींसे सो बिनसिसी (राज० मूल), दा० गुगा० जो पहरवा सो फाटिसी। २. सा० सासी० गहवी।

<sup>[</sup>२१] दा० ४६-१४, नि० १४-२०, सा० ७८-४०, साबे० १९-६, सासी० १७-४४, गुण० १७७-१८-२— १. दा० नि० गुरा० इसी हमारी जाति । २. दा० गुरा० एक दिनां । ३. दा२ निदि, गुण० नींद ।

मंदिर मांहीं फलकती, दीवा की सी जोति।
हंस बटाऊ चिल गया, ग्रब काढ़ी घर की छोति।।२२॥
रोवनहारे भी मुए, मुए जलावनहार।
हा हा करते ते मुए कि जासी करीं पुकार ॥२३॥
श्राज्ञ कहै हिर काल्हि भजींगा, काल्हि कहै किरि काल्हि।
ग्राज्ञि काल्हि करंत रे ग्रीसर जासी (ई?) चालि।।२४॥
कांची काया नन ग्रिथर, थिर थिर कांम करंत।
जयौं ज्यों नर निघड़क फिरे, त्यौं त्यौं काल हसंत।।२४॥
मैं ग्रकेल ए दोइ जां, छेती नांहीं काइ ।
जो जम ग्रागें ऊवरों, तो जुरा पहूंचे ग्राइ ॥२६॥
ग्राज्ञि कि काल्हि कि निसींह मैं, मारिंग माल्हतांह ।
काल सचांनां नर चिड़ा, ग्रीमड़ ग्रीचितांह ॥२७॥
सब जग सूता नींद भिरं, मोहिं न ग्रावै नींद।
काल खड़ा सिर ऊपरैं , ज्यों तोरिंग ग्राया बींद।।रह॥

<sup>[</sup>२२] दा० ४६-१७, नि० ४४-२२, सा० ७=-४२, साबे०१९-१४२, सासी०१७-१३७, गुगा०१७७-१९८—१ दा० नि० गुगा० अनुकती ( उर्द भूल ? )। ं२, दा३ दीपक । ३. सासी० काढ़ी।

<sup>[</sup>२३] दा० ४६-२१, नि० ४४-४१, सा० ०८-२६, सावे० १९-१४९, सासी० ३२-३१, सुग्र० १७७-१६७— १. गुग्र० चलावग्रहार (उर्दू मूल)। २. नि० जालग्रहारे भी मुए मुए ज रोवग्रहार, सा० सावे० सासी० जारनहारा भी मुझा, मुझा जलावनहार (पुन०)। ३. सा० सावे० सासी० है है करते भी मुए। ४. सा० २०-३४ तथा सासी १७-६४ तृजनीय हैं, जिनका पाठ है : हाड़ जलै लकड़ी जलै, जलै जलावनहार। कौतिग्रहारा भी जलै, कार्सों करूं पुकार ॥ दूसरी पंक्ति के लिए सा० ७९-१३ भी तुलनीय है जिसका पाठ है : वैद मुवा रोगी मुवा, सुवा सकल संसार। हा हा करता सब मुवा, कासन करीं पुकार॥

<sup>[</sup>२४] दा॰ ४६-४, सा॰ ७-४, साबे॰ १९-१३, सासी॰ १७-४१, गुरा॰ १७७-४४— १. साबे॰ सासी॰ ग्राज कहें में काल मजु। २. दा॰ गुरा॰ ग्राज ही कालिह करतहा, सा॰ ग्राज कालिह करता रहे। ३. तुल॰ नि॰ ४४-४० यथा: कालिह करता ग्राजि करि, ग्राज करता ग्रबालि। ग्राज ही कालिह करतहा, ग्राह पहुंता काल ॥

<sup>[</sup>२४] दा॰ ४६-२०, नि॰ ४४-२८, सा॰ ७६-६४, साबे॰ १९-१४०, सासी॰ २२-४३, स॰ ६७-१८— १. दा॰ साबे॰ काज, सा॰ सासा॰ करम। २. नि॰ जिमि जिमि। २. नि॰ तिमि तिमि। [२६] दा॰ ४६-८, नि॰ ४४-१०, सा॰ ७८-१२, साबे॰ १९-१३७, सासी॰ २२-९—

१. नि॰ वै, सासी॰ वह। २. सावे॰ सासी॰ दो। ३. सा॰ सावे॰ सेरी, सासी॰ साथी। ४. सा॰ सासी॰ कोय। ४. सा॰ तौ जरा वैरी होय, सासी॰ तौ जग (हिन्दी मूल) वैरी होय।

<sup>[</sup>२७] दा॰ ४६-२, नि॰ ४४-३, सा॰ ७८-२, सासी॰ ३२-४, स० ६७-४, गुगा॰ १७७-११८— १. नि॰ नसह मैं, सा॰ सासी॰ छिनक में, दा४ गुगा॰ पच दिन। २. दा॰ माल्हता, सा॰ सासी॰ मेला हित्त। ३. नि॰ श्रीभट श्रीच्यता, सा॰ सासी॰ श्रीभट श्री श्रवचित।

<sup>[</sup>२८] दा॰ ४६-४, नि॰ ४४-४, सा॰ ७८-४, सासी॰ ३२-६, गुरा॰ १७७-१२०— १. दा२ नसह भरि। २. नि॰ सा॰ सासी॰ काल खडा है बारगी।

कबींर मंदिर श्रापनें, नितं उठि करती<sup>र</sup> श्रालि । मरहट देखें डरपती, चौड़ै दीया जालि ।।२६॥ पंथी ऊभा पंथ सिरि, बगुचा बंधा पूठि। मरनां मुंह ग्रागें खड़ा, जीवन का सब भूठि ।।३०।। कबीर सब सुख रांम है, श्रौर दुखां की रासि। सुर नर सुनिग्रर ग्रसुर सब<sup>२</sup>, पड़े<sup>२</sup> काल की पासि ।।३१।। जिनि हंम जाए ते सुए, हंम भी चालनहार। हमरै<sup>२</sup> पाछैं पूंगरा<sup>३</sup>, तिनभी बांधा भार ॥३२॥ सूखन लागे केवड़ा, टूटी ग्ररहट माल । पांनीं की कल जांनता, गयार सो सींचनहार ॥३३॥ माली ग्रावत देखि कै, कलियां करें पुकार। फूली फूली चुनि गईं,<sup>१</sup> काल्हि हमारी बार ॥३४॥ मेरा बीर लुहारिया, तूं जिनि जारे मोहि। इक दिन ग्रैसा होइगा, हों जारौंगी तोहि ॥३५॥ पात भरंता यौं कहै, सुनि तरवर बनराइ। श्रव के बिछुड़े नां मिलें, कहं दूर पड़ेंगे जाइ ॥३६॥ कबीर पांच पखेरुवा, राखे पोख लगाइ। एक ज़ु ग्रायौ पारघी, लै गयौ सभै उड़ाइ ॥३७॥

<sup>[</sup>२९] दा॰ ४६=१६, नि॰ ४४=४९, सा॰ ७=-४४, सासी॰ ३२-३४, गुगा॰ १७७-१९७— १. नि॰ गुगा॰ वैठा करता। २. गुगा॰ वालि। ( उर्दू मूल)।

<sup>[</sup>२०] दा० ४६-२२, नि० ४४-१४, सा० ७८-४८, सांसी० ३२-४१, गुराा० १७७-१९४-

<sup>[</sup>३१] दा॰ ४६-२९, नि॰ ४४-३९, सा० ७५-६७, सासी॰ ३२-३९, गुगा॰ १७७-१४६— १. सासी॰ दुखिंह की। २. नि॰ सा॰ सासी॰ सुर नर मुनि जन (सा॰ सासी॰ मुनि अरु) असुर सुर। ३. नि॰ सबै।

<sup>[</sup>३२] दा॰ ४६-३२, नि॰ १६-२१, सा॰ ७=-७९, सासी॰ २७-६६, गुगा॰ १७७-११६— १. नि॰ हंम जाए ये ते मुए, सा॰ सासी॰ हम जाए ते भी मुझा। २. नि॰ हंम भी। ३. दा॰ गुगा॰ जो हमकी आगें मिलें।

<sup>[</sup>३३] दार ४६-२३, दा३ ४४-२०, नि० ४४-२२, सा० ७८-४४, सासी० १७-१४८, गुगा० १७७-१८३— १. सा० सासी० टूटन लागें डार। २. सा० सासी० चला।

<sup>[</sup>३४] दा० ४४-९, नि० ४४-२६, सा० ७८-२६, साबे० १९-१४४, सासी० ३२-३२— १. सा० साबे० सासी० लुई ।

<sup>[</sup>३४] दा० ४४-३३, नि० ४४-४१, सा० ७८-३४, साबे० १९-१४-, सासी० ३२-३७— १. सा० सासी० मति। २. तुल्त० सासी० १७-१७७: लकड़ी कहै लोहार सों, तू मित जारे मोहि। एक दिन ऐसा होइगा, मैं जारींगी तोहि॥

<sup>[</sup>३६] दार ४६ १४, नि० १६-४०, सा० ७=-३१, साबे० १९-१=४, सासी० ३२-२७ [३७] दार ४४-१=, नि० ४४-२४, सा० ७=-४१, साबे० १९-४४, सासी० १७-२४—

पांनों में की माछरी<sup>2</sup>, सकै तौ पाकड़ि तीर<sup>2</sup>। कड़िया खड़की<sup>3</sup> जाल की, ग्राइ पहूंचा<sup>9</sup> कीर ॥३६॥ कबीर यहु जग कछु नहीं, खिन खारा खिन मीठ। काल्हि ग्रलहजा मैड़ियां<sup>2</sup>, ग्राजु मसांनां दीठ ॥३६॥ बेटा जाए क्या हुम्रा, कहा बजावै थाल। ग्रावन जावन है रहा, ज्यों कीड़ी का नाल ॥४०॥

## (१७) सजेविन कौ अंग

कबीर मन सीतल भया<sup>8</sup>, जब पाया ब्रह्म गिग्रांन । जिहि बैसंदर जग जरें, सो मेरे उदिक समांन ।।१।। सीतलता तब जांनिए, जौ समता रहें समाइ । पख छांड़ें निरपख रहें<sup>8</sup>, सबद न<sup>2</sup> दूखा जाइ<sup>3</sup> ।।२।। तरवर तासु बिलंबिए<sup>8</sup>, जो बारह मास फलंत । सीतल छाया गहिर<sup>2</sup> फल, पंखी केलि करंत ।।३।। जहां जुरा मीच<sup>8</sup> ब्यापै नहीं, मुवा न सुनिए कोइ । चिल कबीर तिहं देस कों<sup>2</sup>, जहं बेद विधाता होइ<sup>3</sup> ।।४।।

<sup>[</sup>३न] दार ४४-२न, नि० ४४-२७, सा० ७न-४७, साबे० १९-१४०, सासी० १७-१४२— १. नि० पांगों महली ( उर्दू मूल ) माछली। २. नि० सा० याबे० सासी० क्यों तुम। ३. नि० कड़ी खटूकी। ४. दा० नि० पहंती।

<sup>[</sup>३९] दा० ४६-१४, सा० ७= ९३, सासी० ३२-३४, गुगा० १७७-१९६— १. सा० सासी० कवीर जीवन कछु नहीं। २. दा० गुण० काल्हि जु बैठा माड़ियां (समानार्थी-करगा )।

<sup>[</sup>४०] दार दार ४४-४२, सा० ७८-७७, सासी० ३२-४१, गुण० १७७-१६४

<sup>[</sup>१] दा० २९-४, नि० ४१-४, सा० ७३-४, सु० १७४, बी० २४९, सुस० १४२-७—
१. दा० नि० सा० गुसा० कबीर सीतलता भई, बी० यह मन तो शीतल भया। २. बी० जब
उपजा, सा० उपज्यौ। ३. सु० जिनि जुझाला जग जारिझा (समानार्थीकरसा)। ४. सु० स०
जन के, बी० सो पुनि।

<sup>[</sup>२] दा० ३९-३, नि० ४१-६, सा० ७३-४, सासी० १९-४२, गुण० १४२-६— १. सा० सासी० विख ( उर्दू मूल ) छांड़ै निरविख ( उर्दू मूल ) रहे। २. गुगा० शब्दि न, नि० सा० सासी० सव दिन ( उर्दू मूल )। ३. नि० सुख में जाइ।

<sup>[</sup>३] दा॰ ४७-६, सा० ७९-२३, साबे॰ ८४-६, सासी॰ ४३-१४, गु॰ २२९— १. गु॰ कवीर ग्रेसा बीजु बोइ। २. दा॰ गहर। ३. सा॰ साबे॰ सासी॰ पंखी।

<sup>[</sup>४] दा० ४७-१, नि० ४४-१, सा० ७९-१, साबे० १-७३ ४४-१, सासी० ४२-१, गुरा० १७८-१—
१. दा१ दा२ मररा। - २. नि० गुरा० देसहैं (राज० मृत्त )। २. साबे० (१-७३) जह बैदा सत्युरु होय, (७४-१) जह बैद सांह्यां होइ (सांप्रदायिक प्रभाव), नि० सा० सासी० बैद रमैया होइ।

कबीर जोगी बिन बसा, खिन खाया कर मूल । नां जानों किस जड़ी तें<sup>2</sup>, अमर भया अस्थूल ॥५॥ कबीर तौ हरि पै चला<sup>2</sup>, अहं गई सब छूटि<sup>2</sup>। गगन मंडल आसन किया<sup>3</sup>, काल रहा सिर कूटि ॥६॥<sup>४</sup> यह मन फटिक पछोरि लें, सब आपा मिटि जाइ। पंगुला<sup>2</sup> होइ पिउ पिउ करें, पोछें<sup>2</sup> काल न खाइ ॥७॥ कबीर मन तीखा किया, लाइ बिरह खरसांन<sup>2</sup>। चित चरनां सौं चिहटिया<sup>2</sup>, तहां नहीं काल का पांन<sup>3</sup>॥६॥

(१८) पारिख अपारिख को अंग हरि हीरा जन जौहरी, लै लै मांड़ी हाटि<sup>१</sup>। जब रे मिलेगा पारिखू<sup>२</sup>, तब हीरा<sup>३</sup> की सांटि ॥१॥ एक श्रचंभी देखिया, हीरा हाटि बिकाइ। परखनहारे<sup>१</sup> बाहिरा<sup>२</sup>, कौड़ी बदलै जाइ॥२॥ पेंड़ें<sup>१</sup> मोती बीखरे<sup>२</sup>, ग्रंथा निकसा<sup>३</sup> श्राइ। जोति बिनां जगदीस की, जगत उलंघें<sup>9</sup> जाइ॥३॥

<sup>[</sup>४] दा० ४९-२, नि० ४४-३, सा० ७=-३, साबे० ४४-३, सासी० ४३-३, गुगा० १७=-४— १. सा० सों, साबे० सासी० से ।

<sup>[</sup>६] दा० ४०-३, नि० ४४-४, सा० ०९-४, सावे० ४४-४, ४६-१९, सासी० ४२-१६, गुग्ग० १७६-३—१. दा० नि० गुग्ग० कवीर हिर चरणौं चल्या, सावे० सासी० मन की मनसा मिटि गई, । २. गुग्ग० माया मोह तें टूटि । ३. सा० सावे० सासी० गगन महल में घर किया। ४. सासी० में यह साखी अन्यत्र दो स्थलों पर आयी है; तुल० २९-११६ : यह मन हिर चरने चला, माया मोह से छूट। वेहद माहीं घर किया, काल रहा सिर कूट ॥ तथा ४३-४: कवीर तो पिव पै चला, माया मोह सो तोरि। गनन महल आसन किया, काल रहा मुख मोरि॥

<sup>[</sup>७] दा० ४७-४, नि० १७-२२, सा० ३१-२६, साबे० ७१-४, सासी० २९-४७— १. दा० नि० पंगल, सावे० पिंगल, सा० पिंगला, सासी० पिंगला | उक्त प्रसंग में 'पिंग

१. दा॰ नि॰ पंगुल, साबे॰ पिंगल, सा॰ पिंगला, सासी॰ पिंगुला िउक्त प्रसंग में 'पिंगला' या 'पिंगुला' ('सारंगी' अर्थ में ) पाठ भी सार्थक हो सकता है ]। २. सा॰ साबे॰ सासी॰ ताको।
[न] दा॰ ४७-४, नि॰ ४४-६, सा॰ ७९-४, साबे॰ ४४-४, सासी॰ ४३-४—

रै. सा॰ खुरसान। २. सा॰ चुभि रह्या, सा॰ चिपटिया, साबे॰ सासी॰ चपटिया। ३. सा॰ नहीं काल का बान ( उर्दू मूल ), साबे॰ सासी॰ का करै काल का बान ( उर्दू मूल )।

<sup>[</sup>१] दा० ४९-३, नि० ४४-२, सा० ९३-२, साबे० ३१-२, सासी० ४९-६, गु० १६२, बी० १६९, गुगा १४३-३—

र. गु॰ लै के माड़ै ( उर्दू मूल ) हाट, बी॰ सबन पसारी हाट । र. गु॰ जबहि पाइग्रहि पारखु, बी॰ जब आवे जन जीहरी। ३. बी॰ हीरों, सा॰ सावे॰ सासी॰ हीरा।

<sup>[</sup>२] दा० ४५-२, नि० ४३-३, सा० ९२-५, साबे० ३२-२, सासी० ४९-३७, गु० १४४. गुण० १४२-२४— १. गु० बनजनहारे। २. सा० ग्रावे० सासी० वाहिरी (राज० हिन्दी मूल)।

<sup>[</sup>र] दा॰ ४८-४, नि॰ ४२-९, सा० ९२-२२, सासी॰ ४९-४९, स॰ ८९-४, गु॰ १९४--१. गु॰ मार्यो। २. गु॰ वाथरै (हिन्दा मूल)। २. सा॰ निकरा। ४. दा१ दार उलांच्या, दार उलांड्या, सा॰ सासो॰ उलांडा।

रांम पदारथु<sup>२</sup> पाइ करि, कबिरा गांठि न खोलि<sup>३</sup>। नींह पट्टन नींह पारिखु<sup>8</sup>, नींह गाहक नींह मोल ॥४॥ कबीर लहरि समंद की, मोती बिखरे श्राइ?। बगुला परख<sup>२</sup> न जांनई, हंसा चुनि चुनि खाइ।।४॥ कबीर यह<sup>र</sup> जग ग्रांधरा, जैसी ग्रंधी गाइ। बछरा था सो मरि गया, ऊभी चांम चटाइ ।।६।। जब गुन कों गाहक मिले, तब गुन लाख बिकाइ। जब गुन कों गाहक नहीं, तब कौड़ी बदलै जाइ ।।७।। चंदन रूख बिदेस गयौ<sup>र</sup>, जन जन<sup>२</sup> कहै पलास। ज्यों ज्यों चूल्है भोंकिया, त्यों त्यों दूनों बास राजा। पाइं पदारथ पेलि करिर, कांकर लीन्हां हाथि। जोरी बिछुरी हंस की, पड़े<sup>३</sup> बगां<sup>8</sup> के साथि ॥६॥ जह गाहक तह मैं नहीं, मैं तहां गाहक नांहि। परचा बिन फूला किरैं , पकड़ि सब्द की छांहि ।।१०॥ बोली हमरी पूरबी<sup>र</sup>, ताहि न चीन्हैं कोइ<sup>२</sup>। हमरी बोली सो लखै<sup>३</sup>, जो पूरब का<sup>8</sup> होइ ।।११॥

<sup>[</sup>४] नि० ४३-१०, सा० ९२-१७, साबे० ३२-४, सासी० १३-१, गु० २३— १. साबे० सासी० नाम (यह पाठ भी समानरूप से ग्राह्म माना जा सकता है)। २. सा० साबे० सासी० रतन धन। ३. नि० सा० साबे० सासी० गांठी बांधि न खोल। ४. सा० साबे० सासी० पारखी।

<sup>[</sup>४] दा० ४९-२, नि० ६०-१२, सा० ३१-७९, साबे० १६-१७, सासी० ४-२१, ९-१९, गुरा० १४३-१४—१. साबे० निस्फल कभी न जाइ। २. दा० गुरा० मंस्क, नि० सार। सासी० ९-१९ का पाठ है: हबीर लहरि समुद्र की, कभी न निष्फल जाय। बगुला परिल न जानई, हंसा जुगि जाय॥ (सासी० का यह पाठ साबे० के अधिक निकट है)।

<sup>[</sup>६] दा० ४प-४, नि० ४३-९, सा० ९२-१३, साबे० ्२-५, सासी० ४९-४७— १. नि० सव ।

<sup>[</sup>७] दा० ४९-१, नि० ४४-१, सा० ९३-१, साबे० ३१ १, सासी० ४९-१४

<sup>[=]</sup> दा३ ४६-१, नि० ५३-१, सा० ९२-१, साबे० ३२-१, सासा० ४९-३०--

सा० साव० सासी० चंदन गया विदेसहैं।
 सा० साव० सासी० सब कोय।

<sup>[</sup>९] दा० ४६-१, नि० ४३-२, सा० ९२-५, सासी० ४९-३३, गुरा० १४२-२१— १. सा० सासी० पेलियाः २. दा० विज्ञाः ३. गुरा० घरवा, सासी० चलाः ४. सासी० चुनाः

<sup>[</sup>१०] नि०४३-१३, बी॰ २-९, सा॰ ९२-१९, साबे॰ ३२-६— १. बी॰ हां। २. बी॰ बिना बिबेक भटकत फिरै। तुल॰ बा॰ सा॰ ३२७: गृह तिज के जोगी भए, जोगी के गृह नाहि। बिनु बिबेक भटकत फिरै, पकरि शब्द की क्राहि॥ ३. सा॰ बाहि।

<sup>[</sup>११] दारे ४७-४, नि० ४४-४, सा० ६४-४४, बी० १९४--१. बी० पुरुव की, । २. बी० हम लखे निर्दे कोइ । २. बी० हमको तो सोई **लखे, नि० मेरी** बोली चान्हसी । ४. नि० जो उस पूरव का, दा१ दा२ जो धुर पूरव का ।

होरा तहां न खोलिए, जहं कुंजड़न की हाटि<sup>र</sup> ।
सहजै गांठी बांधि कै, लिगए प्रपनीं बाटि<sup>र</sup> ॥१२॥
(१६) जीवत मृत कौ अंग
मरतां मरतां जग<sup>र</sup> मुवा, मुवै न जांनां कोड़ ।
दास कबीरा यों मुवा<sup>३</sup>, ज्यों बहुरि न मरनां होइ ॥१॥
बैद मुवा रोगी मुवा, मुवा<sup>र</sup> सकल संसार्<sup>४</sup> ।
एक कबीरा नां मुवा<sup>२</sup>, जाकै रांम प्रधार<sup>8</sup> ॥२॥
संत मुएं क्या रोइए<sup>र</sup>, जो प्रपनें चरि<sup>२</sup> जाइ ।
रोवहु साकत बापुरै<sup>३</sup>, जु हाटै हाटि बिकाइ ॥३॥<sup>8</sup>
खरी<sup>र</sup> कसौटी रांम<sup>२</sup> की, खोटा<sup>३</sup> टिके न कोइ ।
रांम<sup>२</sup> कसौटी सो टिके<sup>8</sup>, जो जीवत मिरतक होइ<sup>४</sup> ॥४॥
मोंहि<sup>र</sup> मरनें का<sup>२</sup> चाउ है, मरों त रांम दुग्रारि<sup>३</sup> ।
मति हरि<sup>8</sup> पूछै कोंन है<sup>4</sup>, परा हनारै बारि<sup>4</sup> ॥४॥

<sup>[</sup>१२] सा० ९३-९, साबे० २१-४, सासी० ४९-४, बी० १७०— १. सा० साबे० सासी० जहं खोटी है हाट। २. सा० साबे० सासी० कसि करि बांघो गाठरी, उठि

करियालो बाट।

<sup>[</sup>१] दा॰ ४१-४, नि॰ ४१-३, सा॰ नन-२०, साबे॰ ४६-१६, सासी॰ ४२-३, स॰ १२६-४, गु॰ २९, बी॰ ३२-४—

१. दा र जुग ( उर्दू मूल ) । २. दा० नि० सा० सावे० औसर सुवा न कोइ, गु० मिर भी न जानिया कोइ। १. दा० कवीर असे मारे (दार किर ) सुवा, गु॰ असे मरने जो मरे, बी० यसा होइ के ना मुवा।

<sup>[</sup>२] दा ४१-६, नि० ४१-४, सा० ==-२१, साबे० ४६-१७, सासी० ४२-४, गु० ६९—
१. गु० ससु । २. नि० कहे कबीर सो ना सुवा । ३. साबे० सासी० नाम (साप्रदायिक प्रभाव) ।
४. गु० जिह नाही रोवनहार । ४. उक्त सासी की प्रथम पंक्ति सा० ७९-१३ से तुलनीय है जिसका पाठ है : बैद सुवा रोगी सुवा, सुवा सकल संसार । हा हा करता सब सुवा, कासों कर्ष पुकार ।

<sup>[</sup>२] दा ३ ४९-६, नि० ४१-२७, सा० न्द-२८, साबे० ४६-२४, सासी० ४२-२४, सु० १६—
१. साबे० सासी० भक्त मरे क्या रोहए, दा० नि० सा० सूवा क् क्या रोहए। २. सु० थिह।
१. दा० नि० सा० रोहए बंदाबान कीं। ४. सासी० में इस सासी की पुनरावृक्ति; तुल०
सासी० ४२-२४: सूए को क्या रोहए, जो अपने घर जाइ। रोहए बंदीबान को, हाटै हाट विकाइ॥
१ इसका पाठ दा० नि० सा० से मिलता है)।

<sup>[</sup>४] दा० ४१-२, नि० ४१-२, सा० ८६-१३, सावे० ४६-१०, सासी० ४२-२२ तथा ४२, गु० ३३—१. गु० सवे० नाम (सांप्रदायिक प्रभाव)। ३. गु० सूठा। ४. गु० सहे। ४. गु० जो मरि जीवा होइ।

<sup>[</sup>४] नि॰ ४१-२४, सा॰ ८६-२४, साबे॰ ४६-२०, सासी॰ ४२-१७, गु॰ ६१—
१. गु॰ मुहि। २. नि॰ सासी॰ की। ३. साबे॰ मर्री तो गुरू दुवार (राषास्वामी प्रभाव)
४. साबे॰ गुरु। ४. नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ बात री। ६ नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ कोई दास
मुवा दरबार।

रोड़ा होइ रहु बाट का, तिज पालंड श्रभिमांन'।
श्रैसा जे जन होइ रहै<sup>२</sup>, तािह मिलै भगवांन<sup>३</sup> ॥६॥
रोड़ा भया<sup>१</sup> त क्या भया, पंथी कौं दुख देइ ।
हरिजन श्रैसा चािहए<sup>२</sup>, ज्यों घरनीं की खेह<sup>३</sup> ॥७॥
खेह भई<sup>१</sup> तौ क्या भया, उड़ि<sup>२</sup> उड़ि लागे श्रंग ।
हरिजन<sup>३</sup> श्रैसा चािहए, ज्यों पानीं सरबंग<sup>8</sup> ॥६॥
पानीं<sup>१</sup> भया<sup>२</sup> तौ क्या भया, ताता सीरा<sup>३</sup> होइ ।
हरिजन<sup>8</sup> श्रैसा चािहए, जैसा हिर ही होइ ॥६॥
कबीर मन निरमल<sup>१</sup> भया, जैसा गंगा नीर<sup>२</sup> ।
तब पार्छें लागा हिर किरे, कहत कबीर कबीर ॥१०॥
जीवत मिरतक होइ रहै, तजै जगत<sup>१</sup> की श्रास ।
तब हिर सेवा श्राप करे<sup>२</sup>, मित दुख पावै दास ॥११॥
घर जारें घर ऊबरे, घर राखें घर जाइ ।
एक श्रचंभी देखिया, सुग्रा<sup>१</sup> काल कीं खाइ ॥१२॥

<sup>[</sup>६] दा० ४१-१४, नि० ४१-१८, सा० ==-३३, साबे० ४६-३१, सासी० ४२-३२, स० १२६- ,गु० १४६—

१. गु॰ मन का अभिमान, दार मन का अंकार, सा॰ साबे॰ सासी॰ आपा अभिमान। २. गु॰ असा कोई दास होइ, नि॰ सा॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ लोभ मोह त्रिसना तजै। ३. दार करतार, साबे॰ निज नाम ( तुकहीन), राधास्वामी मत सं प्रभावित होने के कारण ही साबे॰ में 'भगवान' के स्थान पर यह तुकहीन संशोधन किया हुआ ज्ञात होता है।

<sup>[</sup>७] दा३ २९-१२, नि० ४१-१९, सा० नद-२४, साबे० ४६-३२, सासी० ४२-३३, गु० १४७— १. गु० सा० सासी० हुआ। २. गु० श्रेसा तेरा दासु है, सा० साबे० सासी० साथू श्रेसा चाहिए। ३. दा० नि० जिसी जिमी की खेह, सा० ज्यों राहे की खेह, साबे० सासी० जस पेंड़े की खेह।

<sup>[-]</sup> दार ४१-१६, नि० ४१-२०, सा० ==-३४, साबी० ४६-३३, सासी० ४२-३४, गु० १४-— १. गु० हुई। २. गु० जउ। ३. साबे० सासी० साधू। ४. दा० पांनीं जैसा रंग, नि० जैसा जल का रेंग, सा० पानी का सा रंग, साबे० सासी० जैसा नीर निषंग।

<sup>[</sup>९] दा२ ४१-१७, नि० ४१-२१, सा० ==-३६, सावे० ४६-३४, सासी० ४२-३४, गु० १४९— १. सावे० सासी० नीर। २. गु० हुआ। ३. दा० ताता सीला, गु० सीरा ताता। ४. साबे० सासी० साधु। ४. नि० हरि भजि निर्मल होइ।

<sup>[</sup>१०]द्गा० ४१-२, सा० ८८-४४, साबे० ४६-१३, सासी० ४२-४, गु० ४४— १. दा० सा० साबे० सासी० मिरतका । २. दा० सा० साबे० सासी० दुरवल भया सर्र। ३. तुल्ल० सासी० २९-१०९ भी: कवीर मन निरमल भया, दुर्लम भया सरीर। पीछे लागा हरि फिरे, यू कहि दास कवीर॥

<sup>[</sup>१२] दां० ४१-४, नि० ७-१३, सा० ==-४१, साबे० ४६-२९, सासी० २७-४, स० १२६-३--- ९. दा० नि० महा।

जीवन तैं ' मिरबी ' भली, जी मिर जानें कोइ ।
मरनें पहिलै जो मरें, तौ किल अजरावर होइ ' ।।१३।।
कबीर चेरा संत का, दासिन का परदास '।
कबीर ग्रेसा होइ रहा, ज्यौं पांवां तिल घास '।।१४।। कि कबीर मिर मरहट ' गया ', किनहुं न बू भी कि सार ।
हिर आदर आगें लिया, ज्यौं गऊ बच्छ की लार ।।१४।।
आपा मेटें हिर मिलै, हिर मेटें सब जाइ ।
अकथ कहांनों प्रेम की, कहें न कोइ पितयाइ '।।१६।।
आव तौ ग्रेसी ह्वै परी, नां तूंबरी न बेलि ।
जारन ग्रांनों लाकरी, ऊठी कोंपल मेलि ।।१७।।

(२०) निरपख मधि कौ अंग सुरग नरक तें<sup>१</sup> में रहा<sup>२</sup>, सतगुर के परसादि । चरन कंवल<sup>३</sup> की मौज में, रहौं<sup>9</sup> ग्रंति ग्रह ग्रादि ॥१॥ श्रागे सीढ़ी सांकरी,<sup>१</sup> पार्छें<sup>२</sup> चकनांचूर<sup>३</sup>। परदा तर की सुंदरी<sup>9</sup>, रही धका तें दूर ॥२॥

<sup>[</sup>१३] दा॰ ४१-८, नि॰ ४१-१०, सा॰ न्द-२२, साबे॰ ४६-१८, सासी॰ ४२-२, स॰ १२६-६— १. नि॰ सासी॰ जीवत में। २. सा॰ साबे॰ सासी॰ मरना। ३. दा॰ नि॰ पहली। ४. साबे॰ सासी॰ अजर असर सो होय।

<sup>[</sup>१४] दा० ४१-१३, नि० ५१-१४, सा० ५८-२२, साबे० ४६-२०, सासी० ४२-२१, स० १२६-९— १. सा० साबे० सासी० दासन हू का दास। २. सा० साबे० सासी० अव ती असा ह्वै रहू, ज्यों पांच तत्ते की घास। ३. तुल० सासी० ११-२१ : दास कहावन है, मैं दासन का दास। अब ती ऐसा ह्वै रहूं, पांच तत्ते की घास॥

<sup>[</sup>१४] दा० ४१-३, नि० ४१-२९, सा० ==-२९, साबे० ४६-२४, सासी० ४२-२=-

१. सा॰ साबे॰ सासी॰ मरघट। २. नि॰ मरि मङ्हट बासा किया। ३. दा॰ कोइ न बूसे। [१६] दा॰ ४१-१०, नि॰ ४१-१२, सा॰ न्द-४०, साबे॰ ४६-२८, सासी॰ २७-४—

१. दा॰ नि॰ त्रापा मेट्यां। २. सासी॰ कोई ना पतियाइ। साबे॰ तथा सासी॰ में यह साखी अन्यत्र भी त्राती है; तुल॰ साबे॰ ६४-७ तथा सासी॰ न३-९: आपा मेटे पिव मिलै, पिन में रहा समाय। अकथ कहानी प्रेम की, कहै तो को पतियाय॥

<sup>[</sup>१७] दा० ४=-१, नि० ६३-१, सा० १०६-६, सासी० २७-४२, स० १२६-४— १. नि० तींबई। । २. सास ० कानी (हिन्दी मूल)।

<sup>[</sup>१] दा० ३१-६, नि० ३३-६, सा० ६३-१३, सासी० ३७-७, गु० १२०, गुगा० १२९-४०— १. दा३ श्रग त्रक थेँ, नि० नरक सुरक सूं, सा० सासी० नर्क स्वर्ग तें। २. दा० नि० गुगा० रह्या, सा० सासी० रहा। ३. गु० कमल। ४. दा० नि० रहिस्यू (राज०) गुगा० रिहेटूं सा० सासी० रहसी० (राज० मृल)।

<sup>[</sup>२] बी० = ६, नि० ४१-७, सा० १०१-८— १. नि० कबीर सेरी सांकड़ी। २. सा० माही, नि० माती (हिन्दी मूल)। ३. नि० सा० पूरमचूर। ४. नि० सा० कारणवंती सुंदरी।

कबीर हरदी पीयरी<sup>र</sup>, चूनां ऊजल भाइ ।<sup>२</sup>
रांम सनेही यूं मिलै<sup>३</sup>, दोनउं<sup>९</sup> बरन गंवाइ<sup>४</sup> ॥३॥
जेहिं मारिंग पंडित गए<sup>९</sup>, तेई गई<sup>२</sup> बहीर ।
ग्रौघट घाटी<sup>३</sup> रांम की<sup>९</sup>, तिहिं चढ़ि रहा<sup>४</sup> कबीर ॥४॥
सुरग पताल के बीच मैं<sup>९</sup>, दोइ तूमरिया<sup>२</sup> बढ़<sup>३</sup> ।
खट दरसन घोलें<sup>९</sup> पड़े, ग्ररू<sup>४</sup> चौरासी सिद्ध ॥४॥
हद्द चले सो मानवा<sup>९</sup>, बेहद चले<sup>२</sup> सो साघ ।
हद बेहद दोऊ<sup>३</sup> तजें, ताकर<sup>९</sup> मता ग्रगाघ ॥६॥
पखा पखी<sup>९</sup> के कारनें<sup>२</sup>, सब जग रहा भुलांन<sup>३</sup> ।
निरपख<sup>९</sup> होइकें हिर भजें, सोई संत सुजांन ॥७॥
ग्रनल ग्रकासां<sup>९</sup> घर किया, मिद्ध निरंतर बास ।
बसुधा बास<sup>२</sup> बिगता<sup>३</sup> रहें, बिन ठाहर<sup>९</sup> बिसवास ॥६॥

<sup>[</sup>२] दा० २१-९, नि० २२-९, स० ७४-४, गु० ४६, गुगा० १२९-४२—
१. नि० पीली। २. दा२ में इस पंक्ति के लिए स्थान रिक्त छोड़ दिया गया है। २. गु० तउ
मिले। ४. नि० स० दोन्यूं, दा० दून्यूं। ४. नि० हरिजन हरि सूं यूं मिल्या दोन्यूं बरन
नसाइ। ४. तुल० गु० ४७: हरदी पीरातनु हरै चून चिहनु न रहाइ। विलिहारी इह प्रीति कउ
जाति बरन ऋलू जाइ॥

<sup>[</sup>४] दा० २१-४, नि० २२-४, सा० २४-२१, सावे०१-८६, सु०१६४, बी० २१— १. दा२ सा० गया, बी० गए पंडिता। २. दा१ दा२ दुनिया परी, दा२, दुनिया दिया, दा४ दुनिया भई, सु० पाछै परी, सावे० नि० सा० तिसही गही। २. बी० ऊँची घाटी। ५. दा२ दा४ दा४ नीपर्शी सा० सावे० नाम की। ४. बी० तहं चढ़ि रहे, नि० तहि चढ़ि गया।

<sup>[</sup>४] दा० २१-११, नि० २३-१२, सासी० २७-१०, सु० ६९-१४, बी० २४४— १. दा० नि० सुरा० घरती अरु असमान विचि । २. दा० नि० सुरा० सासी० तुंबरी । ३. दा० १ अवध, दा२ अविध, दा४ अवध, बी० विद्ध । ४. दा० नि० सुरा० सासी । ४. बी० सुरा

<sup>[</sup>६] सा० १०८-१६, साबे० ४९-७, सासी० ४४-१०, बी० १८९— १. सा० साबे० सासी० हद में रहै सो मानवी। २. सा० साबे० सासी० रहै। ३. सा० सासी० दोनों। ४. सा० साबे० तिनका, सासी० ताका।

<sup>[</sup>७] बी० १३-, दा० रांमकली २९-१, २, नि० विलावल १३-१,२—
१. बी० पछापछी २. दा० नि० पेखणें। ३. दा० नि० सब जगत मुलांनां। १. बी० निरपछ ।
४. दा० साथ। दा० तथा नि० में, जैसा ऊपर संकेत किया गया है, उक्त दोनों पंक्तियाँ एक पद के
आरम्भ में आती हैं। शेष पद इस मकार है—उर्थू खर सूं खर बंधिया यूं बंधे सब लोई। जाके
आतम द्रिष्टि है सांचा जन सोई॥ एक एक जिनि जांनिया तिनहीं सच पाया। प्रेम पीति लौ
लीन मन ते बहुरि न आया॥ पूरे की पूरी द्रिष्टि (नि० दसा) पूरा करि पेखै। कहै कवीर कासी
कहीं या बात अलेखै। [यह पंक्तियाँ अन्य किसी शाखा की मतियों में न मिलने के कारण
मिक्षप्त ज्ञात होती हैं]।

<sup>[</sup>न] दा० ३१-३ (दा१ में नहीं ), नि० ३६-३, सा० ६३-०, सासी० ३७-३, स० १२२-२-१. सा० सासी० अकासै । २. दा० नि० स० ब्योम । ३. सा० सासी० विरकत । ४. सासी० विना ठौर ।

कः ग्रं -- फाः १४

हिंदू मूत्रा रांम किंह, मूसलमान खुदाइ । कहै कबीर सो जीवता<sup>2</sup>, जो दुहुं के निकटि न जाइ । । ।।। काबा<sup>2</sup> फिरि कासी भया, रांमहि भया रहीम । मोट चून मैदा भया, बैठि कबीरा जीम ॥१०॥ कबीर मरनां तहं भला, जहं स्रापनां न कोइ । स्रामिख भखें जनावरा<sup>2</sup>, नांउं न लेवे कोइ । । । ।।।

(२१) सांच चांगाक को अंग श्रीरां कों<sup>2</sup> मरमोधतां<sup>2</sup>, मुहड़े<sup>3</sup> पड़ियां<sup>2</sup> रेत । रासि बिरांनों<sup>2</sup> राखतां<sup>3</sup>, खायां° घर का खेत ॥१॥<sup>5</sup> लेखा देनां सोहरा<sup>4</sup>, जौ दिल सूची<sup>2</sup> होइ । उस सांचै दीवांन में<sup>3</sup>, पला न पकड़े कोइ ॥२॥ खूब खान है खीचरी<sup>4</sup>, जे दुक बाहै लौंन<sup>2</sup> । हेरा रोटी कारनें<sup>3</sup>, गला कटाबै कोंन ॥३॥

<sup>[</sup>९] दा० २१-७, नि० २२-न, सा० ६२-२-, सासी० २७-२२, स० ७४-१, गुग्ग० १२९-१४—
१. नि० कवीर सोई जीवता। २. दा९ गुग्ग० दुढुं में कदे न जाइ, नि० सा० सासी० दुढुं के संगि न जाइ। तुल० गोरंखवानी (हि० सा० स॰ प्रयाग) सवदी ६९ : हिंदू ध्यावै राम कीं, मूसल-मान खुदाइ। जोगी ध्यावै अलख कीं, तहां राम अकें न पुदाइ॥ किंतु गोरंखनाथ की रचना में यह प्रसिक्ष ज्ञात होती है।

<sup>[</sup>१०] दा० ३१-१०, नि० ३२-११, सा० ६३-१४, सासी० ३७-=, गुगा० १२९-१३-

१. नि॰ तांबा (उर्दू मूल)। २. नि॰ कांसी (हिन्दी मूल?)। ३. नि॰ रांम जी। ४. गुरा॰ मोट। सा॰ तथा सासी॰ में यह साखी अन्यत्र भी मिलती है, इल॰ सा॰ ७६-४ तथा सासी ४०-४: कांसी कांबा एक है, एकै राम रहीम। मैदा इक पकवान बहु, बैठि कवीरा जीम ॥ दोनों में पुनरान वृि मिलने से दोनों का संकीर्ण-संबंध सिद्ध होता है।

११] सा० ==-२=, साबे० ४६-२३, सासी० ४२-३०, स० ७४-६, गुगा० १३०-२३—

१ ा० सावें० सासी० मरना भला विदेस का। २ सा० सावे० सासी० जीव जंतु भोजन करें। २ ऱ्या० मुवा न रोवे कोइ, सा० सावे० सासी० सहज महोका होइ।

<sup>[</sup>१] दांग १७-१४, निर्ण २०-३, सांग १४-३, साबेग २-१७, संग नद-९, गु० ९८, बोग ३११, गुगार १४८-११—

९. गु॰ त्रवरह कउ, नि॰ त्रीरां नें, सावे॰ त्रीरांन को। २. गु॰ उपदेसते, बी॰ सिखलावते। इ. दा१ गु॰ मुख में, नि॰ मुद्धे। ४. गु॰ परिहे, बी॰ परिगी, नि॰ सा॰ सावे॰ परिगई। ४. दा॰ नि॰ सा॰ सावे॰ स॰ पराई। ६. सा॰ सावे॰ राखते। ७. बी॰ खाइ। ५. दा॰ नि॰ सा॰ सावे॰ तथा स॰ में इस साखीं के दोनों चरण परम्पर स्थानांतरित।

<sup>[</sup>२] दा० २२-२, नि० २३-६, सा० ३०-९९, साबे० ६७-२२, सासी० १७-३७, स० १२७-२— १. दारे सा० सोरहा, गु० सुहेला। २. दा० नि० सांचा। इ. दा० स० उस चंगे (पंजाबी मूल) दीवांन में, नि० साहिच का दरवार में, सा० साबे० सासी० सांड्र के दरवार में।

<sup>[</sup>३] दा॰ २२-१२, नि॰ ४२-७, सा॰ ९०-३७, साबे० ७७-१४, सासी० ७३-४०, स० ७६-१, गु० १८८— १. नि॰ खिचड़ी खांनां खुब है, गु॰ खुबु खाना खीचड़ी, साबे॰ सासी० खुश खाना है खीचड़ी। २. गु॰ जामहि अंभ्रित लोनु, सा॰ साबे॰ सासी० माहि पड़ा टुक लौन। ३. दा१ पेड़ा (उर्दू मूल)ोटी खाइ करि, दा२ हेरा रोटी खाइ करि।

बांम्हन शुरु है जगत का, भगतां का गुर नांहि । उरिक पुरिक के मिर गया है, चारिउ बेदा मांहि ।।।।। जीग्र जु मार्रोह जोर किर हैं, कहते हैं जु हलाल । जब दफतिर लेखा मांगि है , तब हो इगा कों न हवाल ।।।।।। जोर किया सो जुलुम है, लेइ जवाब खुदाइ। दफतिर लेखा नीकसे , मारि मुहैं मुहिं खाइ।।।।। सेख सबूरी बाहिरा, क्या हज का ब जाइ । जाकी दिल साबित नहीं, ताकों कहां खुदाइ।।।।। कासी काठें घर करें, पीव निरमल नीर। मुकुति नहीं हिर नांडं बिनु , यों कहै दास कबीर ।।।।। सिख साखा बहुते किए, केसी किया न मीत । चाले थे हिर मिलन कों , बीचींह ग्रटका चीत ।।।।।

<sup>[</sup>४] दा०१७-१०, नि०२०-२४, सा० २०-४१, सावे० = ३-१=, सासी० ४=-१४, गु०२३७— १. गु० वामसु । २. दा१ नि० साथूं का गुर नाहि, दा२ मरम करमका खाहि, दा३ दा४ करम भरम का खाहि, सा० सावे० करम घरम का खाहि। ३. गु० घरिक उरिक, सा० सावे० सासी० घरिक परिका । ४. गु० पचि मुखा। ४. सा० सावे० सासी० वेदीं।

<sup>[</sup>४] दा० २२--, नि० २३-१६ तथा २३-१९, सा० ९०-२- तथा ९०-३०, गु० १-७ तथा १९९, सासी० ७३-३९ तथा ३३--

१. दा० नि० (२२-१६) सा० (९०-२८) सासी० (७३-३१) जोरी किर जिबहै करें, गु० (१८७) जोरी कीए जुलसु है (पुन० तुल० सु० २००-१: जोरु किया सो जुलुस है )। २. नि० (१६) सा० (२८) सासी० (३१) सुखर्सों कहे हलाल, नि० (१९) सा० (३०) सासी० (३२) कीया कहे हलाल, गु० (१८७) कहता नाउ हलाल। ३. दा० जब द्कतिर देखेगा दई, नि० सा० सासी० साहिव लेखा सागिसी। १. नि० सा० सासी० होसी (राज० मूल)। नि० सा० गु० सासी० में इस साखी के दो-दो बार मिलने से चारों में संकीर्श-संबंध सिद्ध होता है।

<sup>[</sup>६] दा० २२-९, नि० २३-१७, सा० ९०-२७, सासी० ७३-३२, गु० २००— १. सा० सासी० जोर किए तें, दा० नि० जोरी कीयां (राज०) । २. दा० नि० सा० सासी० मांगै र ३. दा० नि० सा० सासी० खालिक द्रि खूंनीं खड़ा । ४. सा० सासी० मुंहीमृंह ( उर्दू मूल )।

<sup>[9]</sup> दा० २२-११, नि० २०-३६, सा० ९०-३४, सासी० ७३-३-, गुग्रा० ४६-६३, गु० १-४— १. गु० बाहरा। २. नि० सा० कहा जु मक्कै जाइ, सासी० हांका जम कै जाइ। ३. दा० जिनकी, नि० जिसकी, सा० सासी० जिनका। ४. दा० स्यावित (राज०), गु० सावित। ४. दा० नि० सा० सासी० तिन कीं। सासी० में यह साखी दो स्थलों पर मिलती है: तुल० सासी० ४६-६३, : सिदक सबूरी बाहिरा, कहा हज्ज को जाय। जिनका दिल साबित नहीं, तिनको कहां खुदाइ॥

<sup>[</sup>न] दा० १७-१९, नि० २४-१७, सा० ४४-७, सासी० ४६-३०, गु० ४४— १. नि० सा० सासी० तीरथ काँठें, गु० गंगा तीर जु। २. गु० बिनु हरि भगति न सुकति होह। ३. सा० सासी० यों कथि कहै कबीर, गु० इड कहि रमें कबीर।

<sup>[</sup>९] सा० ४०-१७, सावे० २-२३, सासी० २-६२, गु० ९६, गुण० १२०-२१— १. सा० गुग्ग० माघो, सावे० सासी० सतगुर। २. पा० मित्त। ३. सावे० सासी० चाले थे सतलोक को (सांप्रदायिक प्रभाव )। ४. सा० चित्त।

बैस्नों की कूकरि भली', साकत की बुरी माइ।
वह बैठी हरि जस सुनें रे, वह पाप बिसाहन जाइ ।।१०॥
कबीर कोठी काठ की', दह दिसिर लागी रे श्राणि।
पंडित पंडित जलि सुए , सूरख ऊबरे भाणि॥११॥
साकत ते सूकर भला, राखे सूचा गांउं।
साकत बपुरा मिर गया, कोइ न लेइहै नांउं ॥१२॥
गहगिच परा कुटुंब कैं, काठें रिह गया रांम।
श्राइ परे घरमराइ के, बीचिंह धूमांधांम॥१३॥
में रोऊं संसार कींं, मोकों रोवें न कोइ ।
मोकों रोवें सो जनां , जो सबद बिबेकी होइ॥१४॥
सांई सेती चोरियां , चोरां सेती गुज्भ ।
तब जानेंगा जीयरा , जब मारि परेगी तुज्भ ॥१४॥
तीरथ करि करि जुग मुस्रा , जूड़े पांनीं नहाइ।
रांम नांम जांने बिनां , काल गरासा जाइ ॥१६॥

<sup>[</sup>१०] सा० ६१-२६, साबे० ४७--२, सासी० ६-६७, गु० ४२---१. सा० साबे० सासी० साधुन की कुतिया भली। २. गु० झोह नि सुनै हरि नाम जसु । ३. सा० साबे० सासी० वह निंदा करने जाड़।

<sup>[</sup>११] सा० ४६-२, साबे० १९-९४ तथा ४४-१, सासी० ६२-४, गु० १७३, बी० ७६—
१. बी० कोठी तो है काठ की, सा० साबे० सासी० यह जग कोठी काठ की। २. बी० ढिंग ढिंग, सा० साबे० सासी० वहूं दिसि। ३. बी० दीन्हीं। ४. बी० पंडित जरि भोजी मए, सा० सासी० मीतर रहे सो जिल मुए। ४. बी० साकट, सा० साबे० सासी० साधू। तुल० सासी० २७-४०: कबीर कोठी काठ की, चहुं दिसि लागी लार। मांहीं पढ़ें सो ऊबरें, दाभे देखनहार।

<sup>[</sup>१२] दारे १७-१२, सा० ९६-११, सासी० ४-२६, गु० २४३ — १. दा० साखत, सा० सासा० साकट । २. गु० अच्छा । ३. दा० बूढ़ी साखत वापरा, वैसि संभरणीं नांव, सा० सासी० बूढ़ां साकट वापुरा, वाइस भरमी नांव ।

<sup>[</sup>१३] गु० १४२, स० =७-५-१. स० कुल की डगर बुहारतो।

<sup>[</sup>१४] दा३ ४९-४, नि० ४६-४, सा० ९७-१०, साबे० ६६-६, सासी० ७०-७, बी० १=०— १. बी० में रोवी एहि जगत को। २. सा० साबे० रोय न हमको कोय, सासी० नि० सुकै न रोवे कोइ। ३. दा२ नि० सासा० सुक्तको, सा० साबे० हमको तो। ४. सा० साबे० सो रोह्ह, दा२ नि० सोई रोह्सी (राज० मूल)। ४. सा० साबे० सबद सनेही, दा३ नि० रांम सनेही, सासी० नाम सनेही।

<sup>[</sup>१४] दा० २२-१०, नि० २३-१०, सा० ३०-१०१, साबे० १९-१२०, बी० १४१— १. बी० साबे० साहु। २. साबे० से भा चोरवा। ३. बी० चोरन सेती सूप (तुकहीन), सा० चोरा सेती जुज्फ (हिंदो मूल), साबे० चोरन से भयो जुज्फ (हिन्दो मूल)। ४. दा० नि० जानैगा रे जीयरा। ४. बी० तूक्ष।

<sup>[</sup>१६] दा० १७-१, नि० २४-१३, सा० ४४-३, साबे० ७२-३, सासी० ४६-२६, बी० २१४—
१. सा० साबे० सासी० तीरय बत करि। २. बा० तीरय गए ते बिह सुए। ३. दा१ हूंचै, दा२
नि० ऊंडें (उर्दू मूल), दा३ बूडै (उर्दू मूल)। ४. साबे० सासी० सत्तनाम जाने विना, दा०
रामहि राम जपतहा (राज०), नि० करता पुरस न घ्यावही, बी० कहिं कबीर संतो सुनो।
६. दा० काल घर्साट्या जाइ, बी० राच्ह्स है पहिताय।

स्वांमीं हुवा सेंत का<sup>र</sup>, पैकाकार पचास । रांम नांम काठें रहा , करें सिखां की ग्रास ।।१७।। कलि का स्वांमीं लोभिया, पीतल धरी खटाडर। राजदुवारै यौं फिरै, ज्यौं हरहाई<sup>२</sup> गाइ<sup>२</sup> ॥१८॥ कित का स्वांमीं लोभिया, मनसा धरी<sup>१</sup> बंधाइ<sup>२</sup>। देह पईसा ब्याज कों, ३ लेखा करता जाइ ।।१६। किल का बांम्हन मसखरा, ताहि न दीजै दांन। सौं कुटुंब<sup>र</sup> नरकै चला, साथि लिएं जजमांन ॥२०॥ बांम्हन बूड़ा बापुरा<sup>र</sup>, जनेक केरै जोरि। लख चौरासी मांगि लई, पारब्रह्म सौं तोरिर ।।२१॥ कबीर पूंजी साह की, तू जिन खोवै ख्वार । खरी बिगुरचनि<sup>२</sup> होइगी, लेखा देती बार ॥२२॥ काइथ कागद<sup>१</sup> काढ़िया, लेखा वार न पारि। जब लग सांस सरीर मैं, तब लग नांव संभारि ।।२३।। इहीं उदर कै कारनें, जग जांचा निसि जांम। स्वांमींपनां जु सिरि चढ़ा, सरा न एकौ कांम ॥२४॥

<sup>[</sup>१७] दा० १७-४, नि०२०-३, सा०२-२३, साबे०२-१६, सासी०३४-१४ तथा ३-४६, स० ६६-९-१. दा० नि० स्वांमी हूवा सीत का ( उर्दू मूल ), सा० साबे० सासी०(३-४६) गुरवा तौ सस्ता भया। २. सा० साबे० सासी० पैसा केर। ३. सा० साबे० सासी० राम नाम घन बेचि करि।

<sup>[</sup>१न] दा॰ १७=१६, नि० २०-४, सा० ४०-६, सावे० न४-४न, सासी० २४-७, स० न६-१३— १. नि० खिटाइ ( उर्दू मृत्त )। २. सा० सावे० सासी० हरियाई ( उर्दू मृत्त )।

<sup>[</sup>२०] दाइ १७-७, नि० २०-२४, सा० ४०-४६, साबे० =३-=३, सासी० ४५-१५ स० =६-१६,— १. सा० साबे० सासी० कुटुंब सहित ।

<sup>[</sup>२९] दा२ दा३ २७--, नि० २०-२६, सा० ४०-३४, साबे० ५२-२२, सासी० ४८-१४, स० ६१-१७ तथा ५४-२५ ( दो बार )—

१. दा० नि० बांभगा बूड़ा बापुड़ा। २. साबे० सासी० सतगुरु सेती तोर।

<sup>[</sup>२२] दा० २२-१, नि० २३-४, सा० ३०-९७, साबे० ९७-२१, सामी० १७-३४ तथा =१-१६---१. सा० सामी० करै खुवार। २. दा० नि० विग्चनि । सासी० =१-१६ का पाठ है : कबीर पूंजी साहू की, तू मित खोंबे ख्वार। खरी विगुरचिन होइंगी, लेखा देती बार।

<sup>[</sup>२३] दा० २२-४, नि० २३-९, सा० ३०-१०, साबे० १९-१७४, सासी० १७-३०— १. सासी० कागुज ।

<sup>[</sup>२४] दा० १७-२, नि० २०-१, सा० ४०-२, सावे० =४-४४, सासी० ३४-४---१. सासी० इसी उदर, दा२ इही उद्ग, दा३ इहि वोदर, सावे० याहि उदर।

कबीर तस्टा टोकनीं<sup>2</sup>, लीया फिरै<sup>२</sup> सुभाइ<sup>३</sup>। रांम नांम<sup>8</sup> चीन्हें<sup>४</sup> नहीं, पीतल हो के चाइ<sup>६</sup> ॥२४॥ कबीर कलियुग ग्राइया<sup>र</sup>, मुनियर मिलै न कोइ<sup>२</sup>। कांमीं कोघी मसखरा, तिनका श्रादर होइ ॥२६॥ देखन कों सब कोइ भले, जैसे शित के कोट। रिब के उदै न दीसहीं<sup>२</sup>, बंधै न जल की पोट<sup>३</sup>।।२७।। कबीर या संसार कौं, समभायौ सौ बार। पूंछ ज पकड़े भेड़ की, उतरा चाहै पार ॥२८॥ कबीर मनि फुला फिरै<sup>१</sup>, करता हं ज धरंम<sup>२</sup>। कोटि करम सिर परि चढ़े<sup>३</sup>, चेति न देखे भरंम<sup>8</sup> ॥२६॥ कबीर लज्जा लोक की, बोलै<sup>१</sup> नांहीं सांच। जांनि बुक्ति कंचन तजै, क्यौं तूर पकरैं कांच ॥३०॥ कबीर जिनि जिनि जांनिया, करता केवल सार। सो प्रांनीं काहे चलै, भूठे कुल की लार ॥३१॥ मोर तोर की जेवरी, गलि बंधा संसार। कांसि कुडुंबा सुत कलित, दाभनि बारंबार ।।३२॥

<sup>[</sup>२४] दा० १७-४, नि० २०-४, सा० ४०-४, साबे० ५४-४, सासी० ३४-१ —
१. सा० सासी० कवीर तृष्ना टोकना, साबे० परितष्टा का टोकरा। २. सा० साबे० सासी० होते। ३. सा० साबे० सासी० जानै।
६. सा० साबे० सासी० जनम गंवायौ बादि। ७. तुल० सासी० ३४-२१: कबीर बंटा टोकनी, लीया फिरै सुभाय। राम नाम चीन्हें नहीं, पीतल ही के चाइ। यह पाठ दा० से मिलता है।

<sup>[</sup>२६] दा० १७-८, नि० २०-७, सा० ४०-८, साबे० ८४-६०, सासी० २४-२— १. दा१ कवीर किंत खोटी भई, सा० साबे० सासी० कवीर किंत्युग कठिन है। २. सा० साबे० सासी० साधु न मानै कोय। ३. दा० नि० लालच।

<sup>[</sup>२७] दा० १७-१७, नि० २०-११, सा० ४०-११, साबे० =४-६२, सासी० ३४-११— १. दा० नि० जिसे। २. साबे० देखत ही मिटि (साबे० ढिह ) जाङ्गा। ३. साबे० बांधि सकै निर्ह पोट।

<sup>[</sup>२८] दा० १७-२०, नि० २०-१२, सा० ४०-४९, साबे० ८१-१७, सासी० ४६-२४—

<sup>[</sup>२९] दा० १७-२१, नि० २०-३०, सा० ३१-२४ तथा ४४-९ ( दो बार ), सावे० =२-=, सासी० २९-३४ तथा ४६-३२ ( दो बार )—

रे. साबे॰ मन में तो फूला फिरै, सा॰ सासी॰ मनवा तौ फूला फिरै। रे. सा॰ सासी॰ कहैं जो करूँ घरम। रे. दा॰ सिरि लै चल्यौ। १. सा॰ सावे॰ सासी॰ भरम (हिंदी मूल)।

<sup>[</sup>३०] दा० २२-१४, नि० २३-२४, सा० ४२-११, साबे० ६७-१४, सासी० =१-१३—

१. दा० नि० सुमिरै। २. दा० नि० काठौं।

<sup>[</sup>३९] दा० २२-१६, नि० २३-२४, सा० ४२-१२, सावे०६७-१४, सासी०-१-१२— १. नि० कवीर जिन हरि जांशियां, सा० सावे० सासा० जिन नर सांच पिछानिया।

<sup>[</sup>३२] दा० १७-२२, नि० १६-३२, सा० ३०-९१, साबे० १९-४३, सासी० १७-१०७-

१. दा॰ नि॰ बिल (उर्दू मूल ), साबे॰ बिट (हिन्दी मूल)। २. दा॰ कांसि कहूंब (दा॰२

पंडित<sup>र</sup> सेती किह रहा<sup>२</sup>, भीतिर भेदा नांहि। ग्रौरां कों परमोधतां, गया मुहरका मांहि<sup>३</sup>।।३३॥ कबीर पिंड्बा<sup>१</sup> दूरि किर, ग्राथि<sup>२</sup> पढ़ा संसार। पीर न उपजै जीव मैं<sup>३</sup>, तौ क्यूं पावै करतार<sup>8</sup>।।३४॥

(२२) निगुणां नर कौ अंग जालौं इहै बड़ापनां<sup>2</sup>, ज्यूं सरलै पेड़ खजूरि<sup>2</sup>। पंथी छांह न बीसवें<sup>3</sup>, फल न लागें<sup>3</sup> ते दूरि।।१॥ कबीर मूढ़<sup>4</sup> करिमयां<sup>2</sup>, नख सिख पाखर ब्राहि<sup>3</sup>। बाहनहारा क्या करें, बांन न लागे ताहि<sup>3</sup>।।२॥ मूरख कों सिखलावते<sup>4</sup>, ग्यांन गांठि का जाइ। कोयला होइ न ऊजरा, सौ मन साबुन लाइ।।३॥ तकत तकावत रहि गया, सका न बेका<sup>2</sup> मारि। सबै तीर खाली परे, चला कमांनींह डारि।।४॥

कहा स कुंगावा ) सुत कलित दाभागि वारंबार, नि॰ कहिस कड़ींबा सुत कलित, दाभाग वारंबार सा॰ काय कुटुंब सुत सकल है, दाभानि वारंबार, साबे॰ सासी॰ दास कबीरा वर्षी वर्षे, जाके नाम अधार (पुन॰ तुल्ल॰ प्रस्तुत पुस्तक की साखी १९-२ : वैद सुवा रोगी सुवा, सुवा सकल संसार। एक कबीरा नां सुवा, जाके रांम अधार ॥)

[३३] दा० १७-१३, नि० २०-२५, सा० १४-४, सासी० ४६-४८, स० ८६-६, गुग्र० १४८-१०— १. दा२ स० व्यासां। २. दा३ कवीर मिसर कथा करें, नि० कबीर व्यास कथा कहें। ३. नि० फिरि परमोधे और कूं, आपगा समभै नांहिं (तुल० दा० १७-१४-२)। सासी० में इस साखी की पुनरावृत्ति तुल० सासा० ३४-२२: कबीर व्यास कथा कहें, भीतर भेदै नांहिं। औरीं कूं परमोधतां, गए सहरका मांहिं।

[३४] दा० १९-३, नि० २४-१९, सा० ४०-३६, सासी० ४८-९, स० न६-३— १. सा० सासी० पढ़ना। २. दा२ ब्राखिर, सा० सासी० ब्रति। ३. दा० मीति सूं। ४. सासी० तौ क्यू करि करे पुकार।

[१] दा० ४४-१०, नि० ६०-८, सा० ६८-१२, साबे० ४७-१०, सासी० ६७-१६, स० ६६-१८, वी० ३७-१. वी० सुरहुर पेड अगाध फल, सा० साबे० सासो० बड़ा हुआ तो क्या हुआ। २० नि० लांबे पेड़ खजूर, सा० साबे० सासो० जैसे पेड़ खजूर, बी० पंछी मरिया भूर (तुल० ऊपर पंक्ति २-१)। ३. दा० नि० स० पंषी (हिन्दी मूल) छांह न बीसचें (स० बैसचें ), सा० साबे० सासी० पंधी को छाया नहीं, बी० बहुत जतन कै खोजिया। १० बी० मीठा। सासी० में इस साखी की पुन०; तुल० सासी० ६७-२६ : ऊंचा देखि न राचिए, ऊंचा पेड़ खजूर। पंखि न बैठे छांयड़े, फल लागा पै दूर॥

[२] दा० ४४-४, नि० ६०-४, सा० १०४-७, साबे० १६-२७, स० ८९-१, बी० १६२— १. दा१ मूड्ठ (राज० मूल)। २. बी० मूढ् करिमया मानवा, सा० साबे० कवीर मूढ्क प्रानिया। ३. दा० नि० स० ज्यांहं (राज० मूल)। ४. दा० नि० स० त्यांहं (राज० मूल)।

[३] सा० ४६-६, साबे० १७-६ तथा ७०-९ ( दो बार ), सासा० ९-४३, बी० १६१— १. सा० साबे० सासा० समुकावते ।

[४] बी० ३-३, सा० ७४-७, साबे० २३-७, सासी० ४६-४४— १. बी० तिक रहा । २. सा० साबे० सासी० वेसी (हिन्दी मूल)। कबीर सौ मन दूथ कां, टिपके किया बिनास ।
दूध फाटि कांजी भया<sup>३</sup>, हूवा<sup>३</sup> घृत का नास ॥५॥
सुनत सुनावत दिन गए, उरिक्ष न सुरक्षा मंन ।
कह कबीर चेतै<sup>२</sup> नहीं, ग्रजहूं पिहला दिन ॥६॥
पसुवा सौं पांनौं परो<sup>२</sup>, रहु रे<sup>३</sup> हिया म<sup>9</sup> खीजि ।
ऊसर बोयों न नींभजैं<sup>४</sup>, डारो<sup>६</sup> केतक<sup>9</sup> बीजि ॥७॥<sup>5</sup>
कबीर चंदन के विड़ें<sup>१</sup>, नींब भी चंदन होइ ।
बूड़ा बांस बड़ाइयां<sup>२</sup>, यौं जिनि<sup>३</sup> बूड़े कोइ ॥६॥
सिरिमर किरिमर बरिखया, पाहन ऊपि मेह ।
माटी गिल सैंजल भई, पाहन वोही तेह<sup>२</sup> ॥६॥
पारब्रह्म बड़ं<sup>१</sup> मोतियां, फड़िं<sup>२</sup> बांधी सिखरांहं<sup>३</sup> ।
सगुरा सगुरा<sup>9</sup> चुनि लिए, चूक परी निगुरांहं<sup>४</sup> ॥१०॥
कबीर हिर रस बरिखया, गिरि डूंगर सिखरांहं<sup>2</sup> ।
नीर निवांनैं<sup>३</sup> ठाहरें, नां कछुं छापरड़ाहंं<sup>४</sup> ॥११॥

<sup>[</sup>४] नि० २५-१०, सा० ५५-५, बी० १९७---

१ बी० नौ मन दूघ बटोरि के। २ नि० हुआ। ३ नि० भया।

<sup>[</sup>६] दा० ४४-६, नि० १७-४२, सा० ३१-३७, साबे० ७१-७०, सासी० २९-८२तथा ३४-२४, स० -९-८, गुगा० १७१-२—

२. दा० गुस्न० कह सुनत सब दिन गए। २. नि० समक्ते। सासी० ३४-२४ का पाठ है : कबीर सुनावत दिन गए, उलिक न सुलका मन। कहें कबीर चेता नहीं, श्रजहूं पहला दिन॥

<sup>[</sup>७] दाइ ४३-७, नि० ६०-७, सा० १०४-१, सावे० १६-२८, सासं१० ४-१८, स० ८९-४—
१. सावे० पाला। २. नि० कुसंगां सेती संग किया। ३. दा० सा० सावे० सासा० रहु रहु।
१. सा० सावे० सासी० न। ४. सा० दा०३ कालरि बह्यौ न नीपजै, सावे० सासी० कसर बीज न फगसी। ६. सावे० घालै, सासी० बोवै। ७. नि० तेता, सा० सावे० सासी० दूना, दा३ उमड़ी।
५. नि० तथा सावे० में यह साखी अन्य स्थलों पर भी मिलती हैं: तुल० नि० २६-१०: कुसंगां सेती संग किया, रहौ रहौ हिया न खीजि। ऊसर बाह न नोपजै, भावै दूनै वीजि॥ तथा सावे० ७०-१२: पसुवा सो पाला पखो, रहु रहु हीया में खीभः। ऊसर परा न नीपजै, हारौ केतक बीज॥ इससे नि० तथा सावे० में संकीर्ण-संबंध सिद्ध होता है।

<sup>[</sup>न] दा० ४४-१२, नि० ६०-१०, सा० ४७-२०, साबे० १६-३१, सासी० ४-२०, तथा ९-३६ स० ६६-२०—

दा१ निकु, सावे० निकट, सा० सासी० भिरै।
 न० वढ़ाइतौ।
 न० मिता।
 दा० ४४-२, नि० ६०-२, सा० १०४-३, सासी० ४-१४, स० =९-२, गुगा० ९०-=—

१. सा० सासी० पानी । २. सा० सासी० नेह (हिन्दी मूल)।

<sup>[</sup>१०] दा॰ ४४-३, नि॰ ६०-३, सा॰ १०४-४, सासी॰ ४-४६, सा॰ ६९-६, गुगा॰ ९०-९--१. दा॰ नि॰ स॰ गुगा॰ चुठा। २. दा॰ नि॰ स॰ गुगा॰ बिह (= गढ़कर; यहाँ अप्रासंगिक )। १. सासी॰ सिखर। ४. सा॰ सासी॰ सुगरां (उर्जू मृत्ता)। ४. सासी॰ निगुर।

<sup>[</sup>११] दा० ४४-४, नि०६०-४, सा० १०४-६, सासी० ४-१७, स० २४-१ -९-४, गुगा० ९०-१०- १. नि० सा० सासी० परवत । २. सा० सासी० सिखराय । ३. दा३ नि० निवाहा (हिन्दी मुल), सा० सासी० निवानू । ४. दा३ नि० नां ऊं, सा० सासी० ना वह । ४. सा० सासी० छापरहाय ।

संगति भई तौ क्या भया<sup>4</sup>, जौ हिरदा<sup>2</sup> भया कठोर<sup>3</sup>।
नौ नेजा पांनीं चढ़ै, तऊ<sup>9</sup> न भीजै कोर ॥१२॥
ऊंचा कुल कै कारनें, बांस<sup>4</sup> बढ़ा असरार<sup>2</sup>।
चंदन बास भेदे नहीं, जारा सब परिवार ॥१३॥
जांनें<sup>4</sup> हिरिग्रर रूखड़ा, उस<sup>2</sup> पांनीं का नेह।
सूखा<sup>3</sup> काठ न जांनई, कबहूं बूठा<sup>9</sup> मेह ॥१४॥
कबीर हृदय कठोर कै<sup>4</sup>, सब्द न लागे सार।
सुधि बुधि के हिरदे भिदे, उपज बिबेक बिचार॥१४॥
सीतलता के कारनें, नाग बिलंबे आइ<sup>4</sup>।
रोम रोम बिख भरि रहा<sup>3</sup>, ग्रंम्नित कहां समाइ॥१६॥

## (२३) निंदा कौ अंग

लोग बिचारा निंदई, जिनहुं न पाया ग्यांन<sup>१</sup>। रांम ग्रमलि माता रहै<sup>२</sup>, तिनहुं न भावे ग्रांन ॥१॥ दोख पराए देखि करि, चला हसंत हसंत । ग्रपनें चीति<sup>१</sup> न ग्रावई, जिनकी<sup>२</sup> ग्रादि न ग्रंत ॥२॥

<sup>[</sup>१२] दाप्र ४५-१२, नि० ६०-६, सा० १०४-१ साबे० १६-२४, सासी० २-६४, गुगा० १७२-२ स् १. गुगा० साथ संगति का कौंन गुगा, दाप्र कवीर संगति क्या करें। २. नि० गुगा० मन । ३. दा० वज्र कठोर। ४. सासी० पथर। ४. सासी० भीजी।

<sup>[</sup>१३ दा० ४४-१र, नि० ६८-१, सा० १०४-१र, सासी० ४-१९, स० चप-२— १. दा० बंस । २. दा० स० अधिकार, सा० सासी० हंकार । ३. दा२ नि० रांम नांम जांग्यां नहीं, सासी० राम भजन हिरदै नहीं ।

<sup>[</sup>१४] दा० ४४-१, नि० ६०-१, सा० १०६-४, साबे० १६-२६, सासी० ४-१६---१. नि० दीसे। २. साबे० जो। ३. दा० नि० सूका। ४. सा० साबे० सासी० बूड़ा।

<sup>[</sup>१४] दा० ४४-७, सा० १०६-२, सासी० ४-१४, गुरा० १७२-४१— १. दा० गुरा० कहे कबीर कठोर कै। २. सा० सासी० विषे। ३. सा० सासी० उपजै ज्ञान विचार।

<sup>[</sup>१६] दा० ४४-२ ( दार में नहीं मिलता ), सा० ४७-२३, सासी० ९-८, गुग्ग० १७२-१०— १. सा० सासी० मत्त्रयागिरि के पेड़ सों, सरप रहे लपटाय। २. सा० सासी० भीनिया।

<sup>[</sup>१] दा० ४४-१, नि० ४४-१, सा० ९४-१, सासी० ४९-२१, स० ९०-६, गु० ४६— १. गु० लोगु कि निदै वापुड़ा जिहि मिन नांही गिद्यानु। २. दा१, दा२ राम नांव राता रहै, नि० सा० रांम नांम जांने नहीं, सासी० सत्तनाम जानै नहीं (कवीरपंथी प्रभाव ),गु० राम कवीरा रिव रहे। ३. नि० सा० गु० सेवै द्यानहिं द्यान, सासी० वकै द्यान ही द्यान।

<sup>[</sup>२] दा० ४१-२, नि० ४४-२, सा० ९४-३, सावे० ७४-=, सासी० ४९-१०, स० ९०-७— १. नि० निजरि । २. सा० सावे० सासी० जाका ।

कबीर घास न निदिए<sup>8</sup>, जो पावां तिल होइ<sup>2</sup>।

ऊड़ि पड़े जब ग्रांखि मैं<sup>2</sup>, तो खरा दुहेला होइ<sup>2</sup>।।३॥
निदक नेरे राखिए, ग्रांगिन कुटी बंधाइ<sup>8</sup>।
बिन साबुन पांनीं बिनां, निरमल करे सुभ।इ।।४॥
निदक दूरि न की जिए, दीजै<sup>8</sup> ग्रादर मांन।
निरमल तन मन सब करें, बके ग्रांन ही ग्रांन।।४॥
जो कोई निदें साधु कौं, संकिट ग्रावें सोइ।
नरक माहि<sup>8</sup> जांमें<sup>2</sup> मरें, मुकुति न कबहूं होइ।।६॥
ग्रापनपौ न सराहिए, पर निदिए न कोइ।
ग्रापनपौ न सराहिए, ग्रौर न कहिए रंक।
नां जांनौं किस बिरिख<sup>2</sup> तिल, कूड़ा होइ करंक।।

(२४) संगति कौ अंग

निरमल बूंद ग्रकास की, परि गई भोमि बिकार । मूल बिनंठा मानई है, बिनु संगति मठछार ।।।।। मारी मरौँ कुसंग की, केरा काठें बेरि । वा होलें हालें वा चे चोरिग्रे , साकत संग निबेरि ।।।।।

<sup>[</sup>३] दा० ४४-६, नि० ४४-३, सा० ९४-४, साबे० ७४-६, सासी० ४९-११, गुगा० ९४-२२— १. सॉ० साबे० सासी० तिनका कबहुं न निदिए। २. सा० सासी० पांच तले जो होय। ३. सा० साबे० सासी० कबहूं उहि ब्रांखीं पहें। ४. सा० साबे० सासी० पीर घनेरी होइ।

<sup>[</sup>४] दा० ४६-३, सा० ९६-६, साबे० ७४-१, सासी० ४९-४, गुरा० ९४-७— १. सा० साबे० सासी० छवाइ ।

<sup>[</sup>४] दा० ४४-४, सा० ९४-०, सावे० ७४-२, सासी० ४९-६, गुण० ९४---१. सा० सासी० कीजे। २. दा० गुगा० विके विके।

<sup>[</sup>६] दा० ४४-४, सा० ९६-१०, सावे० ७४-४, सासी० ४९-१४, गुगा० ९४-२१— १. सा० सावे० सासी० जाय । २. सावे० सासी० जनमै ।

<sup>[</sup>७] दा२ ४४-७, नि० ४४-४, सा० ९४-४, सासी० ४९-१९, स० ९८-३— १. सा० त्रजहूं लंबा चौहरा, सासी० चढ़ना लंबा चौहरा।

<sup>[-]</sup> दा० ४४-७, नि० ४४-५, सा० ९४-६, सासी० ४९-२०, स० ९०-४-१. सा० सासी० क्या । २. दारे नि० सा० सासी० रूख ।

<sup>[</sup>१] दा० २४-१, नि० २६-३, सा० ४६-३, सावे० १६-११, सासी० ९-४०, गु० १९४, गुग्ग० १६६-११ — १. सा० सावे० सासी० ऊजल। २. सावे० सासी० गु० भूमि। ३. सा० सूल विनटया मानई, साबे० मृल विना टामा नहीं, सासी० माटी मिलि भई कींच सों, गु० विनु संगति इउ मानई। ४. साबे० सासी० विनु संगति मौद्धार, गु० होई गई मठछार।

<sup>[</sup>२] दा० २४-४, नि० २६-४, सा० ४६--, साबे० १७-१४, गु० --, बी० २४-५ से० सहै। २. बी० केरा साथे बेर, गु० केले निकटि (समानार्थीं करणा) जु बेर, सा० साबे० ज्यू केला ढिंग बेरि। ३. गु० उह, सा० बह, बी० वे। ४. गु० भूले। ४. बी० चीं घरें, नि० चीर में सा० साबे० चिंदरें, । ६. बी० विधिने, नि० कुसंगति। ७. गु० संगु न हैरि (उर्दू मूल), नि० संगति फेरि (उर्दू मूल)।

कबीर मनु' पंखी भया, उड़ि उड़ि दह दिसि जाइ । जो जैसी संगित करे हैं, सो तैसा फल खाइ ।।।।। एक घरी ग्राधी घरी, ग्राधी हूं तैं ग्राध । कबीर संगित साधु की, कट कोटि ग्रपराध ।।।।।। कबीर संगित साधु की, कट कोटि ग्रपराध ।।।।।। साधु की संगित रही हैं, जा की जाकर रांम ।।।।। साधू की संगित रही हैं, जो की भूसी खाउ । खीर खांड भोजन मिले हैं, साकत संगि न जाउ ।।।।। काजर केरी ग्रोबरी , ग्रैसा यह संसार । बिलहारी ता दास की हैं, पैसि कैं निकसनहार ।।।।। काजर केरी ग्रोबरी , काजर ही का कोट । बिलहारी वा दास की, रहै रांम की ग्रोट ।।।।।

<sup>[</sup>३] दा० २६-७, सा० ४७-३४, साबे० १६-२०, सासी० ९-२०, गु० -६, गुग० १९४-४—
१. दा० गुग्ग० तन ( उर्दू मूल )। २. दा० गुग्ग० जहां मन तहां उड़ि जाह, सा० मन मानै तहं जाइ, सावे० सासी० भावे तहंवां जाइ। ३. गु० मिलै। ४. सासी० पाय (हिन्दी मूल)।
४. सासी० में इस साखी की पुनरावृत्ति, तुल० सासी० २९-१०४: मनुवा तो पंखी भया, जहां तहां उड़ि जाय। जहं जैसी संगति करै, तहं तैसा फल खाय॥

<sup>[</sup>४] नि० २०-१२, सा० ४०-१, साबे० १६-२३, सासी० ९-१, गु० २३२, गुगा० ००-१—
१. साबे० से, सासी० सों। २. नि० भी त्राघी का ग्राघ। ३. गु० भगतन सेती गोसटे जो र्क ने
सो लाभ, नि० साघां सेती प्रीतड़ी, जो कीने सो लाभ, गुगा० साधौं सेती गोठड़ी, को सुक्रित का
फल लद्ध। ४. यह साखी तुलसी के नाम से भी प्रचलित है (यद्यपि किसी प्रामाणिक रचना में
ढूंढ़ने से नहीं मिलती )। लोक-प्रचलित दोहे में दूसरी पंक्ति का पाठ इस प्रकार हो जाता है:
तुलसी संगति साधु की, कटै कोटि ग्रपराध। यह दोहा प्रायः मानस-कथा के ग्रनंतर विसर्जन के
समय गाया जाता है।

<sup>[</sup>४] नि० २७-१९, सा० ४७-३२, साबे० १६-१९, सासी० ९-१८, गु० २४—
१. गु० तासिउ । २. सा० साबे० सासी० संग कर । ३. नि० सा० साबे० सासी० जो रे भजे हैं
राम । १. गु० पंडित राजे भूपती (पुन०)। ४. नि० सा० साबे० सासी० नाम (नि० राम)
बिनां बेकांम ।

<sup>[</sup>६] सा० ४७-४, सावे० १६-४, सासी० ९-३, गु० ९९— १. सा० सावे० सासी० कवीर संगति साधु की । २. सा० सावे० सासी० खाय । ३. गु० होनहारु सो होईहै । ४, सा० सावे० सासी० साकट । ४, सा० सावे० सासी० जाय ।

<sup>[</sup>७] दा० २६-५, नि० ३१-१, सा० ६०-१, साबे० ७-१९, सासी० ११-५ बी० २२६— १. बी० सा० कोठरी (किन्तु बी० २२७ में 'ब्रोबरी' का ही प्रयोग हुब्रा है।। २. बी० बृहत। २. बी० पुरुष की। ४. दा० नि० पैसि रातुल्ल० गु० २६: जगु काजल की कोठरी ब्रंघ परे तिस माहि। हउ बलिहारी तिन्ह कठ पैसि जुनीकसि जाहि॥

<sup>[=]</sup> सा० ६०-२, साबे० ७-२०, सासी० ११-०, बी० २२७— १. बी० ही की (बीम० की )। २. बी० कोठरी (बीम० ओवरी )। ३. बी० तोंदी कारी ना मई, रहा सो ओटर्हि ओट।

जौ तोहि साध पिरेम की<sup>र</sup>, तौ पाका सेती<sup>र</sup> खेलि। कांची र सरसों पेलि कें , नां खिल भई न तेल ।।।।। संगति कीजै साधु की , हरै ग्रीर की ब्याधि। श्रोछी संगति क्र कीर, श्राठौं पहर उपाधि ॥१०॥ मूरिख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराइ। कदली सीप भ्वंग<sup>२</sup> म्ख, एक बूंद तिहं भाइ<sup>३</sup>।।११।। देखादेखी पकड़िया<sup>र</sup>, जाइ श्रपरचै छुटि<sup>२</sup>। बिरला कोई ठाहरे<sup>३</sup>, सतगुर साम्हीं मूठि ॥१२॥ यह मन दीजै तासुकौं<sup>र</sup>, जो सुठि सेवग होइ<sup>२</sup>। सिर ऊपरि ग्रारा<sup>३</sup> सहै<sup>४</sup>, तऊ न दूजा होइ ॥१३॥ कबीर तासों प्रीति करि. जो निरवाहै ग्रोरिं। बनिता<sup>र</sup> बिबिध न राचिए<sup>२</sup>, देखत लागै खोरि ॥१४॥ हरिजन सेती रूसनां<sup>२</sup>, संसारी सौं हेत। ते नर कदेर न नीपजें, ज्यों कालर का खेत ॥१४॥ देखादेखी भगति का<sup>र</sup>, कदे न चढ़ई रंग। बिपति पडे यौं छांडिहै, ज्यौं केंचली भवंगर ।।१६॥

<sup>[</sup>९] सा॰ ४६-१४, साबे॰ १७-३, सासी॰ ९-४०, गु॰ २४०, बी॰ २८०, गुगा॰ ४९-१७— २. सा॰ साबे॰ सासी॰ तोहि पीर जो प्रेम की, बी॰ साधू होना चाहिए। २. बी॰ पाका होय के। ३. बी॰ कच्चा। ४. गुगा॰ पीलतां। ४. सा॰ सासी॰ खरी भया नहि तेल।

<sup>[</sup>१०] बी० २०७, सा० ५७-४, साबे० १६-३, गुरा० १६६-१३—

१. सा० सावे० कविरा संगति साधु की, गुगा० संगति भत्ती जु साधु की। २. सा० सावे० संगति दुरी कुसाधु की ( सावे० असाधु की ), गुगा० नीचे कै संगि वैसतां।

<sup>ृ [</sup>११] दा॰ २५-२, नि॰ २६-२, सा॰ ५६-२, सावे॰ १७-१०, सासी॰ ९-३६, गुगा॰ १६६-१४— १. नि॰ कुसंगति नां कीजिए। २. सावे॰ सासी॰ धुजंग। ३. सा॰ सासी॰ तिरभाय, सावे॰ त्रिप्ताय।

<sup>[</sup>१२] दा॰ २६-१, नि॰ २०-६, सा॰ ६२-३, साबे॰ १२-१९, सासी॰ १२-४४, गुगा॰ १६४-४— १. साबे॰ पकड़सी (राज॰)। २. सा॰ साबे॰ सासी॰ गई छिनक मैं छूटि। ३. सा॰ साबे॰ सासी॰ कोइ विरला जन बाहुरै। ४. साबे॰ सतगुर स्वामी मूठ, सा॰ सासी॰ जाकी गहरी मूठि।

<sup>[</sup>१३] दा॰ २६-४, नि॰ ३०-३, सा॰ ६२-४, साबे॰ ७-१८, सासी॰ १०-२२, गुग्ग॰ १६४-२—
१. सा॰ साबे॰ सासा॰ यह मने ताको दीजिए। २. दा॰ गुग्ग॰ सुठि सेवग भल सोइ, नि॰ जो सुघ सेवग होइ। ३. नि॰ वोरा। ४. दा२ नि॰ कदे।

<sup>[</sup>१४] दा॰ २६-६, नि॰ ३०-४, सा॰ =३-४, साबे॰ १४-३२, सासी॰ १४-३८, सुरा॰ १६४-३— १ दा॰ नि॰ त्रोढ़ि। २. सा॰ साबे॰ सासी॰ बनै तो।

<sup>[</sup>१४] दा० २४-३, नि० २६-४, सा० ४६-४, साबे० १७-१२, सासी० ९-४१— ९. सा० सासी० रूठना। २. सासी० कबहु, साबे० कघी (राज०)।

<sup>[</sup>१६] दा० २६-२, नि॰ ८६-१३, सा॰ ६२-१, साबे॰ १२-१७ तथा ४०-११, सासी॰ १२-४३— २. दा॰ भगति है। २. सा॰ सासी॰ केंचुलि तजत भुजंग।

करिए तौ करि जानिए, सारीखा सौं<sup>2</sup> संग । लीर लीर लोई भई<sup>2</sup>, तऊ न छांड़े रंग ॥१७॥ कबीर कहते<sup>2</sup> क्यों बनें, ग्रनमिलता<sup>2</sup> कौं संग । दीपक कौं भावे नहीं, जरि जरि मरें पतंग ॥१८॥

(२५) भेख आडंबर कौ अंग सांई सेती सांच चिल', स्रौरां सों सुध भाइ । भावै लांबे केस करि , भावै घुरिड़ मुड़ाइ ॥१॥ साधु भया तौ क्या भया, माला मेली चारि । बाहरि ढोला हींगला , भीतर भरी भंगरि ॥२॥ मन मैवासी मूड़ि ले , केसीं मूड़े कांइ । जो किछु किया सु मन किया, केसीं कीया नांहि ॥३॥ केसीं कहा बिगारिया, जे मूड़े सी बार । मन कीं काहे न मूड़िए, जामैं बिखे । बिकार ॥४॥

<sup>[</sup>१७] द्वा २६-३, नि॰ २०-२, सा॰ ६२-६, सासी॰ ७-४४ तथा ९-२४, स॰४४-१, गुग्रा॰ १६४-१— १. सा॰ सासी॰ सरिखा सेती। २. सा॰ सासी॰ फिर फिर जिमि लोई भई। सासी॰ ९-२४ का पाठ है: संगति ऐसी कीजिए, सरसा नर सों संग। लर लर लोई होत है, तऊ न छाड़े रंग॥

<sup>[</sup>१८] नि० २६-६, सा० ४६-१०, साबे० १७-१६, सासी० ९०-३९, गुग्ग० १६४-१४—

१. नि॰ गुरा॰ कहिनें ( उर्दू मूल )। २. सा॰ साबे॰ सासी॰ ग्रनबनता।

<sup>[</sup>१] दा० २६-१९, नि० २३-४, सा० ४२-२, साबे० ६७-२, सासी० =१-१०, स० ९६-=, गु० २४, गुगा० १२६-१३---

१. सा॰ साबे॰ सासी॰ साईं सों सांचा रहो, गु॰ सबीर प्रीति इक सिउ कीए। २. नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ साईं सांच सुहाइ, गु॰ ब्रान दुविधा जाइ। ३. सा॰ साबे॰ सासी॰ रखु। ४. गु॰ घररि सा॰ साबे॰ सासी॰ घोट।

<sup>[</sup>२] दा० २४-७, नि० २४-४, सा० ४४-१४, सावे० १७-१, सासी० ७-३१, स० १४-१९, गु० १४४—
१. गु० वैसनी । २. दा० नि० सा० सासी० स० माला फेरे (दा० सा० पहस्यां) कछु नहीं, रुत्या
(सासी० हारि) सुवा गल भारि । ३. गु० वाहरि कंवसु वारहा, सावे० ऊपर कर्ला लपेटि के ।
१. सा० सावे० सासी० में यह साखी अन्यत्र भी मिलती है, तुल० सावे० ४०-४ तथा सासी० ७-१४:
साधु भया तौ क्या हुआ, माला पहरी चारि । वाहर भेख बनाइया, भीतर भरी भंगार ॥ और
सा० ६-१-११: बैष्णव भयातौ क्या भया, नाला पहिरी चारि । ऊपर कर्ली लपेटि के, भीतिर
भरी भंगारि ॥ सा० का यह पाठ सावे० से भिलता है।

<sup>[</sup>३] दा॰ २४-१३, नि॰ २४-१२, सा॰ ४४-२६, साबे॰ ४०-१०, सासी॰ ४-२२, गु॰ १०१— १. गु॰ कबीर मन मूड्या नहीं। २. गु॰ केस मुड़ाए कांइ। ३. सा॰ साबे॰ सासी॰ केस किया कछु नाहि, गु॰ मूड़ा मुंडु अजांइं।

<sup>[</sup>४] दा० २४-१२, नि० ३०-११, सा० ४४-२४, साबे० ४०-९, सासी० ७-२१, स० ९४-९, गुगा० १२६-१४—

र. नि॰ केसां, सा॰ साबे॰ सासी॰ केस न। २. साबे॰ जो मूड़ी सौ बार, सा॰ सासी॰ मूड़ा सौ सौ बार। ३. नि॰ मनकूं क्यूं मूंढ़ें नहीं, सा॰ साबे॰ सासी॰ मन को क्यों निर्ह मूड़िए। ४. दा३ बसें (उर्दू मूल)।

तन कों जोगी सब करें, मन कों बिरला कोइ ।

सब सिंध सहजें पाइए, जे मन जोगी होइ ॥५॥

माला फेरें मनमुखी ने, तातें कछू न होइ ।

मन माला कों फेरतां, घट उजियारा होइ । ६॥

कर पकरें श्रंगुरी गिनें, मन धाव चहुं श्रोर ।

जाहि फिरायां हिर मिले, सो भया काठ की ठौर ।।।।।

मरम न भागा जीव का , श्रनंतिह धिरया भेख ।

सतगुर परचे बाहिरा, श्रंतिर रहि गई रेख ॥६॥

कंबीर साखत की सभा, तूं मित बैठें जाइ ।

एक गुवाड़े क्यूं बनें, रोभ गदहरा गाइ ॥६॥

कंबीर माला मन की , श्रौर संसारी भेख ।

माला पहिरे हिर मिले, तो श्ररहट के गिल देखि ॥१०॥

माला फेरें कछु नहीं , गांठि हिरदें की खोइ ।।११॥

हिर चरनों वित राखिए, तो श्रमरापुर जोइ ।।११॥

<sup>[</sup>४] दा० २४-१७, नि० २४-१६, सा० ४४-३२, साबे० ४८-४, सासी० ७-३७, स० ९४-९, गुगा० १२६-६४—

१. सा० साबे० सासी० मन को करें न कोय। २. नि० सुख।

<sup>[</sup>६] दा० २४-३, नि० २४-३, सा० ४४-१३, साबे० ३४-१४, सासी० १३-१४२, स०९४-१२, गुगा० १२६-१०—

१. दा० पहरै। २. दा३ मन सुखी, नि० सा० सावे० मन खुसी (नागरी मूल)। ३. दा० नि० गुगा० जग उजियारा सोह।

<sup>[9]</sup> दा० २४-२, नि० २४-२ सा० ४४-१२, साबे० ३४-२१, सासी०।१३-१४०, स० ९४-१४, गुगा० १२३-९— १. सा० साबे० सासी० किया करै ( उर्दू मूल )। २. नि० जिस फेरचां, सा० साबे० सासी० जेहि फेरे। ३. नि० सा० साबे० सासी० साई। ४. सा० साबे० सासी० कठोर।

<sup>[</sup>न] दा॰ २६-१९, नि॰ २४-२१, सा० ४४-३६, सावे० ४६-७, सासी० ९-३६, बी० ४६-१. बी॰ कबीर भरम न भाजिया । २. बी० वह विधि, नि॰ ग्रानंतक, सावे॰ सासी० बहुतक ।

२. वी० वार्ड के परिचे विना सरलीकरण ), सा० सावे० सासी० सेतगुर मिलिया बाहरै। १. दा० नि० सासी० ग्रंतरि (दा० भीतर ) रह्या ग्रलेख, सा० ग्रंतर रहिगा लेख।

<sup>[</sup>९] दार १२-५५, नि० १६-५६, सा० ९६-६, साबे० सासी० ४-४२, बी० १५५-१. बी० में इस साखी का पाठ है: लोगन केर अथाइया, मित कोई पैठो चाइ। एकहि खेत चरत है, बाघ गदहरा गाइ। २. दार एकै बाहै।

<sup>[</sup>१०] दां० २४-६, ति० २४--, सा० ४४-१८, सावे० २४-१८, सासी० ७-६६, स० ९४-११— १. सा० सासी० माला तो मन की मली। २. सा० सावे० सासी० फेरे उर्दू मूल)। ३. सा० सासी० हरहट। ४. सावे० गले रहट के देख।

<sup>[</sup>११] दा॰ २४-९, नि॰ २४-९, सा॰ ४४-२०, साबे॰ ३४-२२, सासी॰ ७-३२, स॰ ९४-१८—
१. दा॰ पहरवा। २. सा॰ साबे॰ सासी॰ क्या भया। ३. सा॰ साबे॰ सासी॰ गांठ न हिए की
खोइ। ४. साबे॰ गुरु चरनन। ४. नि॰ ब्रजरावर। ६. दा॰ नि॰ होइ। सासी॰ में इस साखो
को पुन॰; दे॰ सा॰ १२-१४८: माला फेरे कह भयो, हिरदा गांठि न खोइ। गुरु चरनन चित राखिए,
तौ अमरापुर जोइ॥

स्वांग पहिरि सोरहा भया, खाया पीया खूदि ।
जिहिं सेरी साधू गया , सो तौ मेल्ही मूंदि ।।१२।।
नौसत साज मुंदरी , तन मन रही संजोइ ।
पिय के मन भाव नहीं, तौ पटम किएं क्या होइ ।।१३।।
माला फेरें क्या भया , जौ भगित न ग्राई हाथि ।
दाढ़ी मूंछ मुड़ाइ के, चला दुनी के साथि ।।१४।।
जगत जहंदम राचिया, भूठे कुल को लाज ।
तन बिनमें कुल बिनसिह, गहै न रांम जहाज ।।१६।।
पख ले बूड़ी पिरथिमीं , भूठे कुल को लार ।
अलख विसारचौ भेख मैं, बूड़े काली धार ।।१६।।
चतुराई हिर नां मिले, यह बातां को बात ।
निसप्रेही निरधार का, गाहक दीनांनाथ ।।१७।।
कवीर हिर की भगित का, मन मैं बहुत हुलास ।
मन मनसा माज नहीं , होन चहत है दास ।।१८।।

<sup>[</sup>१२] दा० २४-१४, नि० २४-१४, सा० ४४-२८, सावे०४०-१०, सासी०५-२४, गुगा०१२६-४७-१. सा० सावे० सोहदा, नि० सासी० सोहरा। २. सा० सावे० सासा० दुनिया खाई खूंदि। ३. दा२ गुगा० नीसरवा, सा० सावे० सासी० गुगा० राखी।

<sup>[</sup>१३] दा० २४-२३, नि० १४-२९, सा० १०१-४, तथा ४४-३-, सावे० ११-४, सासी० २३-१३, गुगा० ४१-१२— १. नि० नीतन। २. दा० गुगा० कांमिनीं। ३. सा० सावे० सासी० गुगा० माने। ४. नि० कपट, सावे० सासी० विडम।

<sup>[</sup>१९] दा० २४-१०, नि० २४-१०, सा० ४४-२१, साबे० ४०-३, सासी० ७-२९— १. दा० माला पहरवां कुछ नहीं, सा० साबे० सासी० माला तिलक लगाय के। २. दा० माथौ। २. दा० जगता

<sup>[</sup>१४] दा० २४-२०, नि०१६-३९, सा० ३०-४९, साबे० १०-४१, सासी० १७-७९—
१. दार जहें हद में राचिया, सा० सासी० जग जहदा में राचिया, साबे० भगतिह में हम
राचिया। २. सा० साबे० सासी० छीजै। ३. नि० विनिधसी (राज० मूल) ४. नि० साव साबे० सासी० रहै। ४. साबे० सासी० नाम। ६. नि० सा० जिहाज।

<sup>[</sup>१६] दा० २४-२१, नि० २४-१९, सा० ४४-३६, सावे० ४०-२१, सासी० ७-३९ --१. सा० सावे० सासी० पहिले। २. सा० सावे० सासी० पिरिधवी। ३. दा० अलेख। ४. सासी० वृद्धि काल की घार।

<sup>[</sup>१७] दा० २४-२२, नि० २४-२०, सा० ४४-३७, साबे० ४०-२२, सासी० ७-४०—
१. सा० साबे० सासी० वार्तो । २. दा० गोपीनाथ, दा३ नि० त्रिभुवननाथ ।
[१=] दा० २४-२४, नि० ३०-२४, सा० १४-३४, साबे० १२-६, सासी० १२-२४,
१. दा१ दा२ खरा, दा३ घर्याा । २. दा० नि० सैवासा भाजै नहीं । ३. दा० नि० हूं या मते
निज दास ।

मूंड़ मुड़ावत दिन गए, ग्रजहं न मिलिया रांम। रांम नांम कह क्या करै, जे मन के ग्रीरै कांम ।।१६॥ माला फेरें<sup>१</sup> कछू नहीं, काती मन कै साथि<sup>२</sup>। जब लग हरि प्रगटै<sup>३</sup> नहीं, तब लग पतड़ा हाथि<sup>8</sup> ॥२०॥ कबीर माला काठ की, मेली<sup>र</sup> सुगध भुलाइ<sup>२</sup>। सुमिरन की सोधी नहीं<sup>३</sup>, ज्यौं डींगरि घाली<sup>३</sup> गाइ ॥२१॥ माला फेरै<sup>१</sup> मनमुखी<sup>२</sup>, बहुतक फिरै श्रचेत । गांगीरोलै<sup>३</sup> बहि गया, हरि सौं किया न हेत ॥२२॥ बाहरि क्या दिखलाइए, भीतरि कहिए रांम । नहीं  $^{2}$  महौला जगत $^{3}$  सौं, परा धनीं सौं कांम ॥२३॥ कर सेती माला जपै<sup>१</sup>, हिरदै बहै डंडूल<sup>२</sup>। पग तौ पाला मैं गिला<sup>३</sup>, भाजन लागी सूल ॥२४॥

(२६) भरम बिधुसन कौ अंग पाहन केरा पूतरा<sup>र</sup>, करि पूजे करतार<sup>२</sup>। इही $^{3}$  भरोसे $^{9}$  जे रहे $^{4}$ , ते $^{6}$  बूड़े $^{9}$  काली घार ॥१॥

<sup>[</sup>१९] दा० २४-१४, नि० २४-१३, सा० ४४-२७, सासी० ७-२३, स० ९४-४--१. नि० स० जे मन करै और ही कांस।

<sup>[</sup>२०] दा० २४-८, नि० २४-२७, सा० ४४-१४, सासी० ७-३३, स० ९४=१४— १. दा० पहरवा। २. सा० सासी० हाथ। ३. नि० सा० सासी० परचै। ४. नि० पोथी हाथ, सा० सासी० थोथी बात।

<sup>[</sup>२१] दा२ दा३ २२-६, नि० २४-६, सा० ४४-१७, सासी० १२-१४८, स० ९४-१६--- सा० सासी० पहरी ।
 सा० सासो० डुलाय ( राजस्थानी हिंदी मूल ) ।
 सा० सासी० सुमिरन की सुधि है नहीं। १ ता० सासी० बांधी।

<sup>[</sup>२२] दा० २४-४, नि० २४-२४, सा० ४४-१४, सासी० ७-३०, गुरा० १२६-११— १. दा० गुरा० पहरै। २. दा३ मन सुखा, नि० मन खुसी।

<sup>[</sup>२२] नि० २-७, सा० ११-६-, साबे० २४ २३, सासी० १२--२, स०९४-६--

साबे० सासो० जिए नाम ।
 सा० साबे० सासी० कहा ।
 ने० सा० सासी० सलक । [२४] दा० २४-१, नि० २४-१, सासी० १६-१७१, स० ९४-१४—

सासी० हार्थों में माला फिरे।
 सासी० हिरदै डामाहूल।
 सासी० पढ़ा।

<sup>[</sup>१] दा० २३-१, नि० २४-१, सा० ४३-१, साबे० ८१-१, सासी० ४६-१, स० १००-१, गु० १२६— १. सा॰ साबे॰ सासी॰ पाहन केरी पूतरी, गु॰ पाहन परमेसुरु की आ। २. गु॰ पूजै ससु संसार। इ. सा० सावे० वाहि, सासी० याहि, गु०इस । १८ गु० भरवासे । ४. सा० सावे० सासी० मति रहो। ६. गु॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ में 'ते' नहीं है। ७. सा॰ साबे॰ सासी॰ बूड़ो।

कागद केरी स्रोबरी<sup>2</sup>, मिस के<sup>2</sup> किए<sup>2</sup> कपाट ।
पाहिन बोरी<sup>9</sup> पिरिथिमीं, पंडित पाड़ी बाट ।।२।।
मुला मुनारे क्या चढ़िह<sup>2</sup>, स्रलह<sup>2</sup> न बिहरा होइ ।
जीहिं<sup>2</sup> कारिन तूं बांग दे<sup>9</sup>, सो दिल ही भीतिर<sup>2</sup> जोइ ।।३।।
तीरिथ चाले दुइ जनां<sup>2</sup>, चित चंचल मन चोर<sup>2</sup> ।
एकौ पाप न काटिया<sup>3</sup>, लादा मन दस स्रौर ।।४।।
तीरथ बत<sup>2</sup> बिख<sup>2</sup> बेलड़ी, सब जग मेल्हा<sup>2</sup> छाइ<sup>9</sup> ।
कबीर<sup>2</sup> मूल निकंदिया, कौंन<sup>6</sup> हलाहल खाइ ।।१।।
जप तप दीसें<sup>2</sup> थोथरा, तीरथ ब्रत बेसास<sup>2</sup> ।
सूवै सेंबल सेइया, यों जग<sup>3</sup> चला निरास ।।६।।
कबीर दुनिया देहुरै, सीस नवावन जाइ ।
हिरदे भीतिरि<sup>2</sup> हिर बसै, तूं ताही सों<sup>2</sup> ल्यों<sup>3</sup> लाइ ॥७।।
पाहन कों क्या पूजिए, जो जनिस न देई ज्वाब<sup>2</sup> ।
स्रंघा नर स्रासामुखी, यौंही खोवै स्राब<sup>2</sup> ।।६।।

<sup>[</sup>२] दा० २३-२, नि० २४-२, सा० ५३-२, साबे० ६१-२, सासी० ४६-१८, स० १०:-३, गु० १३७—१. दा० नि० स० काजर केरी ओवरी, सा० साबे० सासी० काजर केरी कोठरी ('काजर' यहाँ अप्रासंगिक), गु० कवीर कागद की ओवरी। २. गु० ससु के। ३. दा० गु० करम। ४. दा० नि० स० बोई (उर्दू मूल), साबे० सासी० मूली।

<sup>[</sup>३] नि०२३-२०, सा०४३-२१, साबे०८१-१२, सास ०४६-२१, सु०१८५-१. नि० सुला चढ़ि न सुलारगैं, सा० साबे० सासी० सुल्ला चढ़ि किलकारिया। २. गु० साई, नि० साबे० अलख। ३. गु० जा। ४. गु० देहि। ४. नि० सा० साबे० सासी० अंदर।

<sup>[2]</sup> नि० २४-१४, सा० ४४-४, साबे० = २-४, सासी० ४६-२७, बी० १२४— १. नि० तीरथ चाल्या हांशि कूँ, बी० तीरथ गए तीनि (?) जन। २. नि० सन मैला चित चोर। १. सासी० काढ़िया (हिन्दी मूल), नि० सा० साबे० उत्तरिया।

<sup>[</sup>४] दा० २३-९, नि० २४-१४, सा० ४४-२, सावे० दर-२, बी० २१६--

१. बी॰ मई। २. दा॰ नि॰ सब। ३. सा॰ साबे॰ राखा। ४. बी॰ रही जुगन जुग छाय। ४. नि॰ सा॰ साबे॰ कबीर, बी॰ कबिरन। ६. बी॰ क्यों न।

<sup>[</sup>६] दा० २३-८, नि० २४-१६, सा० ४६-१, साबे० ८२-१, सासी० ४६-२४, स० १००-९ गुगा०१३७-१९—

१. सासी० दीलै । २. सा० सावे० सासी० विस्वास । ३. दा३ र्यू लुग ( टर्वू मूल ), साबे० फिरि डड़ि ।

<sup>[</sup>७] बा० २३-११, नि० २६-२१, सा० ४३-१८, साबे० ८१-११, सासी० ४६-९, स० १८०-७ गुरा०१३७-१२--

रे. सार्विं साबी माहीं। रे. साबे सासी ताही। रे. दारे चित, साबे सासी ती। वित रह-रे, सित रह-रे, सार्वे प्रस्ति।

रे. सा० साबे० सासी० जो नहिं देइ जबाव । २. साबे० यहिं। होय खराब ।

क० गं०--फा० १४

हंम भी पाहन पूजते, होते बन के रोभरे। सतगुर की किरपा भई, डारा है सिरतें बोभ ।।।।। सेवै सालिगरांम कों, मन की भ्रांति न जाइ। सीतलता सुपिनें नहीं, दिन दिन ग्रिधिकी लाइ।।१०।। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया कासी जांनि। दसवां द्वारा देहुरा, तामें जोति पिछांनि।।११।।

## (२७) सारग्राही कौ अंग

खोर र रूप हिर नांउं र है, नीर म्रांन र ब्यौहार। हंस रूप कोइ साधु है, तत का छांननहार ।।१॥ कबीर म्रोगुन नां गहैर, गुन ही कों ले बीनि। घट घट महुं के मधुप ज्यों, परमातम ले चीन्हि॥२॥ पापी भगितिर न भावई, हिर पूजा न सुहाइर। माखी चंदन र परिहरे, जहं बिगंध तहं जाइ॥३॥ कबीर साकत कोइ नहीं, सबै बैस्नों जांनिर। जिहि मुखि रांम न ऊचरे, ताही तन की हांनिर॥४॥

<sup>[</sup>९] दा॰ २३-४, ति॰ २४-४, सा॰ ४२-४, साबे॰ -१-४, सासी॰ ४६-१४, स॰ १००-४— १. दा॰ रन के (हिन्दी मृल)। २. सा॰ सासी॰ रोज-बोज। ३. नि॰ राल्या।

<sup>[</sup>१०] दा॰ २३-६, नि॰ २६-११, सा॰ ४३-१२, सासी॰ ४६-१२, स॰ १०८-४, गुगा॰ १३७-२--१. सासी॰ पूजै।

<sup>[</sup>११] दा० २२-१०, ति० २२-२४, सा० ५२-१९, साबे० -१-१२, सासी० ४६-१९, गुगा० १३७-२३—१. ति० देही मांहीं देहरा, सा० साबे० सासी० दस द्वारे का देहरा (= काया, जो प्रथम पंक्ति में हो ब्रा चुका है, ब्रतः भाव की पुनराकृति )।

<sup>[</sup>१] दा० २२-१, सा० ६७-७, सावे० २९-६, सासी० ४७-६, गुग्ग० १९४-२१—

१. सा॰ साबे॰ सासी॰ छीर। २. साबे॰ सासी॰ सतनाम (सांप्रदायिक प्रभाव)। ३. सा॰ साबे॰ सासो॰ रूप। ४. दा॰ सा॰ गुरा॰ जाननहार।

<sup>[</sup>२] दा० २२-२ ( दा२ में नहीं है ) सा० ६७-४, साबे० २९-४, सासी० ४७-४, गुरा० १४४-७— १. सा० साबे० सासी० ग्रीगुन को तो ना गहै।

<sup>[</sup>२] सा० ६६-४, साबे० ४०-३, सासी० ४८-९, गु० ६८--

१. सा॰ साबे॰ सासी॰ पुन्ति। २. सा॰ साबे॰ सासी॰ पापहि बहुत सुहाय। ३. सा॰ साबे॰ सासी॰ सुगंधी। १. सा॰ साबे॰ सासी॰ दुरगंध।

<sup>[8]</sup> दा० २२-२, नि० २४-२, सा० ९६-१२, सासी० ६-७६, स० २२-२, गुगा० १४४-२८१— १. सासी० अनवैस्तव कोई नहीं, सा० साकट हमरे कोउ नहीं। २. सा० मारि। ३. सासी० जेता हिर को ना भजै, तेता ताको हानि, सा० संसय ते साकट भया, कहे कवीर विचारि। ४. सासी० में यह साखी ४-२७ पर भी आती है जहाँ इसका पाठ सा० के समान है।

बसुधा बन बहु भांति है, फूलै फलै ग्रगाध । मिष्ट सुबास कबीर गहि<sup>र</sup>, बिषम गहै<sup>र</sup> नाहि<sup>र</sup> साध ।।५।।

## (२८) बिचार कौ अंग

रांम रांम सब कोइ कहै, किहबे बहुत बिचार<sup>8</sup>! सोई रांम सती कहै<sup>3</sup>, सोई कौतिगहार<sup>3</sup> ।।१।। स्रागि कहां<sup>4</sup> दाके नहीं, जे नींह चंपै पाइं<sup>2</sup>। जो पे<sup>3</sup> भेद न जांनिए, रांम<sup>3</sup> कहा तौ काइं<sup>2</sup> ।।२।। कबोर सोचि बिचारिया, दूजा कोई नांहि। स्रापा पर जब चीन्हियां, तब उलिट समानां मांहि ।।३।। पांनां केरा पूतरा, राखा पवन संचारि<sup>8</sup>। त्रांनां बांनीं बोलिया<sup>3</sup>, जोति घरी करतारि ।।४।। हरि<sup>8</sup> मोतिन<sup>3</sup> की माल है, पोई कांचे धागि<sup>3</sup>। जतन करो भटका घनां<sup>9</sup>, टूटैगी कहुं लागि<sup>8</sup>।।।। स्राधी साखी सिरि खंडे<sup>8</sup>, तौ र बिचारी जाइ<sup>3</sup>। मन<sup>3</sup> परतीति न ऊपजे<sup>9</sup>, तौ राति दिवस मिलि<sup>8</sup> गाइ।।६।।

<sup>[</sup>४] दा० २२-४ (दा२ में नहीं है), सा० ६७-३, सासी० ४७-१०, गुगा० १३४-२७— १. सा० सासी० मिष्ट बास कबिरा गहै। २. दा० गुगा० कहै (उर्दू मूल)। ३. दा० किहि, सा० सासी० कोइ।

<sup>[</sup>१] दा० ३२-१, नि० ३४-२, सा० ६४-१, सासी० ७६-२, स० १४१, गु० १९०— १. सा० सासी० राम राम सब कोइ कहै, कहने मांहि विचार, गु० राम कहन महि भेदु है तामहि एक विचार। २. गु० सोई राम सभै कहहि। ३. गु० कउतकहार ( उर्दू मूल )।

<sup>्</sup>रि दा॰ २२-२, नि॰ २४-२, सा॰ ६४-२, साबे॰ ६८-१, सासी॰ ७६-१—
१. नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ कहें। २. नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ जे पांव न दीजै मांहि। ३. दा॰ जव लगि। ४. साबे॰ नाम (राधा॰ प्रभाव)। ४. नि॰ सा॰ साबे॰ साधी॰ काहि।

<sup>[</sup>३] दा० ३२-३, नि० ३४-४, सा० ६४-३, साबे० ६८-२, सासी० ७६-१—

<sup>[</sup>४] दा॰ २२-४, नि॰ २४-४, सा॰ ६४-४, साबे॰ ६८-२, सासी॰ ७६-४,— ९. दा॰ ९. संवारि (नागरी मूल)। २. सा॰ साबे॰ सासी॰ बोलता।

<sup>[</sup>४] दा॰ २२-२, नि॰ ४४-१२, सा॰ ९२-१४, साबे॰ २१-२, सासो॰ ४९-९— ै ९. साबे॰ चित । २. दा॰ मोत्यां (राज॰ मूल ः। ३. दा॰ तागि। ४. दा॰ फांटा घर्याां, नि॰ फींगीं घर्यों। ४. साबे॰ निहं टूटै कहूं लागि।

<sup>[</sup>६] दा० २१-६, नि० २४-६, सा० ६४-४, साबे० ६६-४, सामी० ७६-४, बी० २१--१. बी० खड़ी (बीम० खंडै), दा० नि० सा० साबे० सासी० कटै (समानार्थीकरण)। २. बी० जो निरुवारी जाइ। ३. सा० साबे० सासी० मर्नीष्टं। ४. बी० का पंडित की पोथियां। ४. सा० साबे० सासी० मरि।

सोई म्रांखर सोइ बैंन<sup>र</sup>, जन जू जू बाचवंत<sup>२</sup>। कोई∕एक मेलै लविन, स्रमीं रसाइंन हंत<sup>३</sup>॥७॥ **र्**एक सबद मैं सब कहा<sup>र</sup>, सब ही म्ररथ<sup>२</sup> बिचार। भजिए निरगुन ब्रह्म कौं,<sup>३</sup> तजिए बिखै बिकार ॥=॥

(२६) मन कौ अंग

भगिति दुवारा सांकरा , राई दसएं भाइ। मन तौ मैंगल होइ रहा, क्यूंकिर सकै समाइ।।।।।। काया कजरी बन ग्रहै, मन कुंजर मैंमंत । ग्रंकुस ग्यांन रतन है, खेवट बिरला संत ।।।।। पंनीं हू तें पातरा, धूंवां हू तें भींन। पवना बेगि उतावला, सो दोस्त कबीर किंगा।।।।। तीन लोक चोरी भई, सब का सरबस लीन्ह ।।।।। बिना मूंड़ का चोरवा, परा न काहू चीन्हि।।।।।

<sup>[</sup>७] दा० २२-७, नि० २४--, सा० ६४-२२, सासी० ७६-२०, स०६-१ तथा २२-१, गुगा० १४७--१. सासी० भनै। २. दा२ जन जू जुना चुनंत, नि० जगा जू जवा चनोत, सा० जन जो वैजोवंत (उर्दू मुला), सासी० सोई जन जीवंत (दा० स० तथा गुगा० में 'वाचवंत' पाठ है जो 'वाचंत' (=पढ़ना) का परिवर्तित रूप ज्ञात होता है।)। ३. दा२ दा३ गुगा० स० कोई एक मेल्हैं केलविगा, अमी रसाइंग होत; सा० कोई एक मिलै कवजी, अमी रसाइंग होत; सा० कोई एक मिलै कवजी, अमी रसाइंग होत; सा० कोई एक मिलै कवजी, अमी महारस हंत, साथ कोई एक मिलै

<sup>[</sup>न] नि० ३४-७, सा० ६४-७, साबे० ६८-४, सासी० ७६-९, ग्रुगा० --३६--

२. गुरा॰ तार्की एकै सबद मैं। २. नि॰ ऋरघ। ३. गुरा॰ भजिए पूरन बहा की, सासी॰ भजिए निस दिन नाम को।

<sup>[</sup>१] दा॰ १२-२६, नि॰ १८-३४, सा॰ १४-२३, साबे॰ १२-२७, सासी॰ १२-१६, गु० ५८, गुला॰ १००-३—

१. गु० सुकति। २. गु० संकुरा, दा० नि० गु० संकड़ा। ३. नि० मन पेरापित, सा० मन अहरापित, सावे० मन पेरावत। ४. गु० निकसी किउ कै जाइ, सा० सावे० कैसे होय समाय, सासी० कैसे आवै जाइ।

<sup>[</sup>२] नि० रेष-६३ तथा ४०-१०३, सा० ३१-४२, साबे० ७१-४२, सासी० २९-७३, गु० २२४—
१. गु० कुंचरा २. सा० साबे० सासी० महमंत। ३. गु० अंकसु ( वर्ट् मूल ), नि० ( १७-३३ )
खेवट। ४. नि० कोई समकें ( ४०-१०३ में देशों) साधू मंत, सा० साबे० केरे विरत्ता मंत, सासी०
फेरे साधू मंत। ४. याडिक-संग्रह की पोथी में यह साखी लालदास की रचना के रूप में मिलती
है, तुल्ल० राग दीपगः लाल जी काया कजली बन है, यामें मन हसती नैमंत। आंकस गुरु का
मबद है, मोड़ग कोई संत। किन्तु प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह कबीर की रचना सिद्ध होती
है। अन्य साखियों की माँति यह साखी भी लालदास के नाम भूल से चल पड़ी है।

<sup>[</sup>३] दा॰ १३-१२, नि० १७-१६, साप ३२-७, साबे० ७१-४६, सासी० २७-४७, बी० २१९— ९.बी॰ पानी ते ऋति । २. बी० पूंचा ते ऋति । ३. बी० कबीर न ।

<sup>[</sup>४] बी० १२८, सा० ३१-५१. साबे० ७१-१४, सासी० २९-७७-

१. सा॰ साबे॰ सासी॰ सब का घन हरि लीन्ह। २. सा॰ साबे॰ सासी॰ सीस।

मनां मनोरथ छांड़ि दै, तेरा किया न होइ। पांनीं मैं घी नीकसै, तौ । खा<sup>र</sup>खाइ न कोइ ॥४॥ मन गोरख मन गोबिंद<sup>१</sup>, मन ही श्रीघड़ होइ<sup>२</sup>। जौ मन राखे जतन करि, तौ श्रापें करता सोइ<sup>३</sup> ॥६॥ काया देवल मन धजा, बिखे लहरि फहराइ। मन चाले देवल चलै, ताका सरबस जाइ ॥७॥ मन जांने सब बात, जांनि बू िक श्रीगुन करै। काहे की कुसलात, कर दीपकर कूंबे परे ॥ । । ।। मन के हारे हार है, मन के जीते जीति । कहै कबीर हरि<sup>२</sup> पाइए<sup>३</sup>, मन ही की परतीति ।।६।। कबीर सेरी<sup>१</sup> सांकरी<sup>२</sup>, चंचल मनुवां चोर। गुन गार्वे लैलीन होइ, कछु इक मन मैं ग्रीर ॥१०॥ कबीर मार्रू मन कौं?, टूक टूक होइ जाइ। बिख की क्यारी बोइ करि, र लुनत कहा पछताइ ॥११॥ मनुवां तौ ग्रंतरि<sup>१</sup> बसा, बहुतक भींनां होइ । अमरलोक<sup>र</sup> सचु<sup>३</sup> पाइया, कबहुं न न्यारा होइ ॥१२॥

<sup>[</sup>४] दा० १३-२९, नि० १७-३६, सा० ३१-६२, साबे० ७१-६९, सासी० २९-३९, स० ४६-२— १. सा० सासी० रूखा, साबे० सुखा।

<sup>[</sup>६] दा० १३-१०, नि० १७-९ँ३, सा० ३१-१६, साबे० ७१-२५, सासी० २९-२३, गुग्रा० १००-१७-१. नि० मन गोरख गोबिंदह । २. नि० जोइ, सा० सासी० सोय । ३. नि० सा० साबे० सासी० होइ ।

<sup>[</sup>७] दा० १३-२८, नि० १७-३४, सा० ३१-४८, साबे० ७१-४३, सासी० ३९-७४, गुग्रा० ११०-३३— १. दा० १ गुण० चाल्यां, दा३ चलतां।

<sup>[=]</sup> दा० १३-७, नि० १७-६, सा० ३१-१०, साबे० ७३-६३, सासी० २९-४२, गु० २१६-१. गु० जानत ही। २. गु० हाथ दीप।

<sup>[</sup>९] सा० ३१-४७, साबे० ७१-६४, सासी० २९-३०, गुरा० १००-२२—

१. गुण॰ मन हारे मन हारिए, मन जीते मन जीति। २. साबे॰ पिन, सासी॰ गुरु। ३. गुण० परम तत्त हू पाइए।

<sup>.[</sup>१०] द्गे० १३-४, नि० १७-३, सा० ३१-४, साबे० ७१-२१, सासी० २९-=--

१. सावे० सीढ़ी। २. दा३ संकड़ी।

<sup>[</sup>११] दा० १३-४, नि० १७-४, सा० ३१-७, साबे० ७९-३, सासी० २९-२०— १. सा० साबे० सासी० मन को मारू पटिक के। २. नि० बाहि करि। ३. सा० साबे० सासी• खनता क्यों।

<sup>[</sup>१२] दा० १३-१४, नि० १७-१७, सा० ३२-१०, साबे० ७१-४४, सासी० २९-४०---१. दा० अघर । २. दा० नि० आलोकत । ३. सा० साबे० सासी० सुचि ( उर्दू मूल )।

पावक रूपी रांम है, घटि घटि रहा समाइ।
चित चकमक लागे नहीं, धूंवां होइ होइ जाइ।।१३।।
कबीर मन गाफिल भया, सुमिरन लागे नांहि।
घनीं सहैगा सासनां, जम की दरगह मांहि।।१४।।
कोटि करम पल मैं करें , यहु मन बिखिया स्वादि।
सतगुर सबद न मांनहीं, जनम गंवाया बादि।।१४।।
'मैंमंता मन मारि रें, घटहीं मांहैं घेरि।
जबहीं चाले पीठि दें, श्रांकुस दें दें फेरि।।१६।।
मैंमंता मन मारि रें, नन्हा करि करि पीसि।
तब सुख पावें सुंदरी, पदुम भलक्कें सीसि।।१७।।
कागद केरी नाव री, पांनीं केरी गंग।
कहै कबीर कैसे तिरूं, पंच कुसंगी संग।।१८।।

<sup>[</sup>१३] दा० २९-१९, नि० ७-२०, सा० ६०-१४, साबे० १४-५२ तथा ३३-४४, सासी० १६-६३— १. साबे० सासी० नाम ( सांप्रदायिक प्रभाव )। २. नि० साबे० सासी० चहुँटै। यह साखी सा० में ५७-७ पर, साबे० में ४०-११ पर और सासी० में ४१-५ पर पुनः मिलती है जिनका पाठ है: पावक रूपी राम है ( साबे० सासी० सांह्यां ), सब घट रहा समाइ । चित चकमक लागै नहीं तातें बुक्ति जाइ॥ इस पुनरावृत्ति से उक्त तीनों प्रतियों के संकीर्श-संबंध पर प्रकाश पड़ता है ( दे० भूमिका )।

<sup>[</sup>१४] दा॰ १३-१७, नि॰ १७-२०, सार् ३१-२४, साबे॰ ७१-३२, सासी॰ २९-३— १.नि॰ सहैली (राज॰ मृत्त)।

<sup>[</sup>१४] दा० १२-१-, नि० १७-२१, सा० ३१-२३, सावे० ७१-३१, सासी० २९-६४— १. नि० सा० सावे० सासी० करै पत्तक में।

<sup>[</sup>१६] दा० १३-१९, नि० १७-२३, सा० ३१-२७ तथा १०१-३. साबे० ७१-४९, सासी० २९-४३ तथा ४४—

१. सा॰ ( २१-२७ ) साबे॰ सासी॰ ( २९-३३ ) महमंत । २. सा॰ (१०१-४ ) सासी॰ ( २९-३४ ) मन मनसा को मारि लें। सा॰ तथा सासी॰ में एक ही प्रकार की पुनरावृत्ति मिलने से दोनों में संकीर्या-संबंघ सिद्ध होता है।

<sup>[</sup>१७] दा० १३-२० तथा ४२-४ (दो बार), नि० ४७-७, सा० १०१-४, साबे० ७१-४०, सासी० २९-४४—

र. दा० ( ४२-४ ) नि० इस मन को मैदा करीं, सा० साबे० सासी० मन मनसा को मारि करि। र. दा० ब्रह्म। याब्रिक संग्रह की २४६-४४ संख्यक पोथी में यह साखी जाजदास के नाम से मिलती है, वहाँ इसका पाठ है: जाल जी मैंमंता मन मारिए, और नहनां करिके पीस। जब सुख पावै सुंदरी, पदम भलके सीस॥ किन्तु दा० नि० सा० साबे० सासी० में समान रूप से मिलने के कारण यह साखी कबीर की ही सिद्ध होती है, जाजदास के नाम पर यह संभवतः ग़जती से लिख उठी है।

<sup>[</sup>१८] दा॰ १३-२१, नि॰ १७-२४, सा॰ ३१-२८, साबे॰ ७१-३३, सार्सा॰ २५-६६— १. नि॰ ही की।

कबीर मन पंखी भया<sup>2</sup>, उड़ि कै चढ़ा श्रकासि<sup>2</sup>।
ऊंहां तें फुनि<sup>3</sup> गिरि पड़ा, मन माया के पासि ॥१६॥
काया कसी<sup>2</sup> कमांन ज्यों, पंच तत्त करि बांन<sup>2</sup>।
मारी तौ मन मिरिग कों<sup>3</sup>, निहंतर<sup>9</sup> मिथ्या जांन<sup>4</sup>॥२०॥
मेरे मन में परि गई, श्रैसी एक दरार।
फाटा फिटक पखांन ज्यों, मिला न दूजी बार ॥२१॥
मन फाटा बाइक बुरै, मिटी सगाई साक।
जैसे<sup>2</sup> दूध तिवास का, ऊकिट<sup>3</sup> हवा श्राक ॥२२॥
मनकै मते न चालिए, छांड़ि जीव की बांनि<sup>2</sup>।
ताकुं केरा तार ज्यों<sup>2</sup>, उलिट श्रवूठा श्रांनि॥२३॥

(३०) बिखै बिकार की अंग परनारी कौ राचनों $^7$ , जस $^7$  लहसुन $^3$  की खांनि । कोनें $^2$  बैठे खाइए $^4$ , परगट होइ निदांनि $^6$  ॥१॥

<sup>[</sup>१९] दा० १३-२४, नि० १७-३१, सा० ३१-३९ तथा ६१-७७, साबे० ७१-३४ तथा ४७-३६, सासी० २९-२७ तथा ६-७६--

रे.सा॰ साबे॰ सासी॰ मनुवा तो पंछी भया। रे.दा॰ बहुतक चढ़वो अकास, नि॰ चारि चढ़वा आकास। रे. नि॰ सा॰ सासी॰ कपर ही ते। तुल॰ सा॰ ६२-७७, साबे॰ ४७-२६ तथा सासी॰ ६-७६ : मेरा मन पंछी भया, उड़ि के चढ़ा अकास। बैकुंठहि खाली पड़ा, साहिब संतों पास॥ तीनों में एकही साखी की पुनरावृत्ति तथा पाठ साम्य से तीनों का संकीर्य-संबंध झात होता है।

<sup>[</sup>२०] दा० १२-२०, ति० १७-२७, सा० २१-४२, साबे० ७१-४४, सासी० २९-७४— १. दा० नि० कर्स्। २. नि० तांशा ( उर्दू मूल )। ३. नि० सा० सासी० मिरगला। ४. दा० निहं तौ, साबे० नातरु।

<sup>[</sup>२१] दा० ३७-१, नि० ३९-१०, सा० ७१-१६, सासी० २९-१६, स० ११-१, गुगा० १०६-२४— [२२] दा० ३७-२, नि० ३९-१०, सा० ७१-१७, सासी० २९-१७, स० ११-२—

१. दा॰ नि॰ जी परि । २. सा॰ सासी॰ उत्ति।

<sup>[</sup>२३] दा० १६-१, नि० १७-१, सा० ३१-१, सासी० २९-१६, गुग्ग० १००-५— १. नि० छांडीजै या वांनि। २. दा३ ताक् केरा सृत ज्यूं, नि० सा० सासी० कतवारी के तार (सासी० सृत) ज्यों। तुल० गोरखबानी (सम्मेलन, प्रयाग) सवदी २३४: अवधू यौ मन जात है, याही तें सब जांशि। मन मकड़ी का ताग ज्यूं, उल्हि अपूठै आंशि॥ स्पष्ट है कि कवीर की साखी के पाठ की तुलना में इस सबदी का पाठ परवर्ती है।

<sup>[</sup>१] दा० २०-६, नि० २१-५०, सा० ४३-१२, साबे० ७३-१०, सासी० ३१-३६, गु० १७, स० ११२-११, गुगा० ११०-१८—

१. दार नारी केरे राचर्गों, नि० परनारी प्रतिख बुरी, गु० कवीर साकतु ग्रैसा है। २. दा१ दा२ नि० स० गुग्ग० जिसी। ३. गु० लसन, दा० नि० स० गुग्ग० ल्हसगा। ४. दा० नि० स० गुग्ग० ख्रों (राज० प्रभाव)। ४. दा० नि० स० गुग्ग० वैसि र खाइए, सा० सावे० वैठे खाइए, सा० सावे० वैठि के खाइए। ६. दा१ नि० दिवांनि (उर्द युल)।

कांमिति काली नागिनीं, तीनिउं लोक मंभारि। रांम<sup>२</sup> सनेही ऊबरै, बिखई खाए कारि ॥२॥ परनारी परतिख छ़री, विरला बांचै कोइ। नां ऊ पेट संचारिए, जौ सोने की होइर ॥३॥ नारी केरै राचनैं<sup>१</sup>, श्रीगुन है<sup>२</sup> गुन नाहिं। खार समुंद में माछली<sup>३</sup>, केती<sup>३</sup> बहि बहि जाहि ॥४॥ नर नारी सब नरक हैं, जब लिंग देह सकांम। कहै कबीर ते रांम के<sup>र</sup>, जे सुमिरें निहकांम ॥४॥ नारी सेती नेह, बुधि बिबेकर सब ही हरैरा काइं गंवावै देह, कारिज कोई नां सरै ॥६॥ नारि नसावै तीनि गुन<sup>१</sup>, जौ नर पासे होइ। भगति मुकुति निज ग्यांन में रे, पैसि रेन सकई कोइ ॥७॥ पासि बिनंठा कापड़ा<sup>१</sup>, कदे<sup>२</sup> सुरंग न होइ। कबीर त्यागा ग्यांन करि, कनक कांमिनीं दोइ ॥ ८॥

<sup>[</sup>२] दा॰ २०-१, नि॰ २१-४, सा॰ ४४३-३, साबे॰ ७३-३, सासी॰ ३१-२८, स० ११२-१९, गुरा।० ११०----

१. स॰ कांमनि मीनी खांणि की। २. सावे॰ सासी॰ नाम ( सांप्रदायिक प्रभाव )।

<sup>[</sup>३] दा० २८-४, नि० २१-४१, सा० ४१-१०, सावे० ७३-९, सासी० ३१-३४, स० ११२-२०, मुरा ८१२-१४---

१. दा० स० गुण० परनारी पर सुंदरी। सा० सावे० सासी० परनारी पैनी छुरी। २. दा० नि० गु० खातां मीठी खांड सी, ब्रंतकालि विख होइ; सावे० ना वह पेट संचारिए, सर्व सोन की होय ।

<sup>[</sup>४] दा० २०-४, नि० २१-१४, सा० ४३-१८, सावे० ७३-११, सासी० ३२-२४, स० ११२-२१, स्रा० ११०-१७---

९. दा१ दा२ सावे० गुरा० परनारी के राचर्यों। २. नि० छै (राजस्थानी मृल )। ३. दा० नि० स॰ गुरा॰ मंछला। ४. दा॰ नि॰ स॰ गुरा॰ केता।

<sup>[</sup>४] दा० २०-७, नि० २१-१४, सा० ४३-२०, सावे० ३४-३, सासी० १३-१२१, स० ११२-०, गुरा० ११०-३६---

१. सावे॰ सासी॰ कहे कवीर सो पीच को ( सांप्रदायिक प्रभाव )।

<sup>[</sup>६] दा० २०-८, नि० २१-१६, सा० ४३-२३, साबे० ७३-४८, सासी० ३१-२७, स० ११२-१०, गुरा० ११०-१०--

१. दा३ बमेक । ३. दा३ हहै (उर्दू मूल)। ३. सा० सावे० सासी० कहा।

<sup>[</sup>७] दा० २०-१०, नि०२१-१७, सा० ४३-२४, साबे० ७३-२१, सासी० ३१-१४, स० ११२-१२, गुरा० ११०-१२---

१. दार दार सुख। र. सा० साबे० सासी० घ्यांन में। ३. सा० साबे० सासी० पैठ।

<sup>[=]</sup> दा० ३७-४, नि० ३९-१, सा० ७१-१, साबे० ४२-२, सासी० ३१-५७, स० ११=३,, बुसा० १०६-३--

१. सा० कपास अनुठा कापड़ा, साबे० पास न जाके कापड़ा, सासी० कपास बिन्ठा कापड़ा।

एक कनक ग्ररु फांमिनीं, बिख फल किया उपाइ। देखें हो तें बिख चढ़े, खाए तें ३ मरि जाड़ ॥६॥ एक कनक ग्रह कांमिनों, दोड ग्रागिन की भाल। देखें ही तें र परजरे, परसां है वैमाल ॥१०॥ नारि पराई त्रापनीं, भुगतें नरकींह जाइ। त्रागि त्रागि सब एक है<sup>२</sup>, तामैं हाथ न बाहि<sup>३</sup>॥११॥<sup>8</sup> नारी केरी प्रीति सौं१, केते गए गडंत। केते अजहं र जात हैं रे, नरिक हसंत हसंत ॥१२॥ श्रंधा नर चेतै नहीं कटै<sup>२</sup> न संसै सुल। श्रौर $^3$  गुनह (=गुनह ? ) हरि $^8$  बकसिह $^4$ , कांमीं डाल न मूल ॥१३॥ भगति बिगाड़ी कांमियां, इंद्री केरै स्वादि। हीरा खोया हाथ तैं, जनम गंवाया बादि ।।१४।। कबीर कहता जात हूं<sup>१</sup>, चेतै<sup>२</sup> नहीं गंवार । बैरागी गिरही कहा, कांमीं वार न पार ।।१४।। नारी कुंड नरक का , बिरला थांमें बागि। कोइ साधु जन ऊबरै, सब जग मुवा लागि ।।१६॥

<sup>[</sup>९] दा० २०-११, नि० २१-३३, सा०.४३-४६, साबे० ७२-२६, सासी० ३९-४, स० ११२-६, गुगा० १०=-१—

रे. साबे॰ सासी॰ लिया (उर्दू मूल)। २. दा॰ नि॰ देख्यां, सा॰ साबे॰ सासी॰ देखत। ३. सा॰ साबे॰ सासी॰ चाखत ही।

<sup>[</sup>१०] दा० २०-१२, सा० ४३-४४, साबे० ७३-३४, सासी० ३१-३, गुगा० १०८-२--

१. दा० देख्यां (राज०)। २. दा० तन। ३. (गुगा० परसत, ) सा० सावे० सासी० परिस ।

<sup>[</sup>११] दा० २०-२४, नि० २१-३१, सा० ४३-६३, साबे० ७३-१४, सासी० ३१-९, स०११२-१३, गुगा०११२-१६—

९. दा० नि० गुग्ग० भुगत्यां। २. सा० सावे० सासी० एक सी। ३. सा० सावे० सासी० हाथ दिए जरि जाय (समानार्थींकरण)। ४. नि० में उक्त साखी की दोनों पंक्तियाँ परस्पर स्थानांतरित।

<sup>[</sup>१२] दा० २०-१२ नि० २१-२०, सा० ४३-२६, साबे० ७३-२९, सासो० ३१-४८, स० १२-६— १. दा० नि० सा० स० कबीर भग की प्रीतही । २. सा० साबे० सासी० खोरौँ । ३. दा० नि० जाइसी (राज०)।

<sup>[</sup>१३] द्रा० २०-१७, नि० २१-४०, सा० ४३-४३, साबे० ४३-७, सासी० ६२-२, स० ११२-१४—१. सा० साबे० सासी० कामी कबहुं न हरि ( सावे० सासी० गुरु ) मजै। २. सा० साबे० सासी० मिटै। ३. सा० गुनन। ४. सा० सावे० सासी० सव। ४. द्रा० नि० स० बकसिसी (राज० मूल), सावे० बकसिहीं।

<sup>[</sup>१४] दा० २०-१८, नि० २१-४१, सा० ४३-४४, साबे० ५३-४, सासी० ६२-११, स० ११२-१६-

<sup>[</sup>१४] द्वा० २०-२४, नि० २१-४४, सा० ४३-४९, साबे० ४३-१४, सासी० ६२-१४, स० ११२-१४—

१. सा० साबे० सासी० कहता हूं कहि जात हूं। २. नि० साबे० समक्षे, सासी० मानै।

<sup>[</sup>१६] दा० २०-१५, नि० २१-२३, सा॰ ४३-३६, सासी० ३१-२३, स० ११२-३—

२. सा॰ सासी॰ नारी कुंडी नरक की।

संदरि तें सुली भली, बिरला बांचै कोइ। लोह निहाला ग्रागि ज्यूं<sup>१</sup>, जरि बरि कोइला होइ ॥१७॥ कांमिनि सुंदर सर्पिनीं<sup>१</sup>, जो छेड़े<sup>२</sup> तिहिं<sup>३</sup> खाइ। जे हरि<sup>8</sup> चरनां राचिया, तिनकै निकटि न जाइ ॥१८॥ पर नारी राता फिरै, चोरी बिढ़ता<sup>र</sup> खाहि। दिवस चारि सरसा रहै<sup>२</sup>, ग्रंति समूला जाहि ॥१६॥ जोरू जूठिन र जगत की, भले बुरे का बीच। उत्तिम ते ग्रलगा रहैं, मिलि खेलें<sup>२</sup> ते नीच ॥२०॥ कांमी ग्रमीं न भावई<sup>१</sup>, बिख ही कों ले सोधि<sup>२</sup>। कुबुधि न जाई<sup>६</sup> जीव की, भावै ज्यों परमोधि<sup>9</sup> ॥२१॥ कांम करम की केंच्ली, पहिरि हुस्रा नर नाग। सिर फोरै सूकै नहीं, कोइ ग्रागिला ग्रभागर ॥२२॥ कांमीं लज्जा नां करै, मन मांहीं ग्रहलाद। नींद न मांगै सांथरा, भूख न मांगै स्वाद ॥२३॥ ग्यांनीं तौ नीडर भया, मांनें नांहीं संक। इंद्री केरै बसि पड़ा, भूंजै<sup>२</sup> बिखे<sup>३</sup> निसंक ॥२४॥

<sup>[</sup>१७] दा० २०-१६, नि० २१-२४, सा० ४३-३७, सासी० ३१-४०, स० ११२-१९— १. सा० सासी० लोह लुहालै अगिनि में।

<sup>[</sup>१न] दा॰ २०-२, नि॰ २१-६, सा॰ ४६-४, साबे॰ ७३-४, सासी॰ ३१-२९, गुगा॰ ११०-९— १. दा॰ नि॰ कांमिंग मींनीं खांगि की, सा॰ कामिनि मीठी खांड सो, गुगा॰ कांमिन मींनीं खांन की। २. दा॰ नि॰ जे छेड़ौ। ३. दा॰ नि॰ तौ। ४. सासी॰ गुरु (सांप्रदायिक प्रभाव)।

<sup>[</sup>१९] दा० २०-३, नि० २१-१०, सा० ४३-९, सासी० ३१-३७, स० ११२-१८, सुरा० ११०-१६— १. सासी० बैठत ( उर्दू मूल )। २. स० संसार है।

<sup>[</sup>२०] दा० २०-१४, नि० २१-२२, सा० ४३-३४, सासी० ३१-४९, स० ११२-२, गुगा० ११०-१३— १. नि० जूंठ। २. दा० गुगा० निकटि रहें।

<sup>[</sup>२१] दा० २०-१९, नि० २१-४६, सा० ४२-४८, साबे० ४३-१४, सासी० ६२-७— १. नि० कांमी कूं इंम्रत नहीं भावे। २. सा० साबे० सासी० विख को लेवे सोघ। ३. सा० साबे० सासी० भाजे। ४. दा० भावे स्यंभ रही प्रमोधि।

<sup>[</sup>२२] दा० २०-२१, नि० २१-४७, सा० ६३-६०, सावे० ४३-१६, सासी० ६२-५— १. दा० विषे, सासी० कामी। २. नि० सा० सावे० सासी० पूरवत्ता माग।

<sup>[</sup>२३] दा० २०-२३, नि० २१-४३, सा० ४३-४६, सावे० ४३-६, सासी० ६२-४-

<sup>[</sup>२४] दा० २०-२६, नि० २८-४, सा० ४३ ४१, साबे० २७-४ तथा ४३-१२, सासी० ३४-२८ तथा २६-६—

साबे० सासी० निरमय।
 दा० मंचै (उर्दृ मूल ), नि० सा० साबे० सासी० सुगतै।
 साबे० सासी० नरक। साबे० तथा सासी० में पुनरावृत्ति मिलने से दोनों में संकीर्ण-संबंध सिद्ध होता है।

ग्यांनीं मूल गंवाइया, श्रापे भया करता । तार्ते संसारी भला, मन में रहे डरता ।।२४॥

(३१) माया की ग्रंग

कबीर माया पापिनीं, फंघ लै बैठी हाटि। १ सब जग फंदै फंदियार, गया कबीरा काटिरे।। १।।
माया की फलिरे जग जरेरे, कनक कांमिनीं लागि।
कहु धौं किहि बिधि राखिए १, रुई लपेटी प्रश्नागि।। २।।
माया तजी त १ क्या भया, जौर मांन तजार नींह जाइ।
मांनि बड़ेरे मुनिवर गिलेर, मांन सभिन कौंद खाइ।। ३।।
कबीर माया मोहनीं १, मोहै जांन सुजांन।
भागां हूं छांड़े नहीं २, भरि भरि मारे बांन।। ४।।
माया दासी संत की १, ऊभी देइ स्रसीस।
बिलसी स्रक्त लातां २ छड़ी, सुमिरि सुमिरि जगदीस।। ४।।
कबीर माया पापिनीं, लालै लाया १ लोग।
पूरी किनहुं न भोगिया, इनका इहै बिजोगर।। ६।।

<sup>[</sup>२४] दा० २०-२७, नि० २८-३, साबे० २७-४, सासी० ३४-२९— १. साबे० सासी० जो सदा रहे हरता

<sup>[</sup>१] दा॰ १६-२, नि॰ १९-२, सा॰ ३७-२, साबे॰ ७२-४, सासी॰ ३०-२, स॰ ११६-६, बी॰ १४२, गुगा॰ १०४-६७—

४. बो० माया जग सांपिनि भई, बिख लै बैठी पास । २. दा१ दा२ नि० सा० साबे० सासी० गुगा० सब जग तौ फंद पहुंचा। २. बी० चले कबीर उदास।

<sup>[</sup>२] ता० १६-३२, नि० १९-४२, सा० २०-३०, साबे० ७२-२४, बी० १४१, बीभ० १४०—
१. सा० के। २. सा० साबे० भी भक (बी० में अन्य पाठातंर भक्त', नागरी मूल)। ३. दा० नि० जल्या। ४. सा० कही संतो किमि राखई। ४. दा० नि० पलेटी (पंजाबी मूल)। तुल्ल० सासी० १७-१०४: मैं में बढ़ी बलाइ है, सकौ तौ नीकसु भागि। कब लग राखौँ राम जी, रुई लपेटी आगि॥

<sup>[</sup>२] दा० १६-१७, नि० १९-२२, सा० २८-५, सावे० ५७-२, सासी० ६९-९, गु० १४६, बं१० १४०—१. बी० माया त्याग । २. दा० नि० तजी ( उर्दू मूला ) । २. गु० मान मुनी (पुन०), सा० मान बढ़ी ( उर्दू मूला ) । नि० माया तो, बी० जेहि माने । १. दा० नि० मुनिवर । ४. नि० गिली ( उर्दू मूला ), बी० ठगे, गु० गले ( उर्दू मूला )। ६. गु० समै कउ ।

<sup>[</sup>४] दा० १६-६, नि० १९-७, सा० ३७-९, साबे० ७२-१६, सासी० ३०-६, स० ११६-९, गुगा० १०५-४७—

९. नि० स० पापर्शी । २. दा१ सा० साबे० सासी० छूटै नहीं ।

<sup>[</sup>४] दा० १६-१०, नि० सा० ३७-१४, साबे० ७२-२१, सासी० ३०-२६, स० २८-१, गुगा० १०४-३३—

१. सा॰ सासी॰ साधु की। २. साबे॰ लातों सासी॰ लातन।

<sup>ृ [</sup>६] दा० १६-३, नि० १९-३, सा० ३७-३, साबे० ७२-४, सासी० रे०-३, स० ११६-७— १. सासी० ताही लाए, सासी० लोभ भुलाया। २. दा३ नि० संजोग।

माया मीठी जगत मैंं, जैसी मीठी खांड। सतगुर की किरपा भई, नीहतर करती भांड ॥७॥ कबीर माया डाकिनीं, सब काह<sup>र</sup> कीं खाइ। दांत उपारूं पापिनीं, जे संतां नेडी र जाइ ॥ ४॥ सांकर ह तें सबल है, माया इहि संसार। ते क्यूं छूटे बापुरे, जिनि बांधे सिरजनहार ।। ।।। बाड़ चढ़ंती बेलरी', उरभी श्रासा फंघ। टूटै पर छूटैर नहीं, भई जो बाचाबंध ॥१०॥ कबीर माया पापिनीं, हरि सौं करै हरांस। मुख कड़ियाली कुमति की, कहन न देई रांम ।।११॥ ग्रासा जीवै जग मरै, लोग मरे मरि<sup>र</sup> जाहि। धन संचैं तेई मुए<sup>२</sup>, सो उबरे जे खांहि<sup>३</sup>।।१२॥ त्रिस्तां सींचीं नां बुक्तै<sup>१</sup>, दिन दिन बढ़ती जाइ । जावासा का रूख ज्यों, घन मेहां कुम्हिलाइ ॥१३॥ कबीर जग<sup>8</sup> की को कहै<sup>२</sup>, भौजलि<sup>३</sup> बुड़ें दास। पारत्रहा<sup>8</sup> पति छांड़ि करि, करैं मांन<sup>४</sup> की ग्रास ॥१४॥

[न] दा० १६-२१, नि० १९-१२, सा० ३७-१४, साबे० ७२-२०, सासी० ३०-१० सासी० ११६-१३— १. दा० किसही। २. सा० संती नियरे, साबे० संतिनि ढिंग।

<sup>[</sup>७] दा० १६-७, नि० १९-९, सा० ३७-१२, साबे० ७२-१६, सासी० ३०-७, स० ११६-१२--९. दा० सा० साबे० सासी० कबीर माया मोहिनीं (पुनरावृत्तिः तुल० पीछे पाँचवीं साखी का अथम चरण जिसका पाठ है: कवीर माया मोहनी, मोहै जान सुजान)। २. नि० होते।

<sup>ि</sup> दा० १६-२४, नि० १९-२४, सा० ३७-२८, सासी० ३०-४०, स० ११६-१०----१. दा१ दा२ संकल, दा३ नि० सांकुल। २. नि० सा० सासी० अपने बल छूटै नहीं, छोड़े सिरजनहार।

<sup>[</sup>१०] दा० १६-२६, नि० १९-२८, सा० ३६-१८, सासी० ६८-१७, स० ११६-११— १. दा० वेलि ज्यूं। २. सा० सासी० जुटै।

<sup>[</sup>११] दा० १६-४, नि० १९-४, सा० ३ँ-४, सासी० ३०-४, स० ११६-५—. १. सा० सासी० कबघि ।

<sup>[</sup>१२] दा॰ १६-१२, नि॰ १९-१४, सा॰ ३६-३, साबे॰ ४९-१, सासी॰ ६८-४, गुरा॰ ८३-४— १. साबे॰ मन (कैथी मूल)। २. सा॰ सासी॰ घन संचैं ते भी मरें, दा१ गुरा॰ सोइ मूए घन संचते। ३. सा॰ सासी॰ उबरेजी घन (पुन॰) खाहि।

<sup>[</sup>१२] दा० १६-१४, नि० १९-१७, सा० ४४-६, साबे० ४४-३, सासी० ६८-२४, गुरा० ८३-६—१. नि० घटै।

<sup>[</sup>१४] दा० १६-१६, नि० १९-२०, सा० ३७-२४, साबे० ४९-८, सासी० ६८-१८, गुगा० १२०-२०-२. दा२ जुरा ( उर्दू मूल )। २. दा० सा० सासी० कह कहूं। ३. सा० जो भल। ४. साबे० सासो० सतगुरुसम ( सांप्रदायिक मूल )। ४. दा३ नि० सिख, सा० साबे० सासी० मनुष।

रज बीरज की कोथली?, तापर साजा रूप। एक नांमर बिनु बुड़िहैर, कनक कांमिनीं कूप ।।१४।। जांनौं जे हरि कौं भजोंं, मो मिन मोटी ग्रास। हरि बिचि घालै<sup>२</sup> ग्रंतरा, माया बड़ी बिसास<sup>३</sup> ॥१६॥ कबीर माया मोहिनीं, जब जगु घाला घांनि । कोई एक जन ऊबरै, जिनि तोडी कुल की कांनि ॥१७॥ कबीर माया पापिनीं , मांगी मिलै न हाथि। मर्नाह<sup>२</sup> उतारी भूठ करि<sup>३</sup>, तब<sup>8</sup> लागी डोलै साथि ॥१८॥ कबीर माया मोह की<sup>र</sup>, भइ ग्रंधियारी<sup>२</sup> लोइ। जे सृते<sup>३</sup> ते सृसि लिए<sup>8</sup>, रहे बस्तु कौं रोइ ॥१६॥ कबीर सो धन संचिए, जो श्रागां कौं होइ। मुड़र चढ़ाए पोटलीर, लै जात न देखा कोइ ॥२०॥ माया<sup>र</sup> तरवर त्रिबिध का, साखा<sup>२</sup> बिखे<sup>३</sup> संताप। सीतलता सुपिनें नहीं<sup>8</sup>, फल फीका तन ताप ॥२१॥ रांमींह<sup>१</sup> थोरा<sup>२</sup> जांनि करि, दुनिया ग्रागें दीन। जीवां<sup>३</sup> कौं राजा कहै, माया<sup>8</sup> के स्राधीन ।।२२।।

<sup>[</sup>१४] दा० १६-१९, नि० २:-२६, सा० ४२-३८, साव० ७२-३८, सासी० २१-४९, गुरा०१०८-२२-१. दा१ दा२ गुरा० कली, सा० सावे० सासी० कोठरी। २. गुरा० राम। १. सा० सासी० बृहसी (राज० मुला)।

<sup>ें [</sup>१६] दा० १६-४, नि० १९-६, सा० ३७-=, साबे० ७२-२६, सासी० ३८-३३— १. नि० सा० साबे० सासी० में जानूं हिर सूं भिलूं। २. नि० पाड़े, सा० साबे० सासी० हारै। ३. साबे० सासी० पिचास, नि० जपास।

<sup>[</sup>१७] दा० १६--, नि० १९--, सा० ३७-१०, साबे० ७२-१७, सासी० ३०--

१. नि॰ साधू। २. सा॰ साबे॰ सासी॰ में 'जिनि' शब्द नहीं है।

<sup>[</sup>१न] दा० १६-१, नि० १९-५, सा० २७-५, ावे० ७२-२, सासी० २०-१---१. दा१ सासी० मोहिनी । २. सा० सासी० मना। ३. नि० मनहि जतारै ऋट दै। ४. सा० सावे० सासी० में 'तव' शब्द नहीं है।

<sup>[</sup>१९] दा० १६-२४, नि० १९-११, सा० ३७-११, साबे० ७२-१८, सासी० २०-९--

१. नि० साव सावे० सासी० मोहनी। २. दा१ दा२ ग्रंघारी। ३. सावे० सासी० सोए। ४. सावे० सासी० मुस्रि गए।

<sup>[</sup>२०] दा० १६-१३, नि० १९-१५, सा० ३७-५७, साबै० ६०-१, तथा ७२-१४, सासी० ६८-२१—

१. सा० सावे० सासी० त्रामे को । २. सा० सावे० सीस । ३. सा० सावे० सासी० गाठरी ।

<sup>[</sup>२१] दा० १६-२०, नि० १९-१९, सा० २७-२४, साबे० ७२-३७, सासी० ३०-३१— १. दा३ कवीर । २. सावे० सासी० सोक । ३. दा० नि० सा० सासी० दुख । ४. नि० सीतज काया गहर फल ।

<sup>[</sup>२२] दा॰ १६-१-, नि॰ १९-२४, सा॰ ३७-२७, साबे॰ ६०-४, सासी॰ ३०-३९ तथा ६८-२२— १. साबे॰ नासहि (राज॰ प्रभाव)। २. साबे॰ सासी॰(२)कोटा। ३. साबे॰ सासी॰ जीवन। ४. सासी॰ (२) तस्ना।

मांन महातम प्रेम रस, गरवातन गुगा नेहु<sup>र</sup>। ए सबही ग्रहला गए<sup>२</sup>, जर्बाह कहा कछु देहु ॥२३॥ पूत पियारो पिता कौं<sup>र</sup>, गौंहनि<sup>२</sup> लागा घाइ । लोभ मिठाई हाथि दै, ग्रापुन गया भुलाइ ॥२४॥ बगुली नीर बिटारिया, सायर<sup>१</sup> चढ़ा कलंक । ग्रौर पंखेरू पी गए<sup>२</sup>, हंस न बोरै<sup>३</sup> चंच ॥२५॥ माया हमसौं यौं कहै<sup>र</sup>, तू मित<sup>२</sup> देई पूठि<sup>३</sup>। ग्रौर हमारे बसि पड़े<sup>8</sup>, गया कबीरा रूठि ॥२६॥ माया मुई न मन मुत्रा, मरि मरि गया सरीर। म्रासा तृस्नां नां मुई, यौं कहै दास कबीर<sup>१</sup> ॥२७॥ ग्रासा का ईंधन करों, मनसा करों भभूत। जोगी फेरी फिल करोंं<sup>१</sup>, यों बिन नांऊं सूत<sup>२</sup> ॥२८॥

(३२) बेसास कौ अंग कबीर का तूं चितवै, का तेरे चितें होइ। ग्रापन चिंता<sup>र</sup> हरि करै, जो तोहि चिंति न होइ<sup>३</sup> ॥१॥

<sup>[</sup>२३] दा० ३४-१४, नि० ३७-२८, सा० ४४-३, साबे० ४४-४, सासी० ८-११— १. सा० सावे० सासी० त्राव गया त्रादर गया, नैनन गया सनेह (सा० गया नैन का नेह)। २. नि॰ कहै कवीर ए सत्र गया, सा॰ साबे॰ सासी॰ यह तीनों भवहीं गए। तुल्ल॰ लोकप्रचलित दोहा : मान वड़ाई प्रेम रस, गुरुवाई अरु नेह । ए पांची तबद्दी गए, जबहि कहा कछु देहु॥ [२४] दा० ३-३१, नि० १७-३७, सा० ३७-३३, साबे० ४४-९, सासी० ३०-४२-

१. सा० सासी० वाप को। २. साबे० संग्रे।

<sup>[</sup>२४] दा० १६-३०, नि० १९-३९, सा० ३७-२०, सासी० २७-२२, स० ४६-३, गुगा० १०४-३४- नि० स्रवर । र. सासी० पीविद्या । इ. दा१ दा२ बोवै, दा३ बोलै ( उर्दू मूल ), गुगा० बोवै ( नागरी मूल )।

<sup>[</sup>२६] ता० १६-२९, नि० १९-३०, सा० ३७-२९, सासी० ३०-१४, गुगा० १०४-३४---३. सा० सासी० पीठि । १. नि० सा० सासी० कबीर माया यूं कहै। २. दा३ जिनि। दार दार गुग्र श्रीर हमारै हंम बलू (दार नि० हंम बसू)।

<sup>[</sup>२७] दा० १६-११, नि० १९-१३, सा० ३७-१७, सासी० ३०-२=, सुसा० =३-४--१. दा० गुगा० यों कहि गया कवीर, सासी० यूं कथि कहै ( पुन० ) कवीर।

<sup>[</sup>२८] दा० १३-३, सा० ३६-१०, साबे० ५९-१३, सासी० ६८-११, सुगा० ८३-२८--१. सा० साबे० सासी० जोगी फिरि फेरी करू। २. सा० साबे० सासी० याँ विन आवे सूत।

<sup>[</sup>१] दा० ३४-६, नि० ३७-१६, सा० ६९-८, साबे० २२-१, सासी० २०-९, स० ४६-१, गु० २९९, गुराा० ८४-३४--ै. दार नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ कबीर का मैं चितऊ, का मेरै चितए होइ, सासी॰ कबीर चिता

क्या करूं, चितां सों क्या होइ, गु॰ जो मैं चितवउ ना करें (?) किया मेरे चितवे होइ। दार, स॰ गुगा॰ ब्रामन चिता ( नागरी मूल ), गु॰ अपना चितवित्रा, दार जे अनचिती। रे. गु॰ जो मेरे चिति न होइ, दार नि॰ सो सुझै च्यंत न होइ, सा० साबे० सामी० चिता मोहि न कोइ।

कबीर भली मधूकरी<sup>8</sup>, भांति भांति<sup>2</sup> कीं नाज ।

दावा किसही<sup>2</sup> का नहीं, बिन बिल्लाइत बड़ राज<sup>9</sup> ॥२॥
पद गाएं लैलीन हैं, कटी न संसै पास<sup>8</sup> ।
सबै पछोड़े थोथरे, एक बिनां बेसास<sup>2</sup> ॥३॥
रचनहार कीं चीन्हि लै, खाबे कीं<sup>2</sup> क्या रोइ ।
दिल<sup>2</sup> मंदिर में पैठि कें, तांनि पछेत्ररा<sup>9</sup> सोइ ॥४॥
चिंता छांड़ि<sup>8</sup> श्रांचत रहु, सांई है<sup>2</sup> समरत्थ ।
पसु पंखेरू जीव जंतु, तिनकी गांठी किसा गरत्थ<sup>2</sup> ॥४॥
संत न बांधै गाठरी<sup>8</sup>, पेट समाता<sup>2</sup> लेइ ।
श्रागें पाछुं हरि खड़ा<sup>2</sup>, जब<sup>9</sup> मांगे<sup>8</sup> तब देइ ॥६॥
रांम नांम सौं<sup>8</sup> दिल मिली<sup>2</sup>, जम हंम परी बिराइ<sup>2</sup> ।<sup>8</sup>
मोहि भरोसा इस्ट का, बंदा नरिक न जाइ ॥७॥

<sup>[</sup>२] दा० २४-१३, नि० २७-२७, सा० ६९-२७, साबे० ८४-४०, सासी० २०-२१, स०१२३-१, ग०१६८, ग्राग०११४-१२—

१. स० खूब खान है मधुकरी (तुल० २१-३: खूब खान है खीचरी), दा० गुगा० मीठा खांगा मधूकरी, नि० सा० साबे० सामी० सब तें भली मधूकरी। २. गु० नाना बिधि। ३. गु० काहू, नि० सा० साबे० सामी० किसी। ४. गु० बड़ा देसु बड़ राजु, नि० गुगा० बिन विलात बड़ राज, सा० साबे० सासी० विना बिलाइत राज।

<sup>[</sup>३] दा० ३४-१९, नि० ३७-३४, सा० ६९-१९, साबे० २२-१२, सासी० २०-१६, स० १२१-१— १. सा० साबे० सासी० फांस । २. सा० साबे० सासी० विस्वास ।

<sup>[</sup>४] दा० ३४-३, नि० ३७-४, सा० ६९-२, साबे० -४-४-, सासी० २०-४, गुगा० -४-२१--१. दा३ नि० करि। २. सा० साबे० सासी० खाने को। ३. नि० सा० सासी० मन। ४. सा० सासी० पिछौरी, साबे० पिछौरा।

<sup>[</sup>४] दा० ३४-९, नि० २७-२२, सा० ६९-१०, साव० २२-३, सासी० २०-११, गुगा० -४-३६—१. दा० सावे० गुगा० चिता न करि। २. सा० सावे० सासी० देनहार। ३. दा१ सा० मावे० सासी० तिनकी गांठी किसा प्रत्य (नागरी मृला)। सासी० में यह साखी अन्यत्र भी मिलती है, तुल०, सासी० -०-११: चिता मत कर निचित रह, पूरनहार समर्थ। जला थल में जो जीव। हैं, उनकी गांठि न अर्थ॥

<sup>[</sup>६] दा० ६४-४०, ति० ६७-२६, सा० ६९-१२, सावे० २२-२, सासी० २०-८, गुणा० ८४-३७—
१. साबे० साधू गांठि न बांधई, सा० सासी० हरिजन गांठि न बांधही। २. नि० सा० सावे० सासी० उदर समानां। ३. दा० साई स् सनमुख रहे। ४. दा० गुणा० जहां, सासी० जो। ४. दा० गुणा० तहां, साबे० साथी० सो।

<sup>[</sup>७] दा० ३४-११, नि० ३७-२६, सा० २०-७१ तथा ६९-१४, साने० २२-६ तथा ५४-७० सासी० २०-३, गुरा०१४-१४--

१. साबे॰ सासी॰ सत्तनाम से (सांप्रदायिक प्रभाव)। २. सा॰ साबे॰ सासी॰ मन मिला।
३. नि॰ जम बिच परी बिराइ, सा॰ साबे॰ सासी॰ जम से परा दुराव। ४. सा॰ (१) साबे॰
(२) जब दिल मिला द्याल सों, फांसी परी बिलाय। सा॰ तथा साबे॰ में पाठ की पुनरावृत्ति
दोनों में संकीर्ण-संबंध सिद्ध करती है।

भूला भूला क्या करें, कहा' सुनावें लोग।
भांड़ा गढ़ि जिन मुल दियार, सोई पुरवन जोग।।।।।
जितामिन चित' मैं बसे, सोई चित मैं ग्रांनि।
जितामिन चित' मैं बसे, सोई चित मैं ग्रांनि।
जिता चितार चिता करें, इहै प्रभू की बानिरे।।६॥
पांडल पंजर' मन भंवर, ग्ररथ ग्रन्पम बास।
रांमरे नांम सींचा ग्रमीं, फल लागा बेसासरे।।१०॥
मेरि मिटी मुकता भया, पाया ग्रगम' निवासरे।
ग्रब मेरे दूजा कोइ नहीं, एक तुम्हारी ग्रास ।।११॥
जाके हिरदे हिर बसे, सो जनरे कलपे काइ।
एके लहिर समुंद की, दुख दालिद सब जाइरे॥१२॥
गावन ही मैं रोज हैं, रोवन ही मैं राग।
इक बैरागी ग्रिह करेरे, एक ग्रिही बैरागरे॥१३॥
गाया तिन' पाया नहीं, ग्रनगाया तें दूरिर।
जिनरे गाया बिसवास गहिं, तिनसीं रांम हजूरिर ॥१४॥

<sup>[</sup>न] दा० २४-२, नि० २०-३, सा० ६९-१, सासी० २०-४, गुरा० ८४-२०— १. नि० क्या रे । २. सा० सामी० मोहा घड़िया मुख दिया । 'गुरागंजनामा' में यह साखी नानक की छाप के साथ भी मिलती है, तुल० ८४-२० : नानक चिंता न करि, चिंता उपजै रोग । जिनि ए माड़े साजिए, सोई पूररा जोग॥

<sup>[</sup>९] दा० ३४-४, नि० ३७-६, सा० ६९-७, सासी० २०-१०, गुगा० =४-३५---१. दा९ दा२ मन। २. सा० विना प्रेस, सासी० विना प्रसू। ३. सा० सासी० यह मृरस्त्र की बानि॥

<sup>[</sup>१०] दा० २४-१० (दा२ में नहीं है), नि० २७-२७, सा० ६९-१८, साचे० २२-११० सासी० २०-१४—

१. साबे० सासी० पिजर (उर्दृह्ल)। २. साबे० सासी० एक। ३. सा० साबे० सासी, विस्वास।

<sup>[</sup>१९] दा॰ २४-१७, नि॰ ६४-१३, सा॰ २०-२४, साबे॰ ४३-१०, सासी॰ १४-२९--१. दा॰ नि॰ ब्रह्म । २. दा॰ नि॰ विसास ( नागरी मृत्त )।

<sup>[</sup>१२] दा० रेप्र-१८, नि० ३७-३१, सा० ६९-२४, साबी० ८४-१४, सासी २०-२२-

१- दा० दिला में। २. दा० नर। ३. सा० सासी० वहि जाहि।

<sup>[</sup>१३] दा० ३४-२० नि० ३७-२३, सा० ६९-२१, साबे० २२-१४, सासी० २०-१६— १. सा० साबे० सासी रोवना । २. सा० साबे० सासी० एक बनहीं में घर करें । साबे० सासी० एक घर ही बैराग ।

<sup>[</sup>१४] दा० २४-२१, ति० २७-२४, सा० ६९-२०, साबे २२-१३, सासा० २०-१७— १. सा० साबे० सासी० जिन । २. नि० बिन गायां हरि दूरि। ३. नि० ज्यां । ४. दा० सा० ४. दा० तिन रांम रहवा भरपृरि, साबे० सासी० ताके भदा हजूर ।

जाकों जेता निरमया, ताकों तेता हो इ<sup>१</sup>। राई घटै न तिल बढ़े, जो सिर कूटै को इ ॥१५॥ मांगन मरन समांन है, बिरला बंचे को इ<sup>१</sup>। कहै कबीरा रांम सौं<sup>२</sup>, मित रे मंगावै मोहि ॥१६॥

## (३३) करनीं कथनीं कौ अंग

कबीर पढ़िवा<sup>8</sup> दूरि करि, पुसतग<sup>2</sup> देहु<sup>3</sup> ब्रहाइ<sup>8</sup> । बावन श्रक्षिर<sup>8</sup> सोधि कै, ररै ममैं चित लाइ<sup>8</sup> ।।१।। मैं जांनों<sup>8</sup> पढ़िबो<sup>2</sup> भलो, पढ़िवा तें<sup>3</sup> भल जोग । भगति न छांड़ों रांम की<sup>8</sup>, भावे<sup>8</sup> निंदउ लोग ।।२।। पोथी<sup>8</sup> पढ़ि पढ़ि जग सुवा, पंडित भया<sup>2</sup> न कोइ । एकै श्रालर प्रेम<sup>3</sup> का, पढ़ै सो पंडित होइ ।।३।। कथनीं कथी<sup>8</sup> तौ क्या भया<sup>2</sup>, जौ करनीं नां ठहराइ । कालबूत<sup>3</sup> के कोट ज्यों, देखत ही ढहि<sup>8</sup> जाइ ।।४।।

<sup>[</sup>१४] दा० २४--, नि० २७-११, सा० ६९-९, सासी० ७१-१४, स० ----१, गुग्ग० -४-४— १. सासी० जाको जितना निर्मान किय, ताको तितना होय, सा० करम करीमा लिखि रहा, अब कछु लिखा न होय । तुल० दा० २४-७ : करम करीमां लिखि रहवा, अब कछु लिखा न जाइ । मासा घटै न तिल वये, जे कोटिक करै उपाइ॥

<sup>[</sup>१६] दा० ३४-१४, नि० ३७-२९, सा० १०-३७, सासी० द-२, स० ११९-१, गुग० ११४-१३— १. सा० सासी० सीख दुई में तोहि। २. दा१ नि० कहे कबीर रघुनाथ सूं (दा२ गोबिंद सो), सा० सासी० कहे कबीर सतगुरु सुनो

<sup>[</sup>१] दा० १९-२, ति० २४-२०, सा० ४०-३७, साबे० =३-१२, सासी० ४५-५, स० =६-६, गु० १७२, गुरा० १४७-२-

२. सा० साबे० सासी० पढ़ना, गु० संसा। २. सा० साबे० सासी० पोथी। २. नि० गु० देह। २. गु० बिहाइ ( उर्दू मूल )। ४. गु० ब्रखर, सा० साबे० सासी० ब्रच्छर। ६. गु० हरि चरनी चितु लाइ, सा० राम नाम लौ लाइ, साबे० सासी० सत्तनाम लौ लाइ (सांप्रदायिक प्रभाव )।

<sup>[</sup>२] दा० १९-१, नि० २४-१८, सा० ४०-३४, सासी० ४८-१०, गु० ४४, गुग० १४७-१—
१. दा० जान्यूं (उर्दू मृत्त)। २. गु० पिह्नो (पंजाबी उच्चारम), सा० सासी० पढ़ना (ब्रायुनिक प्रभाव)। २. गु० पिह्ने सिउ, सा० सासी० पढ़ने ते। ४. दा० सा० गुग० राम नाम सूं प्रीति करि, नि० राम नाम गाढ़ी गही, सासी० सत्तनाम सो प्रीति करि (कवीरपंथी प्रभाव)। ४. दा० नि० गुग० भल भल।

<sup>[</sup>३] दा० १९-४, नि० २४-२२, सा० ४०-३७, साबे० ८३-७, सासी० ४८-७, स० ८६-७, गुगा० १५७-४—

१. दा० पोथा। २. नि० सा० साबे० सासी० हुआ। ३. दा१ दा२ गुग्र० पीव। [४] दा० १८=१, नि० २०=१४, सा० ४१=१, साबे० २८=१९, सासी० ४१=१, स० ६६=३, गुग्रा० १४६=११—

उत्पार प्रस्ति। ९. साबे० कथा, सासी० कथै। २. सा० साबे० सासी० हुआ। २. सा० सासी० कलाबूत, साबे० कलावंत। १. दुारे धंसि।

क० मं०--फा० १६

पद गाएं मन हरिलया, साली कहें अनंद ।
जो तत नांउं न जांनियां गल मैं परिया फंद ।।।।।
रांमींह रांम पुकारतें, जिभ्या परिगो रौंस ।
सूधा जल पीवे नहीं, खोदि प्रियन की हौंस ।।६।।
ऊंचे कुल क्या जनिमया, जे करनीं ऊंचि न होइ ।
सोवन कलस सुरै भरा , साधुन निदा सोइ ।।।।।
करता दीसे कीरतन, ऊंचा करि करि तूंड ।
जांने बुक्ते कछ नहीं, यों ही अंधा रूंड ।।।।
जैसी मुख तें नीकसे, तैसी चाले नांहि ।
मानुख नहीं ते स्वांन गित, बांधे जमपुर जांहि ।।।।।

(३४) सहज कौ ग्रंग

सहज सहज सब कोइ कहै, सहज न चीन्हैं कोइ। जिहिं सहजें बिखया तजे, सहज कहावै सोइ।।१॥ सहज सहज सब कोइ कहै, सहज न चीन्हें कोइ। जिहिं सहजें साहिब मिले, सहज कहावै सोइ।।२॥ सहजें सहजें सब गए, सुत बित कांमिनि कांम । एकमेक होइ मिलि रहा, दास कबीरा रांम ।।३॥

<sup>[</sup>४] दा० १८-४, नि० २०-१३, सा० ४०-१२, साबे० ८४-६३, सासी० ३४-१२, स०८६-१०, गुरा०१४६-२—

१. सा॰ राम नाम नहिं जानिया। २. सासी० सत्तनाम (सांप्रदायिक प्रभाव ) नहिं जानिया। ३. नि॰ तब लग गल मैं फंद।

<sup>[</sup>६] सा० ४१-१०, साबे० २८-१३, सासी० ४१-१४, बी० र० सा० २३---१. सा० साबे० सासी० पद जोरै साखी कहैं। २. सा० साबे० सासी० साधन परि गई रोस। ३. सा० साबे० सासी० काढ़ा। ४. सा० साबे० सासी० काढ़ि।

<sup>[</sup>७] दा० २४-७, नि० २६-८, सा० ४६-१२, साबे० २७-१७, सासी० ९-४७, स० २१-१-१. साबे० कहा, सासी० कह। २ दा० सोवन कलस सुरै भरवा, नि० कनक कलस जे बिख भरवा, सा० साबे० सासी० कनक कलस मद सो भरा।

<sup>[=]</sup> दा० १=-४, नि० २०-२०, सा० ४०-१३, साबे० =४-४६, सासी० ३४-१३, स० =६-१४---१. सा० सासी० दंभ । २. सा० प्रासी० रंभ ।

<sup>[</sup>९] दा० १८-३, नि० २०-१८, सा० ४२-६, साबे० २८-१४, सासी० ४२-९-

सा० सावे० सासी० वे।
 [१] दा० २१-१, नि० २२-१, सा० ४१-३ साबे० २४-२, सासी० ३६-३, स० १२४-१

१. दार नि० ज्यांह, दार दार जिन्हि । २. दार दार कहीजै । [२] दा० २१-४. नि० २२-४, सा० ४१-१, साबे० २४-१, सासी० १६-१—

र. दार दार जिन्ह, दारे नि० ज्यांह । र. दा० हिर जी, नि० सांह । र. दा० कहीं जै।

<sup>[</sup>३] दा० २१-३, नि० २२-४, सा० ४१-४, साबें० २४-४, संसीं० ३६-४---१. सा० साबे० सासी० काम निकाम (सर्वू मूख)। २. साबे० नाम (संप्रदार्थिक प्रमाव)।

## परिशिष्ट

• 

## (क) अनुक्रमणिका

पद

| ऋ० सं०        | प्रथम पंक्ति                     |       | पद सं०      | पृ० सं <b>०</b> |
|---------------|----------------------------------|-------|-------------|-----------------|
| १. ग्र        | जहूं मिलै कैसे दरसन तोरा         | • • • | ४७          | २७              |
| २. ऋ          | पनें बिचारि ग्रसवारी कीजै        | • • • | <b>द</b> १  | ४७              |
| ३. ऋ          | ब कहु रांम कवन गति मोरी          | •••   | ४६          | २७              |
| ४. श्र        | ब क्या कीजै ग्यांन बिचारा        | •••   | ११८         | ६९              |
| ५. ग्र        | ब तोहिं जांन न देहूं रांम पियारे | •••   | ৩           | દ્              |
| ६. अ          | ब मन जागत रहु रे भाई             | •••   | 50          | ४७              |
| ৬. স্ব        | ब मेरी रांम कहइ रे बलइया         | • • • | १४०         | द२              |
| <b>५-</b> ग्र | ब मोहिं नाचिबौ न स्रावै          | •••   | ४०          | २६              |
| ६. ग्र        | ब मोहि रांम भरोसा तोरा           | •••   | ३८          | २३              |
| १०. ऋ         | ब हंम सकल कुसल करि मांनां        | •••   | १०७         | ६२              |
| ११. म्र       | बिनासी दुलहा कब मिलिहौ           | •••   | १५          | १०              |
| १२. श्र       | ल्लह रांम जिऊं तेरै नांई         | •••   | १७७         | १०३             |
| १३. ग्र       | वधू ग्रैसा ग्यांन बिचारी         | •••   | १६०         | €3              |
| १४. ग्र       | वधू कुदरत की गित न्यारी          | •••   | १५७         | 83              |
| १५. ग्र       | वघू जांनि राखि मन ठाहरि          |       | १४२         | ं द ३           |
| १६. ग्र       | वधू जागत नींद न कीजै             | •••   | १२२         | ७२              |
| १७. ग्र       | वघू मेरा मनु मतिवारा             | •••   | ४६          | ३२              |
| १८. ग्र       | वधू सो जोगी गुर मेरा             | •••   | १०५         | ६३              |
| १६. ग्र       | ाऊंगा न जाऊंगा मरूंगा न जीऊंगा   | • • • | १९३         | १ <b>१</b> २    |
| २०. ग्र       | ।।सन पवन दूरि करि रउरा           | •••   | १७२         | १००             |
| २१. ऋ         | ाहि मेरै ठाकुर तुम्हरा जोर       | •••   | २३          | १४              |
| २२, इ         | ह जिउ रांम नांम लिउ लागै         | • • • | १३०         | ७६              |
| २३. इ         | हि ततु रांम जपहुरे प्रांनीं      | •••   | १३८         | न्द १           |
| २४. इ         | हु घन मेरौ हरि कै नांउं          | •••   | २२          | १४              |
| २४. ए         | क ग्रचंभौ देखा रे भाई            | •••   | <b>११</b> ६ | ६८              |
| २६. ए         | क सुहागिनि जगत पियारी            | •••   | <b>१</b> ६२ | ХЗ              |

| क्र० सं० प्रथम पंक्ति                          |       | पद सं०      | पृ० सं०      |
|------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| २७. एहि विधि सेइए स्त्री नरहरी                 | •••   | १२३         | ৾ভঽ          |
| २८. ग्रेसा ग्यांन बिचारि लै लै लाइ लै ध्यांनां | •••   | ११७         | इह           |
| २९. ग्रैसा ग्यांन बिचारु मनां                  | •••   | ७१          | ४२           |
| ३०. श्रैसा भेद बिगूचिन भारी                    | ***   | १६१         | १०५          |
| ३१. ग्रैसी नगरिया मैं केहि बिघि रहनां          | •••   | ХЗ          | ሂሂ           |
| ३२. ग्रैसे लोगन सौं का कहिए                    |       | १६७         | ७३           |
| ३३. कबीरा बिगरचौ राम दोहाई                     | •••   | <b>१</b> ६६ | ७३           |
| ३४. कहा करउं कैसैं तरउं भव जल निधि भारी        | t     | 38          | २३           |
| ३५. कहा नर गरबसि थोरी बात                      | •••   | ७३          | ४३           |
| ३६. कहु पंडित सूचा कवन ठांउं                   | • • • | १६२         | १११          |
| ३७. कहु रे मुल्ला बांग निवाजा                  | •••   | १२६         | ७६           |
| ३८. कहाँ भड़्या ग्रंबर कासौं लागा              | •••   | १२५         | ७४           |
| ३६ काजी तें कवन कतेब बखांनीं                   | •••   | १७५         | १०४          |
| ४०. का नांगे का बांधे चांम                     | . 1-0 | १७४         | १०१          |
| ४१. काया बौरी चलत प्रांन काहे रोई              | •••   | १०४         | ६०           |
| ४२. काया मांजिस कौंन गुनां                     |       | १७१         | 33 ·         |
| ४३. काहे मेरे बांम्हन हरि न कही                | •••   | १६६         | ११४          |
| ४४. कुसल खेम ग्ररु सही सलामित                  | •••   | १०२         | 38           |
| ४५. कैसे नगर करों कुटवारी                      | •••   | १२०         | ७१           |
| ४६. को न मुदा कहु पंडित जनां                   | •••   | १०३         | ६०           |
| ४७ कोरी कौ काहू मरमु न जांनाँ                  | 444   | १५०         | 55           |
| ४८. कौन मरे कौन जनमें ग्राई                    | • • • | ४३४         | ११२          |
| ४६. क्या मांगों कि <b>छु</b> थिर न रहाई        | •••   | 33          | ५८           |
| ४०. क्यों लीजै गढ़ बंका रे भाई                 | •••   | २४          | १५           |
| ५१. गुर्णां का भेद न्यारी न्यारी               | •••   | १७६         | १०२          |
| ५२. ग्रुरु बिन दाता कोइ नहीं                   | •••   | ą           | ४            |
| ५३. गोकुल नाइक बीठुला                          | •••   | <b>₹</b> ૄ  | <sub>9</sub> |
| ५४. गोबिंद हंम ग्रैसे ग्रपराघी                 | •••   | 89          | 38           |
| ५५. गोबिंदे तुम्हारै बनि कंदलि                 | •••   | १२१         | ५१           |
| ५६. चतुराई न चतुरभुज पइए                       | ***   | છુછું .     | ४४           |
|                                                |       |             |              |

| ऋ० सं       | ॰ प्रथम पंक्ति                        |           | पद सं० | पृ॰ सं॰    |
|-------------|---------------------------------------|-----------|--------|------------|
| ५७.         | चनत कत ठेढ़े ठेढ़े ठेढ़े              |           | इह     | ४०         |
| ५८.         | चलन चलन सब कोइ कहत है                 | •••       | २६     | १८         |
| ¥8.         | चलहु बिचारि रहहु संभारी               | •••       | १७७    | 33         |
| -६०₌        | चिल चिल रे भंवरा कंवल पास             | •••       | ७५     | <b>%</b> % |
| ६१.         | चारि दिन ग्रपनीं नौबित चले बजाइ       |           | १००    | ५५         |
| ६२.         | जउ मैं बउरा तउ रांम तोरा              | •••       | १८६    | ११०        |
| ६३.         | जतन बिनु मिरगनि खेत उजारे             | •••       | १३     | ५३         |
| ६४.         | जहं सतग्रुरु खेलत रितु बसंत           | •••       | 388    | 50         |
| ६५.         | जाइ पुछौ गोबिंद पढ़िया पंडिता         | •••       | 388    | 00         |
| ६६.         | जाइ रे दिन ही दिन देहा                | •••       | ٤5     | ५७         |
| ६७.         | जांनीं जांनीं रे राजा रांम की कहांनीं | •••       | ११२    | ६६         |
| ६८.         | जारौं मैं या जग की चतुराई             |           | १६४    | <i>६</i> ६ |
| ξE.         | जिम्र रे जाहिगा मैं जांनां            | €:<br>••• | १८६    | १७५        |
| <u>،</u> ٥٥ | जिम्रत न मारि मुवा मति लावै           |           | १२४    | ७३         |
| ७१.         | जियरा जाहुगे हंम जांनीं               | •••       | 83     | ४४         |
| ७२.         | जिहिं नर रांम भगति निंह साधी          | •••       | ६४     | ३७         |
| , ৬ ই.      | जोगिया फिरि गयौ नगर मंभारी            | •••       | १५१    | <b>८</b> ६ |
| ७४.         | जौ जांचउं तौ केवल रांम                | •••       | १५५    | 03         |
| ७४.         | जौ पै करता बरन बिचारे                 | •••       | १८२    | १०६        |
| ७६.         | जौ पै बीजरूप भगवान                    | •••       | १८०    | १०५        |
| ७७.         | जौ पै रसनां रांमु न कहिबौ             | •••       | 95     | ४६         |
| ७५.         | भगरा एक निवेरहु रांम                  |           | २७     | \$ 0       |
| . 30        | भूठा लोग कहें घर मेरा                 | • • • •   | 58     | प्रच       |
| 50.         | भूठे तनकौं क्या गरबावै                | •••       | ६२     | ३६⊹        |
| <b>५१.</b>  | डगमग छांड़ि दे मन बौरा                | •••       | ४८     | ३३         |
| हरू.        | तन घरि सुखिया कोइ न देखा              | •••       | 03     | 73         |
| <b>५</b> ३. | तननां बुननां तज्यौ कबीर               | -         | १२     | 3          |
| <b>८</b> ४. | तहां मों गरीब की को गुदरावे           | •••       | ४३     | २४         |
| 5X.         | तार्ते सेइए नाराइनां                  | •••       | १०१    | प्रह       |
| <b>5</b> ६. | ता मन कौं खोजहु रे भाई                | •••       | 85     | 33         |

| क० सं० प्रथम पंक्ति                              |       | पद सं०      | पृ० सं०    |
|--------------------------------------------------|-------|-------------|------------|
| ८७. तेरा जनु एक ग्राध है कोई                     | •••   | ३२          | 38         |
| ८८. दरमांदा ठाढ़ो दरबारि                         | •••   | ४४          | २ ६        |
| ८६. दुलहिनीं गावर्हु मंगलचार                     | •••   | ሂ           | ሂ          |
| ६०. देव करहु दया मोहि मारगि लावहु                | •••   | १३२         | ৩৯         |
| ६१. नहीं छांड़उं रे बाबा रांम नांम               | •••   | २६          | १६         |
| ६२. नाचु रे मन मेरो नट होइ                       | •     | १४          | १०         |
| ६३. नाथ जो हंम तब के बैरागी                      | •••   | १४३         | .58        |
| ६४. नांम (रांम ?) भजा सोइ जीता                   | •••   | ४३          | ሂሂ         |
| ६५. नांम (रांम ?) सुमिरि नर बावरे                | •••   | ६६          | ५६         |
| ६६. नारद साघ सौं ग्रंतर नांहीं                   |       | ३४          | २१         |
| ६७. निरगुन रांम जपहु <sup>।</sup> रे भा <b>ई</b> | • • • | १५३         | 58         |
| ६८. निरमल निरमल हरिगुन गावै                      | •••   | ३०          | १८         |
| ६६. पंडिश्रा कवन कुमति तुम लागे                  | •••   | 939         | १११        |
| १००. पंडित बाद बदै सो भूठा                       | •••   | ३७१         | १०५        |
| १०१. पवनपति उनमनि रहनु खरा                       |       | ११५         | ६८         |
| १०२. पिया मोरा मिलिया सत्त गियांनी               | •••   | 99          | ११         |
| १०३. पूजहु रांम एक ही देवा                       | •••   | 58          | 38         |
| १०४. प्रांनीं काहे कै लोभ लागे                   | •••   | ६०          | ३४         |
| १०५. फल मीठा पै <i>त</i> रवर ऊंचा                | •••   | <b>१</b> ४६ | <b>८</b> ६ |
| १०६. फिरहु का फूले फूले                          |       | ६८          | ४०         |
| १०७. बंदे खोज दिल हर रोज                         |       | 50          | ५१         |
| १०८. बनमाली जांनें बन की ग्रादि                  |       | १४१         |            |
| १०६. बहुत दिनन मैं प्रातम ग्राए                  | •••   | Ę           | Ę          |
| ११०. बहुरि हुंम काहे कौ ग्राविहंगे               | •••   | ५७          | <b>३</b> २ |
| १११. बाबा ग्रब न बसउं एहि गांउं                  | •••   | ४१          | .२४        |
| ११२. बाबा माया मोह मो हितु कीन्ह                 | •••   | ६७          | 38         |
| ११३. बालम ग्राउ हमारे ग्रेह रे                   | •••   | १३          | 3          |
| ११४. वावरे तै ग्यांन बिचार न पाया                | •••   | 55          | ५१         |
| ११५. बिखिया ग्रजहूं सुरति सुख श्रासा             |       | १५६         | ξ3         |
| ११६. बिखे बांचु हरि रांचु समुिक मन बौरा रे       | •••   | ७३          | प्रज       |
|                                                  |       | -           | •          |

| क्र० सं | ॰ प्रथम पंक्ति                          |       | पद सं ०     | पृ० सं०     |
|---------|-----------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| ११७.    | बोलनां का कहिए रे भाई                   |       | ६१          | ३४          |
| ११८.    | भजि गोबिंद भूलि जिन जाहु                |       | ६३          | ३६          |
| ११६.    | भाई रे ग्रनीं लड़ै सोई सूरा             | •••   | ५९          | ३४          |
| १२०.    | भाई रे बिरले दोस्त कबीर के              |       | ६६          | 38          |
| १२१.    | भाग जाकै संत पाहुनां स्रावै             |       | ३३          | २०          |
| १२२.    | भूली मालिनीं है एउ                      | • • • | १८७         | ३०१         |
| १२३.    | मन न डिगै तनु काहे कउ डेराइ             | •••   | २४          | १५          |
| १२४.    | मन बांनियां बांनि न छोड़ै               | •••   | ६३          | ५४          |
| १२५.    | मन मोरा रहटा रसनां पिउरिया              |       | १३६         | 50          |
| १२६.    | मन रे ग्रहरिव ( ग्राहर कहं ) बाद न कीजै | •••   | ६५          | ३७          |
| १२७.    | मन रे मनहीं उलटि समानां                 | •••   | १३४         | 30          |
| १२८.    | मन रे संसार ग्रंघ कुहेरा                |       | ८४          | प्र०        |
| १२६.    | मन रे सरचौ न एकौ काजा                   | ***   | <b>द</b> ६  | ४०          |
| १३०.    | माघौ कब करिहौ दाया                      |       | ३६          | २२          |
| १३१.    | माधौ दारुन दुख सह्यौ न जाइ              | •••   | ४३          | २५          |
| १३२.    | मानुस तन पायौ बड़े भाग                  | •••   | १४८         | 59          |
| १३३.    | माया महा ठगिनि हंम जांनीं               | •••   | १६३         | ४३          |
| 838.    | मोयां तुम्हसौं बोल्यां बनि निह स्रावै   | •••   | १८४         | १०७         |
| १३४.    | मुल्ला कहहु निम्राउ खुदाई               | •••   | १८३         | १०६         |
| १३६.    | मेरी जिम्या बिस्नु                      |       | १८८         | ३०१         |
| १३७.    | मेरी मति बउरी मैं रांम बिसारघौं         |       | १३५         | 50          |
| १३८.    | मेरी मेरी करतां जनम गयौ                 | •••   | <b>५</b> ३. | ४५          |
| १३६.    | मैं कातौं हजारी क सूत                   | • • • | ११०         | ६४          |
| १४०.    | में सबहिन महिं                          | •••   | ५३          | ३०          |
| १४१.    | मैं सासुरे पिय गौंहनि                   | •••   | 308         | ६३          |
| १४२     | मोहि ग्रैसें बनिज सौं                   | •••   | १२६         | ७४          |
| १४३.    | मोहि तोहि लागी कैसै छूटै                | •••   | १८          | १२          |
| १४४.    | मोहिं बैराग भयौ                         | •••   | १५६         | १3          |
| १४५.    | यहु ठग ठगत सक्ल जग डोलै                 | •••   | ३६१         | . <b>५२</b> |
| १४६.    | यहु माया रघुनाय की बौरी                 | •••   | १६१         | 83          |

| क्र० सं      | ० प्रथम पंक्ति                   |     | पद सं०      | पृ० सं०       |
|--------------|----------------------------------|-----|-------------|---------------|
| .१४७.        | रमइस्रा गुन गाइस्रै रे           |     | इर          | ४५            |
| १४५.         | रस गगन गुफा मैं श्रजर भरे        | ••• | १४४         | <b>5</b> X    |
| <b>38</b> 8. | राखि लेहु हमतें बिगरी            | ••• | 88          | २६            |
| १५०.         | राजा रांम ग्रनहद किंगरी बाजै     | ••• | १३३         | 30            |
| १५१.         | रांम चरन जाके हिंदै बसत है       | ••• | ३ १         | 38            |
| १५२.         | रांम चरन मिन भाए रे              | ••• | १३१         | છછ            |
| १५३.         | रांम जपत तनु जरि किन जाइ         |     | . २१        | १३            |
| १५४.         | रांम न रमसि कौंन डंड लागा        |     | १६७         | ११४           |
| १५५.         | रांम बिनु तनकी तपनि न जाइ        |     | 3           | 9             |
| १५६.         | रांम भगति अनियाले तीर            | ••• | 5           | 9             |
| १५७.         | रांम मोहिं तारि कहां लै जइहौ     | ••• | X8 .        | ₹ १           |
| १५८.         | रांम रसु पीग्रा रे               | ••• | ሂሂ          | 38            |
| १४६.         | रांम रांम रांम रिम रिहए          | ••• | १६८         | <b>६</b> দ    |
| १६०.         | रांम सुमिरि पछिताइगा             |     | ७४          | ४४            |
| १६१.         | रांम सुमिरि रांम सुमिरि          | ••• | २०          | १२            |
| १६२.         | रांमराय चली बिनावन माहो          | *** | १११         | ६५            |
| १६३.         | रैंनि गई मत दिन भी जाइ           | ••• | ७०          | ४१            |
| १६४.         | लाज न मरहु कहहु घर मेरा          | ••• | ૭૯          | ४६            |
| १६५.         | लोका जांनि न भूलहु भाई           |     | १८५         | १०८           |
| १६६.         | लोका तुम जो कहत हौ               |     | १५४         | 03            |
| १६७.         | लोका तुम्ह ही मित के भोरा        | ••• | २००         | ११६           |
| १६८.         | वा घर की सुधि कोइ न बतावै        | ••• | १४७         | द्ध           |
| १६६.         | संतौ ई मुरदन कै गांउं            |     | १०५         | ६१            |
| १७०.         | संतो घागा टूटा गगन बिनसि गया     |     | ११३         | ्र <b>६</b> ६ |
| १७१.         | संतौ भाई ग्राई ग्यांन की ग्रांधी | ••• | प्र२        | ३०            |
| १७२.         | सतगुरु संग होरी खेलिए            | ••• | 888         | 58            |
| १७३.         | सतगुरु साह संत सौदागर            |     | 8           | ¥             |
|              | सभ खलक सयांनीं मैं बौरा          |     | 180         | ११०           |
|              | सभै मदि माते कोउ न जाग           |     | <b>१</b> ६5 | ११५           |
|              | साघो करता करम सौं न्यारा         | ••• | १५५         | 717           |
|              |                                  | ••• | 1 4 2       | ۲ ۲           |

| ऋ० सं०       | प्रथम पंक्ति                   |       | पद सं०     | पृ० सं०    |
|--------------|--------------------------------|-------|------------|------------|
| १७७.         | साघो बाधिनि खाइ गई लोई         | •••   | १६५        | દ ૬        |
| १७५.         | साघौ भगति भेख तैं न्यारी       | •••   | १७५        | १०१        |
| ३७१.         | साधौ सो जन उतरे पारा           | •••   | १६५        | ११३        |
| <b>१</b> 50. | सार सबद गहि बांचिहौ            | •••   | १५२        | 55         |
| १८१.         | सार सुख पाइग्रै रे             | •••   | १७३        | १००        |
| १८२.         | हंम तौ एक एक करि जांनां        | •••   | ७६         | . ४४       |
| १८३.         | हंम न मरें मरिहै संसारा        | •••   | १०६        | ६२         |
| १८४.         | हमारे गुरु दीन्हीं श्रजब जरी   | ***   | २          | 8.         |
| १८४.         | हमारे गुरु बड़े भ्रिगी         | •••   | १          | व          |
| १८६.         | हरि का बिलोवनां बिलोइ मोरी माई |       | १२७        | ७५         |
| १८७.         | हरि के खारे बरे पकाए           | •.•   | ११४        | ६७         |
| १८८.         | हरि जननीं मैं बालक तेरा        | •••   | ३७         | २२         |
| १८६.         | हरिजन हंस दसा लिए डोलै         |       | २८         | १७         |
| १६०.         | हरि ठग जगत ठगौरी लाई           | •••   | 38         | ३३         |
| १८१.         | हरि नांव न जपसि गंवारा         | •••   | ७२         | ४२         |
| १६२.         | हरि बिनु भरिम बिगूचे गंदा      | •••   | 338        | ११५        |
| १६३.         | हरि मोरा पिउ मैं हरि की        | •••   | ११         | 5          |
| 838          | हरि रंग लागा हरि रंग लागा      |       | <b>१</b> ६ | ११         |
| १६५.         | है कोई ग्रुर ग्यांनीं जगत महि  | •••   | १३७        | <b>८</b> १ |
| १९६.         | है कोई संत सहज सुख ग्रंतरि     | •••   | ४१         | २६         |
| ?86.         | है साधू संसार में              | •••   | 38         | २०         |
| १६५.         | है हरिजन सौं जगत लरत है        | •••   | १६६        | ६५         |
| .339         | है हजूरि कत दूरि बतावहु        | •••   | १२८        | ७४         |
| २००.         | हौं वारी मुख फेर पियारे        | •••   | 39         | १२         |
| रमैनी        | ·                              |       |            |            |
| ٤.           | ग्रब गहि रांम नांम श्रविनासी   | •••   | २०         | ३२१        |
|              | ग्ररु भूले खट दरस्न भाई        | * * * | 3          | १२१        |
|              | ग्रलख निरंजन लखै न कोई         | •••   | 18         | १२५        |
| •            | मलपे सुख दुल म 🚦 मनंता         | ***   | १५         | १२६        |

|                                               |                 | •             | •           |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| ऋ० सं० प्रथम पंक्ति                           |                 | र० सं०        | C           |
| ५, स्रादम स्रादि सुवि निह प                   |                 | · ¥           | ३११         |
| ६. श्रापुहिं करता भए कुलाल                    | TT              | १०            | १२२         |
| ७. स्रों स्रोंकार स्रादि है मूला              | •••             | · <b>१</b>    | ११७         |
| <ul><li>काल अहेरी सांभ सकारा</li></ul>        | •••             | १२            | १२३         |
| <ul><li>६. खत्री करै खित्रया घरमां</li></ul>  | •••             | ς             | १२१         |
| १०. चलत चलत ग्रति चरन                         | पिरांनां        | १३            | १२४         |
| ११. जिनि कलमां कलि माहिं                      | पढ़ावा          | Ę             | १२०         |
| · १२. जियरा ग्रापन दुर्खाहं संभ               | ारू · · · ·     | १७            | १२७         |
| १३. तब नहिं होते पवा न पां                    | नीं …           | ४             | 388         |
| १४. तेहि बियोग ते भए ग्रनाथ                   | т               | १६            | <b>१</b> २६ |
| १५. तेहि साहिब कै लागी सा                     | था              | <b>.</b> 3    | ११८         |
| १६. पंडित भूले पढ़ि गुनि बेदा                 | •••             | ૭             | १२०         |
| १७. पहिले मन मैं सुमिरौ सोई                   |                 | <b>.</b> २    | ११८         |
| <b>१</b> ८. बज्जहु तैं त्रिन खिन <b>म</b> हिं | होई             | १८ -          | १२८         |
| १६. बावन ग्रक्खिर लोक त्रै (                  | चौंतीसी रमैनी)  | १             | १२६         |
| २०. रांम नांम निज पाया सा                     | रा              | 38            | <b>१</b> २८ |
| २१. सुख कै बिरिखि यहु जगत                     | त उपाया         | ११            | १२२         |
| साखी -                                        |                 | अंग-सा०       | पृ० सं०     |
| १. ग्रंक भरे भरि भेटिया                       | •••             | . ६-२६        | १७०         |
| २. ग्रंखियां प्रेम कसाइयां                    | •••             | २-२३          | १४४         |
| ३. म्रंखियन तौ फांई परी                       | •••             | २-३६          | १४६         |
| ४. ग्रंतरि कंवल प्रकासिया                     | •••             | e <b>-</b> १७ | १६६         |
| ५. ग्रंदेसौ नींह भाजिसी                       | •••             | २-१६          | १४३         |
| ६. ग्रंघा नर चेतै नहीं                        | •••             | ३०- ३         | २३३         |
| ७. ग्रंबरि कुंजां कुरलियां                    | •••             | २-३           | १४०         |
| <ul><li>ग्रंमृत केरी पूरिया</li></ul>         | •••             | १२-१०         | १७५         |
| <ol> <li>ग्रगम ग्रगोचर गमि नहीं</li> </ol>    | • • •           | ¥-3           | १६७         |
| १०. अनल अकासां घर किया                        | •••             | े २०-८        | २०६         |
| ११. ग्रब तौ ग्रैसी होइ परी,                   | मन का भावतु कीन | <b>१</b> %-१  | 30\$        |

| क्र० सं० प्रथम चरण                              |         | श्रंग-सार्वा | पृ० सं० |
|-------------------------------------------------|---------|--------------|---------|
| १२, श्रव तौ ग्रैसी ह्वै पड़ी, नां तुंबरी न बेलि | ī       |              | . २०८   |
| <b>१३.</b> श्रब तौ जूभां ही बनैं                | • • •   |              | . १८२   |
| १४. अब तौ मैं ग्रैसा भया                        | • • •   | 35-3         | १७२     |
| १५. म्रबरन कौं क्या बरनिए                       | ,       | <b>5-</b> ५  | १६५     |
| १६. ग्रांगन बेलि ग्रकास पल                      | • • •   | १३-३         | 308     |
| १७. ग्राइन सक्कौं तुज्भ पै                      | • • •   | २-३२         | १४५     |
| १८. म्राकासै मुखि ग्रौंघा कूंवां                | • • •   | ६-३ द        | १७१     |
| १६. ग्रागि कह्यां दाभै नहीं                     | • • •   | २८-२         | २२७     |
| २०. आगि जुलागी नीर महि                          | • • •   | २-१३         | १४२     |
| २१. आगे सीढ़ी सांकरी                            | •••     | २०-२         | २०५     |
| २२ ग्रागें ग्रागें दों जरे                      | •••     | १३-१         | १७५     |
| २३. ग्राजि कि काल्हि कि निसिहि मैं              | • • •   | १६-२७        | २०१     |
| २४. ग्राजि कि काल्हि कि पचे दिन                 | • • •   | १५-६७        | 838     |
| २५. ग्राजु कहै हरि काल्हि भजींगा                | • • •   | १६-२४        | २०१     |
| २६. ऋादि मध्य ऋरु ऋंतलौं                        | •••     | <b>५-१</b> ६ | १६६     |
| २७. ग्राघो साखी सिर खंडै                        | •••     | २८-६         | २२७     |
| २८. स्रापनपौ न सराहिए, पर निदिए न कोइ           | •••     | २ ३-७        | २१८     |
| २६. ग्रापनपौ न सराहिए, ग्रौर न कहिए रंक         | · · · · | २३-८         | २१८     |
| ३०. ग्राप सुवारिथ मेदिनीं                       | • • •   | 35-89        | १५४     |
| ३१. आपा मेटें हरि मिलै                          |         | १६-१६        | २०इ     |
| ३२. ग्राया ग्रनग्राया भया                       | • • • • | १५-५७        | £3\$    |
| ३३. ग्राया था संसार मैं                         | •••     | ६-२५         | १७०     |
| ३४. ग्रासा एक जुरांमकी                          | • • •   | ११-१         | १७४     |
| ३५. ग्रासा का ई घन करौं                         | •••     | ३१-२८        | २३८     |
| ३६. श्रासा जीवै जग मरै                          | •••     | ३१-१३        | २३६     |
| ३७. एक दिन ग्रैसा होइगा                         | •••     | १५-५२        | १६२     |
| ३८. इस तनका दीवा करौं                           | •••     | <b>२-२</b> २ | १४४     |
| ३६. इहीं उदर कै कारनैं                          | •••     | २१-२४        | २१३     |
| ४०. उतर्ते कोई न ग्राइया                        | •••     | . ₹ 0-₹      | १७२     |
| ४१. उस संम्रथ का दास हू                         | •••     | ११-८         | १७६     |

| ऋं सं       | प्रथम चरण                               |        | श्रंग-साखी   | पृट सं ठ    |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| ٧÷.         | ऊंचा दीसे घौलहर                         |        | १५-५३        | ७३१         |
| ४३.         | C: 5: -                                 | • • •  | 18-30        | १ंड३        |
| •           | ऊंचा कुल कै कारनें                      | •••    | २२-१३        | २१७         |
|             | ऊँचे कुल क्या जनमियाँ                   | • • •  | ३३-७         | <b>२४</b> २ |
| ४६.         | ऊजड़ खेड़े ठीकरी                        | • • •  | १५-६४        | 838         |
|             | ऊजल देखि न घीजिए                        | •••    | ४-३१         | १५७         |
| ४८.         | ऊजल पहिर्राह कापरे                      |        | १५-२६        | १८६         |
| 38          | ऊनइ ग्राई बादरी                         |        | २-५३         | १४५         |
| ५०.         | एक अचंभौ देखिया                         |        | <b>१</b> 5-२ | ঽ৽४         |
| ५१.         | एक कनक ग्रह कांमिनीं, दोइ ग्रगिनि की    | भाल    | ३०-१०        | २३३         |
| ४२.         | एक कर्नक अरु कांमिनीं, बिखफल किया       | उपाइ   | 3-05         | २३३         |
| ५३.         | एक खड़ा ही नां लहै                      | •••    | <b>८</b> ।१३ | १६६         |
| <b>ሂ</b> ሄ. | एक घरी स्राधी घरी                       | •••    | २४-४         | ३१६         |
| <b>XX.</b>  | एक सबद मैं सब कहा                       | •••    | २६-६         | २२६         |
| ५६.         | एकै साधें सेंब सधै                      | • • •  | १५-१४        | १८७         |
| ५७.         | ग्रैसा कोई नां मिला, समभै सैंन सुजांन   | •••    | ሂ-४          | १५६         |
|             | ग्रैसा कोई नां मिलै, ग्रपनां घर देइ जरा | ₹      | ५-१          | १५६         |
| чε.         | ग्रैसा कोई नां मिले, जासौं रहिए लागि    | •••    | ५-२          | १५६         |
| €0.         | ग्रैसा कोई ना मिल, राम भगति का मीत      | •••    | ४-६          | १६०         |
| -           | ग्रैसा कोई नां मिलै, सब बिधि देइ बताइ   |        | <b>५</b> -७  | १६०         |
|             | ग्रैसा कोई ना मिलै, हमकौं दे उपदेस      |        | 4-3          | १५६         |
|             | ग्रैसा कोई नां मिल, हमकौं लेइ पिछांनि   |        | ५-५          | ३५६         |
|             | ग्रैसा यह संसार है                      | •••    | १५-४६        | १६२         |
|             | ग्रैसी ग्रदबुद मति कथौ                  | •••    | 9-5          | १६३         |
|             | ग्रैसी ठाटनि ठाटिए                      | •••    | १५-६५        | १९७         |
|             | श्रैसी वांनीं बोलिए                     | •••    | १५-७५        | १९५         |
|             | श्रौरां कौं परमोघतां                    |        | <b>₹</b> १-१ | २१०         |
| •           | ग्रौसर बींता ग्रंलप तन                  | •••    | <b>Ę-</b> 0  | १६१         |
| •           | कथनीं कथी तौ क्या भया                   | •••    | इइा४         | २४१         |
| -           | कबीर ग्रंपमें जीवतें                    | • • •, | १५-८०        | १९६         |
|             |                                         |        |              |             |

| <b>死</b> 0 天 | ं० प्रथम चरण                           |       | श्रंग-साखी   | पृ० सं० |
|--------------|----------------------------------------|-------|--------------|---------|
| ७२.          | कबोर घ्रारनि पैसि करि                  | •••   | १४-८         | १५०     |
| ७३.          | कबीर एक ने जानिया                      | •••   | ११-११        | १७१     |
| ७४.          | कबीर एकै जांनिया                       | •••   | ११-१०        | १७६     |
| ७४.          | कबीर स्रौग्रुन नां गहै                 | •••   | २७-२         | २२६     |
| ७६.          | कबीर कंवल प्रकासिया                    | •••   | <b>द-३</b> ६ | १७१     |
| ७७.          | कबीर कठिनाई खरी                        | à     | ३-५          | 88E     |
| <b>95.</b>   | कबीर करनीं क्या करे                    | •••   | द-३          | १६४     |
| ·30          | कबीर कलियुग ग्राइया                    | •••   | २१-२६        | २१४     |
| 50           | कबोर कहता जात हूं                      | • • • | ३०-१५        | २३३     |
| <b>५</b> १.  | कबीर कहता जात हूं                      | •••   | ३-२५         | १५२     |
| 57.          | कबीर कहते क्यौं बनें                   | •••   | २४-१८        | · २२१   |
| <b>द</b> ३.  | कबीर का धर सिखर पर                     | •••   | १०-२         | १७२     |
| 58,          | कबीर का तूं चिंतवे                     | •••   | ३२-१         | २३८     |
| ້5ሂ.         | कबीर कुल सोई भला                       | •••   | 3-8          | १५४     |
| द६.          | कबीर कूता रांम का                      | •••   | <b>६-</b> १  | १६१     |
| <u>-</u> 5७. | कबीर केवल राम कहि                      | •••   | १५-७=        | १८६     |
| 55.          | कबीर कोठी काठकी                        | •••   | २१-१०        | २१२     |
| ۶Ę.          | कबीर खाई कोट की                        | •••   | 35-8         | १५७     |
| ٤٥.          | कबीर खालिक जागिया                      | •••   | ४-३६         | १५७     |
| ٤٩.          | कबीर गरब न कीजिये, इस जोबन की ग्र      |       | १४-४४        | १६१     |
|              | कबीर गरबु न कीजिग्रै, ऊंचा देखि ग्रव   |       | १५-२३        | १८५     |
| ٤٦.          | कबीर गरबु न कीजिग्नै काल गहे कर के     |       | १५-४४        | १९      |
| .83·         | कबीर गरंबु न कीजिय, चांम लपेटे हाड़    |       | १५-२४        | १८८     |
| દંષ.         | कबीर गरबु न की जिम्रे, देही देखि सुरंग | τ     | १५-२३        | १८८     |
| દ દ્         | कबीर गुर गरवा मिला                     | •••   | १-२४         | ३३६     |
| . e3         | कबीर घास न निदिए                       | •••   | २३-३         | २१६     |
| ६५.          | कबीर घोड़ा प्रैम का                    | •••   | १४-३५        | १५४     |
| 33           | कबीर चंदन के बिड़ै, बेघे ढाक फ्लास     |       | 8-8          | १५२     |
| <b>१००.</b>  | कबीर चंदन कै बिड़े, नींब भी चंदन हो    | ₹     | <b>२</b> २-इ | २१६     |
| १०१.         | कबीर चाला जाइया                        |       | 8-88         | १५५     |
|              |                                        |       |              |         |

| , , ,                                       |                 |               |              |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| क्र० सं० प्रथय चरगा                         |                 | भ्रंग-साखी    | पृ० सं०      |
| १०२. कबीर चित्त चर्मकिया                    | •••             | ३-२३          | १५२          |
| १०३. कबीर चेरा संत का                       | •••             | १६-१४         | २०५          |
| १०४. कबीर जंत्र न बाजई                      | •••             | १६-१          | १६५          |
| १०५. नबीर जग की को कहै                      | •••             | 38-88         | २३६          |
| १०६. कबीर जांचन जाइथा                       | •••             | <b>८-१</b> ५  | १६६          |
| १०७. नबीर जिनि जिनि जांनिया                 | •••             | २१-३१         | २१४          |
| १०८. कबोर जे कोइ सुंदरी                     | •••             | ११-१५         | १७७          |
| १०६. कबीर जोगी बनि बसा                      | •••             | १७-५          | २०४          |
| ११०. कबीर दुक दुक चोघतां                    | •••             | १६-११         | 335          |
| १११. कबीर तन मन यौं जला                     | •••             | २.४२          | १४७          |
| ११२. नबीर तस्टा टोकनीं                      | •••             | २१-२५         | २१४          |
| ११३. कबीर तहां न जाड़श्रै                   |                 | १५.५०         | १६२          |
| ११४. कबीर तासौं प्रीति करि, जाकौ ठाकुर      | रांम            | २४-५          | 388          |
| ११५. कबीर तासौं प्रीति करि, जो निरबाहै      | <b>ग्रोरि</b> … | २४-१४         | २२०          |
| ११६. कबीर तुरी पलांनियां                    | •••             | १५-३८         | १६०          |
| ११७. कबीर तेज अनंत का                       | •••             | ६-१५          | १६८          |
| ११८. कबीर तौ हरि पै चला                     | •••             | १'७-६         | २०४          |
| ११६. कबीर थोड़ा जीवनां                      | •••             | १५-४३         | १३१          |
| १२०. कबीर दरिया परजला                       | •••             | २.५२          | १४८          |
| १२१. कबोर दिल सावित भया                     | •••             | ६-३२          | १७१          |
| १२२. कबीर दुनियां देहुरै                    |                 | २६-७          | २२५          |
| १२३. कबीर देखत दिन गया                      | •••             | 3,738         | १४३          |
| १२४. कबीर देखा इक ग्रगम                     | ***             | E- <b>3</b> 7 | १६८          |
| १२५. कबीर धनि सो सुंदरी                     | •••             | ४-३८          | १५५          |
| १२६. कबीर घूरि सकेलि कै                     | ***             | १५-४          | १८५          |
| १२७. कबीर नवै सो भ्रापकौं                   | •••             | १५-७६         | १६६          |
| १२८. कबीर निज घर प्रेम का                   |                 | १४-१५         | १ ५ १        |
| १२६. कबीर निरभै रांम जिप                    | •••             | ३-१६          | १५१          |
| १३०. कबीर नौबित स्रापनीं                    | •••             | १५-३          | १८४          |
| १३१. कबीर पगरा दूरि है, आइ पहूंची सां       | <del>н</del> …  | ११-४          | <b>ই</b> ৩ ম |
| 1 4 2 " ded 1 2 1 1 1 21 1 6 41 41 16 11 11 |                 | • •           | •            |

| ऋ० सं०       | प्रथम चरण                                |             | भ्रंग-साखी   | पृ० सं०     |
|--------------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| १३२.         | कबीर पगरा दूरि है, बीच पड़ी है राति      |             | १५-७०        | १३१         |
| १३३.         | कबीर पितृबा दूरि करि, ग्राथि पद्गा संसार | •••         | २१-३४        | २१५         |
| १३४.         | कबीर पढ़िबा दूरि करि, पुसतग देह बहाइ     | • • •       | 3 = - 8      | २४ <b>१</b> |
|              | कबीर पांच पखेरवा                         |             | १६-३७        | 202         |
| १३६.         | कबीर पीर पिरावनीं                        | •••         | २-२३         | १४४         |
| १३७.         | कबोर पूंछै रांम सौं                      | • • •       | 5-88         | १६६         |
| १३८.         | कबीर पूंजी साह की                        | •••         | २१-२२        | २१३         |
| <b>१</b> ३٤. | कबीर प्रेम न चाखिया                      |             | २-४६         | १४७         |
| १४०.         | कबीर बन बन मैं फिरा                      | •••         | ४-४३         | ३५६         |
| १४१.         | कबीर बिचारा करै बीनती                    | •••         | ६-१२         | १६२         |
| १४२.         | कबीर बेड़ा जरजरा                         | • • •       | १५-२७        | १८६         |
| १४३.         | कबीर भया है केतकी                        | • • •       | 8-5          | १५४         |
| १४४.         | कबीर भली मधूकरी                          | •••         | <b>३</b> २-२ | २३६         |
| १४५.         | कबीर भाठी प्रेम की                       | • • •       | १४-३४        | १८३         |
| १४६.         | कबीर भूल विगाड़िया                       | • • •       | ६-१०         | १६२         |
| १४७.         | कबीर मंदिर ग्रापनें                      | • • •       | १६-२६        | २०२         |
| १४५.         | कबीर मंदिर लाखका                         |             | १५-५५        | १६३         |
| 388.         | कबीर मन गाफिल भया                        | •••         | 88-35        | २३०         |
| १५०.         | कबीर मन तीखा किया                        | •••         | १७-इ         | २०४         |
| १५१.         | कबीर मन निरमल भया                        | •••         | १६-१०        | २०७         |
| १५२.         | कबीर मन पंखी भया, उड़ि कै चढ़ा श्रकासि   | •••         | 38-35        | २३१         |
| १५३.         | कबीर मन मधुकर भया                        | •••         | ६-१६         | १६६         |
| १५४.         | कबीर मनि फूला फिरै                       |             | २१-२६        | २१४         |
| १४४.         | कबीर मनु पंखी भया, उड़ि उड़ि दह दिसि जाइ | <b>{···</b> | २४-३         | 385         |
| ₹Х           | कवीर मनु सीतल भया                        | •••         | १७-१         | २०३         |
| १५७.         | कबीर मरनां तहं भला                       | •••         | २०-११        | २१०         |
| १५८.         | कबीर मरि मरहट गया                        | • • •       | X8-38        | २०८         |
| १५६.         | कबीर माया डाकिनीं                        | •••         | 3-85         | २३६         |
| १६०.         | कबीर माया पापिनीं, फंघ लै बैठी हाटि      | •••         | ३१-१         | २३४         |
| १६१.         | कबीर माया पापिनीं, मांगी मिलै न हाथि     | •••         | ३१-१८        | २३७         |
| <b>9</b>     | ० ग्रं० —फा० १७                          |             |              |             |

| क्र० सं | ० प्रथम चरण                            |       | ग्रंग-साखो        | पृ० सं०     |
|---------|----------------------------------------|-------|-------------------|-------------|
| १६२.    | कबीर माया पापिनीं, लालै लाया लोग       | •••   | ₹१-६              | २३५         |
| १६३.    | कबीर माया पापिनीं, हरि सौं करै हरांम   | •••   | ३१-११             | २३६         |
| १६४.    | कबीर माया मोह की                       | •••   | 39-98             | २३७         |
| १६५.    | कबीर माया मोहिनीं, मोहै जांन सुजांन    | •••   | ३१-४              | २३४         |
| १:६.    | कबीर माया मोहिनीं, सब जग घाला घांनि    | • • • | ३१-१७             | २३७         |
| १६७     | 9                                      |       | १०-१              | १७२         |
| १६८.    | कबीर मारग कठिन है, मुनि जन बैठे थाकि   | •••   | 3-09              | १७३         |
| १६६.    | कबीर मा <b>र्डं</b> मन कौं             | • • • | ?E-??             | २२६         |
| १७०,    | कबीर माला काठ की                       | •••   | २५-२१             | 228         |
| १७१.    | कबीर माला मन की                        | •••   | २५-१०             | 222         |
| १७२.    | कबीर मूढ़ करमियां                      | •••   | <sup>'</sup> २२-२ | २१५         |
| १७३.    | कबीर यहु घर प्रेम का                   | •••   | १४-३१             | १५३         |
| १७४.    | कबीर यहु चेता <b>व</b> नीं             | • • • | १५-३१             | १८६         |
| १७५.    | कबीर यहु जग ग्रांघरा                   | • • • | १ ५-६             | २०५         |
|         | कबीर यहु जग कछु नहीं                   | • • • | १६-३६             | २०३         |
| १७७.    | कबीर यहु तन जात है, सकहुत लेहुबहौरि    | •••   | १५-२१             | १८८         |
|         | कबीर यहु तन जाइगा, सकै तौ ठाहर लाइ     |       | १५-२०             | १८८         |
| 308.    | कबीर यहुतन बन भया                      | •••   | १५-६०             | १६३         |
| १५०.    | कबीर या संसार कौं                      | • • • | २१-२८             | २१४.        |
| १८१.    | कबीर रेख सिंदूर की                     | •••   | ११-१३             | १७६         |
| १८२.    | कबीर लज्जा लोक की                      | •••   | २१-३०             | <b>२१४</b>  |
| १५३.    | कबीर लहरि समंद की, केती ग्रावैं जाहि   | •••   | ४-३२              | १५७         |
| १५४.    | कबीर लहरि समंद की, मोती बिखरे श्राइ    | •••   | १ ५-५             | २०५         |
| १५५.    |                                        |       | 8-88              | <b>૧</b> ૫૫ |
| १८६.    | कबीर संगति साधु की, नित प्रति कीजै जाइ | •••   | <b>४-</b> २२      | १५६         |
| १८७.    | कबीर सतगुरु नां मिला                   | •••   | १-२६              | 3,36        |
| १८८.    | कबीर सब जग ढूंढिया                     | •••   | ६-४               | १६१         |
| १८६.    | कबीर सबद सरीर मैं                      | •••   | e=3               | १७१         |
| 980.    | कबीर सब सुख रांम है                    | • • • | <b>१</b> ६-३१     | २०२         |
| १६१.    | कबीर सभ जगु हंढिया                     |       | १५-३०             | १८६         |
|         |                                        |       |                   |             |

| क्र० सं | ० प्रथम चरगा                           |         | ग्रंग-साखी  | पृ० सं० |
|---------|----------------------------------------|---------|-------------|---------|
| १९२.    | कबीर सभतें हंम बुरे                    | •••     | १५-३२       | १६०     |
| १६३:    | कबीर साकत की सभा                       | •••     | २५-६        | २२२     |
| १६४.    | कबीर साकत कोइ नहीं                     | • • •   | २७-४        | २२६     |
| १६५.    | कबीर साथी सोइ किया                     | • • •   | <i>9-</i> 8 | १६३     |
| १९६.    | कबीर सिरजनहार बिनु                     |         | <b>५-१७</b> | १६६     |
| १६७.    | कबीर सीप समंद की                       | • • •   | 3-88        | १७६     |
| १६८.    | कबीर सुंदरि यौं कहै                    | • • •   | २-४५        | १४७     |
| 338     | कबोर सुपिनें रैंनि कै, ऊघरि ग्राए नैंन | • • •   | 3-118       | १८६     |
| २००.    | कबीर सुपिनैं रैंनि के, पड़ा कलेजे छेक  | • • •   | १४-४७       | १६२     |
| २०१.    | कबीर सुपिनैं हरि मिला                  | • • •   | २-४३        | १४७     |
| २०२.    | कबीर सुमिरन सार है                     | •••     | 5-68        | १५०     |
| २०३.    | कबीर सूख न एहि जुग                     | •••     | ११-२        | १७५     |
| २०४.    | कबीर सूखिम सुरति का                    | •••     | १०-१६       | १७४     |
| २०४.    | कबीर सूता क्या करै, उठि किन रोवे दुक्ख | • • • • | ₹-१         | 388     |
| २०६.    | कबीर सूता क्या करै, काहे न देखें जागि  | •••     | ३-१७        | १५१     |
| २०७.    | कबीर सूता क्या करै, जागि न जपै मुरारि  | •••     | <b>á−</b> ÿ | १४६     |
| २०५.    | कबीर सूता क्या करै, सूतां होइ ग्रकाज   | •••     | ३-१5        | १५१     |
| २०६.    | कबीर सेरी सांकरी                       | •••     | २६-१०       | ३२६     |
| २१०.    | कबीर सोई दिन भला                       | •••     | ४-२०        | १५६     |
| २११.    | कबीर सोई मारिश्रै                      | •••     | १५-३५       | 039     |
| २१२.    | कबीर सोई सूरिवां                       | •••     | १४-१०       | १८०     |
| २१३.    | कबीर सोचि विचारिया                     | •••     | २८-३        | २२७     |
| २१४.    | कबीर सो धन संचिए                       | • • •   | ३१-२०       | २३७     |
| २१५.    | कबीर सौ मन दूध का                      | • • •   | २२-५        | २१६     |
| २१६.    | कबीर हद के जीव सौं .                   | •••     | १५-७७       | १९६     |
| २१७.    | कबार हरदी पीयरी                        | •••     | २०-३        | 308     |
| २१८.    | कबीर हरि का भावता                      |         | ४।२६        | १५६     |
| २१६.    | कबीर हरि की भक्ति करि                  | •••     | १५-४=       | १६२     |
| २२०.    | कबीर <b>हरि</b> की भगति का             | •••     | २५-१=       | २२३     |
| ं२२१.   | कबीर हरि की भगति बिनु                  | •••     | १४-४०       | १३१     |

|       | भ्रंग-साखी       | पृ० सं०                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •••   | १५-७४            | १९५                                                                                                                                                                                                       |
| • • • | १६-३             | १६८                                                                                                                                                                                                       |
| •••   | २२-११            | २१६                                                                                                                                                                                                       |
| •••   | १२-१             | १७७                                                                                                                                                                                                       |
| •••   | १४-३८            | १५४                                                                                                                                                                                                       |
| •••   | 35-28            | 939                                                                                                                                                                                                       |
| •••   | १४-२०            | १८१                                                                                                                                                                                                       |
| •••   | २२-१५            | २१७                                                                                                                                                                                                       |
|       | २-२६             | १४४                                                                                                                                                                                                       |
| • • • | १०-१२            | १७४                                                                                                                                                                                                       |
| •••   | <b>६</b> -५      | १६ <b>१</b>                                                                                                                                                                                               |
| • • 0 | ३३-८             | २४२                                                                                                                                                                                                       |
| •••   | २४-७             | २२२                                                                                                                                                                                                       |
| • • • | २५-२४            | २२४                                                                                                                                                                                                       |
| •••   | २४-१७            | २२१                                                                                                                                                                                                       |
| •••   | २१-२०            | २१३                                                                                                                                                                                                       |
| वटाइ  | २१- <b>१</b> ८   | २१३                                                                                                                                                                                                       |
| •••   | ७-१              | १६२                                                                                                                                                                                                       |
| घोइ   | 39-85            | २१३                                                                                                                                                                                                       |
| •••   | १५-५६            | १६३                                                                                                                                                                                                       |
| • • • | १५-5४            | २६७                                                                                                                                                                                                       |
| ारि … | १६-१२            | 33\$                                                                                                                                                                                                      |
| • • • | ३-२६             | १५२                                                                                                                                                                                                       |
| •••   | १६-२५            | २०१                                                                                                                                                                                                       |
|       | ३०-२२            | २३४                                                                                                                                                                                                       |
| •••   | 8-80             | १५८                                                                                                                                                                                                       |
| •••   | 8-88             | १५८                                                                                                                                                                                                       |
| ••,•  | ३०-२             | २३२                                                                                                                                                                                                       |
| •••   | ३०-१८            | २३४                                                                                                                                                                                                       |
| ***   | ३०-२१            | <b>२</b> ३४                                                                                                                                                                                               |
|       | <br><br><br>सटाइ | १४-७४ १४-७४ १६-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ १४-३ |

| क्र० सं० प्रथम चरण                       |       | <b>ग्रंग-</b> साखी | पृ० सं० |
|------------------------------------------|-------|--------------------|---------|
| २५२. कांमीं लज्जा नां करें               | •••   | ३०-२३              | २३४     |
| २५३. काइथ कागद काढ़िया                   |       | २१-२३              | २१३     |
| २५४. कागद केरी स्रोबरी                   | •••   | २६-२               | २२४     |
| २५५. कागद केरी नाव री                    | •••   | २६-१८              | २३०     |
| २५६. काजर केरी श्रोबरी, श्रैसा यहु संसार | • • • | २४-७               | ३१६     |
| २५७. काजर केरी स्रोबरी, काजर ही का कोट   | • • • | २४-५               | २१६     |
| २५८. काबा फिरि कासी भया                  | • • • | २०-१०              | २१०     |
| २५६. कायर बहुत पमावही                    | • • • | <b>१</b> ४-१४      | १८१     |
| २६०. कायर हुग्रां न छूटिहै               | •••   | 68-10              | १८०     |
| २६१. काया कजरी बन ग्रहै                  | •••   | २६-२               | २२८     |
| २६२. काया कमंडल भरि लिया                 | •••   | १२-३               | १७७     |
| २६३. काया कसौ कमांन ज्यौं                |       | २६-२०              | २३१     |
| २६४. काया देवल मन धजा                    | •••   | २६-७               | ३२६     |
| २६५. काया मंजन कया करै                   | • • • | १५-६१              | १९४     |
| २६६. काल सिर्हानें है खड़ा               | • • • | १५-१               | १८५     |
| २६७. कासी काठैं घर करै                   | •••   | २१-८               | २११     |
| २६८. कीयां कछू न होत है                  | •••   | 5-8                | १६४     |
| २६९. कुल खोएं कुल ऊबरै                   | • • • | १५-३७              | १६०     |
| २७०. केसां कहा बिगारिया                  | •••   | २५-४               | २२१     |
| २७१. केसौ कहि कहि कूकिए                  | •••   | ३-४                | १४६     |
| २७२. के बिरहिन कों मीच दे                | •••   | २-४०               | १४६     |
| २७३. कोटि करम पल मैं कर                  | • • • | २६-१५              | २३०     |
| २७४. कोटि करम फिल पलक मैं                | •••   | ३-११               | १५०     |
| २७४. कोनैं परां न छूटिहै                 | •••   | १४-६               | 308     |
| २७६. कौंन देस कहां ग्राइया               | •••   | १०-१३              | १७४     |
| २७७. क्यौं च्रिपनारी निदिए               | ,••   | 8-66               | १४४     |
| २७८. खंभा एक गर्यंद दोइ                  | •••   | १५-८१              | १९६     |
| २७६. खरी कसौटी राम की                    | •••   | ४६-४               | २०६     |
| २८०. खीर रूप हरिनांउं है                 | •••   | २७-१               | २२६     |
| २८१. खूब खांन है खीचरी                   | •••   | २१-३               | २१०     |

| क <b>् सं</b> ० प्रथम चरण     |         | म्रंग-साखी    | पृ० सं० |
|-------------------------------|---------|---------------|---------|
| २८२. खेत न छांड़ै सूरिवां     | •••     | १४-१३         | १५०     |
| २८३. खेह भई तौ क्या भया       | •••     | १६-5          | २०७     |
| २८४. खोद खाद घरती सहै         |         | ४-२५          | १५६     |
| २८५. गंग जमुन के झंतर         | •••     | १०-८          | १७३     |
| २८६. गगन गरिज अंमृत चुवै      | • • •   | X <i>5-3</i>  | १७१     |
| २८७. गगन दमांमां बाजिया       | •••     | <b>१</b> ४-२६ | १८२     |
| २८८. गहगचि परा कुटुंब कै      | •••     | २१-१३         | २१२     |
| २८६. गाया तिन पाया नहीं       | •••     | ३२-१४         | २४०     |
| २६०. गावन ही मैं रोज है       | • • •   | ३२-१३         | २४०     |
| २६१. गुर गोबिंद तौ एक हैं     | • • •   | १-२८          | १३६     |
| २६२. गुर जौ बसै बनारसी        | •••     | २-२७          | १४५     |
| २६३. गुर दाभा चेला जला        | •••     | २-५०          | १४५     |
| २६४. गुर सिकलीगर कीजिए        | •••     | १-5           | १३६     |
| २६५. गूंगा हूवा बावरा         | •••     | 8-85          | १३७     |
| २६६. ग्यांन प्रकासी गुर मिला  | •••     | १-१६          | १३८     |
| २६७. म्यांनीं तौ नीडर भया     | •••     | ३०-२४         | २३४     |
| २६८. ग्यांनीं मूल गंवाइया     | •••     | ३०-२५         | २३४     |
| २६६. घट मैं ग्रौघट पाइया      | •••     | 39-3          | १६९     |
| ३००. घर जारे घर ऊबरै          | • • • • | 98-39         | २०७     |
| ३०१. घाइल घूमैं गहभरा         | •••     | 38-38         | १८३     |
| ३०२. चंदन की कुटकी भली        |         | ४-३७          | १५८     |
| ३०३. चंदन रूख बिदेस गयौ       | •••     | १८-८          | २०४     |
| २०४. चकई बिछुरी रैंनिकी       | •••     | २-४           | . १४१   |
| ३०५. चतुराई हरि नां मिलै      | •••     | २४-१७         | २२३     |
| ३०६. चलन चलन सब कोइ कहै       | •••     | १०-५          | १७३     |
| ३०७. चाकी चलती देखि कै        | ••••    | १६-५          | १६८     |
| ३०८. चिंता छांड़ि ग्रचिंत रहु |         | ३ २-५         | २३६     |
| ३०६. चिंता तौ हरि नांउं की    | •••     | ३-८           | १५०     |
| ३१०. चिंतामनि चित मैं बसै     | •••     | 3-5           | २४०     |
| ३११. चेतन चौकी बैसि करि       | •••     | १-२७          | 388     |

| क्र० सं० प्रथम चरण                    |       | ग्रंग-साखी        | पृ० सं०          |
|---------------------------------------|-------|-------------------|------------------|
| ३१२. चोट संतानीं बिरह की              | •••   | २-३४              | १४६              |
| ३१३. चोट सुहेली सेल की                | •••   | १४-५              | 308              |
| ३१४. चौंसठि दीवा जोइ करि              | •••   | १-३               | १३६              |
| ३१४. चौपड़ि माड़ी चौहटै               | •••   | १-३२              | 180              |
| ३१६. जगत जहंदम राचिया                 | •••   | २५-१५             | २२३              |
| ३१७. जद का माई जनिमया                 |       | ६-६               | १६१              |
| ३१८. जप तप दीसें थोथरा                | •••   | २६-६              | -२२५             |
| ३१६. जब गुनकों गाहक मिलें             |       | १ <del>८</del> -७ | २०५              |
| ३२०. जब मैं था तब हरि नहीं            |       | 8-3               | १६६              |
| ३२१. जब लगि भगति सकांम है             |       | १५-४६             | १६२              |
| ३२२. जबहीं मारा खैंचि करि             | •••   | २-३५              | १४६              |
| ३२३. जह गाहक तह मैं नहीं              | •••   | १८-१०             | २०४              |
| ३२४. जहां जुरा मीच ब्यापै नहीं        | •••   | १७-४              | २०३              |
| ३२५. जहां दया तहं घर्म है             | •••   | १५-३३             | 980              |
| ३२६. जहां न चिउंटी चढ़ि सकै           | •••   | 3-09              | १७३              |
| ३२७. जांनंता बूक्ता नहीं              | •••   | ३-२४              | १५२              |
| ३२८. जांन भगत का नित मरन              |       | .४-२७             | १५७              |
| ३२६. जांनि बूभि जड़ होइ रहै           | •••   | 8-80              | १५५              |
| ३३०. जांनि बुिक सांची तजै             | •••   | ४-२८              | १५७              |
| ३३१. जानै हरियर रूखड़ा                |       | २२-१४             | २१७              |
| ३३२. जांनों जे हरि कौं भजीं           | •••   | ३१-१६             | २३७              |
| ३३३. जांमन मरन बिचारि कै              | •••   | १५-५३             | १६२              |
| ३३४. जाका गुरु है स्रांघरा            | •••   | १-६               | १३६              |
| ३३५. जा कारनि मैं जाइथा, सनमुख मिलिया | ग्राइ | 08-3              | १७०              |
| ३३६. जा कारिन मैं जाइथा, सोई पाया ठौ  |       | 8-3               | १६७              |
| ३३७. जाके मुंह माथा नहीं              | •••   | <i>9-9</i>        | <b>१</b> ६३<br>- |
| ३३८. जाके हिरदे हरि बसे               | •••   | 39-88             | २४०              |
| ३३६. जाकों जेता निरमया                | •••   | ३२-१५             | २४१              |
| ३४०. जा दिन किरतम नां हुता            | •••   | ६-२७              | १७०              |
| ३४१. जाय पूछो उस घायलै                | •••   | <b>१</b> ४-२८     | १=२              |
|                                       |       |                   |                  |

| क्र० सं० प्रथम चरण               |       | ग्रंग-साखी   | पृ० सं <b>०</b> |
|----------------------------------|-------|--------------|-----------------|
| ३४२. जाली यहै बड़ापनां           | •••   | २२-१         | २१५             |
| ३४३. जाहु बैद घर ग्रापनें        | •••   | २-१४         | १४२             |
| ३४४. जिनके नौबति बाजती           | ***   | १५-४२        | 939             |
| ३४४. जिन हरि की चोरी करी         | • • • | १५-५८        | १६३             |
| ३४६. जिन हरि जैसा जांनिया        | •••   | 39-8         | १५१             |
| ३४७. जिनहुं किछू जांनां नहीं     | •••   | 8-85         | १४४             |
| ३४८. जिनि हंम जाए ते मुए         | •••   | १६-३२        | २०२             |
| ३४६. जिसहिं न कोई तिसहिं तू      | •••   | ಽ-ಽ          | १६५             |
| ३५०. जिसु मरनें तें जग डरे       | • • • | १४-२         | ३७१             |
| ३५१. जिहिं घटि प्रीति न प्रेम रस | •••   | 3-8          | १५०             |
| ३५२. जिहि घरि साधु न पूजिए       | •••   | ४-६          | १५३             |
| ३५३. जिहि जेवरी जग बंधिया        | •••   | १५-२५        | १८६             |
| ३५४. जिहिं बन सिंह न संचरै       | •••   | 80-8         | १७२             |
| ३५५. जिहिं सरि घड़ा न बूड़ता     | •••   | १२-७         | १७५             |
| ३५६. जिहिं सरि मारा काल्हि       | •••   | २-५५         | १४८             |
| ३५७. जीग्र जुमारहि जोर करि       | • • • | २१-५         | २ <b>१</b> १    |
| ३५८. जीवत मिरतक होइ रहै          | •••   | 98-38        | २०७             |
| ३५६. जीवन तें मरिबौ भलौ          | •••   | ११-३१        | २०५             |
| ३६०. जीव बिलंबा जोव सौं          | •••   | २-३७         | १४६             |
| ३६१. जेता मीठा बोलनां            | •••   | ४-२१         | १५६             |
| ३६२. जेते तारे रैंनिके           | •••   | १४-३६        | १5४             |
| ३६३. जे सुंदरि सांई भजै          | • • • | ११-१४        | १७६             |
| ३६४. जेहिं मारगि पंडित गए        | •••   | २०-४         | ३०१             |
| ३६५. जैसी उपजै पेड़ तैं          | •••   | १५-5         | १८६             |
| ३६६. जैसी मुखतैं नीकसै           | •••   | 3-5 \$       | २४२             |
| ३६७. जैसैं माया मन रमें          | •••   | 3-2 <b>१</b> | १५१             |
| ३६८. जो ऊगै सो ग्राथवै           | •••   | 38-38        | २००             |
| ३६६. जो कोइ निंदै साधु कौं       | • • • | ं २३-६       | २१८             |
| ३७०. जो दीसै सो बिनसिहै          | •••   | १६-२०        | २००             |
| २०१. जोर किया सो जुलुम है        | • • • | २१-६         | २११             |
| · ·                              |       |              |                 |

| क्र० सं० प्रथम चरण                 |       | ग्रंग-साखी    | पृ० सं० |
|------------------------------------|-------|---------------|---------|
| ३७२. जोरू जूठिन जगत की             | •••   | ३०-२०         | २३४     |
| ३७३. जो है जाका भावता              | •••   | २-२=          | १४५     |
| ३७४. जो काटौं तो डहडही             | •••   | १ ३-३         | १७इ     |
| ३७५. जौ ग्रिह करिह त धरम करु       | • • • | १५-३४         | १६०     |
| ३७६. जौ तोहि साध पिरेम की          | •••   | 3-85          | २२०     |
| ३७७. जौ मन लागै एक सौं             | •••   | ११-३          | १७५     |
| ३७८. जौ हारौं तौ हरि सवां          | •••   | १४-२१         | १८१     |
| ३७६. ज्यौं कोरी रेजा बुनैं         | •••   | १५-६६         | १८५     |
| ३८०. ज्यौं ज्यौं हरि गुन सांभलौं   | • • • | १४-२२         | १८२     |
| ३८१. ज्यौं नैंननि मैं <b>पूतरी</b> | •••   | ७-२           | १६३     |
| ३८२. ज्यौं मेरा मन तुज्भ सौं       | •••   | ६-द           | १६२     |
| ३८३. भल ऊठो भोली जली               | •••   | २-४           | १४१     |
| ३८४. भिरमिर भिरमिर बरखिया          | •••   | 3-55          | - २१६   |
| ३८४. भूठे सुख कौं सुख कहै          | •••   | १६-१६         | २००     |
| ३८६. टालै हुलै दिन गया             | •••   | १६-१५         | २००     |
| ३८७. डागल ऊपरि दौरनां              | •••   | <b>१</b> ५-६३ | ४३१     |
| ३८८. ढोल दमांमां गड़गड़ी           | •••   | १५-५१         | १६२     |
| ३८६. तकत तकावत रहि गया             | •     | २२-४          | २१५     |
| ३६०. तत पाया तन बीसरा              | •••   | 8, ₹-3        | १७१     |
| ३६१. तत्त तिलक तिहुं लोक मैं       | •••   | ३-१३          | १५०     |
| ३६२. तन कों जोगी सब करें           | •••   | २५-५          | २२२     |
| ३६३. तन भीतरि मन मांनिया           | •••   | 35-3          | १७०     |
| ३९४. तन मांहीं जौ मन घरै           | •••   | १५-६५         | ४३१     |
| ३६५. तरवर तासु बिलंबिए             | •••   | १७-३          | २०३     |
| ३६६. तिनकै ग्रोल्है रांम है        | •••   | ७-१२          | १६४     |
| ३६७. तीन लोक चोरी भई               | • • • | 8-35          | २२६     |
| ३६८. तीन सनेही बहु मिलें           | •••   | ४-११          | १६०     |
| ३६६. तीरथ करि करि जग मुवा          | •••   | २१-१६         | २०२     |
| ४००. तीरथ ब्रत बिख बेलड़ी          | •••   | २६-४          | २२५     |
| ४०१. तीरथि चाले दुइ जनां           | •••   | २६-४          | २२४     |

| क्र० सं•                     | प्रथम चरगा | ग्रंग-साखी  | पृ० सं०     |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| ४०२. तूं तूं कग्ता तूं भया   | •••        | ३-६         | 388         |
| ४०३. तेरा संगी कोइ नहीं      | •••        | १५-६२       | 838         |
| ४०४. त्रिस्तां सींची नां बुभ | <u></u>    | ३१-१३       | २३६         |
| ४०५. थांपनि पाई थिति भ       |            | १-११        | १३७         |
| ४०६. दावै दाभानि होतु है     | •••        | 8-6         | १५४         |
| ४०७. दीठा है तौ कस कहूं      | •••        | 9-90        | १६४         |
| ४०८. दीन गंवाया दुनी सौ      | •••        | १५-२६       | १८६         |
| ४०६. दोन गरीबी दोन कौ        | •••        | ६-११        | १६२         |
| ४१०. दीपक दीया तेल भी        | रे         | १-१५        | १३७         |
| ४११. दीपक पावक म्रांनिय      | т          | २-३ ०       | १४५         |
| ४१२. दुनिया के घोखें मुना    | •••        | १५-२८       | १८६         |
| ४१३. देखन को सब कोइ          | भले        | २१-२७       | २१४         |
| ४१४. देखादेखी पकड़िया        | •••        | २४-१२       | २२०         |
| ४१५. देखादेखी भगति का        |            | २४-१६       | २२०         |
| ४१६. देखौ करम कबीर क         | T          | ६-२२        | १६६         |
| ४१७. देवल मांहों देहुरी      | •••        | 89-3        | १६८         |
| ४१८. दोख पराए देखि क         |            | 73-7        | २१७         |
| ४१६. दोजग तौ हंम ग्रंगिय     |            | ११-१६       | १७७         |
| ४२०. घों की दाधी लाकरी       |            | १६-२        | १६५         |
| ४२१. नर नारी सब नरक          | हैं        | ३०-५        | २३२         |
| ४२२. नांउं न जानौं गांव व    | Ta         | १०-६        | १७३         |
| ४२३. नां कछु कियान क         | र्राह्मे   | <b>≂</b> -{ | . १६४       |
| ४२४. नां गुर मिला न सिर      | त भया      | १-१७        | १३८         |
| ४२५. नां परतीति न प्रेम      | रस         | ६-६         | <b>१</b> ६२ |
| ४२६. नांव न जांनें गांउं व   | ···        | १५-१०       | १८६         |
| ४२७. नारि कहावै पीवकी        | •••        | ११-५        | १७५         |
| ४२८. नारि नसावै तीनि गु      | न          | 9-0 ξ       | २३२         |
| ४२६. नारि पराई स्रापनीं      | •••        | 30-88       | २३३         |
| ४३०. नारी कुंड नरक का        | •••        | ३०-१६       | २३३         |
| ४३१. नारी केरी प्रीति सौ     | •••        | ३०-१२       | २३३         |
|                              |            |             |             |

## **ग्र**नुक्रमिएका

| क्र० सं० प्रथम चरण                                |       | <b>ऋंग-</b> साखी | पृ० सं० |
|---------------------------------------------------|-------|------------------|---------|
| ४३२. नारी केरै राचनें                             | •••   | ३०-४             | २३२     |
| ४३३. नारी सेती नेह                                | •••   | ३०-६             | २३२     |
| ४३४. निंदक दूरि न कीजिए                           | •••   | २ ३-५            | २१८     |
| ४३४. निदक नेरै राखिए                              | •••   | २३-४             | २१८     |
| ४३६. निग्रसांवां बहि जाइगा                        | •••   | ६-३              | १६१     |
| ४३७. निधड़क बैठा रांम बिनु                        | •••   | १६-१७            | .२००    |
| ४३८. निरबैरी निहकांमता                            | •••   | 8-28             | १५६     |
| ४३६. निरमल बूंद ग्रकासकी                          | • • • | २४-१             | २१८     |
| ४४०. निसि ऋषियारी कारनें                          | •••   | १-४              | १३६     |
| ४४१. निहचल निधि मिलाइ तत                          | •••   | १-३१             | १४०     |
| ४४२. नींव बिहूंनां देहुरा                         | •••   | £-?3             | १६५     |
| ४४३. नीर पियावत का फिरै                           | •••   | १५-१२            | १८६     |
| ४४४. नैंन हमारे बावरे                             | •••   | २-२५             | १४४     |
| ४४५. नैंनां ग्रंतरि ग्राव तूं, ज्यों हीं नैन भंषे | ाउं … | ११-१२            | १७६     |
| ४४६. नैंनां ग्रंतरि ग्राव तूं, निसदिन निरखू       |       | 7-80             | १४७     |
| ४४७. नैंना नीभर लाइया                             | •••   | २-,४६            | १४७     |
| ४४८. नौ सत साजै सुंदरो                            | •••   | २५-१३            | २२३     |
| ४४६. पंखि उड़ांनी गगन की                          | •••   | 8-4              | १६७     |
| ४५०. पंच बलिधया फिरिकड़ी                          | ••,•  | ४-३३             | १५७     |
| ४५१. पंजरि प्रेम प्रकासिया, जागी जोति ग्र         | नंत   | 0-3              | १६७     |
| ४५२. पंजरि प्रेम प्रकासिया, स्रतरि भया उ          |       | ६-२३             | १७०     |
| ४५३. पंडित सेती कहि रहा                           | •••   | २१-३३            | २१५     |
| ४५४. पंथी ऊभा पंथ सिरि                            | •••   | १६-३०            | २०२     |
| ४५५. पख लै बूड़ी पिरथिमीं                         | •,••  | २५-१६            | ं २२३   |
| ४५६. पखा पखी के कारनें                            | •••   | २०-७             | ३०६     |
| ४५७. पद गाएं मन हरिखया                            | •••   | ३३-५             | २४२     |
| ४५८. पद गाएं लैलीन ह्वै                           | •••   | ३२-३             | २३६     |
| ४५६. पर नारी कौ राचनौं                            | •••   | ३०-१             | २३१     |
| ४६०. पर नारी परतिख छुरी                           | •••   | ३०-३             |         |
| ४६१. पर नारी राता फिरै                            | •••   | ३०-१६            | २३४     |

| क्र० सं० | प्रथम चरगा                  |       | भ्रंग-साखी | पृ० सं० |
|----------|-----------------------------|-------|------------|---------|
| ४६२.     | परबति परबति मैं फिरा        | •••   | २-२४       | १४४     |
| ४६३.     | पसुवा सौ पानौ परौ           | •••   | २२-७       | २१६     |
| ४६४.     | पहिलै बुरा कमाइ करि         | •••   | ३-१०       | १५०     |
| ४६५.     | पांच तत्त का पूतरा          | •••   | १६-१४      | २००     |
| ४६६.     | पांच संगि पिउ पिउ करें      | •••   | ३-१५       | १५१     |
| ४६७.     | पांडल पंजर मन <b>भंवर</b>   | •••   | ३२-१०      | २४०     |
| ४६८.     | पांनीं केरा पूतरा           | •••   | 25-8       | २२७     |
| ४६६.     | पानीं केरा बुदबुदा          | •••   | १६-२१      | २००     |
| 800.     | पांनीं भयात क्या मया        | •••   | 3-38       | २०७     |
| ४७१.     | पांनीं मांहीं परजली         | •••   | २-५१       | १४५     |
|          | पांनीं मांहैं घर किया       | •••   | १६-६       | 33\$    |
| ४७३.     | पांनीं में की माछरी         | •••   | १६-३८      | २०३     |
| ४७४.     | पांसा पकड़ा प्रेम का        | •••   | १-३३       | १४०     |
| ४७५.     | पाछै लागा जाइथा             | •••   | 8-68       | १३७     |
|          | पात भरंता यौं कहै           | •••   | १६-३६      | २०२     |
|          | पांनीं ही तैं हिम भया       |       | 3-3        | १६८     |
| ४७५,     | पांनीं हू तैं पातरा         | •••   | २६-३       | २२६     |
|          | पाइं <b>पदारथु पे</b> लिकरि | • • • | 3-5        | २०५     |
|          | पापी भगति न भावई            |       | २७-३       | २२६     |
|          | पारब्रह्म के तेज का         | • • • | 6-3        | १६७     |
|          | पारब्रह्म बड़ मोतियां       | • • • | २२-१०      | २१६     |
|          | पारस रूपी नांम है           | •••   | 84-3       | १७२     |
|          | पावक रूपी रांम है           | •••   | 78-39      | २३०     |
|          | पाव पलक की गिम नहीं         | •••   | १५-२       | १५५     |
| ४८६.     | पासि बिनंठा कापड़ा          | •••   | ३०-5       | २३२     |
|          | पाहन केरा पूतरा             |       | २६-१       | २२४     |
|          | पाहन कौं क्या पूजिए         | •••   | २६-८       | २२४     |
|          | पुर पट्टन सूबस बसै          | •••   | 8-8        | १५३     |
|          | पूत पियारो पिता कौं         | •••   | ३१-५४      | २३८     |
| ४६१.     | , पैंड़े मोती बीखरे         | • • • | १८।३       | २०४     |

| क्र० सं | प्रथम चरगा                           |       | श्रंग-साखी     | पृ० सं० |
|---------|--------------------------------------|-------|----------------|---------|
| ४६२.    | पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुवा               |       | ३३-३           | २४१     |
|         | प्रांन पिंड कौं तजि चला              |       | १०-११          | १७४     |
| 888.    | प्रीति रीति तौ तुज्भसौं              |       | ११-७           | १७६     |
| ४६५.    | प्रेम न बाड़ी ऊपजै                   |       | १४-३२          | १८३     |
| ४६६.    | प्रेमीं ढूंढ़त मैं फिरू              |       | ५-१०           | १६०     |
| 8E9.    | बगुली नीर बिटारिया                   |       | ३१-२५          | २३८     |
| ४६५.    | बलिहारी गुर ग्रापकी                  |       | 39-8           | १३८     |
| 338     | बसुधा बन बहु भांति है                |       | <b>૨</b> ૭-પ્ર | २२७     |
| ५००.    | बस्तु कहीं खोजै कहीं                 |       | १५-५७          | ७३१     |
| ५०१.    | बहते को बहि जांन दे                  |       | १५-८६          | 039     |
| ५०२.    | बहुत दिनन की जोवती                   |       | २-१ ह          | १४३     |
| ४०३.    | बाम्हन गुरु है जगत का                |       | २१-४           | २११     |
| ५०४.    | बांम्हन बूड़ा बापुरा                 |       | २१-२१          | २१३     |
| ५०५.    | बाजन दे बाजंतरी                      |       | १५-१३          | १८७     |
| ५०६.    | बाड़ चढ़ंती बेलरी                    |       | ३१-१०          | २३६     |
| ५०७.    | बारी बारी ग्रापनीं                   |       | १६-१८          | 200     |
| ४०५.    | बासुरि सुख न रैंनि सुख               |       | २-१४           | १४३     |
| 30K     | बाहरि क्या दिखलाइए                   |       | २५-२३          | २२४     |
| ५१०.    | बिख के बन मैं घर किया                | • • • | १६-४           | १६५     |
| ५११.    | बिखै पियारी प्रीति सौं               |       | ४-३०           | १५७     |
| ५१२.    | बिरह की ग्रोदी लाकड़ी                |       | २-इ            | १४१     |
| ५१३.    | बिरह भुवंगम तन बसै                   | •••   | २-१            | १४०     |
| ५१४.    | बिरह भुवंगम पैठि कै                  |       | २-२            | १४०     |
| ५१५.    | बिरहा बिरहा मति कहौ                  |       | २-१६           | १४३     |
| ५१६.    | बिरहिनि उठि उठि भुइं परै             |       | 3-8            | १४२     |
| ५१७.    | बिरहिन ऊभी पंथसिरि                   |       | 7-38           | १४५     |
| ४१५.    | बिरहिनि थी तौ क्यौं रही              |       | २-४१           | १४६     |
| ५१६.    | बूड़ा था पै ऊबरा                     |       | १-१०           | १३७     |
| ५२०.    | •,                                   |       | १६-४०          | २०३     |
| ५२१.    | बेरियां बीती बल गया, ग्रह बुरा कमाया |       | १५-5२          | १६६     |

| क्र० सं | प्रथम चरण                       | •         | ग्रंग-साखी  | पृ० सं० |
|---------|---------------------------------|-----------|-------------|---------|
| ५२२.    | वेरियां बीती वल गया, बरन पलटि   | भया ग्रौर | १५-३६       | 980     |
| प्र२३.  | बैद म्वा रोगी म्वा              | • • •     | १६-२        | २०६     |
| ५२४.    | बैरागी बिरकत भला                |           | १५-७२       | १६५     |
| ५२५.    | बैस्नौं की कूकरि भली            |           | २१-१०       | २१२     |
| ५२६.    | बोलत ही पहिचांनिए               | •••       | १५-१७       | १८७     |
| ५२७.    | बोली हमरी पूरबी                 | • • •     | १८-११       | २०५     |
| ५२८.    | भगत हजारी कापड़ा                | •••       | ४-३४        | १५७     |
| ४२६.    | भगति दुवारा सांकरा              | •••       | 78-39       | २२८     |
| ५३०.    | भगति दुहेली रांमकी, जस खांडे की | ो धार     | 38-88       | १८१     |
| प्र३१.  | भगति दुहेली राम की, नहिं कायर क | ा कांम    | १४-१८       | १८१     |
| ५३२.    | भगति बिगाड़ी कांमियां           | •••       | 30-68       | २३३     |
| ५३३.    | भगति भजन हरि नांव है            |           | <b>२-७</b>  | १५०     |
| ५३४.    | भरम न भागा जीवका                |           | २५-5        | २२२     |
| ५३५.    | भली भई जो गुर मिले              |           | १-२५        | १३६     |
| ४३६.    | भली भई जो भैं परा               | • • •     | ६-३         | १६७     |
| ४३७.    | भारी कहूं तौ बहु डरू            | •••       | 3-0         | १६३     |
| ४३८.    | भूखा भूखा क्या करै              | •••       | ३२-द        | २४०     |
| ४३६.    | भेरा पाया सरप का                | • • •     | २-११        | १४२     |
| ५४०.    | भै बिन भाव न ऊपजै               | • • •     | १५-८६       | १६७     |
| ५४१.    | भोरै भूली खसम कै                | •••       | ७-५         | १६३     |
|         | भौ सागर जल बिख भरा              | •••       | <b>५-</b> ६ | १६५     |
|         | मंछ बिकंता देखिया               | • • •     | १६-द        | 33\$    |
|         | मंछ होइ नींह बांप्रीचही         | •••       | १६-७        | १६५     |
|         | मंदिर माहीं भलकती               | • • •     | १६-२२       | २०१     |
|         | मथुरा जाउ भावै द्वारिका         | •••       | ४-२३        | १५६     |
|         | मन कै मतै न चालिए               | • • •     | २६-२३       | २३१     |
|         | मन उलटी दरिया मिला              | • • •     | £ = -3      | १७१     |
|         | मन के हारे हार है               | •••       | 3-35        | २२६     |
|         | मन गोरख मन गोबिंद               | •••       | २६-६        | . २२६   |
| ५५१.    | मन जांनें सब बात                | • • •     | २६-द        | २२६     |
|         |                                 |           |             |         |

| <b>क</b> ० सं | O HOTTE TTIME                           |          |            |                |
|---------------|-----------------------------------------|----------|------------|----------------|
|               |                                         |          | श्रंग-साखी | पृ० <b>सं०</b> |
|               | मन फाटा बाइक बुरै                       | • • •    | २६-२२      | २३१            |
| ४५३.          | मन मथुरा दिल द्वारिका                   | • • •    | २६-११      | २२६            |
|               | मन मैवासी मूड़िले                       | • • •    | २४-३       | २२१            |
|               | मन लागा उनमन्न सों, उन रुनि मनहिं बि    |          | 08-3       | १७२            |
| ५५६.          | मन लागा उनमन्न सों, गगन पहूंचा जा       | <b>₹</b> | ६-इ        | १६७            |
| ४४७.          | मनां मनोरथ छाड़ि दै                     | •••      | १-३५       | <b>३</b> २६    |
|               | मनुवां तौ श्रंतरि बसा                   | • • •    | 78-35      | २२६            |
|               | मरतां मरतां ज्ग मुवा                    | • • •    | 9-39       | २०६            |
| ५६०.          | मरैंगे मरि जाहिंगे ,                    |          | १५-६६      | 838            |
| ५६१.          | मांगन मरन समांन है                      | • • •    | ३२-१६      | २४१            |
| ५६२.          | मांन महातम प्रेम रस                     | • • •    | ३१-२३      | २३८            |
| प्र६३.        | मांन सरोबर सुभग जल                      |          | ४६-३       | १७१            |
|               | मानुख जनम दुलंभु है                     | • • •    | १५-५       | १५५            |
| ५६५.          | मानुख जनमहिं पाइकै                      |          | १५-६       | १५५            |
| ५६६.          | माया की भलि जग जरै                      |          | ३१-२       | २३४            |
| ५६७.          | मौया तजी त क्या भया                     | • • •    | ३१-३       | २३४            |
| ५६८.          | माया तरवर त्रिबिधि का                   | • • •    | ३१-२१      | २३७            |
| ४६६.          | माया दासी संत की                        | • • •    | ३१-५       | २३५            |
| ५७०.          | माया दीपक नर पतंग                       |          | १-२६       | १३६            |
| ५७१.          | माया मीठी जगत मैं                       |          | ३१-७       | २३६            |
| ५७२.          | माया मुई न मन मुवा                      |          | ३१-२७      | २३८            |
| ५७३.          | माया हमसौं यों कहै                      | •••      | ३१-२६      | २३८            |
| ५७४.          | मारा है मरि जायगा                       | • • •    | २-१२       | १४२            |
| प्रथप्र.      | मारी मर्रौं कुसंग की                    | •••      | २४-२       | २१८            |
| ४७६.          | माला फोरें कछू नहीं, काती मन के सार्    | थ        | २५-२०      | २२४            |
|               | माला फेरें कछू नहीं, गांठि हिरदै की खोड |          | २५-११      | २२२            |
|               | माला फेरें क्या भया                     |          | २५-१४      | २२३            |
| 30%           | माला फेरै मनमुखी, तातें कछू न होइ       |          | २४-६       | . २२२          |
|               | माला फेरै मनमुखी, बहुतक फिरै ग्रचेत     | •••      | २४-२२      | 778            |
|               | माली ग्रावत देखिकै                      |          | १६-३४      | २०२            |
| • ••          |                                         |          | • • • •    |                |

| क्र० सं०             | प्रथम चरगा             |                   | <b>ग्रंग-</b> साखी | पृ० सं० |
|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| ५८२. मुला मुल        | नारे क्या चढ़िह        | •••               | २६-३               | २२५     |
| ५८३. मूंड मुङ        |                        |                   | २५-१६              | २२४     |
| ५८४. मूएं पीह        | हैं मित मिली           |                   | २-१०               | १४२     |
| ५८५. मूरख क          |                        | • • •             | २२-३               | २१५     |
| ५८६. मूरिख स         | तंग न कोजिए            |                   | २४-११              | २२०     |
| ५८७. मेरा वी         | र लुहारिया             | •••               | १६-३५              | २०२     |
| ५८८. मेरा मुर        | क मैं किछू नहीं        | •••               | ६-२                | १६१     |
| ५८६. मेरि मि         | टी मुकता भया           | •••               | ३२-११              | ं २४०   |
| ५६०. मेरे मन         | िमैं परि गई            | • • •             | २६-२१              | २३१     |
| ५६१. मेरै संग        | ी दोइ जनां             | •••               | ४-५                | १५३     |
| ५६२. मेरै संस        | ो कोइ नहीं             | •••               | १४-११              | १५०     |
| ५६३. मैं स्रकेत      | त ए दोइ जनां           | • • •             | १६-२६              | २०१     |
| ५६४. मैं जांन        | यौं पढ़िबौ भलो         | • • •             | ₹₹-२               | २४१     |
| ५६५. मैंमंता         | भ्राबिगत रता           |                   | १२-=               | १७५     |
| ५६६. मैंमंता         | त्रिन नां चरै          | • • •             | 3-53               | १७८     |
| ५६७. मैंमंता         | मन मारि रे, घट ही मं   | हीं घेरि          | २६-१६              | २३०     |
| ४६८ <b>.</b> मैंमंता | मन मारि रे, नन्हां करि | करिपीसि           | ं २६-१७            | २३०     |
| ५६६. मैं मैं ब       | ाड़ी बलाइ है           | •••               | १५-७१              | १६५     |
| ६००. मैं रोड         | ; संसार कौं            | • • •             | २१-१४              | २१२     |
| ६०१. मोर तं          | ोर की जेवरी            |                   | २१-३२              | २१४     |
| ६०२. मोहिं           | मरनें का चाउ है        | • • •             | X-38               | २०६     |
| ६०३. यहुत            | न कांचा कुंभ है        | • • •             | ३५-५६              | १९३     |
| ६०४. यहु त           | न जारौं मसि करौं, ज्यू | धूंवां जाइ सरग्गि | २-२०               | १४३     |
| ६०५. यह तन्          | । जारौं मसि करौं, लिखं | ों राम का नांउं   | २-२१               | १४४     |
| ६०६. यहुं म          | न दीजै तासु कौं        | • • •             | २४-१३              | २२०     |
| ६०७. यहुम            | न फटकि पछोरिलै         | •••               | १७-७               | २०४     |
| ६०८. रचनह            | ार कौं चीन्हिले        | •••               | ३२-४               | २३६     |
| ६०६ <b>. र</b> ज र्ब | ोरज की कोथली           | • • •             | ३१-१५              | २३७     |
| ६१०. रहै नि          | ाराला मांडतैं          | •••               | ७-११               | १६४     |
| ६११. रांम            | कहा तिन कहि लिया       | •••               | १६-१३              | 338     |
|                      |                        |                   |                    |         |

| क्र० सं० प्रथम चरण                      | श्रंग-साखी   | पृ० सं•     |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|
| ६१२. रांम नांम करि बौंहड़ा              | १५-४१        | १६१         |
| ६१३. रांम नांम कै पटंतरै                | १-१          | १३५         |
| ६१४. रांम नांम जांनां नहीं, पाला कटक    | कुटुंब १४-१६ | १८७         |
| ६१४. राम नाम जाना नहीं, लागी मोटी       | खोरि १५-१८   | १८७         |
| ६१६. रांम नांम जांनां नहीं, हूवा बहुत ह | काज १४-६=    | ४३१         |
| ६१७. रांम नांम जिन चीन्हिया             | ··· ४-१५     | १५५         |
| ६१८. रांम नांम सौं दिल मिली             | ३२-७         | २३६         |
| ६१६. रांम पदारथु पाइ करि                | १५-४         | २०५         |
| ६२०. रांम पियारा छांड़ि करि             | ३-२०         | १५१         |
| ६२१. रांम बियोगी बिकल तन                | ··· ४-१६     | १५५         |
| ६२२. रांम रसाइन प्रेम रस                | १४-३३        | १८३         |
| ६२३. राम राम सब कोइ कहै                 | २५-१         | २२७         |
| ६२४. रांमहि थोरा जानिकरि                | ३१-२२        | २३७         |
| ६२५. रांमहि रांम पुकारतें               | ३३-६         | २४२         |
| ६२६. राखनहारै बाहिरा                    | १५-५४        | १६३         |
| ६२७. रेनाईंर बिछोहिया                   | २-६          | १४१         |
| ६२८. रोड़ा भयात क्या भया                | ٠٠-3۶        | २०७         |
| ६२६. रोड़ा होइ रहु बाट का               | १६-६         | २०७         |
| ६३०. रोवनहारे भी मुए                    | १६-२३        | २० <b>१</b> |
| ६३१. लंबा मारग दूरि घर                  | ३-१२         | १५०         |
| ६३२. लालन की म्रोबरी नहीं               | ४-१८         | <b>የ</b> ሂሂ |
| ६३३. लूटि सकै तौ लूटि लै, रांम नांम है  | है लूटि ३-३  | ३४१         |
| ६३४. लूटि सकै तौ लूटि लै, रांग नांम     | भंडार ३-२२   | १५२         |
| ६३५. लेखा देनां सोहरा                   | २१-२         | २१०         |
| ६३६. लोग बिचारा निंदई                   | २३-१         | २१७         |
| ६३७. संगति कीजै साधु की                 | 78-90        | २२०         |
| ६३८. संगति भई तौ क्या भया               | २२-१२        | २१७         |
| ६३९. संत न छांड़ै संतई                  | ··· ४-२      | १५३         |
| ६४०. संत न बांघै गाठरी                  | ३२-६         | 3\$5        |
| ६४१. संत मुएं क्या रोइए                 | १६-३         | २०६         |
| क श्रं ० — फा॰ १८                       |              |             |

| क्र० सं० प्रथम चरण               |         | ग्रंग-साखी | पृ० सं० |
|----------------------------------|---------|------------|---------|
| ६४२. संपुट माहि समाइया           | •••     | ७-३        | १६३     |
| ६४३. संसारी साकत भला             | • • •   | १५-७३      | ¥3\$    |
| ६४४. संसे खाया सकल जग            | •••     | <i>१-७</i> | १३६     |
| ६४५. सचु पाया सुख ऊपनां          | •••     | 89-3       | १६५     |
| ६४६. सतगंठी कोपीन दै             | •••     | १२-४       | १७७     |
| ६४७. सतगुरु की महिमा प्रनंत      | •••     | १-१३       | १३७     |
| ६४८. सतगुरु के सदके किया         |         | १-२०       | १३८     |
| ६४९. सतगुरु बपुरा क्या करे       | •••     | १-५        | १३६     |
| ६५०. सतगुरु मारा बांन भरि        | •••     | १-२३       | 358     |
| ६५१. सतगुरु मिला त का भया        | •••     | १-१5       | १३८     |
| ६५२. सतगुर मेरा सूरिवां          | •••     | १-३०       | 358     |
| ६५३. सतगुर लई कमान करि           | •••     | १-२१       | १३८     |
| ६५४. सतगुर सवा न को सगा          | , •••   | १-२        | १३५     |
| ६५५. सतगुर सांचा सूरिवां         | •••     | १-६        | १३७     |
| ६५६. सतगुर हमसौं रोभि करि        | •••     | १-३४       | १४०     |
| ६५७. सती जरन को नीकसे, चित घरि ए | क बिबेक | १४-२३      | १८२     |
| ६५८. सती जरन कौ नीकसो, पिव का    |         | १४-२४      | २८२     |
| ६५६. सती पुकारै मलि चढ़ी         |         | १४-३       | ३७१     |
| ६६०. सती सूरतन साहिकरि           | •••     | १४-४१      | १८४     |
| ६६१. सबकों बूभत में फिड़ें       | •••     | १०-१५      | १७४     |
| ६६२. सब घटि मेरा सांइयां         | •••     | ४-३५       | १३७     |
| ६६३. सब जग सूता नींद भरि         | •••     | १ृ६-२=     | २०१     |
| ६६४. सबद सबद बहु श्रंतरा         | •••     | १५-८८      | १६७     |
| ६६५. सब रग तांति रवाब तन         | •••     | २-१७       | १४३     |
| ६६६. सबै रसाइन मैं किया          | •••     | १२-२       | १७७     |
| ६६७. समुंदर लागी म्रागि          | •••,.   | २-५४       | १४५     |
| ६६८. सरपहिं दूघ पियाइए           | •••     | ५-१२       | १६०     |
| ६६९. सहज सहज सब कोइ कहै          | •••     | ३४-१       | २४२     |
| ६७०. सहज सहज सब कोइ कहै          | •••     | ३४-२       | २४२     |
| ६७१. सहर्जे सहर्जे सब गए         | •••     | ३४-३       | २४२     |

| क्र० सं | <sup>:</sup> ० प्रथम चरण               | . •    | श्रंग-साखी     | पृ० <sub>ं</sub> सं० |
|---------|----------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| ६७२.    | सांई केरै बहुत गुन                     | •••    | <b>7-88</b>    | १४७                  |
| ६७३.    | सांई मेरा बांनिया                      | •••    | <b>५-१</b> ० - | १६५                  |
| ६७४.    | साई मैं तुक्त बाहिरा                   | •••    | 5-82           | १६६                  |
| ६७५.    | संइ सेती चोरिया                        |        | २१-१५          | ्रश्र                |
| ६७६.    | सांइ सेती सांच चलि                     | •••    | ₹4-8           | - 338                |
| ६७७.    | सांई सौं सब होत है                     | •••    | <u>५</u> -११   | ्१६५                 |
| ६७५.    | सांकर हूतें सबल है                     | •••    | 3-8            | <sub>ं</sub> २३६     |
| ६७६.    | सांच बरोबरि तप नहीं                    | •••    | १५-१७          | १८७                  |
| ६८०.    | साइर नाहीं सीप नहिं                    | •••    | €-१=           | 339                  |
| ६८१.    | साकत ते सूकर भला                       | •••    | २१-१२          | ु२१२                 |
| ६इ२.    | साकत बाम्हन मति मिलै                   | •••    | 35-8           | १५८                  |
| ६८३.    | सात समुद की मसि करी                    | •••    | <b>द-</b> २    | १६४                  |
| ६५४.    | साधु भया तौ क्या भया, बोलै नाहि        | बिचारि | १५-१५          | १,५७                 |
| ६८४.    | साधु भया तौ क्या भया, माला मेली        | चारि   | २५-२           | २२१                  |
| ्६५६.   | साधू की संगति रहौ                      | •••    | २४-६           | 385                  |
| ६८७.    | सारा बहुत पुकारिया                     | •••    | <b>\$</b> &-&  | 308                  |
| ६८८.    | सारा सूरा बहु मिलें                    | •••    | 3 <b>-</b> 8   | १६०                  |
| ६८६.    | सिख साखा बहुतै किए                     | •••    | 3-85           | २११                  |
| £80.    | सिर दीन्हें जो पाइग्रै                 |        | १४-४०          | १५४                  |
| ६६१.    | सीतलता के कारने                        | •••    | २२-१६          | २१७                  |
| ६६२.    | सीतलता तब जानिए                        | •••    | १७-२           | २०३                  |
| ६६३.    | सील गहै कोइ सावधान                     | •••    | 30-28          | १६६                  |
| £88.    | सीस काटि पासंग किया                    | J      | १४-१६          | १८१                  |
| ६६४.    | सुंदरि तैं सूली भली                    | •••    | ३०-१७          | २३४                  |
| ६६६.    | सुनत सुनावत दिन गए                     | •••    | २२-६           | .२१६                 |
| ६९७.    | सुपिनैं हू बरराइ कै                    | •••    | 8-83           | १४४                  |
| ६९५.    | सुरग नरक तें में रहा                   |        | २०-१           | .२०५                 |
| £88.    | सुरग पताल तें मैं रहा                  | •••    | २०-५           | ३०६                  |
| 900.    | सुरित ढेंकुली लेज लौ                   | •••    | १२-६           | १७∓                  |
| ७०१.    | सुरित समांनीं निरित मैं, श्रजपा मांहैं | जाप    | 08-3           | १६५                  |
|         |                                        |        |                |                      |

| क० सं | प्रथम चरण                             | ग्रंग-साखी | पृ० सं०      |
|-------|---------------------------------------|------------|--------------|
| ७०२.  | सुरित समांनीं निरित मैं, निरित रही नि | रधार ६-२४  | १७०          |
|       | सुरनर थाके मुनि जनां                  | १०-११      | १७३          |
|       | सुर नर मुनि श्री देवता                | १६-६       | १६५          |
| ७०५.  | सूखन लागे केवड़ा                      | १६-३३      | २०२          |
| ७०६.  | सूर समानां चांद मैं                   | 8-30       | १६६          |
| 909.  | सूरा जू भ गिरदसौं                     | 3-89       | १५०          |
| ७०5.  | सूरा सीस उतारिया                      | १४-१७      | १५१          |
| .300  | सूरा सोइसराहिए                        | १४-१२      | १५०          |
| ७१०.  | सूरै सार संबाहिया                     | १४-२७      | १८२          |
| ७११.  | सेख सबूरी बाहिरा                      | २१-७       | २११          |
| ७१२.  | सेवै सालिगरांम कौं                    | २६-१०      | <b>.</b> २२६ |
| ७१३.  | सोई ग्रांसू साजनां                    | २-४६       | १४५          |
| ७१४.  | सोई ग्राखर सोई बैंन                   | ২দ-৩       | २२६          |
| ७१५.  | सो सांई तन मैं बसै                    | ७-६        | १६३          |
| ७१६.  | स्वांग पहिरि सोरहा भया                | २४-१२      | २२३          |
| ७१७.  | स्वांमीं सेवक एक मत                   | २-२६       | १४५          |
| ७१८,  | स्वांमीं हूवा सेंत का                 | २१-१७      | २१३          |
| ७१६.  | स्वारथ कीं सब कोइ सगा                 | ४-४२       | ३४१          |
| ७२०.  | हंग घर जारा ग्रापना                   | ५-१३       | १६०          |
| ७२१.  | हंम देखत जग जातहै                     | ሂ-ፍ        | १६०          |
| ७२२.  | हंम बासी उस देस के                    | १०-१४      | १७४          |
| ७२३.  | हंम भी पाहन पूजते                     | २६-६       | २२६          |
| ७२४.  | हंसि हंसि कंत न पाइए                  | २-३८       | १४६          |
| ७२४.  | हंसै न बोलै उनमनीं                    | १-२२       | १३८          |
| ७२६,  | हद् चलै सो मानवा                      | ••• २०-६   | ३०६          |
| ७२७.  | हद्द् छांड़ि बेहद गया                 | 828        | १६९          |
| ७२८.  | हरिजन सेती रूसनां                     | २४-१४      | २२०          |
| ७२६.  | हरि मोतिन की माल है                   | २५-५       | २२७          |
|       | हरि रस पीया जांनिए                    | १२-५       | १७५          |
| ७३१.  | हरि: गित सीतल भया                     | ६-२इ       | १७०          |

| ऋ० सं०                       | प्रथम चरण          | भ्रंग-साखी  | पृ∘सं <b>०</b> |
|------------------------------|--------------------|-------------|----------------|
| ७३२. हरि हीरा जन जौहरी       | ·                  | १5-१        | २०४            |
| ७३३. हाड़ जरै ज्यौं लाकरी    | ì                  | १५-७        | १८६            |
| ७३४. हिंदू मूवा रांम कहि     | £                  | 3-05        | २१०            |
| ७३५. हिरदा भीतर ग्रारसी      | •                  | १५-११       | १८६            |
| ७३६. हिरदै भीतरि दौं बले     | ·                  | २-७         | १४१            |
| ७३७. हीरा तहां न खोलिए       | Ţ                  | १८-१२       | २०६            |
| ७३८. हे मतिहींनीं माछरी      | •••                | १६-१०       | 338            |
| ७३६. हेरत हेरत हे सखी        | • •••              | <b>५</b> -६ | , १६५          |
| ७४०. हेरत हेरत हे सखी        | •••                | 5-6         | १६५            |
| ७४१. है गै बाहन सघन धन       | ा, छत्र धुजा फहराइ | ४-३         | १५३            |
| ७४२. है गै बाहन सघन घन       | , छत्रपती की नारि  | 8-90        | १४४            |
| ७४३. हौं चितवत हौं तोहिं     | कौं                | ११-६        | १७५            |
| ७४४. हों तोहिं पूछों हे सर्ख | ì                  | १४-३७       | १५४            |

# (ख) विकृति सूची

[ अर्थात् विभिन्न प्रतियों की ऐसी पाठ-विकृतियों की अनुक्रमणिका जिनपर भूमिका में विचार हुआ है। आँत में दी हुई संख्याएँ भूमिका के पृष्ठों का निर्देश करती हैं। संक्षिप्त संकेतों के स्पष्टीकरण के लिए देखिए इस सूची के अंत में दी हुई संकेत-विकृति ]

ऋंदेसड़ौ-गुग्रा० में राज० प्र०१४५, दा० नि० गुग्रा० में राज० प्र० सा० १६२

ग्रंधकार-(मू० कंधि काल) गु० में उ० वि० ७६

**अदल**—(मू० ग्रटल) शबे० में ना० ़वि०११७

श्चनु**बानि**—(मृ० श्चग्रुवानि) सा० में ना० वि० १०५

श्रर−(मू०करि) गु०में उ० वि० ७६

प्रथांबै-(मू० विचारे ) बी० में तुक-हीनता २५४

न्नस-(मू॰ इस) साबे॰ में उ॰ वि॰ १२६

श्रसार-(मू० ग्रसराल ) गु० में उ० वि० ७४, २२८

श्रहसुख-(मू० श्रहमक) नि० में उ० वि० ६६

**भ्रांचि**—( मू० पांचि ) सा० साबे० सासी० में उ० वि० सा० १८१

श्चांन-(मू० अन्न) दा० में उ० वि० ६३, दा० नि० में उ० वि० २२६ अप्रखे-दा०नि० में पं०प्र० सा० १५३ न्नाग-( मू० लाइ ) सा० सावे० में स० वि० २४२

**भ्रागु**—(मू० ग्राघु) सा० सासी० में उ० वि० २२८

भ्रागे—( मू० श्राघु ) साबे० में उ० वि० २२८

श्चानंद-( मू० ग्रनंग ) बी० में उ० वि० १०१

श्रानंद तलब-(मू० ग्रनहद तबल) शबे० में वर्गी-विपर्यय २२६

**ऋापर्गों**—(मू० ग्रापकी ) दा० में पं**०** प्र०६२

श्रामन-( मू० ग्रापन ) गुरा० में ना० वि० १४६, दा० स० गुण० में ना० वि० सा० १६४

**ग्रावसी-**सा० में राज**०** प्र० १२३

श्रासन पवन किए विंदु रहु रे-(सू० श्रासन पवन दूरि करि रौरा) दा० नि० की वि०२३९

इंडा—(मू० ग्रंडा) नि० में उ० वि० ग्रथवा राज० उ० ग्र० ६६ इकीस—(मू० उगनीस) ग्र० में उ०

वि० ७६

इकेला-(मू० अकेला) गु० में उ० वि० अथवा पं० उ० प्र० ७६ इतनाकु-गु० में पं० प्र० ८२ इत संगति-गु० में पं० प्र० ८२ इसरार-(मू० ग्रसरार ) साबे० में उ० वि० १३०, २२८ उन्नाका सहज न जाई-गु० की वि० 388 उपदेसते-( मू० परमोधतां ) गु० में स० वि० २४३ उरलाइया-( मू० कुरलियां ) सा० में ना० वि० १२५ उसता-( मू० तिसका ) स० की वि० २४६ उसदा-दा० नि० स० में पं० प्र० सा० १६१, २४६, दा० में पं० प्र० ६२ एम्रागा-प्र में पं प्र प्र पर एक रूप-(मू० एक भाइ) दा० नि० स॰ में स॰ वि॰ २४१ एस नो-गु० में पं० प्र० ८१ ऐसे हाल-दा० नि० की वि० २४८ श्रोहि गया-शबे० में पं० प्र० ११७ श्रौकर-(मू० श्राखर) नि० की उ० वि० ६६ कछुग्रक-(मू० कछ इक ) गु० में उ० वि० ७६ कटै-( मृ० फिल ) सा० साबे० सासी० में स० वि० २४२

कपास अनुठा-(मू० पासि बिनंठा)

सा० में स० वि० २४३

कपास बिनुठा-( मू० पासि बिनंठा ) सासी० में स० वि० २४३ करतंडा-गुरा० में राज० प्र० १४५ कर गहे चहुं स्रोर-(मू० कर गहि ऐंचह श्रौर ) बीभ० में उ० वि० १०३ करम-(मृ० करंक ) साबे में ना० वि० १३२ करिनि-(मू० किरिम) बीभ० में ना० वि० १०५ करि लिया-(मू० क्रिलयां) साबे • में उ० वि० १२६ कसतूरी-(मू० केतको ) गु० की वि० २५० कहिबेरी-सा० में राज० प्र० १२४ कांसी-(मू० कासी) नि० की वि० ६८, २२८ काछिबी-( मू० काछ्वी ) नि० सा० में उ० वि० सा० १६६ काजर-(मू० कागद ) दा० नि० स० की वि० २४० काठौ-( मू० का तू ) दा० नि० में उ० वि० सा० १४६ कानी-(मू० ग्रांनीं) सासी० में ना० वि० १३६ काम निकाम-( मू० कांमिनि कांम ) सा० साबे० सासी० में उ० वि० सा० १५० कारे ने-शबे को वि० २४७ काल-( मृ० कमल ) गु० की वि० २३७

का हार-(मू० ग्राहार) सासी० की ना० वि० १३६ किन बुभनहार-उ० में पं० वि० ७६ किला-(मू० कला) नि० में उ० वि० ७६ किसीदा-शबे भें पं० प्र० ११७ कोता-दा० में पं ० प्र० ६२, शक० में पं० प्र० ११०, शबे० में पं० प्र० ११७, दा० नि० स० में पं० प्र० सा० १६१, २४६ कीता लब्बो-गु० में पं० प्र० ८२ कुंचर-( मू० कुंजर ) गु० में उ० वि० या पं० उ० प्र० ७८ कुज्जा-(मू० कुंजा) साबे० में ना० वि० १३१ कुबारा-(मू० कमान) सा० में उ० वि० १५२ क्बट-(मू० ऊबट) सा० सासी० में ना० वि० सा० ११७ केसू-(मू० टेसू) दा० वि० में उ० वि० सा० ग्रथवा भाषा-भेद की वि० १५० कोइला-(मू० काजर) शबे० की वि० २३६ कोठरी-(मू० कोथली) सा० साबे० सासी० में उ० वि० सा० १८१ कोठे-(मू० डागल) सा० साबे० सासी० में स० वि० २४३ कोरै-( मू० कूड़ै ) सा० सासी० उ में० वि० सा० १७० कोलाल - ( मु० कुलाल ) बीभ० उ०वि०

खंड-( मू० गंड ) गु० में उ० वि० ७६ खड़ा-(मू० घड़ा) नि० में उ० वि० 33 खपे-(मू० खये) सा० साबे० सासी० में ना० वि० सा० १८४, सा० साबे० में ना० वि० २२८ खाब-(मू० रबाब) सासी० में ना० वि० १३८ खुश खाना-(मू० खूब खान) सा० साबे० सासी० में उ० वि० सा० १५२ खूंगों-(मू०कोनें) दा० नि० स० ग्रुगु० में उ० वि सा० ग्रथवा प० उ० प्र० सा० १६३, २४७ खेढ़ा-( मू० खेदा ) बीभ० में ना० वि० १०४, बीं० में ना० वि० २२७ गड़िम्रो-(मू० गढ़िम्रो) गु० में पं० प्र० ८१ गड़-( मू० गढ़ ) गु० में पं० प्र० ८१ गमन-(मू०गगन) साबे० में ना० वि० १३२ गरैं-(मू०गरी) दा० नि० में उ० वि० सा० १४५ गलका-(मू० गटका) दा० में उ० वि० ६३ गहेरा-( मू० कुहेरा ) गु० में उ० वि० गारी-( मू० गाढ़ी ) शबे० में तुक-हीनता २५४ गुंजर-(मू० गुजरी) शक० में उ० वि० ११०

गुन−(मू० गुर ) गु० में ना० वि० ८०

गुरु—(मू० रांम ) साबे० में सांप्र० प्र०२५२

गुरु रंग-(मू० हरि रंग) शबे० में सांप्र० प्र० २५१

गुरू के बेसुख—( मू० एक रांम भजे बिनु ) शबे० में सांप्र० प्र० २५२ ग्यांनें —( मू० म्यांनें ) नि० में उ० वि० ७०

ग्रसी—( मू० ग्रसें ) गु० में उ० वि० ७७ ग्रिह—( मू० ग्रह ) दा० नि०स० में उ० वि० २२७

घड़ि—दा० नि० सा० ससी० में राज० प्र० सा० १६७, १६८, दा० नि० स० की वि० २४०, सासी० में राज० प्र० १४१

घड़िया—सा० में राज० प्र० १२४ घड़ी सिउ—गु० में पं० प्र० ८१

घर-( मू० घट ) शबे० में ना० वि० ११७

घररि-( मू॰ घुरड़ि ) गु॰ में उ॰ बि॰ ७६

घरिन्हि-(मू० घरिन्ह) बीभ० में ना० वि० १०५

धाटे बाढ़े-( मू० घाटे बाटे ) शबे० में ना० वि० ११६

**घोर—**( मूं० गोर ) नि० सा० में उ० वि० सा० १६६, २२८

चड़सी-साबे० में राज० प्र० १३३

चड़ि-(मू०चिंढ़) गु० में पं०प्र० दश

चबींगां-(मू० चबैनां) दा० नि० गुगा० में उ० वि० सा० ग्रथवा प० उ० प्र० सा० १६२

चर्है-(मू० चढ़ै) गु० में उ० वि० ७८, २२८

चलतु- (मू० चित्र०) गु० में उ० वि० चलवनहार-(मू० जलावनहार ) गुगा० में उ० वि०१४५

चिल जाइ-(मू० जिल जाइ) सा० सासी० में उ० वि० सा० १७० चहुँ श्रोरा-(मू० चभोरा) शक० में उ० वि० १०६

चितमित—( मू० चित्रगुप्त ) शक० में उ० वि० ११०

चित्र-( मू० चतुर ) नि० में उ० वि० ६६

चिरगट—( मू० चिरकुट ) गु० में उ० वि० ७५

**चीनत-**गु० में पं० प्र० द२

चेतवनहारा-(मू० चित्रनहारा) गु० में उ० वि० १००

चोल-(मृ० फोल) साबे० में उ० वि० **१**३१

चोले-( मू० चोली ) साबे० में उ० वि० १३०

छत्र तट—(मू० छत्र तर) सासी० में ना० वि०१३६

छिवैगा-(मृ० छिवैला) नि० की वि०२४६

छै-दा० में राज० प्र० ६१, नि० में राज॰ प्र॰ ६७, गु॰ में राज॰ प्र॰ 50 जम घर-( मू० जंबुक केहरि ) बी० में उ० वि० १०० जलती-( मू० बलंती ) सासी० में स० वि० २४२ जसम-( मू॰ चसम ) दा॰ नि॰ में उ० वि० सा० १४८ जां-गु० में पं० प्र० ८२ जांननहार-(मू० छांननहार) दा० स० गुरा० की वि० २४० जानै-(मू० पावल) बी० की वि० २४६ जानौ-(मू० जालूं) सा० सावे० सासी० में उ० वि० सा० १८२ जारे-(मू० जाने ?) दा० नि० सा० में ना० वि० सा० १६० जासी-नि० में राज० प्र० ६७ जिन्हा-गु० में पं० प्र० ८२ जीवतड़ा-नि० में राज० प्र० ६७ जीव घरम हता-(मू० जिउधर महतौ ) दा० नि० में छेद-भ्रांति २२६ जुम्राला-( मू० बैसंदर ) गु० में स० वि.० २४३ जुग-(मू० जग) दा० नि० में उ० वि० सा० १५१

जुज्म-(मू० गुज्भ) सा० सावे० में

ना० वि० २२६

जुनाना-( मू० जनांनां ) सा० सासी० में उ० वि० सा० १७१ जूठी-(मू० जूठै) नि० गु० में उ० वि० सा० १५७ जूनि-( मू० जोनि ) नि० में उ० वि० 90 जे नर जोग जुगति करि जांनें इत्यादि— दा० नि० की वि० २५० जोति-( मू० बूंद ) दा० नि० स० की वि० २३६ जो बैठा-( मू० ग्रलहजा ) दा० गुण० में स० वि० २४३ ज्यौं कांमिनि कौं कांम पियारा-( मू० ज्यौं कांमीं कौं कांमिनि प्यारी ) दा० नि० की वि० २३६ भक-( मू० भल ) बी० सा० सावे० में उ० वि० सा० १६२ भवूकती-(मू० भलकती) दा० नि० गुग० में ना० वि० सा० १६२ भाल-( मू० भल ) सा० साबे० सासी० की वि० २४६ भोठ-(मू॰ भूठ) सासी॰ में तुक-हीनता २५४ ठाढ़ी-( मू० मुसि मुसि ) दा० नि० में स॰ वि० २४१ डडीग्रा-गु० में पं० प्र० ८१ हुलाय-(मू० भुलाय ) सा० सासी० में ना० वि० सा० १७१ तराा-नि॰ में राज० प्र०६७, सा० में राज० प्र० १२४, दा० नि० सा० सासी० में राज० प्र० सा० १६८

तन मन- ( मू० तन महि ) दा० नि० स० की वि० २३४ तनु रैनी मनु पुनरपि करिहउ-( मृ० तन रत करि मैं मन रत करिहों ) गु० में उ० वि० ७३ तरवरि-(मृ० सरवरि ) दा० नि० में उ० वि० सा० १४८ तरी-(मू० तरै) बीभ० में उ० नि० तक सवादियां-(मू० तरकस बांघिया) सा० में ना० वि० १२५ तहंदा-दा० में पं० प्र० ६२, २४७ तांबा-( मू० काबा ) नि० में उ० वि० ६८, २२८ तिन भी तन-( मूं० तन भीतर ) गु० में उ० तथा ना० वि० २२६ तिवावहिंगे-( मृ० तवावहिंगे ) नि० में उ० वि० ६६ तीर-(मृ० काठें) गु० में स० वि० २४३ तोरथ गये तोनि जन-बी० की वि० तुरतह-(मू० तुरंगहिं) गु० में उ० वि० ७४ तेरा, तेरो-शक० शबे० की वि० २४८ तोरी-( मू० फेरो ) दा० में तुकहीनता 218 तोहि-(मू० तुज्भ) सा० साबं० सासी० में स० वि० २४२ त्री-(मू० त्रै) दा० नि० में उ० वि० सा० १५०

थाकि-(मृ० छाकि (दा० नि० सा० स० गुण० में ना० वि० १६३, २२८ थारउ-गु० में राज० प्र० ८० थारौ-दा० में राज० प्र० ६१ दयार-( मू० मुरारि ) साबे० में सांप्र० प्र० २५२ दरर-(मृ० दरन) बीभ० में ना० वि० १०४ दरसन देहु भाग बड़ मोरा-दा० नि० की वि०२३५ दस-(मू० दुइ) गु० की वि० २३७ दसहं द्वार-(मू० नऊं दुवार) बी० की वि० २५० दिवांनि-(मू० निदांनि ) दा० नि० में उ० वि० सा० १५१ दिसावरी-( मृ० दिसावरै ) गु० में उ० वि० ७७ दिसि-(मू० दिखन) सा० सासी० में उ० वि० सा० १६६ दिहाडै-नि० में राज० प्र० ६७ दीता-शक० में पं० प्र० ११० दीन-(मृ०धनी) गु० में उ० वि० 95 दुंद मचावै-मू० (दोंदि बजावै) बी० में उ० वि० १०२ दुवा-(मृ० दवा) सा० में उ० वि० २२८ दुष्ट-( मू० दिष्ट ) शबे० में उ० वि० ११७

दुसिंग-( मू॰ दसन ) नि॰ में उ॰ वि॰ ७०

दूभ-( मू० दूज ) सा० साबे० सासी० में तुकहीनता २२४

दूरि—( मू॰ दुई ) नि॰ में उ॰ वि॰ ६६

देखिया—( मू० हँडिया ) नि० में स० वि० २४२

देसी-नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ में राज॰ प्र॰ सा॰ १९५

देह बिहाइ—( मू० देहु बहाइ ) गु० में उ० वि० ७६

दोखे-(मू० घोखे) गु० में उ० वि०

दौर-( मू० डोर ) सा० साबे० सासी अ में उ० वि० सा० १८२

द्वार-( मू॰ हार ) साबे॰ में ना॰ वि॰ १३२

धनक—( मू० धनुख ) दा० नि० स० में उ० वि० सा० ग्रथवा प० उ० प्र० सा० १५६

धीरै-(मृ० घोरै) सासी० की ना० वि०१३६

धुनहीं—(मू० धनुहीं) दा० नि० में उ० वि० सा० ग्रथवा प० उ० प्र० सा० १५१

नबेड़ै—( मू० निबरे ) नि० में उ० वि० या राज० उ० प्र० ७०.

नरतरु—(मू० निरंतर) साबे० में उ० वि० १३० निह-( मू० रहि ) दा० गुराा० में ना० वि० २२७

न हेरि-(मू० नबेरि) गु० में उ० वि० ७७

नां जांनू काकूं देइ सुहाग-दा० नि० संकी वि०२४८

नाचै-शबे० को वि० २४८

नाम-(मू० रांम ) सासी० में सांप्र० प्र०२५२

निज नाम-( मू० भगवांन ) साबे० में सांप्र० प्र० २५३

निधाना-( मू० नियाना ) गु० में स० वि० २४१

नैन-( मू० चसम ) शबे० में स० वि० २४१

नैनी-(मू॰ नैन) गु० में उ० वि० ७४

**नौ**—(मू०सौ) बी० में उ० वि० १०२

नौतम-(मू० नौतन) दा० नि० में ना० वि० २२६

न्यारे-्( मू० बाहज ) दा० नि० स० में स० वि० २४१

पंशा-दा० में राज० प्र० ६१

पड़िए चढ़िए ग्राखड़ै—( मू० पैड़ी चढ़ि पाछा पड़ै ) सासी० में उ० वि० १४०

पतिन्रा भरि लीना-(मू० पतियारा लीन्हां) गु० की वि० २४४ पतिताई-(मू० पतियाई) दा० नि० स० में उ० वि० सा० १५८ पतियांनां-( मू० पतियारा ) दा० में ना० वि० ६४ पधारिसी-नि० में राज० प्र० ६७ परच-(मू० पनच ) शबे० में ना० वि० ११६ परती निदा-गु० की ति० २३७ परम पुरुष-(मू० राजा रांम ) शबे० में सांप्र० प्र० २५१ यलेटी पलेटे-दा० में पं० प्र० ६१,दा० नि० में पं० प्र० सा० १५३ **यलेटी, पलेटे**—दा० नि० में पं० प्र० सा० १५३ पहले-(मु० पख ले) सा० साबे० सासो॰ में उ० वि० सा० १८२ पांचहि-( मू० बांचहिं ) साबे० में उ० वि० १३१ यांडे-(मू० पंडिग्रा) दा० नि० में स० वि० २४२ पांव-(मू० गोड़) दा० नि० सासी० में स० वि० २४२ पारचींह-(मू० पारधी) बी० में ना० वि० २२७ पावक-(मू० पावस) नि० सा० सासी० में उ० वि० सा० ग्रथवा ना० वि० सा० १६७ पास न जाके-(मू० पासि विनंठा) साबे० में स० वि० २४३ पाहि-(मू० माहि) सासी० में ना० वि० १३६

पिंगल-( मू० पंगुल ) नि० गु० सा० में उ० वि० सा० १६५ पिंगो-(मू० पंगा) नि० में उ० वि० पियासा-( मू० विसाई ) सासी० में स० वि० २४२ पुनरावृत्तियाँ-दा० में ६४, नि० में ७०, ७१, गु० में ८२, ८३, बी० में १०५, शक० में १११, शबे० में ११८-१२०, सा० में।१२६, साबे०, में १२७, १२८, सासी० में १३४-३८, स० में १४४, गुरा० में १४६ पुनरावृत्ति-साम्य-दा० नि० १५३-५४, दा॰ गु० १५६, नि० गु० सा० सासी० १६४, १६४, नि० सा० १६६-६७, नि० सा० सासी० १६८, सा० सासी० १७३-७४. साबे० सासी० १७५-७६, सा० साबे० १७७-७८, नि० साबे० १७६, सा० साबे० सासी० १८४-८४, साबे० सासी० गुण० १८६, बी० साबे० १८८-६१, नि० सा० साबे० सासी० १६४, १६६ दा० नि० सा० सासी०, १६७ शक० शबे०, २०२, २०३ पुनरुक्ति-दोष-२२६-२३४ पेड़-( मू० पींड ? ) दा० नि० स० में उ० वि० सा० १५६ पेड़ा-(मू० हेड़ा) दा० में स० वि० पेवकड़ै-गु० में पं० प्र० ५१

पैर-( मू० गोड़ ) सा० साबे० में स० वि० २४२

प्रक्षेप साम्य—दा० सा० साबे० सासी० १८६-८७, बी० साबे० १८७-८८, दा० नि० सा० सासी० १६८, बी० साबे० २००-२०२, शक० शबे० २०३-७, नि० शक० २०७-२०६ प्रेम—(मू० परम) दा० में उ० वि० ६२

फांसी-(मू० हांसी) बी० में उ० वि० १०२

फिरिस्रो-( मू० हंढिया ) गु० में स० वि० २४२

फूलै-(मू० फूटै) नि० में उ० वि० ६६

**बकुला−**(मू० बकला) दा० स०में - उ० वि०२२७

बचाइ-(मू० नचाइ) दा० में ना० वि०६३

बिचग्रा-(मू० बांभ ) गु० में उ० वि० ७८

बड़ी-(मू०बड़े) सा० में उ० वि० १२४

बराहिंबै-गु० में पं० प्र० दर

बनीहै—(मू० बनानीं) शबे० की वि० २४५

बमेक-(मू० बिवेक) दा० में पं० प्र० ६२, नि० में पं० प्र० ६८

बरतौं-(मू० राखल) बी• की वि० २४६

बांचिहै-(मू० बूड़िहों) साबे० की वि० २३६

बांछि-(मू० बांभः) सासी० में उ० वि०१४०

बांगीं-( मू॰ बाड़ी ) दा॰ नि॰ स॰ में उ॰ नि॰ सा॰ १५६, २४५

बाहरी—(म्० बाहिरे) सा० में उ० वि० १२५ (मू० बाहिरा) सा० साबे०सासी० में ना० वि० सा० १८२ बाहिरे—(मू० बाहुरों) साबे० में उ० वि० १३१

विकुला-(मू० वकला) नि० में उ० वि० २२७

बिलु छांड़े निरबिल रहै—(मू० पख छाड़े निरपख रहै) सा० सासी० में उ० वि० सा० १६६

विगसि—(मू० विनिस् ) सा० सावे० सासी० में ना० वि० सा० १८३

बिगूता-(मू० सूचा) ग्रु० में तुकहीनता २५२

बिनससी-नि० में राज० प्र० ६७ बिनां-(मू० बाहिरा) बी० में स० वि० २४३

बिषयी-(मू० विषमी) वी० में ना० वि० १०४

बिषै-(मू० बिड़ै) स० में ना० वि० २२८

बिसद—(मू० सबद) शबे० में उ० वि०११७

बी-सासी० में राज० प्र०१४१, दा० नि० में राज० प्र० सा० १५३

बुधि-( मू० बुढ़िया ) बी० में उ० वि० १०१ बे-शक० में पं० प्र० ११० बेड़ा-( मू० मेरा ) शबे० में तुकहीनता २ ४४

बेड़ै-(मू० बिहड़ें ) सा० सासी० में उ० वि० सा० १६६

बेधिया, बेधियौ-(मू० बेढ़िया, बेढ़ियौ) नि० सा० साबे० सासी० में उ० वि० सा० १९४

बेनां-(मू० बीना) दा० में उ० वि० ६२

बैरागी ग्रड़े-गु० में पं० प्र० ८२ बैसबै-( मू० बीसवैं ) स० में उ० वि० २२६

बोरै-(मू० खोवहिं) दा० नि० स० में तुकहीनता २२५

बोल गले-(मू० वोलग ले ) सासी० में ना० वि० १३६

वोल्या वे-(मू० बोलै) नि० की वि० २४५

भए-(मू०गए) दा० नि० में ना० वि० २२७

भक्त जनन ग्रस साहिब मिलनो-( मू० हरि जन हरि सौं ग्रैसे मिलिया) शबे० में सांप्र० प्र० २५१

भगति—(मू० भगत) दा० में उ० वि० ६३

भरमि-( मू० मरम ) दा० नि० में ना० वि० सा० १५२

भामिनीं-(मू० भयाविन ) दा० नि० में उ० वि० सा० १४० भाई-( मू० माई ) बी० सावे० में ना० वि० सा० १६ द

भा जिसी-गुरा० में राज० प्र० १४५, दा० नि० में राज० प्र० सा० १४२, दा० नि० गुण० में राज० प्र० सा० १६२

भी-(मू० भुइ) दा० नि० में उ० वि० सा० १४६, २२८

भीतन ( मू० भीतर ) गु० में उ० वि० ७६

सुइं पड़ाय-( मू० मधुपराइ ) शबे० की वि० २२७

भुजं बलइस्रो-(मू० भुजंग लइस्रो?) गु० में उ० वि० ७४ भैना-शबे० में पं० प्र० ११७

मंगल-(मू० मैगंल ) नि० साबे० में उ० वि० सा० १७६

मंबिल-(मू० मादलु) दा० में उ० वि० ६३,

मद्द-( मू॰ मठ) गु॰ में ना॰ वि० ८० मति-( मू॰ जन) दा० नि॰ की वि० २४४

**मद**—शबे० की वि० २३४

मधुकराय-( मू० मधुपराय ) शक० में उ० वि० १०६,२२७

मन खुशी-(मू० मनमुखी) नि० सा० साबे० सासी० में ना० वि० सा० १६३

मरघट-( मू० मरहट ) गु० सा० सासी० में स० वि० २४२

| 1                                    |               |                                       |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| सत्यनाम-( मू०                        | ० में         | मिहरमुदांनां-( मू० महरम जांना )       |
| सत्यनाम-( मू॰<br>नांम ) साबे॰<br>२५३ |               | नि० में उ० वि० ७६                     |
| २५३                                  | में उ०        | मुंदर-(मू० मंदरि) सासी० में उ० वि०    |
| सत्य ब्रत साघो-(                     | , ,           | १४०                                   |
| सौं) शकः में                         | '० की         | मुकलाऊ-गु० में पं० प्र० ८१            |
| सन-( मू० मिस )                       | ં જા          | मुखी-( मू० मुखै ) साबे० में उ० वि०    |
| १०३                                  | <u>-</u>      | मुच मुच-( मू० मुचि मुचि ) गु० में     |
| सत्तकारिक नार्द                      | ्रवि०<br>सर्  | उ० वि० ७६                             |
| गुरुको बिरु २                        |               | मुरीकत-(मू० तरीकत) दा० में उ०         |
| सर्वाच्या मार्थ स                    | यहु जु        | वि० ६२                                |
| सासी० में उ०                         | ो वि०         | • •                                   |
|                                      |               | मुष्टि-(मू० मस्टि) दा० नि० स०         |
| शबे० को वि०                          | ० नि०         | में उ० वि० सा० १५८, दा० नि०           |
| शबे० को वि०<br>सभा-(मू० कुंभ)<br>१०३ | 196           | में उ० वि० २२६                        |
| १०३                                  | \$2<br>\$2    | मुसरो∸( मू० उंदरी ) गु० में स० वि०    |
| सम-( मू० सभ )                        | , <b>१</b> ४१ | <b>२</b> ४१                           |
| १०४                                  | द-दा०         | मुहीं मुंह ( मू॰ मुहैं मुंह ) सा० में |
| समदसा-(मू०                           |               | उ० वि० १२४                            |
|                                      | ्र वि         | मूरल पचिहारे-शबे० की वि० २३४          |
| सासी॰ में ना॰ समानां–( मू० निय       | 0 (40         | में की लाकड़ी-(मू० में कीला करी)      |
| समानां-(मू० निय                      | a C- 1        | सा० सासी० में छेद-भ्रांति-साम्य       |
| सर ताल-। म                           | भाष           | १७१                                   |
| उठ वित १००                           |               | में माती-( मू० मैंमाती ) शबे० में ना० |
| सहज अमल अजी                          | में उ०        | वि० ११६                               |
| ਟਰਿਸ਼ਾਂ ਸਿਤਾਜੇਤ                      |               | मेल्यौ-(मू० मदला, मादलु) सा०          |
| वि० २४५                              | घाले )        | सासी० में वि० सा० १७२                 |
| सहर-(मू० सु                          |               | मैंमंती-( मू० लगांमीं ) दा० में तुक-  |
| वि० ६३                               | सी० में       | होनता २५४                             |
|                                      |               | मोरी-( मू० मोहड़ी ) दा० नि० स०        |
|                                      |               | में उ० वि० सा० १६०                    |
|                                      | गु० में       | मोहि पाई है-गु० की वि० २४८            |
|                                      |               | रघुराई–गु० की वि० २३६                 |
| उ० वि० सा०                           | <b>T</b>      | 1914 30 Julian 144                    |
|                                      |               |                                       |

रतन-( मू० रसनां ) बी० की वि० २३८

रहति-( मू० रहिन ) नि० में उ० वि० ग्रथवा ना० वि० २२७

रहतु-( मू॰ रहिन ) गु॰ में उ॰ वि॰ २२७

रांनि-( मू० गूनि ) नि० में उ० वि० ७०

राखन है-गु० को वि० २४५

रूठड़ा—दा० नि० में राज० प्र० सा० १५२, दा० नि० गुण० में राज० प्र० भा० १६२

लक्रस—( मू॰ लंगूर ) गु॰ में उ० वि० ७६

लरिका-(मू० बारिक) दा० नि० में स० वि० २४१

लभावें - ( मू० लगावें ? ) बी० में ना० वि० (?) १०४

लहरी-(मू० लहरइं?) दा० नि० स० में उ० वि० सा० १५६

लागसी-नि॰ सा॰ साबे॰ सासी॰ में में राज॰ प्र॰ सा॰ १६५

लाजसी-दा० गु० में राज० प्र० सा० (?) १५७

लात-( मू० साट ) सासी० में उ० वि० १४०

लुंजित-(मू० लुंचित) गु० में उ० वि०७८

लोग हरफ ना-( मू० लोगहिं फर ना ) बी० में उ० वि० १०२

क॰ ग्रं॰-- फ्रा॰ १९

विश्वास-( मू० बेसास ) सा० साबे० सासी० की वि० २४५

वृद्ध-(मू० बिरद) सा० में उ० वि० १२५

वोरा-(मू० म्रारा) नि० की वि● २४०

संकुट-( मू० संकटि ) दा० में उ० वि० ६२

संत जाइगा—(मू० भक्त न जैहैं) नि० की वि०२३७

संपट-(मू० संपुट) ग्रुण० की उ० वि०१४६, दा० नि०ग्रुण० में उ० वि०सा०१६२

संपति—( मू० संपै ) दा० नि० में स० वि० २४१

संशय-( मू० संचै ) शक० में उ० वि० १०८

सकारे—(मृ० निनारे) बी० की वि० २३८

सजन-(मू० संजम) बीभ० में ना० वि० १०४

सतगुन-( मू॰ कंगन ) शबे॰ की वि॰ २३६

सतगुर-( मू० गोबिंद ) शबे० में सांप्र० प्र०२५२

सतगुर चेरो-(मू० होइगी चेरी) शबे० में सांप्र० प्र० २५१

सत नाम-(मू० हरि नाम) शबे० में सांप्र० प्र० २५२

सत रंग-(मू० हरि रंग) शबे० में सांप्र० प्र० २५१ सत्यनाम—( मू॰ ररे ममें ग्रथवा राम नाम ) साबे॰ सासी॰ में सांप्र॰ प्र॰ २५३

सत्य ब्रत साधो-( मू० राजा रांग भजन सौं ) शक० में सांप्र० प्र० २५१ सन-( मू० मसि ) बीभ० में उ० वि०

१०३ अनकादिक नारद सनि सेखा बत्यादि—

सनकादिक नारद मुनि सेखा इत्यादि-ग्र० की वि० २३८

सबदिन—(मू० सबद न) नि० सा० सासी० में उ० वि० सा० १६८

सबसे न्यारा-(मू० सबकी जानें) शबे० की वि० २३६

सभा-( मू० कुंभ ) बीभ० में उ० वि० १०३

सम-(मू॰ सभ) बीभ॰ में ना॰ वि॰ १०४

समदसा—(मू० समंद सा) सा० सासी० में ना० वि० सा० १७१

समानां—( मू० नियाना ) द० नि० स० में स० वि० २४१

सर ताल-(मू० सब ताल) गु० में उ० वि० ७८

सहज ग्रमल ग्रजीज है-(मू० यह जु दुनियां सिहरमेला) दा० नि० की वि० २४५

सहर-(मू० सु हार) दा० में उ० वि०६३

जाई तनो—सासी० में राज० प्र० १४१

सांकुल-(मृ० सांकल) दा० नि० में उ० वि० सा० १५१ सांव-(मू॰ सच) शबे॰ की वि॰ २४४

सांप्रदायिक प्रभाव-शक० १११, ११२ शबे० ११३—१६, साबे० १३३ सासी० १४१

साक-(मू० साखि) सा० साबे० सासी० में उ० वि० सा० १८२, सा० साबे० सासी० में तुकहीनता २४४

साठ-(मू० सात) गु० की वि० २४६

साथ-(मू० नालि) सा० साबे० सासी० में स० वि० २४२

सासने—(मू० सासरे) दा० में ना० वि०६४

साहिब-( मू० हरि ) साबे० सासी० में सांप्र० प्र० २५२

साहुरड़ै-गु० में पं० प्र० द१

सिंधु—( मू० सिंभु ) सा० में ना० वि० १२५

सिखलावते-(मू० परमोधतां) बी० में स० वि० २४३

सिमरनी-(मू० सुमिरनी) गु० में उ० वि० या पं० उ० प्र० ७७

सिमरें-(मू० सुमिरें) गु० में उ० वि०७७

सिलता-(मू० सलिता) नि० में उ० ७०

सीतका-(मू० सेंत का) दा० नि० में उ० वि० सा० १४६

सील-( मू॰ सेल ) साबे॰ में उ० वि॰ १३०, २२८ सी स्ति-( मू० सिस्टि ) बीभ० में उ० वि० १०३

सुख करि सूती महल में—( मू० मुखि कसतूरी महमही) सा० साबे० सासी० में ना० वि० सा० १८३, २३६

सुगरां—( मू० सगुरां ) सा० सासी० में उ० वि० सा० १७०

सुनि सुनि — (मू० सुर मुनि ) दा० में ना० वि० ६३

सूकरि-( मू० बुड़भुज ) दा० नि० में स० वि० २४१

सूखसी—नि० सा० साबे० सासी० में राज० प्र० सा० १६५

सूना—( मू॰ सोना ) सा॰ में उ० वि॰ १२४, सा॰ साबे॰ सासो॰ में उ॰ वि॰ सा॰, १८० सा॰ में उ॰ वि॰ २२८०

सूर्तें—(मू० सोनेंं) दा१ दा२ में उ० वि० २२७

सूल-(मू० मूल) गु०में ना० वि० २२७

सेवक कुत्ता गुरू का-( मू० कबीर कूता रांम का ) साबे० में सांप्र० प्र० २५२

सेवक कुता रांम का-(मू० कबीर कूता रांम का) सासी० में सांप्र० प्र०२५२ सों प्यार है-(मू० सौंप्पा रहै) साबे० में पदच्छेद की वि० १३२

सो तांबा कंचन ह्वै निबरिग्रो-गु० की वि० २४०

सोनि—( मू० सोन ) गु० में उ० वि० ७७ २२८

सौतुक-( मू० कौतुक ) बीभ० में उ० वि० १८२

स्वान – (मू० खान ) साबे० में ना० वि० १३१

हंदा—दा० नि० में पं० प्र० सा० १५३ हथवारि—(मू० हठि बाड़ि) गु० की उ० वि० ७४

हरियाई—(मू० हरहाई) सा० साबे० सासो० में उ० वि० सा० १८१ हल जोतिए—(मू० करि बौहड़ा) सा० साबे० में स० वि० २४३

हाजिरां सूर-( मू० हाजिर हुजूर ) दा० में उ० वि० ६३

हाथ दिये जिर जाय-( मू० तामैं हाथ न बाहि ) सा० साबे० सासी० में स० वि० २४३

हासनी-(मू०हस्तिनी) बीभ० में ना० वि० १०५

हूं गां-दा० नि० में पं० प्र० सा० १५३

होनहार सो होइहै-गु० की वि० २४० ह्वेगा-(मू० ह्वेला) नि० की वि० २४६

# संकेत-विवृति

उ० वि०—उर्दू (फ़ारसी ) लिपिजनित विकृति उ० वि० सा०-उर्दू विकृति-साम्य ना० वि०-नागरी लिपिजनित विकृति ना० वि० सा०-नागरी विकृति-साम्य पं० उ० प्र०-पंजाबी उच्चारण-प्रभाव पं० प्र०-पंजाबी प्रभाव पं० प्र० सा०--पंजाबी-प्रभाव-साम्य प० उ० प्र०-पिश्चमी उच्चारण-प्रभाव प० उ० प्र० सा०-पश्चिमी उच्चारण-प्रभाव-साम्य पू० प्र०-पूर्वी प्रभाव मू०-मूल राज् ७ ७० प्र० सा०-राज्स्थानी उच्चारण-प्रभाव-साम्य राज ० प्र०--राजस्थानी प्रभाव राज॰ प्र॰ सा॰-राजस्थानी प्रभाव-साम्य वि०-( पाठ ) विकृति स० वि०-सरलीकरण की विकृति सांप्र॰ प्र॰-सांप्रदायिक प्रभाव सांप्र० प्र० सा०-सांप्रदायिक प्रभाव-साम्य शेष का निर्देश पीछे विषय-सूची के पश्चात् हो चुका है।

# (ग) सहायक साहित्य

## §१: पाठ-निर्धारण के सिद्धांतों से संबद्ध ग्रंथ-

### (क) सिद्धांत-संबंधी:

- इंट्रोडक्शन टुइंडियन टेक्स्टुग्रल क्रिटिसिज्म—डॉ० एस० एम्० कत्रे, कर्नाटक पब्लिशिंग हाउस, बंबई, १६४१ ई०।
- २. 'इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' में 'टेक्स्टुग्रल, किटिसिइम' पर जे॰ पी॰ पोस्टगेट का लेख (जिल्द २२ पृ० ६-११)।
- ३. दि टेक्स्ट अव् शकुन्तला—बी० के० ठकोरे: पूना की प्रथम भ्रोरिएंटल कान्फ़रंस (सन् १६१६ ई०) में पढ़ा गया एक निबंध, बंबई, सन् १६२२ ई०।
- ४. प्रोलेगोमेना दु दि क्रिटिकल एडिशन् श्रव् दि श्रादिपर्वन् श्रव् दि महा-भारत—डॉ० वी० एस० सुकथांकर: मंडारकर श्रोरिएंटल रिसर्च इंस्टी-ट्यूट, पूना, सन् १६३३ ई०।

## (ख) वैज्ञानिक शैली पर संपादित ग्रंथ:

- ५. जायसी-ग्रंथावली—संपादक डॉ॰ माताप्रसाद गुप्त, हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, सन् १६४२ ई॰।
- र्६. पंचतंत्र—हर्टेल, लीप्जिग, जर्मनी।
- ७. पंचतंत्र रीकंस्ट्रक्टेड (दो भाग )—एफ़्० एजटेन, अमेरिकन ओरिएंटल सीरीज, नं० ३-४, सन् १६३४ ई०।
- द. परमात्म प्रकाश—योगीन्दु विरचित तथा डाँ० ए० एन्० उपाध्ये संपादित, वंबई, सन् १६३७ ई०
- १. पाहुड दोहा—मुनि रामसिंह विरचित तथा डॉ॰ हीरालाल जैन संपादित, कारजा, सं॰ १६६० वि०।
- १०. बीसलदेवरास (नरपित नाल्हकृत)—डॉ॰ माता प्रसाद ग्रुप्त तथा श्री श्रगरचंद नाहटा, हिंदुस्तानी एकेडेमी, १६४४ ई॰।
- ११. मालतीमाधव प्रव् भवभूति—ग्रार० जी० भंडारकर, बंबई, द्वि० संस्क० सन् १६०५ ई०।

१२. रामचरितमानस का पाठ (दो भाग) — डॉ॰ माता प्रसाद गुप्त, साहित्यकुटीर, प्रयाग, १६४६ ई॰।

### §२: कोशग्रंथ

- तुलसी-शब्द-सागर—संपादक श्री भोलानाथ तिवारी, हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग ।
- २ पर्शिग्रन-इंगलिश् डिक्शनरी-एफ़्० स्टाइनगास।
- ३. प्रमाणिक हिंदी कोश-संपादक रामचंद्र वर्मा, बनारस।
- ४ संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी-मॉनियर विलियम्स ।
- ५. संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी-वी० एस्० ग्राप्टे।
- ६ हिंदी-शब्द-सागर-नागरी-प्रचारिणी-सभा, बनारस।

[ उक्त कोशों का उपयोग ग्रावश्यकतानुसार ही किया गया है। इनके ग्रांतिरक्त गोरखबानी ( डॉ॰ बड़थ्वाल संपादित ), संतकबीर ( डॉ॰ रामकुमार वर्मा संपादित ), संतकाव्य ( श्री परशुराम चतुर्वेदो संपादित ) तथा बीजक ( श्री महावीर प्रसाद व हंसदास शास्त्री संपादित ) के शब्द-कोशों से भी पर्याप्त सहायता मिली है। साधना-परक शब्दावली का ग्रर्थ समभने में गरीबदासकृत 'ग्रनभैप्रभोध', ( श्री लक्ष्मीराम ट्रस्ट, जयपुर से प्रकाशित 'श्री गरीबदास जी की वाणी' में संकलित ) किसी ग्रन्य संत द्वारा रचित 'नाममाला' ( ग्रप्रकाशित, लि॰ का॰ सं॰ १८६१ वि॰) तथा पदों की एक प्राचीनतम टीका ( हिंदी ग्रनुशीलन, वर्ष ११ तथा १३ ग्रंक ३-४ ) से ग्रधिक सहायता प्राप्त हुई है । ]

- §३: कबीर की ऐतिहासिक, धार्मिक पृष्ठभूमि तथा साधना व संप्रदाय की मान्यताओं से संबद्ध ग्रंथ—
  - १ म्रब्सक्योर रिलीजस कल्ट्स—डॉ॰ एस॰ दासगुप्ता, कलकत्ता विश्व-विद्यालय, १६४० ई॰ ।
  - २ उत्तरा भारत की संत-परंपरा—श्री परशुराम चतुर्वेदी, भारती भंडार, प्रयाग, सं० २००६ वि०।
  - ३. ऐन् आउटलाइन् अव् दि रिलिजस् लिटरेचर अव् इंडिया—डॉ० जे० एन्० फर्कुहर, ऑक्सफर्ड यूनिविसिटी प्रेस, १६२० ई०।
  - र्४. कबीर—डॉ॰ हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी-ग्रंथ-रत्नाकर-कार्यालय, हीरा-बाग, बंबई, द्वि॰ सं॰ १९४७ ई॰ ।

- ४. कबीर एंड दि कबीरपंथ—रे॰ जी॰ एच॰ वेस्टकट, द्वि॰ सं॰, सुशील-गुप्ता (इंडिया) लि॰ कलकत्ता, १६५३ ई॰।
- ्र६ कबीर एंड हिज फॉलवर्स—डॉ॰ एफ्॰ ई॰ के, ग्रसोसिएशन प्रेस, कलकत्ता, १६३१ ई॰।
- 🤛 ७. कबीर का रहस्यवाद—डॉ॰ रामकुमार वर्मा, प्रयाग, सं॰ १६८८ वि॰ ।
  - म. कबीर की विचारधारा—डॉ॰ गोविन्द त्रिगुणायत, साहित्य निकेतन, कानपुर, सं॰ २००६ वि॰।
  - ६. कबीरदास-नरोत्तमदास स्वामी, हिंदी-भवन, लाहौर, सं० १६६७ वि० ।
  - १० कबीर साहब ( उर्दू )—पं मनोहर लाल जुत्शी, हिंदुस्तानी एवेडेमी, प्रयाग, १६३० ई०।
  - ११ कबीर-साहित्य का म्रध्ययन—श्री पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव, बनारस, २००८ वि०।
- १२ कबीर-साहित्य की परख-श्री परशुराम चतुर्वेदी, भारती-भंडार, प्रयाग, सं० २०११ वि०।
- १३ कबीर-साहित्य की भूमिका डॉ॰ रामरतन भटनागर, प्रयाग, २००७ वि०।
- १४ कबीर : हिज बॉयोग्रफ़ी—डॉ॰ मोहन सिंह, लाहौर।
- ्रश्र गोरखनाथ एंड दि मेडिईवल हिन्दू मिस्टिसिज्म—डॉ॰ मोहनसिंह, लाहौर, १६३७ ई॰ ।
- ्र्र६ गोरखबानी—डॉ॰ पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल संपादित, हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, सं॰ १६६६ वि॰ ।
- १७ दि निगु न स्कूल ग्रव् हिंदी पोइट्री—डॉ० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल, दि इंडियन बुकशॉप, बनारस, १९३६ ई०।
  - १८ दि सपेन्ट पावर-ग्रार्थर एवलन, लंदन, १६१६ ई०।
- ्१६ नाथसंप्रदाय—डॉ॰ हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, १६५० ई॰ ।
- ू २० भक्तमाल नाभादासकृत—श्री सीतारामशरण भगवान प्रसाद, लखनऊ, १६१३ ई०।
  - २१ भक्तमाल राघौदासकृत—चतुरदासकृत टीकासहित (हस्तिलिखित प्रति, लि० का० सं० १८८० वि०, स्थान—श्री दादू महाविद्यालय, जयपुर)।
  - २२ भारतीय दर्शन-पं वलदेव उपाध्याय, काशी, द्वि० सं० १६४५ ई०।

- २३. महात्मा कबीर-श्री हरिहर निवास द्विवेदी, सूरी बदर्स, लाहौर, सं० १६६३ वि०।
- २४ मेडिईवल मिस्टिसिजम भ्रव् इंडिया—ग्राचार्य क्षिति मोहन सेन, लंदन, १६३५ ई०।
- २५ योग-प्रवाह—डॉ॰ पीताम्बर दत्त बङ्थ्वाल, काशी विद्यापोठ, बनारस, सं॰ २००३ वि॰ ।
- 🌉 २६. रिलीजस् सेक्ट्स ग्रव् दि हिन्दूज्—डॉ॰ एच॰ एच॰ विल्सन, १८४६ ई० ।
  - २७ विचार विमर्श —श्री चंद्रबली पांडेय, हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, सं० २००२ वि०।
  - २८ वैष्णविजम, शैविज़म एंड माइनर रिलीजस् सिस्टम्स—डॉ म्रार० जी० भंडारकर, भंडारकर स्रोरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना, १६२८ ई०।
- ्रिश्च संत कबीर—डॉ॰ रामकुमार वर्मा, साहित्य-भवन लि॰, प्रयाग, १६४२ ई॰।
  - ३० संतमाल-महर्षि शिववत लाल, मिशन प्रेस, इलाहाबाद।
  - ३१ सिद्ध-साहित्य—डॉ॰ धर्मवीर भारती, किताब महल, इलाहाबाद, १९४४ ई॰
  - ३२ स्टडीज इन् दि तंत्राज् (भाग १)—डॉ॰ प्रबोधचंद्र बागची, कलकत्ता विश्वविद्यालय, १६३६ ई॰।
- ्र ३३. हिंदी साहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहास—डॉ॰ रामकुमार वर्मा, इलाहाबाद, १६२५ ई०।
- ्र ३४. हिंदी साहित्य का इतिहास—श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल, काशी नागरी प्रचा-रिस्मी सभा, बनारस, सं० १६८६ वि० ।
  - ३५. हिन्दुत्व-श्री रामदास गौड़, ज्ञाःमडल कार्यालय, काशी, १६६७ वि०। सांप्रदायिक-
    - ३६. कबीर-कसौटी—भाई लहनासिंह, वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, सं० १६७१ वि० । ३७. कबीरपंथ—महर्षि शिवव्रत लाल, मिशन प्रेस, इलाहाबाद ।
    - ३८. कबीरपंथी बालोषदेश-श्रो वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई।
    - ३६. कबीर मंसूर—स्वामी परमानंद कृत, भान जी कुबेर जी पेंटर, बंबई, हिंदो संस्करण सं० १६६० वि०, महंत सुधादास जी कृत हिंदी अनुवाद, स्वसंवेद कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा, २०१३ वि०।

- ४० कबीर साहिब का जीवन-चरित्र—सरस्वती विलास प्रेस, नर्सिहपुर, म० प्र०, १६०५ ई०।
- ४१ कबोरोपासना-पद्धित—मकनजी कुबेर, वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, सं० २००५ वि०।
- ४२. चौकाचंद्रिका म्रर्थात् कंडिहारी भेद—सुकृतदास बरारीकृत, कबीर-धर्म-स्थान, खरसिया, विलासपुर, सन् १६४८ ई०।
- ४३. चौकाविधान-वंसूदासकृत, कबोरप्रेस, सीयाबाग, बड़ौदा, १६४८ ई०।
- ४४ पंचग्रंथी-रामरहस दास, वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई।
- ४५ मिथ्याप्रलाप-मर्दन म्रर्थात् रैदास-रामायरा का मुहतोड़ उत्तर—बंसूदास कवीरपंथीरचित, कवीर प्रेस, सीयाबाग, बड़ौदा, १६४७ ई०।
- ४६ सद्गुरु कवीर साहेब (जीवनचरित्र)—पं० मोतीदास 'चैतन्य', स्व-संवेद कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा, १६४३ ई०।
- ४७ सद्ग्रुरु कबीर साहेब ग्रौर उनका सिद्धांत—महंत विचारदास शास्त्री (वर्त-मान् हुजूर प्रकाशमिणनाम साहब ), स्वसंवेद कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा, १६४३ ई०।
- §४: कृतियां तथा टीकाएँ
  - श्रंबु सागर—रूरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर (तुल० वेंकटेश्वर प्रेस, कबीर सागर ३)।
  - २ ग्रखरावती-बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, १६४६ ई०।
  - ३—ग्रनुराग सागर—(१) स्वामी युगलानंद-संपादित, वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, १९४८ ई०।
    - (२) कबीर-प्रेस, सीयाबाग, बड़ौदा, सं० २००३ वि०।
    - (३) सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर (म॰ प्र॰) द्वि॰ ग्रा॰ १६३० ई॰।
  - ४ उपदेश-रत्नावली—श्री तोताराम वर्मा द्वारा संकलित तथा भारतबंधु-यंत्रालय, ग्रलीगढ़ से प्रकाशित लीथो संस्करण, १८८० ई०।
  - प्र. कबीर (४ भाग)—ग्राचार्यं क्षिति मोहन सेन संपादित, विश्वभारतो, शांतिनिकेतन।
  - ६ कबीर कृष्ण गीता-सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर (म॰ प्र॰)।
  - ७ कबीर-गोरख गुष्टि—साधु लखनदास संपादित, कबीर चौरा, काशी, सं० १६ ८३ वि०।

- कबीर-ग्रंथावली—डॉ० क्यामसुंदर दास संपादित, का० ना० प्र० सभा, १६२८ ई०।
- ६ कबीर-निरंजन-गोष्ठी—धर्मदास कृत (?), सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंह-पुर, चतुर्थावृत्ति, १६२८ ई०।
- १० कबीर-पद-संग्रह—बाबा किशनदास उदासी निरंजनी द्वारा संपादित, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १८७६ ई०।
- ११, कबीर पदावली—डॉ० रामकुमार वर्मा, हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग ।
- १२ कबीर-भजनावली—बैजनाथ प्रसाद बुकसेलर, बनारस सिटी, तथा सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर ।
- १३ कबीर-वचनावली—ग्रयोध्यासिह उपाध्याय, का० ना० प्र० सभा, बनारस, नवां संस्करण, सं० २००४ वि०।
- १४. कबीर-वाणी की एक प्राचीन (-तम ?) टीका—कबीर के १२१ पदों की टीका, हिंदी अनुशीलन, प्रयाग, वर्ष ११ तथा १३ अंक ३-४।
- १४. कबीर संगीत रत्नमाला—मल्ला साहब, वरदा प्रेस, बंबई, १६६३ वि०।
  - १६ कबीर-साखी-सुधा—प्रो० रामचंद्र श्रीवास्तवकृत टीका-सिहत, श्रीराम मेहरा एंड कंपनी, श्रागरा, २०१० वि०।
  - १७ कबीर-सागर तथा बोधसागर (११ जिल्दों में)—स्वामी युगलानंद संपा-दित, श्री वेंकटेश्वर प्रेस तथा लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, बबई द्वारा प्रकाशित, जिसके ग्रंतर्गत ४० रचनाएं ग्राती हैं—दे० भूमिका पृ० ३४।
  - १८ कबीर साहब ग्रौर सर्वाजीत की गोष्ठी—साधु लखनदास संपादित, कबीर चौरा, काशी, सं० १६८७ वि०।
  - १६. कबीर साहेब की शब्दावली—बड़े विशुनदास साहब द्वारा संपादित, कबीर चौरा, काशी।
  - २०. कबीर साहब की बड़ी और छोटी शब्दावली—साधु लखनदास, कबीर चौरा, काशी।
- २१. कबीर साहब का साखी-संग्रह (दो भाग)—बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १६२६ ई०।
- २२. कबीर साहेब की शब्दावली (४ भाग)—बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद नवां सं०, १६४६ ई०।
- २३ कायापाँजी ( ग्रुरु-मिहमा-माहात्म्य नामक ग्रंथ में )—कबीर प्रेस, सीया-बाग, बड़ौदा, छठी श्रावृत्ति १६४८ ई०।

- २४ ग्रंथ श्रनंतानंद की गोष्ठी—सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर, सं० १६१० वि०।
  - २४. ग्रंथ अनुराग सागर—धर्मदासकृत (?), सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर, १६३० ई०।
  - २६ ग्रंथ अमरमूल-धर्मदासकृत, प्रकाशक वही, सन् १६२६ ई०।
  - २७ ग्रंथ बीरसिंह बोध—प्रकाशक वही, सन् १६०७ ई० (तुल० वेकंटेश्वर, बोधसागर, जि०४)।
  - २८. ग्रंथ भवतारण—धर्मदास कृत (?), सरस्वती विलास प्रेस, तृतीयावृत्ति, सन् १६०८ ई०।
  - २६ ग्रंथ भोपालबोध—धर्मदास संग्रहीत (?), प्रकाशक वही, प्र० सं १६०० ई० (तुल० वेंकटेश्वर, बोधसागर जि० ४)।
  - ३० ग्रंथ मुक्तिमाला—धर्मदास कृत (?) प्रकाशक वही, द्वितेयावृत्ति, सन् १६०८ ई०।
  - ३१. ग्रंथ शब्दावली—रा० रा० श्रा गोविंवद राम दुर्लभ राम, ज्ञान-सागर प्रेस, बंबई।
  - ३२ ग्रंथ ज्ञान उपदेश-जनकलाल फ़ॉरेस्टगार्ड संग्रहीत, सरस्वती विलास प्रेस, १६२७ ई०।
  - ३३ तीसा-जंत्र-कबीर प्रेस, सीयाबाग, बड़ौदा।
  - ३४. दि सिख रिलोजन (६ भाग) एम० ए० मैकॉलिफ़्, १६०६ ई०।
  - ३५ धर्मदासबोध या ज्ञानप्रकाश—धर्मदासकृत (?); सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर, प्रकाशनकाल ग्रज्ञात, प्रति का लि० का० सं० १८७६ वि० (तुल० वेंकटेश्वर प्रेस, बोधसागर जि०४)।
  - ३६ निर्णयसार—साधु पूरणदासकृत, वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, सं० १६६५ वि०, बंसूदास कृत टीका सहित, कबीर प्रेस, सीयाबाग, बड़ौदा, सन् १६४८ ई०।
  - ३७ निर्भयज्ञान—सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर तथा कबीर-चौरा, काशी से प्रकाशित ।
  - ३८ बड़ा संतोष-बोध—ज्ञानसागर प्रेस, बंबई, तथा सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर ।
  - ३६ बीजक के निम्नलिखित संस्करण:
    - (१) विश्वनाथ सिंह जू देव कृत 'पाखंडखंडिनी' टीकासहित, बनारस लाइट प्रेस द्वारा प्रकाशित लीथो संस्करण, सन् १८६८ ई०।

- (२) पाखंडखंडिनी टीकासहित, नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ द्वारा प्रका-शित, सन् १८७२ ई०।
  - (३) उसी टीका के साथ, वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, सं० १६६१ वि०३
  - (४) पूर्णंद सकृत त्रिज्या (टीका) सहित, गंगा प्रसाद वर्मा बर्द्स प्रेस, लखनऊ १८६२ ई०।
  - (५) पूर्णदास की त्रिज्यासहित, मिस्त्री बालगोविद, कटरा, इलाहाबाद द्वारा प्रेकाशित, सन् १६०५ ई०।
  - (६) पूर्णदास की त्रिज्या सहित, बंबई सन् १६२१ ई०।
  - (७) पादरी ब्रहमदशाह द्वारा संपादित, बैप्टिस्ट मिशन, कानपुर, सन् १६११ ई०।
  - ( = ) उक्त पाठ का अग्रेजी अनुवाद—पादरी अहमदशाह कृत, हमीरपुर, यू० पी०, सन् १६१७ ई०।
  - (१) महर्षि शिवव्रत लाल की टीका सिहत (३ भागों में)—नंदू सिंह, सेक्रेटरी, राघास्वामी धाम, गोपीगंज, १६१४ ई०।
  - (१०) बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित संस्करण, सन् १६२६ ई०।
  - (११) विचारदास की टीका सहित—नागेश्वरबख्श सिंह द्वारा श्रमूल्य वितरित, सन् १६८३ वि०।
  - (१२) विचारदास की टीका सहित—रामनारायन लाल, कटरा, इलाहा-बाद, सन् १६२८ ई०।
  - (१३) साधु लखनदास (कबीरचौरा) संपादित—महाबीर प्रसाद, नेशनल प्रेस, बनारस केंट्र।
  - (१४) शब्दशतकसहित-जितलाल मुंश , दरजी टोला, मुरादपुर, पटना।
- (१४) स्वामी हनुमानदासकृत शिजुबोधिनी टीका-सहित (३ भाग), १६२६ ई०।
- (१६) स्वामी हनुमानदासकृत संस्कृत टीका सिहत—कबीर प्रेस, सीया-बाग, बड़ौदा, सन् १६३६ ई०। इसके द्वितीय परिवर्धित संस्करण का प्रथम भाग 'बीजक सुरहस्य' शीर्षक भूमिका सिहत सन् १६५० ई० में प्रकाशित।
- (१७) स्वामी हनुमानदास द्वारा संपादित केवल मूल—महंत हरिनंदन जी, फतुहा, पटना १६५० ई०।

- (१८) ग्रुजराती संस्करण (२ भाग)—प्राग्गलाल प्रभाशंकर बस्की, हनुमानपोल, बैजवाड़ा, बड़ौदा १६३३ ई०।
- (१६) पूरनदास की त्रिज्या के ग्रुजराती अनुवाद सहित—मणिलाल तुलसी-दास मेहता, रावपुरा कोठी, बड़ौदा, १६३७ ई०।
- (२०) गोसाँई भगवान साहब वाला पाठ—महंत मेथी गोसांई साहब, ग्राचार्य मानसर गद्दी, पो० दाऊदपुर, जि० छपरा, सन् १६३७ ई०।
- (२१) भगवान गोसाई साहब का पाठ—भगताही शाखा की गुरुप्रणाली सिहत—पं राम खिलावन गोस्वामी, धनौती बड़ामठ, पो० भाटा-पोखर, जिला सारन, १६३८ ई०।
- (२२) राघवदासकृत टीका सहित—वैजनाथ प्रसाद बुकसेलर, बनारस, १६३६ ई०।
- (२३) राघवदास द्वारा संपादित केवल मूल भाग—प्रकाशक वही, १६४६ ई०।
- (२४) राघवदासकृत सर्वांगपदप्रकाशिका टीका-सहित—प्रकाशक वही, १६४८।
- (२५) गुटकाकार-स्वसंवेद कार्यालय, सीयाबाग बड़ौदा, सन् १६४१ ई०।
- (२६) केवल मूल-भागेव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस ।
- (२७) शब्दकोश तथा अन्य टिप्पणियों सिहत—हंसदास शास्त्री तथा महाबीर प्रसाद द्वारा संपादित तथा कबीर-ग्रंथ-प्रकाशन-समिति, हरक, बाराबंकी द्वारा प्रकाशित, सन् २००७ वि०।
- (२८) श्रागरा से प्रकाशित साधारण संस्करण ।
- (२६) सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर द्वारा प्रकाशित, सन् १६०७ ई०।
- ४० बीजक सुखनिधान—धर्मदासकृत (?) सरस्वती-विलास प्रेस, नरसिंहपुर, प्रकाशन-काल ग्रज्ञात, प्रति का लि० का० सं० १८६३ वि०।
- ४१ मीनगीता-लक्ष्मी वेंकटेश्वर, बंबई।
- ४२ रतन जोग अष्टांग—डॉ० मोहनसिंह, स्रोरिएंटल कालेज, लाहौर की पत्रिका में, मई सन १६३४ ई०।
- ४३ वन् हंड्रेड पोएम्स अव् कबीर—रवीन्द्रनाथ टैगोर, मैकमिलन, १६२३ ई०।

- ४४ विचारमाल—ग्रनाथदास कृत, लीथो प्रति, याज्ञिक संग्रह, कर्० सं० ६२६।५३ पर, प्रकाशन का समय तथा स्थल ग्रज्ञात ।
- े ४५ शब्द-विलास—महंत गुरुशरगापित साहब, म्राचार्य, बड़ैयागद्दी, जि० जौनपुर, सं० १९६५ वि० ।
- ४६ संत काव्य (संग्रह)—श्री परग्रुराम चतुर्वेदी, किताब महल, इलाहाबाद, सं० २००६ वि०।
- ४७ संत कबीर की साखी—श्री हुजूर साहब राघास्वामी द्वारा संपादित, श्रागरा।
- ४८ सन्त कबीर की शब्दावली—मिशालाल तुलसीदास मेहता संकलित तथा विद्वलदास खेमचंद दास पटेल, सारंगपुर दरवाजा, ग्रहमदाबाद द्वारा प्रकाशित, १६५८ ई०।
- ४६ सत्य कबीर की शब्दाबली (दा भाग)—महर्षि शिवव्रत लाल संपादित, 'संत' पत्रिका, जिल्द १ नं० ४-६।
- ५०. सत्य कबीर की साखी—स्वामी युगलानंद संपादित, वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, १६० ई०।
- -५१ सत्यकबीर शब्दावली ग्रर्थात् कबीर भजनावली—साधु ग्रमृतदास संपादित, कबीर चौरा स्थान, बनारस, सन् १६५० ई०।
- ५२. सद्गुरु कंबीर साहब का सटीक साखी-ग्रंथ—राघवदासकृत टीकासहित, बैजनाथ प्रसाद बुकसेलर, राजादरवाजा, बनारस, १६५० ई०।
- ५३ सदगुरु कबीर साहब का साखी-ग्रंथ—महंत विचारदास शास्त्री कृत विरद्ध टीका-टिप्प्णी सहित, प्रकाशक महंत श्री बालकदास जी, कबीर धर्म-वर्धक कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा, दूसरी ग्रावृत्ति, १९५० ई०।
- ४४ सुरति-शब्द संवाद—प्रकाशक ग्रुरुशरणपति साहब, वड़ैयागद्दी, जिला जौनपुर, सं० १६६४ वि०।
- ४५ स्वरपाँजी—'ग्रुरु महिमा पूनो माहात्म्य' नामक ग्रंथ के अंतर्गत, कबीर प्रेस, सीयावाग, बंड़ौदा, छठी आवृत्ति, १६४८ ई०।
- ४६ स्वासाभेद टकसार—गुरु महिमापूनो माहात्म्य नामक ग्रंथ में, कबीर प्रेस, सीयावाग, बड़ौदा, छठी आवृत्ति, १६४८ ई०।
- ४७. हनुमान बोध (त्रेता में मुनींद्र अर्थात कबीरदास जी और हनुमान की बातचीत )—धर्मदास कृत (?), सरस्वती बिलास प्रेस, सन् १६१२ ई०।
- ५८. ज्ञान गुदड़ी, रेखते ग्रौर भूलने—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, १९४४ ई०।

- ४६. ज्ञान-सागर, सरस्वती विलास प्रेस, ( तुल० वें क्टेश्वर प्रेस, कबीर सागर, जिल्द १)।
- §५: कबीर की वाणियों की खोज के लिए अन्य संप्रदायों
  के ग्रंथ
  - १. छुड़ानी (जि॰ रोहतक) के गरीबदासी संप्रदाय का 'ग्रंथ साहिब ग्रर्थात् सदग्रुरु श्री गरीबदास जी महाराज की बानी'—प्रकाशक श्री स्वामी अजरानंद गरीबदासी रमताराम; मुद्रक, आर्य सुधारक प्रेस, बड़ौदा, १६२४ ई॰।
- २ (क) राजस्थान के दादूपथ की अनेक हस्तलिखित पोथियाँ जो दादूविद्या-लय, जयपुर तथा आर्याभाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस में हैं और जिनमें दादू, रज्जब, बखना, सुंदरदास, खेमदास, आदि की रचनाएँ हैं।
  - (ख) श्री दादूदयाल जी की वाणी—संपादक श्री मंगलदास स्वामी, प्रकाशक वैद्य जयरामदास स्वामी, लक्ष्मीराम चिकित्सालय, जयपुर सं० २००८।
  - (ग) श्री बखना जी की वाणी : संपादक वही, प्रकाशक स्वामी लक्ष्मी-राम ट्रस्ट, जयपुर, सं० १६६३ वि०।
  - (घ) महाराज श्री गरीबदास जी (दादूपंथी) की वाणी—संपादक वही, प्रकाशक वही, सं० २००४ वि०।
- ३. (क) राजस्थान के निरंजनी संप्रदाय की हस्तलिखित पोथी ( लि॰ का॰ सं॰ १८६१) जिसमें हिर्पुरुष, तुरसी, ग्रमरदास, सेवादास ग्रादि की वािग्याँ हैं, स्थान, दादू महाविद्यालय, जयपुर।
  - (ख) श्री हरिपुरुष जी की वाणी—संपादक भी देवादास जी वैष्णव, कुंज-बिहारी जी का मंदिर, कटला बाजार, जोधपुर, सं० १९८८ वि०।
  - (ग) श्री हरियशमणिमंजूषा—प्रकाशक साधु वैद्य श्री रामनारायण जी, सिंहथल, बीकानेर, सं० २०१६ वि०।
- ४. (क) राजस्थान के रामस्तेही संप्रदायाचार्य 'स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की ग्राग्भै वा ी', प्रकाशक साधु नैतूराम जी दोन्यू राम-स्तेही ( श्राज्ञानुसार श्राचार्य धर्मधुरीण स्वामी श्री निर्भयराम जी

- महाराज रामस्नेही, श्रीरामनिवास धाम, शाहपुरा ( राजस्थान ), सन् १६२४ ई०।
- (ख) रामस्तेही धर्म-प्रकाश—महंत भगवतदास, बड़ा रामद्वारा, सिहथल, बीकानेर, सन् १६५० ई०।
- (ग) रामस्तेही धर्मदपण—मनोहरदास रामस्तेही, रामद्वारा, सुनेल, मन्य-भारत, सं० २००३ वि०।
- ५. सिक्ख सम्प्रदाय का 'श्रो गुरु ग्रंथ साहिब'—सर्व हिन्द सिक्ख मिशन, श्रमृतसर, १९३७ ई०।
- ६ निम्बार्क संप्रदायाचार्य (?) परशुराम कृत परशुराम सागर—हस्तिलिखित, लि॰ का॰ ग्रज्ञात, स्थान: ग्रार्यभाषा पुस्तकालय, ना॰ प्र॰ स॰ बनारस।
- ७ ग्रलवर के लालदासीपंथ के प्रवर्तक लालदास जी की वाणियाँ—हस्त-लिखित पोथी, लि० का० ग्रज्ञात, स्थान: याज्ञिक संग्रह, ना० प्र० स०, बनारस।

### अन्य प्रथः

- ष्ट. चर्यापद (बँगला में ) —श्रो मर्गीन्द्र मोहन बसु संपादित, कमला बुक डिपो, कलकत्ता।
- ६. ढोला मारूरा दूहा-श्री रामसिंह, श्री सूर्यंकरण पारीक तथा श्री नरोत्तम-दास स्वामी द्वारा संपादित, काशीनागरी प्रचारिणी सभा, बनारस ।
- १० दोहाकोष (सरहपा, काण्हपा तथा तेलोपा)—कलकत्ता संस्कृत सीरीज नं० २४ सी, १६३८ ई०।
- ११ पाहुडदोहा ( मुनिरामसिंह विरचित )—डॉ॰ हीरालाल जैन संपादित, कारंजा, सं॰ १६६० वि॰।
- १२ बौद्ध गान श्रो दोहा (बँगला)—महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री संपादित, बंगोय साहित्य परिषद्, कलकत्ता, द्वि० मु०, सं० १३५८ (बंगाब्द)।
- १३ सरहपादकृत दोहा कोश (हिंदी छायानुवाद सहित)—संपा० राहुल सांकृत्यायन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, १६५७ ई०।
- १४. सुरसागर—काशी नागरी प्रचारिण सभा, बनारस ।
  ( इनके ग्रतिरिक्त ग्रनेक हस्तलिखित ग्रंथों का उपयोग भी किया गया है
  जिनका विवरण निबंध के भूमिका-खंड में मिलेगा।)

## ं§६ : पत्र-पत्रिकाएँ

- (क) कल्यारा—गीता प्रेस, गोरखपुर, विशेषतया— १. संत ग्रंक—सं० १६६४ का विशेषांक।
- (ख) नागरी-प्रचारिग्गी-पत्रिका-ना॰ प्र॰ स॰, बनारस, विशेषतया-
  - १. कबीर : जीवन खंड-ले॰ श्री शिवमंगल पांडेय, पृ० २७३-२६३।
  - २ वर्ष ४४, ग्रंक ४ ( माघ १६६७ वि० ) में परजुराम कृत 'विप्रम-तीसी' पर डॉ॰ पीतांबर दत्त बड़थ्वाल की टिप्पगी ।
  - ३. कबीर का जीवनवृत्त—ले० श्री चंद्रबली पांडेय, भाग १४ (पृ० ५३६-४०)।
- (ग) त्रिश्व भारती पत्रिका-शांति निकेतन, बंगाल, विशेषतया-
  - खंड ५ ग्रंक ३ ( जुलाई-सितम्बर, १६४६ ) में 'कबीरपंथ ग्रौर उसके सिद्धांत'—ले० हजारी प्रसाद द्विवेदी ।
  - २. खंड ६ श्रंक २ ( अप्रैल-जून १६४७ पृ० ४४७-६५ )।
- ३. शिवभारती क्वार्टर्ली ( ग्रंग्रेज़ी ) जिल्द १२ भाग २ ( ग्रगस्त-ग्रक्टूबर १५४६ ) में डॉ० प्रबोधचंद्र बागची का 'कास्ट्स ग्रव् इंडियन मिस्टिक्स' शीर्षंक लेख ( पृ० १३५-१४३ )।
- घ. संतवाणी-मंगल प्रेस, जयपुर, विशेषतया-
  - १ वर्ष १ स्रंक १, २, ४, ६ में पुरोहित हरिनारायण शर्मा का 'महात्मा रज्जब जी' शीर्षक निबंध स्रंक १, २ तथा ४ में संत-साहित्य के स्रनेक हस्तलिखित ग्रंथों का निर्देश तथा स्रंक ६ में 'सर्वंगी' ग्रंथ का विवरगा
  - २ वर्ष २ ग्रंक ११ में श्री ग्रगरचंद नाहट। का 'राजस्थान में संतसाहित्य के खोज की ग्रावश्यकता' शीर्षक लेख (पृ० ४३२-४३७) जिसमें श्री नरोत्तम दास स्वामी, बीकानेर के एक बड़े गुटके का परिचयात्मक विवरण है।
  - ३. वर्ष ३ ग्रंक २ (सन् १९५० ई०) में उसी लेखक का 'संतवाणी-संग्रह का दूसरा ग्रुटका' शीर्षक लेख जिसमें नरोत्तमदास स्वामी के संग्रह के दूसरे ग्रुटके का परिचय दिया गया है (पृ० २२-२६)।
  - ४ वर्ष ३ ग्रंक २ (सन् १६५० ई०) में उक्त नाहटा जी का 'संत कबीर ग्रीर जैन किव ग्रानंदधन' शीर्षंक लेख (पृ० २४-२७)। क॰ग्रं॰—का॰ २०

- ङ. स्वसंवेद पत्रिका—स्वसंवेद कार्यालय, कबीर प्रेस, सीयाबाग, बड़ौदा, संपादक—मोतीदास 'चैतन्य'।
- च. हिंदुस्तानी-हिंदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, विशेषतया-
  - भाग १ अंक १, अक्टूबर १६३१—श्री परगुराम चतुर्वेदी लिखित 'संत साहित्य' (पृ० ४३३-६४)।
  - २. भाग २ अंक , अप्रैल १६३२—डॉ॰ रामप्रसाद त्रिपाठी लिखित 'कबीर जी का समय' पृ॰ २०४-१४ ।
  - ३. भाग २ अंक ४, अक्टूबर १६३२—श्री परशुराम चतुर्वेदी लि० 'कबीर साहब की रमेनी', प० ३६६-१६
  - ४. भाग ३ ग्रंक १, जनवरी १६३३—ले० वही, 'कबीर साहब की साखी'
    पृ० ३-३८।
  - ४. भाग ३ ग्रंक ३, जुलाई १९३३—ले० वही । 'कबीर साहब की पदावली' पृ० २११-५३।
- §७ : हस्तलिखित ग्रंथों के सूचीपत्र तथा कैटलॉग

विशेषतया—ना॰ प्र॰ स॰ की प्रकाशित तथा श्रप्रकाशित खोज रिपोर्टें (सन् १६०१ से १६४६ ई॰ तक )।

इंडिया श्रॉफ़िस कैटलॉग़, ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग, सरस्वती महल जोधपुर के हस्तलिखित ग्रंथों का सूचीपत्र, इत्यादि।



# (घ) शुद्धिपत्र

#### भूमिका-भागः

| •       |                 |                 |               |   |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|---|
| पृ० सं० | पंक्ति सं०      | <b>अ</b> शुद्ध  | गुद्ध         |   |
| 03      | ६ (नीचे मे)     | बीफ॰            | बीभ०          |   |
| १४७     | फ़ोलियो         | संकीर्गं विवरगा | संकीर्ण संबंध |   |
| १८३     | <b>अं</b> तिम   | <b>बग</b> सि    | बिगसि         |   |
| २४४     | <b>ग्रं</b> तिम | फ़ा०            | ग्र०          |   |
| २५२     | ३ (ऊपर से)      | साबे०           | शबे०          |   |
| २५२     | का भूल से २०२   | छप गया है।      | Y . P         | , |
|         |                 |                 |               |   |

पृ० २१ पर ग्रंतिम पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित ग्रंश छपने से रह गया है—
(क) सिखयाँ—६४ ग्रंग, १३७७ साखियाँ; (ख) रमैणी—सकल गहगरा, सतपदी, बड़ी ग्रष्टपदी, दुपदी, लहुड़ी ग्रष्टपदी, बारहपदी, चौपदी, सपत

वार, बावनी, दुपदी दूसरी, अगाधबोघ, श्रीपा जोग, सबद भोग, (पांनां कह से ११४ तक); (ग) पद—राग २४, संख्या ६६३, रेखता ७ (पांनां ११४ से ३२६ तक)। इसके पश्चात पांनां २४६ तक 'जनम बोध पित्रका की रमैनी' और 'ग्रंथ बत्तीसी' नाम के दो शून्य ग्रंथ भी कबीर के नाम से मिलते हैं। पुष्पिका के अनुसार यह पोथी जेसलमेर ( राज-स्थान) में सं० १८७४ वि० की कार्तिक गुक्ला १४ को निरंजनी संप्रदाय

के साधु विनतीराम द्वारा लिखकर समाप्त की गयी। इस पोथी में कबीर की जो वाणी मिलती है वह दादू विद्यालय की निरंजनीपंथी प्रति से श्रक्षरशः मिलती है।

#### पाठ-भाग:

| 110 .11-1 |            |               |             |
|-----------|------------|---------------|-------------|
| पद सं०    | पंक्ति सं० | त्रगुद्ध      | गुद्ध       |
| 8         | x          | नांला         | नाला        |
| २         | 8          | नांग, नांगिनि | नाग, नागिनि |
| ₹         | ग्रंतिम    | ¥             | 3           |
| X         | Ę          | लेहहौं        | लेइहौं      |
| X         | श्रंतिम    | श्रबिनांसी    | ग्रबिनासी   |
| Ę         | ३          | रसांइन        | रसाइन       |
|           |            |               |             |

| पद सं०     | पंक्ति          |           | <b>अ</b> शुद्ध   | गुद्ध        |
|------------|-----------------|-----------|------------------|--------------|
| ६          | ४               | * * * * _ | ग्रपना, जनु      | श्रपनां, जमु |
| १३         | 8               |           | हमांरै           | हमारे 🔻      |
| १३         | 3               |           | श्रन्देह         | श्रंदेह      |
| १३         | Ę               |           | कौ               | कौं          |
| १५         | ४-५             |           | लौलींन-मींन      | लौलीन-मीन    |
| १५         | 3               |           | सिरजन हार        | सिरजनहार     |
| १५         | १०              |           | <b>ग्र</b> पनी . | श्रपनीं<br>• |
| १्ड        | ¥.              |           | नांई, समांई      | नाई, समाई    |
| २०         | 8               |           | इन्ह मैं         | इन्हमैं      |
| २३         | २ -             |           | हस्ता            | हस्ती        |
| २५         | 8               |           | मैंवासी          | मैवासी       |
| २४         | ¥               |           | सनांह            | सनाह         |
| .२५        | ग्रंतिम         |           | ग्रबिनांसी       | ग्रबिनासी    |
| 35         | 8 , ,           |           | बैकुंठ का        | वैकुंठ की    |
| 32         | ३               |           | मानु             | मांनु        |
| ३३         | X               |           | कौ               | कौं          |
| ३४         | <b>१</b> १      |           | षड               | खड           |
| ३४         |                 |           | बिंजना           | बिंजनां      |
| ३४         | <b>भ्रं</b> तिम |           | महिमा            | महिमां       |
| ३७         | १,३             |           | जननी             | जननीं        |
| 80         | १               |           | हम               | हंम          |
| ४३         | x               |           | नांभि            | नाभि         |
| ४४         | <b>१</b>        |           | हम तै            | हंमतें       |
| ४६         | 8               |           | सिव पुरी         | सिवपुरी      |
| <b>%</b> 5 | शीर्षक          |           | (४) परचा         | (६) परचा     |
| प्रइ       | 5               |           | रंमि, रांम राई   | रमि, रांमराई |
| प्र७       | 8               |           | हम               | हंम          |
| ५७         | श्रंतिम         | . ·       | कबार             | कबीर         |
| 37         | R               |           | <b>ज</b>         | <b>जौ</b>    |
|            |                 |           |                  |              |

| - X        |                 |                  |                    |      |
|------------|-----------------|------------------|--------------------|------|
| पद सं०     | पंक्ति          | <b>अ</b> शुद्ध   | गुद्ध              |      |
| ६६         | 9               | तुम तैं          | तुमतैं             | 31.1 |
| <b>৩</b> ঽ | <b>x</b>        | बन हर            | बनहर               |      |
| ७४         | <b>.</b> (9)    | भवंरहिं          | भंवरहिं            |      |
| ७६         | टिप्पगो १       | दा० नि० गौड़ी    | दा० गौड़ी          | 114  |
| 95         | <b>ग्रं</b> तिम | रसांइन           | रसाइन              |      |
| 50         | <b>A</b>        | षट               | खट                 |      |
| <b>८</b> १ | R .             | लगाम             | लगांम              |      |
| 83         | <b>ऋं</b> तिम   | चरन देइहौं       | चरन न देइहौं       |      |
| ξ3         | 8               | बानियां          | बांनियां           |      |
| ११०        | टिप्पणी १       | मिश्रित ४ के बाद | स० ७०-५            |      |
| १२१        | ३               | भूल              | मूल                |      |
| १२१        | टिप्पणी १,३     | शवे०             | शक०                |      |
| १३१        | 8               | बूबर             | बबूर               | 5    |
| १६०        | ₹ ,             | ना हूं           | नां हूं            |      |
| १८७,८८     | ११,५            | हम               | हंंम               |      |
| १६७        | टिप्पगी १       | छूट गया है       | गु० सूही १, बी     | ० २१ |
| 338        | श्रंतिम         | कहिए             | कहिए <sup>२३</sup> |      |
| रमैनी—     |                 |                  |                    |      |
| १७         | <b>ग्रं</b> तिम | ११९०॥            | ।।१७।।             |      |
| चौ०र०      |                 |                  |                    |      |
|            | <i>y-</i> 9     | भभ्मा            | भक्ता              |      |
| साखी       |                 |                  |                    |      |
| पृ० सं०    | साखी सं०-पंक्ति | भ्रगुद्ध         | गुद्ध              |      |
| १४३        | १८=टिप्पणी १    | छूट गया है       | गुण० २४-१          | . ,  |
| १४५        | २६-टिप्पणी १    | गु०              | गुर्गा०            |      |
| १४७        | ४४-२            | घोएि             | घोए                |      |
| १४८        | 8-38            | साजानां          | साजनां             |      |
| १४८        | <b>५</b> ५-१    | भारा             | मारा               |      |
| १४६        | २-दिप्पणी १     | सासी० १३-६६      | के बाद—गु० १       | २८   |

| पृ० सं० | साखी सं०-पंक्ति | त्रशुद्ध           | गुद्ध               |            |
|---------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|
| १५०     | ७-टिप्पणी २     | (दो बार) के बा     | द भूल गया हैगुण०    | <b>3</b> 2 |
| १५३     | ३-टिप्पणी २     | गुरा० ११२          | गु० ११२             |            |
| १५४     | ११-टिप्पस्मी १  | गुण० १६०           | गु० १६०             | 7          |
| १५५     | 28-5            | चला                | चाला                | .,         |
| १५७     | २७-१            | खा <b>इ</b>        | खांई                |            |
| १५८     | ४०-टिप्पणी      | सा० ११४-१          | स० ११४-१            |            |
| १६१     | 7-8             | मुभ मैं            | मुभमैं              |            |
| १६२     | <b>द-</b> १     | तुज्भ सौं          | तुज्भसौं            |            |
| १६३     | द-१<br>-        | ऐसी                | ग्रैसी              |            |
| १६४     | . ?             | 'संम्रथाई कौ ग्रंग | 'के पश्चात् होनी चा | हुए        |
| १६४     | १-टिप्पगी       | गुण० ६२            | गु० ६२              |            |
| १६६     | १६-टिप्पणी      | नि०सा०१०७-२        | सा० १०७-२           |            |
| १६७     | ६-टिप्पणी       | सा० ५८-५           | स० ५५-५             |            |
| १७२     | 88-8            | संसारा             | संसार               |            |
| १७४     | <b>१४-१</b>     | हम                 | हंम                 |            |
| १७५     | ₹-१             | लागे               | लागै                |            |
| १७६     | १४-१            | सांइ               | सांई                |            |
| 838     | ४४-१            | कर कर केस          | कर केस              |            |
| २१२     | फ़ोलियो         | ११२                | २१२                 |            |
| २१२     | १६-१            | जुग                | जगु                 |            |
| २१५     | १-२             | फलन लागें          | फल लागैं            |            |
| २२१     | १७-१            | जानिए              | जांनिए              |            |
| २२२     | <b>८-</b> १     | मरम                | भरम                 |            |
| २२७     | 8-8             | पांनां             | पांनीं              |            |
| 355     | ५-२             | तौ खा खाइ          | तौ लुखा खाइ         |            |
|         |                 |                    |                     |            |